# आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावालिः।

#### ग्रन्थाङ्कर १३५

मारुलकरोपाह्वशंकरशास्त्रिष्ठणीतशांकरीव्याख्यासंवालेतः श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितविरचितवैयाकरणसिद्धान्तकारिकाव्याख्यानभूतः श्रीकौण्डभट्टविरचितः

# वैयाकरणभूषणसारः।

सोऽयम्

मारुलकरोपाह्वशंकरशास्त्रिभिः संशोधितः। स च

रावबहादूर इत्युपपदधारिभिः – गङ्गाधर बापूराव काळे जे. पी. इत्येतैः

पुण्याख्यपत्तने

# श्रीमन् 'महादेव चिमणाजी आपटे'

इत्यभिषेयमहाभागप्रातिष्ठापिते

## आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरैर्मुद्रयित्वा प्रकाशितः

शालिवाहनशकाब्दाः १८७९

खिस्ताब्दाः १९५७

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः ) मृल्यम्-पञ्चाशस्रवपणकाधिका अष्टौ रूपकाः । ( ८-५० )

#### भारताविकं किंचित्।

वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थपतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

समुपलम्यमानेषु व्याकरणशास्त्रयन्थेषु शब्दार्थविवेचनपरो वैयाकरणभूषण -सारनामा कौण्डभट्टेन छिंखितोयं यन्थः श्रेष्ठं स्थानं समते। पतिपाद्यविषयदृष्ट्या न्याकरणमन्था द्विधा विभज्यन्ते शब्दमन्था अर्थमन्थाश्च । पञ्चतिपत्ययरूपेण पदानि विभज्य छोपागमवर्णविकारादिभिः कार्थैरथीन्रोधेन राब्द्सिद्धिः कियते । व्याकरणशासस्य शब्दासिद्धेर्मुलयाङ्गन्त्वेन शब्द्यन्थसंख्या सुबहुतरा महती वर्तते अर्थमन्थापेक्षया । शब्दमन्थेषु निर्दिष्टां शब्दासिद्धं मनसि कत्वा तद्नुरोधेनै-वार्थविवेचनं कियतेऽर्थमन्थेषु । अतः शब्दमन्थाध्ययनं विना न कोप्युपयोगोर्थ-मन्धाध्ययनस्य न कापि शक्यता वा। अष्टाध्यायीनाम्ना मसिद्धमष्टकं पाणिनीयं वस्तुतः शब्दमन्थ एव । तथापि शब्दासिखी कर्तव्यायां स्थाने स्थाने विशेषतः पत्ययविधिसूनेष्वधीनिदशस्य कतत्त्वात्तरकतिः सुतरामर्थयनथानां मूलतया बीजतया वा वर्णीयतुं राक्यते । पाणिनिसूत्रमणयनानन्तरमल्प एव कालाववी मुनेः पाणि-नेर्भातु उकु छं विभूषयता व्याडिना शब्दस्वरूप-शब्दानित्यत्व-द्रव्याभिधायित्वा-दिविषयाणां संपूर्णतया विवेचनं कुवीणः 'संग्रहनामा स्थारकात्मको यन्था विरचित इत्युहेस्वी सम्पते परंतू न स मन्थोधुनोपसम्यते । केवसं तस्मादुख्तानि कतिष्यान्येव वाक्षानि समुपलम्यन्ते येम्यः सकाशाद्यन्थस्य तस्य योग्यता मतीता भवति । व्याङेरनन्तरं कात्यायनपमुखैर्वातिकक्टिक्किपानि पाणिनिसूत्रव्या-ख्यानपराणि वार्तिकानि रचितानि तेषु अर्थवद्यातुरमत्ययः मातिपदिकम्, स्वं रूषं शब्दस्याशब्दसंज्ञा, समर्थः पद्विधिः, इत्यादीनां सूत्राणां ब्याख्यानं कुर्व-द्भिर्वार्तिक छद्भिरर्थविवेचनपराणि बहूनि वार्तिकानि छिखिनानि येषां साकत्येन व्याक्यानं भगवता पवञ्जित्तिना कतं महाभाष्ययन्ये समुपलम्यते । महाभाष्ये च-चितेषु बहुषु शब्दाधैस्वरूबाविवेचनपरेषु विषवेषु शब्दस्य नित्यत्वं, अर्थाभिया-नस्य स्वाभाविकत्वं, शब्दस्य पवृत्तिनिभित्तानि, शब्दानामवान्तरभेदाः, इत्या-दिविषयास्तथा सूक्ष्मतया विवेचिताः यथा सवार्तिकं महाभाष्यं पाणिनिस्ववीज-कस्य शब्दार्थवृक्षस्याङ्कुरतया समवास्थितं वर्तते इति यदि वदामस्ताई तत्र ना-यावि शङ्कालवीपि । महाभाष्यानन्तरं पयावेषु पञ्चवर्षशतकेषु हरिरिवि सार्था- परनामा जातो भर्नुहरिवैधाकरणकेसरी येन वाक्यपदीयनामा केवल शब्दार्थविचा-चारात्मकः पाण्डित्यपूर्णः कारिकामयो लिखितोऽर्थम्रन्थो यस्मिनित्यशब्दरूपः स्फोटः शब्दबस्ततया पितपादितः । शब्दबस्तैक्यविज्ञानात्केवल्यपापिरिति वद-तानेन व्याकरणशास्त्रं दर्शनरूपेण पितिष्ठापितं महाभाष्यप्रजेनुर्भगवनः पन आलेह-विरितं कार्यं च सुसंपूर्णतामापादितम् । तथा च लोके पसुनः स्रोकः——

अहो भाष्यमहो भाष्यमहो वयमहो वयम् । मामदृष्ट्वा गवः स्वर्गमकृतार्थः पतञ्जिलः ॥

२ भर्तृहरेर्वाक्यपदीयमन्थो व्याकरणशास्त्रगतानामर्थमन्थानामादिमो मन्य आकरमन्थ एव तथाप्यध्ययनाध्यपनपरमपरासु न स सिद्धान्तकीमुद्यादिमन्थ-वद्घ्ययनमन्थपणालीषु स्थानं लभते । बहुविधान्यत्र विषये कारणानि स्युः। पथमं कारणं नूनमस्य दुर्वोचता । द्वितीयं तु गुरुमुखाद्भाष्यान्त शब्दमन्याष्य-यनकर्माण व्यतीतेषु द्वादशाधिकवर्षेषु साहाजिकी अपवृत्तिरेवार्धमन्धाभ्यपनं मति कदाचिद्धतृंहरिनोंद्धघर्मपक्षपाती स्यादिति मतिरपि तद्ग्रन्थाष्ट्ययनं पत्य-पवृत्तेः कारणं स्यात् । वैयाकरणपाठशास्त्रास्त्रापं न सर्वासु पाठशासास्त्रधं-मन्थाः पाठचन्ते किंतु कातिपयास्वेव । समुपलम्यमाने त्रिकाण्डात्मके वाक्यपदीये शब्दार्थस्वरूपं शब्दार्थविवेचनं शब्दस्यार्थदृष्टचा बहुविधाः पक'रा इत्यादि-विषयाः साकल्येन विवेचिताः । शब्दब्रह्मनिस्वपणमारभ्य स्वतन्त्रप्रबन्धरेन विराचितेस्मिन्यन्थे तृतीयं काण्डं स्त्रियाम्, उपिनं व्याधादिभिः सामान्यापयामे, अतिशायने तमविष्ठनी, इत्यादिसूत्राणां विवरणरूपतया रचिता न्नं जैननियु (रु) क्तिसदशी कार्वपयसूत्रव्याख्यानपरा स्त्रवृत्तिरेवेति भाति । भर्तृहरिविरिवतिति भागवृत्तियन्थस्य निर्देशो वहुषु यन्थेष्पलभ्यते । कदाविच्वतुर्देशसगुद्देशासकै बाक्यपदीयरय तृतीयं काण्डमपि पाणिनिसूत्राणां न साकत्येन किंतु मागवाः बृचिं कुर्वद्भागवृत्तिनामा तदानीं पसिखं स्थात् । इदानीतनास्तु पाण्डवा-विमल्मितिनामा जैनवैयाकरणेन भागवृत्ति हिं स्वितेति प्रतिपादयन्ति । पाठसंपदा-येऽनिधगतसम्यक्पद्त्वाद्वाक्यपद्शियस्य न वह्नचष्टीका उपलम्पन्ते । केवस हेला राजपुञ्जराजकता पाचीना तथा अर्वाचीना भावपदीपनामी चोपलम्पन्ते । मथमकाण्डस्य वाराणस्यां मुद्रिता समुपलम्यमाना टीका भर्तृहरिणेव विरविदा स्वापज्ञटीका इति केचिन्यन्यन्ते । स्त्रिस्साब्द्सप्तशतकनध्यमस्य भर्तृहरेः काल-इति चीनदेशस्थमवासिभिः छतेम्य उहेलेम्यो विश्वीयते ।

३ भर्तृहरेननन्तरं भटोजीदीक्षितकालपर्यन्तं शब्दविचारपरेषु काशिकान्या-सपद्पञ्जर्यादिषु भाषावृत्तिपिकयाकौमुदीपकाशादिषुं कुत्रवित्स्थलेष्वर्थविचारं कुर्वत्सु लिखितव्यीप बहुषु अन्थेषु न कोऽपि यथार्थनामा अर्थविचारयन्थी लिखितः समुपलभ्यते । भट्टोजीदीक्षितास्तु समधिगतभाष्यकैयटरहस्याः समधी-तकाशिकान्यासपदमञ्जयादियन्थाः सुसमीक्ष्य भर्तृहेरर्वाक्यपदीययन्थं पविवेच्य च तद्गतानर्थविषयकान्गोलिकसिद्धान्तान्संहत्य च तस्मात्सौरेरेदं सर्वे वस्तु बहु-पणिन्युवैधाकरणसिद्धान्तकारिकायन्थं द्वासप्ततिकारिकापरिमितम् । अतीव लघुभूतिमें ग्रन्थं परम्परागतगुरुमुखोद्गतन्याख्यानं विनातीव दुखनोध-मिनंकारिकायन्थं शिष्यसुखावबोधाय व्याचिक्यासुर्भेद्दोजीश्रातुः सुगृहीतनान्नो रङ्गोजीभद्दस्य तनूजः कीण्डभदः कारिकाब्याख्यारूपं वैयाकरणसिद्धान्तभूषणं प्रीजनाय । ग्रन्थेस्पिन्पदार्थव्याख्यानग्रन्थेषु भूषणभूते निर्णयनामधेयानि धा-त्वर्थनिणंयादीनि चतुर्देश पकरणानि विरचितानि येषु फणिमाषितमाष्यान्धेः शब्दकौस्तुम उद्भतः १ इत्यादीनामेकाविंशतिकारिकाणां व्याख्यानह्यो धात्वर्थ-निर्णयो, वर्तमाने परोक्षे थः इत्यादिकारिकाद्वयव्याख्य नह्मपो छकारार्थनिर्णयः, अन्ते च वाक्यस्फोटोतिनिव्कर्षे १ इत्यादीनां चतुर्दशकारिकाणां व्याख्यानरूपः स्फोटिनर्णेयं इत्येवं निबद्धाश्रतुईं ग निर्णयाः ।

४ भट्टोजीदीक्षितानां जन्मसमयः, निवासदेशः, वंशश्वत्येतदिषये विद्वतु मतैक्यं नास्ति । स्त्रिस्तीयषोडशशतकस्य पूर्वार्घ एषां दीक्षितानां जन्म-समय इति केचिदाहुः । अन्ये तु ऐसवशकान्तर्गतसप्तद्शशतकस्य पूर्वार्घ एषां जन्मकाल इति वदन्ति । त इमे भट्टोजीदीक्षिता महाराष्ट्रीयदेशस्थनासणजा-तीया आसन्तिति केचन नुवन्ति । सारस्वता इति केषांचिन्मतं वर्तते । तथा-प्युपलब्धहढतरममाणबलादिमे भट्टोजीदीक्षिताः शिवोपासका आन्ध्रनासणाः, एतेषां निवासस्थानं वाराणसीक्षेत्रं जन्मसमयश्च सप्तद्शशतकस्य पूर्वार्षं इत्ये-तिद्वये पायः सर्वेषां विद्वपमिकमत्यं संजातमस्ति । अर्थात् कौण्डभटानां जनन-समयो दीक्षितादनन्तरं मञ्चिवंशित्रांणी नाम सप्तद्शशतकस्य मध्य इति साह-जिक्तयेव सिध्यति ।

पु कीण्डमहरूववैयाकरणभूषणसारीपरि ' हरिराम केशव काळे ' एवना-मकेन पण्डितेन काशिकानां भी टीका व्यलेखि । तदन्ते १८५४ इत्ययं वत्स- राङ्को निर्दिष्टः । स च क्रेस्तः शाकीयो वा न संभविति वेकम एव स्यादित्यनुभीयते । तथा सित अष्टादशशतकम्यान्तिमा भागः काशिकानिर्मितिकालो
निश्चितो भवित । स योग्य एवेति भाति । काशिकारिकायां भरविभाणां
गौरवपुरःसर उल्लेखः छतोऽस्ति । त इमे भरविमश्राः प्रयागक्षेत्रनिवासिनस्तथाभद्दनामेशळतयन्थानामुगरि विद्वत्तापचुराष्टीका लिखन्तो महावैयाकरणा महानेयायिकाश्य भूत्वा काशिकारिकाछतो हरिरामस्य गुरवः स्युः । वैयाकरभूषणादनन्तरं प्रखरपाण्डित्यभरितोऽर्थविचारयन्थो नागोजीभद्दविराचिता मञ्जूषेत्र । सेयं
मञ्जूषा बृहन्मञ्जूषा, स्युमञ्जूषा, परमत्यपुमञ्जूषा चेति प्रकारविष्ण लिखना।
सोऽसी मञ्जूषायन्थोऽधुनातनासु पार्रगात्रासु पार्र्यार्थमिकयायन्थेषु अष्टतमत्वेन गण्यते । शेखरान्तयन्थानां सामीचीन्येनाष्ययने संवृत्ते सित ततोऽर्धविचाः
रात्मकस्य प्रकृतमञ्जूषायन्थस्याष्ययनं क्रियत इन्येवं संपदायः। प्रकृतमञ्जूषायन्थस्यार्थविचारात्मकस्य संग्रहो महत्त्वं चाग्रिमकारिकामु व्यक्तं भवेत् ।

शब्दार्थकलपवृक्षस्य बीजं सूत्रं हि पाजिनेः ।
मृद्धिवातिकरूपाभिभीष्यरूपेण वारिणा ॥
संवृद्धं महता वृक्षस्वरूपेण स्थितं खलु ।
ग्रन्थे भर्तृहरेविक्यपदीयेऽर्थमकाशके ।
तस्य शाखापर्णमयं वैयाकरणभूषणम् ।
पुष्पाणि लघुमञ्जूषावाक्यानि सुरभीणि च ॥ इति ।

६ व्याकरणशास्त्रिन्दं शब्दशास्त्रिनियुच्यते होके । अधावि शब्दाधंझानो मयमाहम्ब्य संपवृत्तं शब्दशास्त्रिमित ज्ञेयम् । करकोऽिय मनुष्यपाणी स्वयनोगनान् विचारान् करमेविदन्यस्य बोधियतुमुत्नुको दृश्यते । तद्धं च स्वीयकर्मान्द्रयः प्रविते । व्यवहारे कर्त्याश्चिदेकस्या व्यक्तेर्यनस्यो द्वितीयव्यक्तेर्या सह ताक्षात्संबन्धो भिवितुं न शक्यः । अतः स्वयनोगनान् विचारान् परं परि बोधियनुं स्वीय-कर्मेन्द्रियाणां व्यापारः कर्तव्यो भवति । स च व्यापारो द्वितीयव्यक्तेर्यानिद्वेण गृह्यते । सोऽयं व्यापारो बोधियतुर्मुखनिर्गतध्वनिद्वारा भूत्वा तस्य व्यापारस्यान्य व्यक्तेः कर्णेन्द्रियेण ग्रहणे जाते तादश्गग्रहणस्य शाव्द्ञानिवित वदन्ति । वर्त्यः श्रोत्रेन्द्रियमाह्यो ध्वनिरथ च शब्द इत्युमौ यद्यपि पर्यापश्चित्रद्वी तथारि अर्थेषुक-ध्वनिवय ' शब्द ' इत्याकारकशब्दस्य प्रयोगः शाक्षीयवाङ्गभे कियते ।

व्याकरणशास्त्रस्य 'शब्दानुशासनं' इत्येवं यो व्यवहारः छतो भाष्यकारेस्तत्रत्यो यः शब्दशब्दस्तस्यार्थयुक्तः शब्द इत्येवार्थोऽभिषेतोऽस्ति ।

७ आत्मनो विचारान् परं पित बोधियतुं पयुक्तानां साधनानां मध्ये शब्द इत्याकारकं मुख्यं साधनांमित जेगीयते । अधीत् यं विचारं बोधियतुं यः शब्द उच्चार्थते स शब्दस्तस्य विचारस्य वाचको भवति । एतस्य विचारस्य न शब्दस्य अधीः ' इत्येवं व्यवहारः क्रियते । अधी इत्येवंशब्दः 'ऋ गतौ ' इति धातोः साधिनः । स शब्दो यद्दस्तृद्दिश्यानुधाविन तद्दस्तु अधीशबद्देनाभिधीयते । तस्मान् ' शब्दानुशासनं ' इति भाष्यप्रयोगे शब्देत्ययं शब्दोऽधीविशिष्टः शब्द इत्यस्मि- लेवार्थे शास्त्रे पयुज्यते ।

८ यदाऽतीव पुरातनकालेऽभीिन्सतफलमाप्तौ यज्ञादिकभीण्यारमन्त श्रद्धावन्त आस्तिकाः । तादशकर्गाचरणकान्छे च ऋषिदृष्टानपौरुषेयवेद्मन्त्रानुच्चार्यं तत्त-द्देवतानां स्तुतिमकार्षुः । तदाऽनेन सूक्तेनेपैव देवता स्तोतव्या पूजनीया चेति क-ल्पसूत्रकारा उपादिशन्तीत्यत्र तैषां कोशभिपायः, तत्तद्देवतायास्तत्तत्स्कस्य च पर-स्परं कः संयन्ध इत्यादिविषयिण्यामाकांक्षायां संजातायां तच्छान्त्ये मन्त्रार्थज्ञान-मावश्यकमिति मन्यन्ते सम । महाभाष्यकारेरपि मन्त्रपाठेन सहैष तत्तनमन्त्रार्थज्ञान-मर्विक्षितिमिति ' यो अभिष्ठोमेन यजते य उ चैनमेवं वेद्र ' यो अभि नाचिकेतं चिनुते य उ चैनमेवं वेद १ इत्यादितौत्तिरीयसंहितादिवाक्यान्युखृत्य मन्त्रार्थज्ञानगवश्यम-वेक्षितमिति मन्त्रद्रष्टुणामृत्रीणामताभिति स्पष्टं मतिपादितम् । महाभाष्यकाराद्रष्टम्यः शतकेभ्यः पाकाले लिखिते निरुक्त यन्थे यास्काचार्यैः 'स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत । अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्धम् ' इत्यादिवचैर्नर्धर्भानुष्ठानस्वरू-पभूतानि स्वर्गसंपाद्यिवृणि यज्ञादिकर्पाणि अर्थज्ञानपुरःसराण्येवानुष्टेयानीति व्यक्तमेवानु शिष्टम् । छोके तावद्यज्ञादि कियाणां तत्साधनानां व। ज्ञानसंपर । र्थ-मेव मुख्यतः शब्दानां पवृत्तिर्जायते । अतो धातव एव शब्दानां मूलस्वरूषं प्रत्येकं नाम च धातुनिष्पन्नभेव भविद्युमईतीति सिद्धान्तः पस्थापितः । अथ च वेद्ग्रन्थघटकशब्दावगमसाधनभिति निरुक्तकारेरेकार्थपराणामनेकशब्दानां तथाऽ-नेकार्थपराणां वा वैयक्तिकशब्दानां श्रेणीवितिरूप धात्वादिपरुतिकथनपूर्वकं व्युत्वितिविधिता । वेदान्तर्गतिविशिष्टशब्दानामर्थान् मनासि गृहीत्वा तादृशार्थशब्द-साधनानुक्छरतादृशवर्णघटिवो धातुरेव योग्य इति कल्पयित्वा तत्तच्छ•दस्य तत्तवातोः सकाशाद्वयुत्पत्तिकथनं निरुक्तयन्थानां मुख्यं कर्तव्यं विद्यत इति कर्तवा तादृशयन्थानां निरुक्तयन्थत्वेन वेदाङ्गेषु स्थानं दत्तमस्ति । तथेव भक्ति-पत्यय, आगम, आदेश, इत्येतेषामर्थानुरूपां कल्पनां कृत्वा गब्दिसिन्दं कुर्वतां यन्थानां व्याकरणं (शब्द्व्याख्यानं) इत्येवं नामवेयं समर्पितम् । अश्य च वैदिक्तमन्त्राणां शुद्धं सुस्पष्टं चोच्चारणं भवत्वतद्र्यं विशिष्टनियमान् म्पष्टीकर-णानि च वर्णयन्तः शिक्षायन्था अपि वेदाङ्गत्वेन निर्मिताः । तथा भिन्नभिन्न-वेद्शाखान्तगतंत्रसिहतापाठपद्पाठयोमेष्ये ज्ञ्जलादिसंधिभिनिश्चिष्टवर्णसांनिष्पाचीत्य- द्यमानान् विपर्यासान् पतिपाद्यतः पातिशाख्ययन्थानि अगिर्चन् । शिक्षा पातिशाख्यं चेति द्वौ प्रत्यो केवलं शब्दस्वरूपाण्येव विवेचयन्ता भवत इति कृत्वा तयोः समावेशो व्याकरणशब्दानुशासनशब्दाभ्यां व्यविद्यमाणेषु शान्त्र-प्रत्येषु भवितुं नार्हति ।

९ उपर्युक्तिस्तितानुरोधेन वैदिकपदानां विवेचनं पातिआरूपदान्येषु कतम् ।
तदनन्तरं निरुक्तकद्भिः पदानां निर्वचनमर्थानुसारेण कतम् । ततः पाणिनिपूर्वं वैयाकरणभाषास्थपदेषु समन्वियनी पदानां व्याख्या अर्थः पदम् १ इत्येवं शर्वदं कर्वदं कता । वैदिकभाषास्थश्रव्दानामर्थमनुसूत्य अनेके गणाः कताः । अर्थानुरोधे न च तेषां पदानां व्याप्यधर्मेण विभागान् कत्वा विवेचनं पारव्यम् । पाणि न्याचार्येण पूर्ववैयाकरणकतानां नित्वित्वविचनानां परामर्थं कत्वा तदानीं पच- वित्माषायाः सर्वोद्धन्परिपूर्णं व्याकरणं रिचतम् । पूर्ववैयाकरणभेधिप नामा- ख्यातोपसर्गनिपाताः १ इत्येवं चतुर्धा विभागः कास्तथापि पाणिनिना शब्दानां सुबन्ताः, तिङन्तिश्रेत्येवं द्विषेच विभागः स्वीकृतः।

१० सुष्पत्ययम्कतिभूतमातिपित्कानां 'अव्युत्पन्यसर्वनामाव्ययसमासकनित्नित्तानिति षड्विभागाः पाणिनिसंपता दृश्यन्ते । तथा निङ्गत्यपमकतिभूतभातृनां भूवादिदश्यणी णिजन्तसन्तयङन्तनामभातव इति पञ्चभा विभागोऽङ्गिकत इत्यालक्ष्यते । पातिपिद्कादृत्पद्यमानानां सुव्विभक्तीनां पथ्यमाद्वितीयित्यादिसप्तती-पर्यन्ताः सप्त मकाराः कृताः सन्ति । पत्येकं सुव्विभक्तिः, एकवचनं, दिवचनं, बहुवचनं चेति विभा विभक्ता । तथा धातुभ्यो जायमानानां पत्ययानां विक-रणपत्ययाः लकारार्थमत्ययाश्वेत्वेवं मुख्यतो दियेव विभागः स्वीकृतः । किंच तादशमत्ययानां तेनावार्येण आगमा आदेशाश्च विह्नितः । तत्र आगमस्याव-

यवस्तपत्वात्तिस्मिन् छतेशि मूलशब्दार्थे नेषदि विशेषो जायते। तथा आदे-शोशि स्थाने जायमानः स्थानिसदृशत्वात् 'गुरोः स्थाने शिष्यः 'इति न्यायेन स्थान्यर्थमेवाभिधत्ते । एवं छोपस्यापि आदेशस्तपत्वात्पत्ययछोपेशि न तद्थीं लुप्तो भवतीति 'पत्ययछोपे पत्ययलक्षणम् 'इत्यनेन सूचितम्।

११ पूर्वोक्तरीत्या धातुपातिपदिकरूपद्विविधमस्त्रीनां भिनभिनार्थंकपत्य-यतंयोजनेन भाषाधटकसर्वपदानि संसाध्य तेषां पदानां सुबन्तातिङन्तेत्येवं द्वावेव मुख्या विभागी पद्धिती । तत्रैते तिङन्तश्चाः पूर्ववैधाकरणपोकारूया-तशब्दा एव भवन्ति । सुचन्तशब्देषु नामोपसर्गनिपाते ति पूर्ववैयाकरपोक्तिवि-धशब्दानां समावेशो भवति । यद्यपि पाणिन्याचार्येण उत्सर्गनिनातयोः पाति-पदिकेषु समावेशः कृतस्तथापि पाचीनवैषाकरणस्त उपसमिनताताः पातिपदि-कात्पृथकःवेन गृहीता आसन् । तत्र च पूर्ववैयाकरणानां कथनहेतुरासीत्। स च हेतुः पाणिनिना यद्यपि स्पष्टं नोकस्तथापि चादयोऽसच्ने, उपसर्गाः कियायोगे, अधिपरी अनर्थकौ, इत्यादिसूत्रेम्यः, तथा धातुम्यः पाक् भिन-भिन्नोपसर्गंसमभिव्याहारे सति धातुभ्यो भिन्नभिन्नोऽर्थवोवो जायते इति मति-पादकेम्पः ' उपाद्यमः स्वकरणे, संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरण इत्यादिसूत्रेम्यश्र स हेत्व्यंको भवति । एतद्विषये 'न निर्वदा उपसर्गा अर्थानिराहारिति द्याकटायनः ' इत्येवं निरुक्तवा स्यमि विचारणी थं भवति । त इने उपसर्गाः घटपट।दिशब्दवन्त स्वातन्त्रभेण अर्थान् प्रतिपादयन्ति । किंतु यस्ते संयोजिता भवन्ति ताद्दशिक्यावाचकशब्दार्थानामेव वैशिष्टचं दर्शयन्ति । अतः किया-निष्ठविशेषगुणो वैशिष्टचं वा तेषामधीं भवति । एवं मकारको वैशिष्टचरूपोऽधीं निरुक्त दिः, 'आ इत्यवींगर्थे । इत्यादिवाक्य उक्ते ऽस्ति । निपातविषये केवलं ' उचावचेष्वर्थेषु नियतन्ति । इत्येतावेदवोक्तम् । नियातानां बहुविया अथाः सन्तीति तद्रथः । वस्तुतस्तु ये उ। सभीपे स्थित्वा )कियासु विशेषगुणं मूजिन्त-उत्पादमित त उपसर्गाः । अथ च मे हौिककपयोगेषु प्रथक्ष्य-गथषु निपतन्ति—निपतिता दृश्यन्ते ते निपाताः, इत्येवं तेषां व्याख्या दातुं शक्या स्यात्।

१२ उपरि निर्दिष्टं निपातोपसर्गयोः स्वरूपं पाणिनिसंगतित्यनुभीयते । यतः 'चाद्योऽसन्ते ' इति सूत्रेण अद्रव्यार्थकानां चादीनां निपातसंज्ञां विद्र- घाति । अयमर्थः – सर्त इव्यं, लिङ्गसंख्याकारकान्तितं द्व्यम् । घटाद्यः क्रब्स् एकत्विविश्वष्टं पुंस्त्विविश्वष्टं कर्तृत्वादिकारकविश्विष्टं च कम्बुमीवादिमन्त्रमधं प्रतिपा-द्यन्ते । एवं समुच्चयमकर्षाद्यः क्रब्स् अपि लिङ्गनं व्याकारकविशिष्टं समुच्चयार्यार्थमिन्द्यतो द्व्यार्था एव भवन्ति । यदा च ताह्यः समुच्चयार्याध्यादिश्वव्देः प्रतिपाद्यन्ते तदा शब्द्याकिस्वभावात् लिङ्गनसंख्याद्यन-निवत्वेच गम्यन्त इति चाद्यः शब्दा अद्वत्यार्था भवन्तीति ताहश्वश्वादयः क्रव्दा निपातसंज्ञां लभन्त इति वद्यात् । तथा 'मृः प्रायाम् ' इत्यादिम्वेषु प्रतिपादितानां प्राध्यानां क्रियान्वियत्वे सति प्रपरेत्याद्यव्ययानि उपमगी इत्युव्यन्ते । नामार्थान्वियत्वे तु कर्ममवचनीयत्वेन न्यविद्यन्ते । एवं च ' असर्वे ' इत्युक्तः निपातोषसर्गाणामर्थवन्तं नास्तीति कथनमयुक्तम् । किंत्र तत् प्राचीनवैयाखरणानां पाणिनेश्वापि संमतं नेति बोध्यम् ।

१३ उपर्युक्तार्थानुसारेण पाणिनिना पद्शितेषु मातिपदिकानां पट्पकारेषु तथा धातूनां पश्चमकारेषु चार्धपतिपादनविषये कथं भिन्नता भवतीतीदानीमय-लोक्येम । शब्दानां सत्त्वं किया चेति द्वावेव मुख्यावयौँ । तत्र सत्त्रभित्यर्थे द्रव्यश्वहाँअपि प्रयुज्यते । किथत्यर्थे च भाव १ इनीमं अव्दम्पि प्रयुक्तने । तर नामरूपमातिपदिकेम्यो नित्यं दृष्यस्थैव योघो जायते । सर्वनामशर्द्रश्य दृष्य-मेवावगम्यते । परं स द्वयत्वपोऽर्थः सांकेतिकद्वाविकेषस्वयो घटाद्ययंवना भवति । किंतु पूर्वे यादशद्रव्यस्यो छेखः कता भवति तादशरेयेकानेकद्रव्यस्याध्यवा स्वता वक्तः किंवा यनिकटे वक्ति तस्य, अपिता यमुद्दिश्य किंविद्वानि तस्य उपस्थिति कुर्वन्ति सर्वनामशब्दाः । अव्ययशब्देम्योऽपि द्रव्यस्य योत्रो जायते परं स पूर्व-मुहेखितस्येव दृष्यस्य परायशं रूपेण जायते । किंचाव्यपेभ्यः परी विभक्तिनत्यया न दरयते । कदा कदा दग्गोचरीभूनोऽपि विभक्तिविशेष एव दश्यते । सामासि-क्तरान्दा अपि द्रव्यमेव पतिपाद्यन्ति परे ते परस्तरं संबद्धयोद्देशोस्तद्धिकानां वा दृव्याणामधीनां च पतिपादनं कुर्वन्ति । समासान्ते कश्चिदेको धिको वर्जो इक्षरं वा कदा कदा दृश्यते ताद्वश्चवर्णस्याक्षरस्य वा पाणिन्याचार्येण समासान्त इत्येवं संज्ञा विहिता। ते च समासान्ताः मत्ययेष्वेव परिगणिनाः। तथापि तेषां स्वा-वन्त्रयेणान्यः कश्वनाप्यर्थी नैवोक्त इति हेनोर्यादशस्यासानापन्ताक्यवा भवन्ति ताहरासमासानामेवार्थं तेअभिद्धति नाधिकम् । अन एव ते स्वाधिकपत्यया इत्येद

व्यविद्वयन्ते । एवं पाणि।निमतानुसारिभिवेँयाकरणैः सिद्धान्तः प्रस्थापितोऽस्ति । पाणिन्याचार्येण धातुपाठे सु, एघ, इत्यादयः केवलं धातव एव पठ्यन्ते । ते च धातवो भ्वादि अदादि, जुहोत्यादीत्येवमादिश्वव्दैर्श्च विभक्ताः । सेव दशगणी-त्युच्यते । दशगण्यन्तर्गतधातुभ्यः कर्तरि शप्, दिवादिभ्यः श्यनित्येवमण्द्यो विकरणाख्याः पत्यया विधीयन्ते । तेश्च विकरणैः कितथगणस्थोऽयं धातुरिति ज्ञातुं शक्यते । यथा एचते, अत्ति, जुहोति, दीव्यतित्यादि । दशगण्यन्तर्गतधातुिभः, भवनं करणं गमनं पचनित्येमादिसामान्यिक्या विशेषिक्तया चोच्यते । तथा पयोजकिविशिष्टिक्तयां, इच्छार्थविशिष्टाक्तियां, कियासमिमहारिविशिष्टिक्तयां चा-भिद्धाना णिच्—सन्यङ्भत्ययान्ता धातुष्टितधातवोऽपि आचार्येणोक्ताः । एवं नामघटितधातवोऽप्युक्ता इति बोष्यम् ।

१४ नामाल्यातीपसर्गनिपाता एते सर्वेऽर्धवन्तो भवन्ति अथ च तेषु -त्येकं पक्रतिमत्ययेत्येवं भागद्वयं वर्तत इत्यपि सानितमुगरि। पक्रतिमत्यययोरर्थः कि शब्दवाच्यत्वेन मनस्ययाति किंवा सूचकत्वेनेत्येताद्वेषये पाणिनिसूत्रैः किमपि निष्कष्टुं न शक्यते । निपाता उपसर्गाश्चेति द्वा पकारी स्वतन्त्राविति पूर्ववै-याकरणैः स्विक्टताभिति तत्पतिपादितोऽधीं दृब्यस्वरूपः कियास्वरूपो न भव-तीति न शब्दमाच्यत्वेन मनस्यायाति किंतु तैः सूचितो भवतीति वक्तं श-क्यम् । तद्योग्यमिति भाति । यतो देवभूमिजलादिशब्दोपस्थितमर्थं पतिपाद-यितुं यथाऽमरभूदकादयस्तत्वर्यायशब्दाः पयोक्तं शक्याः । न तथा इवा दिशब्दोवस्थितमर्थे प्रतिपाद्यितुं समुचयसादृश्यादिशब्दाः प्रयोक्तं शक्याः। स-मुचयादिशब्दमतिपादितस्यार्थस्य लिङ्गसंख्याद्यन्वितत्वेन दव्यत्वात् । चादिशब्दो -पश्थितस्य समुच्चयाद्यर्थस्य लिङ्गःसंख्याद्यनन्वितरवेनाद्रव्यत्वात्। अर्थाभिधाने स्पष्टं दृश्यमानेनानेन महता भेदेन हेतुना निपातोपसर्गा अर्थस्य द्योतका भवन्तीति सिद्धान्तो निष्कष्टुं राक्योऽस्ति । भर्तृहरिणाऽपि तथा स्वष्टमेवोक्तम् । अर्थाभिधा-नविषये वाचकत्व-द्योतकत्वे इत्येवं दी पकारी संग्रहकारनामकेन व्याडचाचार्येण मथमतो ' द्रागोचरत्वमानीतौ । इत्येवं संग्रहस्थोपलब्बग्रन्थात्पतीयते । वार्तिक-क्रिस्तु चाद्योऽसत्त्वे ' इत्वेवमसत्त्रशब्दभयोगानिपातोपसर्गा अनर्थका इत्यमं सिद्धान्तो निष्कृष्टोऽस्ति । तस्यापि पुरस्तात्पदमातं गत्वा निपातानामनर्थकत्वात्- मातिपदिकसँज्ञा न स्यादिनि मनासिक्टत्य मानिपदिकसंज्ञासिष्वचर्यं ' नि शतस्यान-धिकस्यापि मातिपदिकत्वम् ' इति वचनगाहत्य क्रनमस्ति ।

१५ महामाष्ये 'अर्थाभिधानं पुनः स्वामाविकम्' इत्येवं वार्तिकवचनं यहुवार-मुध्दतमासक्ष्यते । तेन च अर्धपतिपादनं नित्यकार्स्य स्वभागोऽस्ति । नेधरेच्छां संकेतं वा समाहम्बंत । इति वार्तिकळतो माध्यकतो या भन्यन्ते । तथा जानि-शब्द-गुणकव्द-कियाशब्द-दब्यगब्हाः ( संज्ञागब्हाः ) इत्रेवं चन्रः पकारान् स्वीक्टत्य जातिगुणाकियासंज्ञारूयानि चत्यारि शब्दमवृत्तिनिमित्तानि द्वितानि । अथापि राब्दाः कियां वा द्वां वा पित्राद्यन्तीति सिद्धान्तवाधा यथा न स्यानया विचारसराणिस्तैः सपाटम्बिता । शुक्कानीत्वादयः शब्दा यद्यपि प्रवृत्तिनिपिनमेदा-द्गुणशब्दाः पाचकपाठकादिशब्दाश्च कियां व्हा भवन्ति तथापि ते पर्धनसाने गणयुक्तं कियायुक्तं वा द्रव्यमेवाभिद्यति । केवलं तिङ्कत्वव्याद्य कियां वा भागं वा दर्शयन्ति । छदन्तकदा अपि कर्ता, कर्म, करणाविकरणात्मकं द्वयमेव पदर्श-यन्तीति ' क्टर्मिहितो भावो दन्पवर् भवतीति चहुको। निर्दिष्टार्माण्यवचनारिन-ध्यति । एतद्ववाद्वेन तुमुन् पत्ययो न कर्नुस्द्वमर्थे ब्रेन किनु भावभेर वकी-त्युक्तं भाष्यकारैः । ताहवार्थकं ' अन्ययक्त शे भावे भवीन । इत्याकारकं वार्ति-कवचनमप्युष्टतं वर्तते । एतिहिषये 'स्वादुमि णमुङ् १ इति सूत्रे भाष्यकारः ' पक्रवीदनं मामो गम्यने देवदत्तेन १ इति वाक्यमादाय अधैमनिपादनिवधारम्य नहोव सुन्दरं विवेचनं कतवान् । विधाकरणभूषणसारेषि हि एतदिवर्षे बहुति-स्तृत उहापोहः छतो विद्यते ।

१६ वार्तिकछतां भाष्यछतां चोषरिष्टात्यद्वितानु शब्दार्थिवयकासिद्धाःनान् ' छद्मिहितो भावो ० अव्ययछतो भावे १ इत्याद्धिन अर्थमितपादनगितिवयन काणि च वचनानि मनसि गृहीत्वा भर्नृहरिणा वाक्यपदीयनामा अन्धोऽत्वे । तत्र च निपातोपसर्गे भयो जायमानोऽर्थयोत्रो द्योतकत्वेनैव जायत इत्यमं सिद्धाः । ववत्र व किंतु मत्ययानःमित सादश्यानिपातवर्गे उपवेश्य पत्यया अपि अर्थानां द्योतका एव भवन्तीति स्पष्टमिनिहनम् । भर्नृहरे-रनन्तर जायमानेवैथाकरणैः क्षद्धाः स्वयतभेदा अपल्टन्यन्ते चेन् भन्हेरिसिद्धाःना-नाभेव विस्तरेण पतिपादनं छतम् । किंतु तेषु सिद्धान्तेषु पितपाद्यमानेषु सतसु भाष्येण विसंवादो मा भूदिति बहुचिन्तोढा । अर्थाभिवानं पुनः स्वाभाविकम् १

इत्येतादृशभाष्यकारसिद्धान्तबलात्सर्वेऽपि शब्दाः शक्तेयव अर्थान् पतिवादयान्ति इत्येवं महासिद्धान्तः सर्वेवेयाकरणैरङ्गीलतोऽस्ति ।

१७ भर्तृहरेविक्यपदीयग्रन्थः काण्डत्रयात्गकः । तत्र पथमं काण्डं पाय-स्तत्त्वज्ञानपतिपादनपरम् । छोके तावन्स्वमनोगतान् विवारान् परं पत्या-वेदावितुं शब्दपयोगः कियते । एतादृश ग्रब्दपयोग करणसमये याद्दशी करणना मनिस भवति, या चान्यस्य ज्ञाता भवत्विति धिया शब्दोच्वारणिकया पार-भ्यते, तथा या 'कर्णेन्द्रियेण ध्वनिग्रहणाइनन्तरं स्मृतिरूपेण स्थातुं शकोति, एवमात्मिकायाः कल्यनाया एव भर्तृहरिणा 'स्कोट 'इति व्यवहारः छतः -निरुक्तकलपनाया विकाष्टविधिपरवाक्यार्थरूपत्वाद्खण्डवाक्यस्फोट इ येवं व्यव। हार: कृत: बास्त्र । अर्थादियमखण्डवाक्यस्फोटाभियेया काचनेका विशिष्टा शब्दशक्तिरेव भवति यां चावलम्बेयेव जगत सर्वे व्यवहाराः पचलित । सेयं द्याक्तिरेव ' शब्दब्रह्म ' इति शब्देनोच्यते । बादरायणादियन्थोकतत्त्वज्ञानेनेव स्फाटजानेनेव मोक्षः संपद्मन इति चौकम् । द्वितीये काण्डे दिकालाद्युपाधि वजादन्यथा भासपानस्य अखण्डवाक्यस्फोटस्य विवेषनं कृतम् । तथैव पत्य-योषसर्गकर्मपवचनीयनिपातानां द्योतकत्वभित्येनोऽर्थः सिद्धः कतः । तृतीये काण्डे तु शब्दार्थविचारोऽतीव सामीचीन्येन कृतोऽस्ति । तदेतत्तृतीवं काण्डं पकीर्णंककाण्डमित्युच्येत । एतस्मिन् काण्डे चतुर्दश रामुद्देशाः सन्ति । एतन्म-ध्येऽर्थविचारहष्ट्या महत्त्ववतां कतिपयानां पाणिनिसूत्राणां सुन्दरं विवेचनं कृतमस्ति । विदेशपतः कान्दानामधी जातिवी व्यक्ति (दव्यं ) विति विषये विवे. चनं कृतम् । तथा शब्दानामधः सह संबन्धः कीदशः कयं च वर्तत इत्येत-द्विगये विवेचनं कृतं विद्यते । तथव गुणिकिययोरिप १ विवेचनं कृतम् । अनु न्तरं च संख्या वचनं परस्मैपदात्मनेपदे लिङ्गं चेत्येतेपामर्थदृष्ट्या विचार: क्रते। अर्तृहरिणा नित्यशब्दापरपर्यायम्य स्फोटस्य प्राधान्यं दत्त्वा वाक्य-पदीयमन्थे शन्दार्थस्य विचारोऽकारि । न्याकरणशास्त्रीमंद शुद्धाः शन्दाः के के चाशुद्धा इति ' यथा कथंचित् शुद्धाशुद्धशब्दस्वरूपमोवद्यन केवलं शब्द-शास्त्रं, किंतु याथातथ्येन शब्द्स्वरूपं बोधयित्वा तच्चिन्तनेन ध्यानेन च काब्दब्रह्मज्ञानं द्दत्तद्द्वारा मोक्षमाप्तिकरत्वाद्दिनस्वरूपमपि तद्स्वीति संसा-वितं भर्तृहरिणा।

१८ भर्तृहरिसमानकालीनाभ्यां जयादित्यवामनाभ्यां काशिकावृत्तिरले। ति ततिस्त्रचतुरेषु वर्धशतकेषु काशिकावृत्तौ जिनेन्द्रबुद्धिना न्यासा नाम हरदनेन च पदमञ्जरी नाम द्वे व्याख्येऽलेखिवाताम् । तथा महाभाष्ययन्यस्य याथार्थ्यन ज्ञानं जायता।भीते बुद्धचा तदुपरि कैयटभटेरपि पद्मिनाम्नी ब्याख्या व्यराचि । परं तद्नन्तरं पररेकं विद्याया अवनतिकालः पामोति स्म । स्त्रिस्नान्दस्य पश्चद्दे दातके पिक्यायन्थी लेखितुं भारब्धः । रामचन्द्रमहैः पाणिनिस्यो-परि पिक्रियाकी मुदीनामा पकरणयन्थो उल्लेखि । तद्वेव सप्तद्वे कातक भट्टा नी-दीक्षितैः सिद्धान्तकौमुद्दियारूषं सर्वाङ्गन्स्नदं अन्धं विलिख्य तद्वपरि तद्या-ख्यानभूता मनोरमा मनोरमारूया टीकापि लिखिता । भन्हरिविरिवतवाक्य-पदीयस्य कारिकात्मकत्वात्सूत्रवद्रुषाक्षरत्वाद्गभीरार्थं जात्रज्ञाद्वितःवाच्चाभ्येनुर्द्र्यगान हत्वाचनत्या दर्शनरूपत्वनिर्वाहिका विचारसरिणः शब्दसिद्धपनिपादको मुयान-भागश्च इत्येतद्द्वयस्य सकैयटभाष्यान्तव्याकरणकास्त्राम्यसितुरनुषयुक्तवाच भद्री-जीदीक्षितेरथीवचारीपथिको वैयाकरणसिद्धान्तकारिका नाम छनुः संमहमन्यो व्यलेखि । स एप यन्यो टघुत्वात्सारवस्ताच्च गुरुमुखं विना ज्ञानुं सर्वयाऽशक्य इति बुद्ध्वा दीक्षितानां भातुष्पुत्रैः कीण्डमेह्वैयाकरणमूरणसारनामानं मन्यै विरच्य तद्विवरणमकारि । वाक्यपदीयश्रन्थे भर्नृहरिजा याद्दशिवपस्य विवे-चनं विहितं तादशस्येव विषयस्य पायः कारिकामु महाजीदीक्षिनीर्विवनं कतम् । परं शब्दमिकयायन्थानां संपूर्णाध्ययनानन्तरमर्थनिकपायन्याववीयाय येषां विषयाण । मधिक्येनापेक्षा विद्यते, यथा धात्वर्धनामार्थमत्ययार्थं शब्द शानि-समासशक्तिविचारेत्यादि । एवमादिविषयाणामिकि महत्त्वं दत्त्वा दीर्झि विधा-करणिसद्धान्तकारिका नाम यन्थो व्यलेखि । न्यवेशि च सर्वान्ते स्काटिविचारः ।

१९ वियाकरणभूषणं वियाकरणभूषणसारश्रंत्येती अन्धावधंअन्धतेन वाक्य-पदीयापेक्षयाऽप्याधिकं सुगमावुषयुक्ती चेति पद्यप्यनुभवसाक्षिकं तथापि शास्त्री-योऽर्थविचार इत्येषविषयो जात्यव दुर्वोध इति कत्वा तद्र्धस्य पाधानध्येनाव-गमाय सुलभटीकाया अपेक्षा भाति स्म । अतस्तदुपरि मतीपज्ञालधुभूषणका-न्तिमभूतयधीका व्यलेखिषत । परमेताः संपूर्णतया नोपलभ्यन्ते । कालोपनामकह-रिरामशास्त्रिभिविहिता काशिकानाम्नी टीका मुद्रिनापि सांभनं विकल्पपुस्तक-शालायां नोपलभ्यते । पुस्तकावशेषाभावात् । किंच हरिरामश्रीक्षितानां लेखन-

पद्नतेः पण्डितपरम्परानुसारेण न्यायपरिष्कारचितत्वान्मन्द्पध्यमाधिकारिणां तदर्थबोधाय न तादश उनयोगो भवति । इत्यादि सर्वगालोच्य श्री० शंकरशास्त्र-मिर्मारुलकरोपाह्वैः कै० महामहोपाध्यायवासुदेवशास्त्रिगुरुचरणानां सकादाेऽधा-यनसमये परमपूज्य गोडबोले ' इत्युपाविधरामशास्त्रि—अम्बकरोपानिधमास्करः शास्त्रि-थत्ते इत्युपनामकनीलकण्ठशास्त्रीत्येवं गुरुवयपरम्गरया समायातमर्थयन्थन स्थिति ज्ञान्तानां यत्स्पष्टीकरणं संपादिनं तत्सम्यीग्वचार्य तदु गयोगं च ऋत्वाऽत्यन्त -परिश्रमपूर्वकिषयं टीका लिखिता । पश्चतपःपरिभितेऽथवा तद्येक्षयापि किंचि-दाधिके एवगात्मके दाबीयसि स्वाध्ययनाध्यापनकाले वैयाकरणभूषणसारान्तर्गत-भिनभिनमिशद्यविषयगतमहाभाष्य-हैयटपद्मञ्जरी- शब्दकौःतुमे यादियन्यस्य-विवेचनं साम्प्रयेण आत्मसात् कृत्वा श्री । शंकरशास्त्रिभिः स्वयं लिखिरेयं शांकरीटीकाऽऽआनन्दाश्रमसंस्थाविकारिभिश्र केवलं ब्याकरण शास्त्रीयज्ञानाभि-वृद्धचर्यं प्रकाशिता वैयाकरणभूषण वैयाकरणभूषणसारयोपेध्ये कपि प ठयतां गुरूणां गुरुपुर्वं विना स्वतो वाचनेनैनैतद्यन्थार्थज्ञानसंपादनपसङ्गवनां च छा-त्राणां मातेव हितकारिणी अत एव शांकरीति यथार्थनाम्नी टीका संवृत्ताऽस्ति -शंकरशास्त्रिभिः शिष्यत्वेनाध्ययनकरणसमये समागच्छन्तीरनुपपत्तीः संपूर्णतया मनिस गृहीत्वः ऽस्याधीकाया छिखितत्वाद्विद्यार्थिनामेतद्यन्थार्थपतिपत्तये वत्रि। षयाणां सुगमया पद्धत्या यथावद्यावद्येक्षितं च स्पष्टीकरणं कृत्वा पाठनं तेन सहैव च तत्समशास्त्रान्तरःथविवेचनसरणेः कल्पनां तेम्पे दत्त्वा तन्मधे वैयाक रणमजीतमन्थरथीवेवचनोहेखान् स्पष्टीकृत्य कथनमेवमादि श्रेष्ठतमगु हणामध्यापन-पद्धतिं सामम्येण मनस्युपादाय पस्तुतटीकाया विरचितत्वाद्तिमात्रमुपयुक्ता जा-ताऽस्ति । एताद्दश्विद्वत्तापरिपूर्णटीकायाः शास्त्रिभिरात्मना सरलसुन्द्रभाषया लखनविष्य आनन्दाश्रमपचालकै स्तत्पसिद्धीकरणविष्ये चापि आवां लेखकपका-शकयोरुभयोरपि हार्दिकमभिनन्दनं कुर्वः।

प्राध्यापकरेअभ्यंकरोपाह्न-म॰ म॰ वासुदंवशास्त्रितनृजः
काशीनाथशास्त्रीः
देवधरोपाभिधरामचन्द्रात्मजश्चिन्तामणरायश्च ।

पुण्यपत्तनम्— आपाढ वद्य १ मङ्गलवासरः, (ता. २३—७—१९५७)

## अथ भट्टोजिदीक्षितप्रणीतवयाकरणिमद्भान्तकारिक -विषयानुक्रमः।

|       |                                        |                                        | ð                                     |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ,     | • • •                                  | • • •                                  | 40                                    |
| • • • | • • •                                  | * * *                                  | c-384.                                |
| • • • | ****                                   |                                        | १४६ १५७                               |
| • • • | • • •                                  | # # 14                                 | 985-234                               |
| • • • | • • •                                  | * * *                                  | २१६-२४६                               |
| • • • | ****                                   | * * *                                  | 284-398                               |
| • • • | • • •                                  |                                        | ३३७-३५५                               |
| ****  | •••                                    | * • •                                  | ३५६ -३६७                              |
| ****  | ***                                    | * * 4                                  | 345-384                               |
| • • • | ***                                    | ****                                   | ३९६-४३७                               |
|       | * * *                                  | ****                                   | ४१७-४३३                               |
| र्गथः | • • •                                  | • • •                                  | とヨミーツミニ                               |
| र्भः  | ***                                    | • • •                                  | 832-88%                               |
|       | •••                                    | •••                                    | <u> १४६-४५६</u>                       |
| •••   | ***                                    | • • •                                  | ४५७-४७३                               |
| ***   | ****                                   | ****                                   | 8.38-8 '8                             |
| ***   | ***                                    | 4 * # *                                | 80,0-40,0                             |
|       | ······································ | ···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · | र र र र र र र र र र र र र र र र र र र |

इति भट्टोजिदीक्षितविरचितवैयाकरणिद्धान्तकारि-काविषयानुक्रमः समाप्तः।

## अथ भट्टोजिदीक्षितविरचितवैयाकरणसिद्धान्तकारिका-यचरणप्रतीकानामकारादिवर्णानुक्रमसूची।

| प्रती * ।।न्.           | पु०         | का॰        | प्रतीकानि.                            | पृ० | का०               |
|-------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----|-------------------|
| अ.                      | 6           | •          | <b>इ</b> र्                           | 5.  | Asto              |
| अत एव गवित्याह          | २४४         | २७         | क्रचादिवसमासेम्यो ०                   | ३९३ | ४९                |
| अयाऽऽदेशा वाचकाश्चेत्   | २७४         | ६३         | ~ 6                                   | 930 | <b>२</b> <i>०</i> |
| अत्रार्धजरतीयं स्यात्   | ४०३         | ५०         | ँकि.                                  | •   | •                 |
| अनेकव्यक्त्याभिव्यङ्गचा | 404         | <i>ં</i> છ | कीडायां णस्तदस्यास्ती०                | ४२५ | <b>પ</b> ુષ્ઠ     |
| अभावो वा तदथींऽस्तु     | ३५९         | 89         | घ.                                    |     |                   |
| अभेदेकत्वसंख्याया       | ४३२         | પુપ        | घटेनैत्यादिषु नहि                     | ४७६ | ६ ४               |
| अविमहा गनादिस्था        | 928         | 99         | र्रु च.                               |     |                   |
| अव्ययकत इत्युक्तेः      | ४४६         | पुष        | चकारादिनिषेघोऽथ                       | २७१ | ३२                |
| अववर्धबहर्व ही          | २७६         | 33         | ज.                                    |     |                   |
| असाधुरनुभानेन           | ३४१         | 3/         | जहरस्वार्थाजहत्स्वार्थे ०             | २५४ | ३०                |
| अ त्यादाविष धर्म्यदेश ० | ९५          | 92         | त.                                    |     |                   |
| आ.                      |             |            | तथाऽन्यत्र निपातेऽपि                  | ३७२ | 8 ३               |
| आरव्यातशब्दे भागाभ्यां  | 0]00        | 98         | तथा यस्य च भावेन                      | 994 | 30                |
| आरूयातं तिद्धतकतोः      | <b>39</b> 7 | 20         | नरबाधन्ति ङ्क्षा स्त                  | ७७० | ६२                |
| आश्रयोऽवविरुद्देश्यः    | 955         | २४<br>२४   | . तस्मात्करोतिर्घातोः <u>स्</u> या र् | ६९  | <                 |
| <b>a.</b>               | 145         | 7.5        | ्यो.                                  |     |                   |
| इत्यं निष्क्रध्यमाणं    | ५०६         | ७३         | द्योतकाः पादयो येन                    | ३६८ | 83                |
| इन्द्रियाणां स्वविषये   | ३१७         | ३६         | धा.<br>धात्वर्थत्वं ऋयात्वं चेत्      | ९३  | 99                |
| उ.                      |             |            | न.                                    | 3 4 | * 4               |
| उत्सर्गोऽपं कर्मकर्तृ.  | 40          | 8          | नञ्समासे चापरस्य                      | ३५६ | ३९                |
| ए.                      |             |            | नञ्समासे चापरस्य                      | , , |                   |
| एकं द्विकं त्रिकं चाय   | 998         | २५         | निर्माता पापरस्य<br>निर्मा            | ३८५ | 8 ६               |
| क.                      |             |            |                                       | 200 | م اه              |
| कश्चितानामुपाधित्वं     | ५०३         | ६९         | निपातन्वं परेषां यत्                  | ३९४ | 85                |
| कि.                     |             |            | निपातानां वाचकत्व                     | ३८८ | 80                |
| किं कार्य पचनीयं च      | 50          | ९          | निर्वत्ये च विकार्ये च                | ६५  | v                 |
| किं तूत्पादन मेवातः     | ६२          | Ę          | प.                                    |     |                   |

|                                                       |            |       | a salamanan a a alama a a a a a a a a a a | ariting and Vyo Sell Alling |           |  |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| प्रतीकानि.                                            | पृ ⇒       | का॰   | प्रतीकानिः                                | पृ०                         | का॰       |  |
| पश्चको जादिवत्तस्मात्                                 | 400        | ६८    | विधेष भेदकं तन्त्रम्-                     | ४४६                         | ५७        |  |
| पदार्थः सहशाऽन्वेति                                   | ३७७        | 88    | व्य.                                      |                             |           |  |
| परेन वर्णा विधनते                                     | ४९१        | ६६    | व्यवस्थितेव विह्तेः                       | ४६२                         | ६१        |  |
| पर्यवत्स्य च्छा बर्बोधा.                              | ३१४        | ३५    | च्या.                                     |                             |           |  |
| प्र.                                                  |            |       | व्यापारी भावना सेवी >                     | 4,2                         | 4         |  |
| प्रत्ययार्थं स्यै कदेवी                               | 8 .        | ५२    | হা.                                       |                             |           |  |
| परेय एव वा शकिः                                       | ४२२        | ५३    | शक्यत्व इव शक्तः                          | 408                         | <b>90</b> |  |
| पयोगोपाधिमाश्रि य                                     | ४०७        | 43    | भव्दोऽपि यदि भेदेन                        | २३६                         | २ ६       |  |
| फ.                                                    |            |       | गरेरुसे रेबोदीच्यान्०                     | ३७९                         | 84        |  |
| क्रिमाधितमाष्याच्ये                                   | : ৩        | 9     | म.                                        |                             |           |  |
| फ्टब्यापारयोरेक.                                      | 36         | 93    | सत्यास यो तु यो भागी                      | 40६                         | ७२        |  |
| फलव्यापारयोधीतुः                                      | <          |       | समासस्तु चतुर्वति.                        | २४८                         | ą, v      |  |
| फलब्यापारयोस्तत ०                                     | ४८         |       | समास खलु भिनीव.                           | २६३                         | <b>39</b> |  |
| भे.                                                   |            |       | सर्वनैव हि वाक्यार्थी                     | 8-0                         | ६६        |  |
| भेद्यभेदकसंबन्धो.                                     | 933        | २ १   | सर्वनामाञ्ययादीनां.                       | 6,5                         | 90        |  |
| य.                                                    |            |       | मा.                                       | •                           |           |  |
| यदि पक्षेऽपि वत्यथः                                   | : १२३      | 96    |                                           | 108                         | 14        |  |
| ₹.                                                    |            |       | ₹.                                        |                             |           |  |
| रदाम्यां वाक्यमेदेन.                                  | 884        | 45    | मुषां सुषा तिङा नाम्ता                    | . 284                       | २८        |  |
| ਲ.                                                    |            |       | मं.                                       |                             |           |  |
| <b>चक्ष्मानुरोधात्सं</b> ख्या                         | पा ४३८     | 4 ६   | संबन्धकार्दे संबन्धी                      | \$4.8                       | ₹ •       |  |
| व.                                                    |            |       | संबोधनान्तं करवोथाः                       | १०६                         | 3 &       |  |
| वर्तमाने परोक्षे थो                                   | . 985      | , २२  | ₹.                                        |                             |           |  |
| वा                                                    |            |       | हरेवेत्यादि दृष्वाच.                      | ४७९                         | ६५        |  |
| वारूपस्कोटोऽतिनिष                                     | कर्वे. ४५७ | 9 Ę c | ह्यो.                                     |                             |           |  |
| वि                                                    |            | •     | स्रोभूने पेरणारी च.                       | 340                         | २३        |  |
| इति भट्टोजिद्गीक्षितविरचितवैयाकरणसिद्धान्तकारिकायचरण- |            |       |                                           |                             |           |  |
| प्रतीकानामकारादिवर्णानुकमसूची ममाप्ताः।               |            |       |                                           |                             |           |  |
|                                                       |            |       |                                           |                             |           |  |

ॐ तरसद्ब्रह्मणे नमः। श्रीकीण्डभट्टविरचितः ( शांकरीव्याल्यासमेतः )

## वै गाकरणमूपणसारः।

श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणक्कापणम् । स्फोटक्कपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते ॥ १॥

> ( शांकरी व्याख्या ) श्रीवनशंकरीवनशंकराभ्यां नमः।

भाग्द्वाणं कुलं यस्य जाखा यस्य च वाह्वृची ।
रमाख्या जननी, पूज्यो रङ्गभट्टाभियः पिता ॥ १ ॥
ज्यायान् भानः नरहरिनीमांसाद्वयमाण्डतः ।
जगद्गुरुपदास्तढो विद्यार्थकरमारती ॥ २ ॥
नाम विश्वरकारवीरपीठाधीओ विराजने ।
यस्यैवं वं मवृची स शंकरः शास्त्रपुपाधिभृन् ॥ ३ ॥
नत्या दक्षिणकेदारं समृत्या गुरुपदाम्बुजम् ।
व्याद्धां भूषणप्रारस्य सुगमां तनुनेऽस्वधीः ॥ ४ ॥

इह स्वस्विज्ञानिषुणामवगमाय भट्टोजीद्यक्षितमणीता वैयाकरणसिद्धानतकारिका ब्याचिष्वयासु रङ्गोजीनद्यात्मनः कोण्डभट्टनामा सुनीः पण्डितः
सर्वस्यापि कार्यस्यात्तरायब्यान्तवं मन्त्रमानः प्रारिष्तितस्य वैयाकरणसिद्धान्तविप्यक्रमन्थस्य पचारपरिसमाण्यादिपनिवन्धकपत्यूहःयूहपश्चमनाय छतं संकछप्रात्कर्तृभूतगौरीरमणात्मकश्रीलक्ष्मीरमणस्तुतिस्त्वं नङ्गलं शिव्यक्षिणार्थं मन्यादौ निवध्नाति — श्रीलक्ष्मीरमणामिति । श्रीः सरस्वती, लक्ष्मीक्ष परन्यौ रमनः इति रमगः । नन्धादित्यात्कर्तरि ल्युः । 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च
परन्यौ १ इति मन्त्रे श्रीशब्देन सरस्वती, नतु लक्ष्मीः । लक्ष्माः पृथगुपादानात् ।
ननु शिवस्य हद्यं विष्णुर्विष्णोश्च हद्यं शिवः । विष्णुरुत्वान्तरं यच्च यो बृते
मृद्यसितु सः ।। इत्यादिवचोभ्यो हरिहरयोभेदस्यानर्थावहत्वात्केवलविष्णोः
स्त्वने पार्थक्येन शिवविष्णवोः स्तवने च भेदः मतीयेतेति तिनरसनदाराऽभेद्भ-

(मङ्गलायम्णम् )

तिपच्यर्थं सक्ष्मीरमणस्यामेदेन विजेपणमाह—मोरीरमणनि । गौरी पार्वती तस्या रमणः शिवः, स्वस्य रूपं स्वरूपं तद्दस्यास्तीनि यत्वयीय इतिः । अन्ये तु तु गौरीरमणं रूपपति स्वामिन्नतया पदर्शयतीनि सुप्यजानाविनि ताच्छील्ये क-र्तरि णिनिरिति व्यावक्षते । तद्वां तु 'रसादिम्तश्च ' (पा. सू. पार। ९५) इति मतुब्विधानस्यात इनिठनी, इन्यादिस्यान्यमस्यविधानेतृस्यर्धनया स्वाधान्यस्य रसादिगणे पठितत्वात्तरपादिनियत्ययो दुर्लम इति । अनेन विशेषणेन हरिहरयो-रभेदः स्पष्ट एवोकः । तथा च गोरीरमगाभिनं छक्ष्मरिमगं विष्णुं नीमि स्ती-मीत्यर्थः । णु स्तुताविति पाणिनिस्परणात् । स्तुतिश्व सर्वेत्कृष्टगुजवस्वेन पनि-पादनम् । छक्ष्मीरमणं सर्वेतिकष्टगुगवस्येन पतिगादयामीत्यर्थः । स्कोटह्यामिति । **उक्ष्मीरमणविशेषणमेतत् । स्फुट**ति मकाशतेऽर्था यस्मादिति ब्युत्वस्या सकला-र्थपकाशकं तत्त्वं स्फोटः। तच तत्त्वं वेदान्तेषु वर्ण्यम नं सकलगानिदानं मा-याशबलितं बसैवेति स्फोटो बसेत्पर्थः । तद्र्यं तत्स्वरूपं सक्लजगिदानभूत-वसाभिनामिति यावत्। एतादृशं लक्ष्मीरमणमित्यर्थः । जगरा विशेषणं वा। अरिमन्पक्षे स्फुटीत व्यक्तीभवति घटपटाद्यर्थी यस्पादिति स्कोटी वाचकः शब्दः। रूप्यते बोध्यत इति रूपमर्थः । तयोः समाहारदंदे नपुंसकैकवचनम् । वाष्यवा-चका( नामह्या )त्मकपेतत्यारिदृश्ययानं सर्वे जगद्यतो विवर्तते, यत इति आद्या-दित्वात्षष्ठचर्थे तसिः, यस्य विवर्गे भवति तं स्वभीरमणाभिनि संबन्धः । यस्य कस्याचिदेकस्य नामस्वपात्मकस्य वस्तुन उत्पत्तेरन्यस्मात्मामगद्गि संभवादित्युकं सर्वमिति । विवर्ती नामातास्त्रिकोऽन्यथाभावः । स च पूर्वस्थापरियागेनासत्य-नानाकारपविभासः। यथा शुक्तिकायां रजनस्य रज्ञां दा सस्य पनितः। अत्र शुंकी रज्जुर्वा स्वस्वरूपपरित्यज्येवान्यस्कोण रजनक्षेण सर्वस्थेण बा मतिभासते । यत्र यद्विष्टानं स्वयमविक्रनं सदेशान्यकः भवति स विवतं इति मावः । तास्त्रिकोऽन्यथामानः परिजानः । पूर्वेस्वरपरिस्तानेनान्ययामसनम् । यत्र यद्धिष्ठानं स्वयं विक्रनं सदेव अन्यया भवति स पारिगाय इत्ययः। यया कु-म्बस्य दृष्यात्मना परिणामः । अत्र दुग्यं स्वयं विक्वतं स्रोतः पूर्वस्यां परित्य म्ये-बान्यथा मवति द्रव्यात्मना परिगमते । एतेन भगवते छक्षीरमणस्य विवसंधि -ष्ठानत्वरूपं सर्वेजगानिदानत्वमुक्तम्। तेन सर्वेत्रष्टश्तमा स्तृत्यईत्वमाविदिनम्। स्की-हस्य वैयाकरणीयास्यत्वेन समुचितेष्टदेवनायाः स्तुतिह्यां मङ्गाउं च सुचितम् ॥१॥

(मङ्गलाचरणम् )

अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तिरम्। शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् ॥ २ ॥ वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरीनिर्ति सदा मुदा। भद्दोजिदीक्षितमहं पितृब्यं नौमि सिद्धये ॥ ३ ॥

इदानीं व्याकरणशास्त्रव्यालयातृत्वेनातिश्रेष्ठी यः शेषस्तिद्विशिष्टं देवं स्तौति-द्रोषाद्रोषार्थीति । शेषस्य शेषारुयनागस्य महाभाष्यकारस्य, अशेषाः क्रारना येऽर्था वाच्यादयः स्फुटा अस्फुटाश्च महाभाष्यस्थास्तेषां लामार्थं पति -पत्तय इत्यर्थः । शेषभूषणं -- शेषोऽनन्तोऽलंकारत्वेन पर्यं द्वरतेन वा भूषणं यस्य वै शिवं शेषशायिनं विष्णुं च पार्थय इति संबन्धः । ननु शेषार्थछाभाय शेष एव मार्थ्यतां न शिवादिरित्याशङ्क्य तदिशेषं निर्विकि -- अशेषफलेति । अशेषाणां क्रत्स्नानामैहिकामुध्मिकाणामपवर्गपर्यन्तानां फलानां दातारमिति तृज-न्तस्य तुन्नन्तस्य वा शेषषष्यन्तेन समासः। अशेषफलदातृत्वं चेथरस्य ' यादः गिव वै देवेम्यः करोति ताद्दगिवास्मै देवाः कुर्वन्ति । लभते च ततः कामान्म-येव विहितान् हिनान्, इत्यादिश्वातिस्मृतिषु प्रसिद्धम् । ननु पतिबन्वकांहोबहुत्वे कथिव शेषाशेषार्थं छामः स्वादिन्या शङ्कां दूरीकर्तुं ति देशेषणमाह——भवावधी-ति । भवः संसारः, स एवाञ्चिरिति मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । यदा भवोऽ-ब्धिरिवेत्युपमितसमासः। भवाब्धेस्तरणं तत्र तरिं नौकां साधनामिति यावत्। 'तरित शोकमात्मवित् ' इति श्रुतेः । तथा चानन्यसाध्या याऽनेकदुःखपरम्य-रारूपसंसारस्य निवृत्तिस्तत्र यः सपर्थस्तस्य पतिबन्धकदुरितानिवृत्ती सुतरां सा-मध्यमस्तीति किमु वक्तव्यमिति भावः । तथा च मतिबन्धकदुरितनिवृत्त्याऽनायाः

शयः ॥ २ ॥ अथ तात्कालिकनिखलपण्डितमूर्धन्यं स्विषितृ यं भट्टोजीदीक्षितं तत्कीत्य-नुवृत्त्यर्थे स्तौति ---

सनैव शेषाशेषार्थलाभः स्यादिति न तत्र संशयलेशमप्यवगाहते मन्मन इत्या-

वाग्देवी सरस्वती मत्स्वारस्यज्ञपण्डितश्रेष्ठपुरुषठाभेन सदाऽऽनिद्ता सर्वी यस्य जिह्नामे नरीनिते पुनः पुनरितशयेन वा नृत्यं करोति तं पितृव्वं भितुर्श्वारं महोजिदीक्षितं कीण्डभट्टोऽहं तत्कृतकारिकाणां व्याख्यानभूतस्यास्य भूषणसा-राख्यमन्थस्य सिख्ये निष्पत्यूहं परिसमाप्तयेऽध्येयत्वेनानेकजनसंवन्धस्यप्रचाराय

(मङ्गलाचरणम्)

### पाणिन्यादिमुनीन प्रणम्य पितरं रङ्गिनिमद्दामिषं । द्वैतध्वान्तानयारणादिफलिकां पुंभावयारद्वताम् ।

चै नीमि रत्वीपित्यर्थः अत्र थरोऽषं भी एडः इष्टः स्य दुर्विस्परित करणभू गणसारा रूपग्रन्थस्य सिक्षे वितृत्यं भट्टे जीडि कि रे कि निर्दे के वितृत्यों भट्टे जीडि कि रिक्षे वितृत्ये कि स्वानिकापिक्षेष्ठत्वावयः नैव दृष्टिक्षभुवनज्ञरे सद्गुरोजीनद्रा पुरित्यभियुक्तेक्त्या सर्वानिकापिक्षेष्ठत्वावयः मादेव जन्मपद्पितृवन्दनार पूर्व पितृत्यवन्दनं युज्यते । अन्यथा अन्मपदत्वेन दि- जत्वसंपादकत्रवन्यकर्तृत्वेन च पितृत्यापेक्षया वितृः पूज्यतरत्वातिन्तृवन्दनारपूर्व पितृत्यवन्दनं न संग्र्चेति भावः । जिद्याया रमजन्यान द्वाराध्नम् सकलमार- स्वतरसाभिज्ञत्वमाविष्कर्तु यस्य जिद्येत्युक्तम् । वार्यस्था जिद्यामे नर्तनं च सादि- त्येवानवरतं प्रवाहरूपेण शब्दार्थस्कोरणम् । एतेन लोकोनरं पाणिहन्यं वक्तुर्यं चाऽद्वेदिवामिति ॥ ३ ॥

व्याकरणशास्त्रपर्वकपाणिन्यादिम्नित्रयादिनमन्द्रपं मङ्गलं निवधनन् पे । स्नावतां पवृत्तितिद्वयेऽधिकारिविषयसंयन्यपपाननारूषमनुबन्धवनुवर्धं पदर्शय -ज्ञिष्ठपावधानाय विकीपितं निवेदयति—

पाणिनिकात्यायनपन्छालिमुनीन्, रङ्गीनभर्दनातानं पिनरं, द्राण्ढं निधिक् विनायकं प्रणम्य प्रकृष्टं साष्टाङ्गत्वनुणिनिष्टान्तकः कृता गीनपनिभिन्तकः न्वाल्यान्तिर्मूष्ट्वान् सिद्धान्तान् — नेयाकरणिनद्धान्तान् — भानति भावनान्वाकरवं तिङ्गिव च कृतीदिवाचकरविभिन्येरेक्षानित्यर्थः । उपपनिभियुंकिमिः प्रकट्ये, सिद्धान्तानामुष्पचत्वे युक्तिः प्रकायने, इत्यर्थः । तेषां — गीनपनि भिनीयवचीव्याल्यानृणामाधूनिकनार्किकपीभांतकानां वचा युक्तिः गन्तिविवयत्वित्यत्वित्यत्वित्वयत्वित्यत्वित्यत्वे स्थापये, इत्यर्थः । नपस्कारश्च स्वनिष्ठः प्रकृष्टनानिक्वित्यप्र- निष्ठोत्वयस्तिति च स्थापये, इत्यर्थः । नपस्कारश्च स्वनिष्ठः प्रकृष्टनानिक्वित्यप्र- निष्ठोत्वयस्तिति च स्थापये, इत्यर्थः । नपस्कारश्च स्वनिष्ठः प्रकृष्टनानिक्वित्यप्र- निष्ठोत्वयस्ति स्थान्ति द्वितानिति । व्याल्यान् गक्त्यस्ति जिन्तिनीत्यान् विमुनीनां पाणिन्यादिभिरविरोध प्रवेति स्थाने । पाणिनिरादियेषां ते च ते मुन- यश्चति चहुनीहिग्भः कर्षभारयः । बहुनीहिश्च सर्वोतीतिनचद्गुगसंविद्यानः । वेत पाणिनरि निस्कार्यत्वस्यः । गीत्यज्ञीनित्यवचनानि न् न्यायस्त्राणि मीमांसास्त्राणि च । पितृव्यस्य विद्यापद्गुरुक्षेन सूचनात्स्वित् रङ्गोक्षिम्हरः

( मङ्गलाचरणम् )

हुण्डिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दृषितान् सिद्धान्तानुपपात्तिमिः प्रकटये तेषां वचो दूषये ॥ ४ ॥ नत्वा गणेञापादाव्जं गुरूनय सरस्वतीम् । श्रीकौण्डमदटः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम् ॥ ५ ॥

स्याविद्वन्यमाश्रङ्काचे गतस्तं विशिनाष्टि—हैतध्वान्तेत्यादि । दे इत आश्रयतेन पाप्तो दीतो भेद , तस्येदं ज्ञानं देतम् । अनेकत्वावगाहिज्ञानिपिति यावत् ।
तदेवाऽऽच्छाद्कत्वाद्ध्वान्तं तभो मोह इति यावत् । तस्य निवारणं निरसनं,
तत्—आदि पथमं फलं यस्याः सा, एतादृश्तीं, पुंभाववाग्रदेवतां—पुंसो भाव
आकारो यस्याः सा पुंभावा, पुरुषाकृतिकेत्यर्थः । सा चासौ वाग्रेवता च सरस्वती तद्यपित्यर्थः । वाग्रेवतां पितरिपत्यनयोरजहालिङ्गत्वान् 'स्त्री पथानं '
इतिवत्सामानाधिकरण्यम् । अनेनाद्वेतपित्याद्योत्तरिपासायां सर्वातिशायिनेपुण्यं
सूचितम् । ढुण्डिमित्यपि पितृविशेषणम् । तद्यथा—न केवलं वाग्रेवतास्वरूपोऽपितृ महागणपितस्वरूपोऽपीति । अन्यथा पितृनमनानन्तरं महागणपितनपनमत्यसंगतं स्यादिति भावः । 'सिद्धान्तानुपपांत्ताभः पकटये ' इत्युक्त्या वैयाकरणसिद्धान्ता विषयः, विषयग्रन्थयोः पितिपाद्यमितपादकमावः संबन्धः, तिजज्ञासुरधिकारी, तज्ज्ञानं च फलमिति सूचितिपिति बोध्यम् ॥ ४ ॥

मत्यूहमाचुर्यशङ्काया पुनरिष गणेशादिनमनरूषं मङ्गालं विद्धतस्वकृतिर्यंनुवृत्तये स्वनाम स्विचिकीर्षितमन्थस्य च नाम निबध्नाति——नत्वा गणेशेति ।

गणानां शिवगणानामीशो नियन्ता गणेशस्तस्येत्यर्थः । यद्दा भक्तगणानामिः कामः, कामेत्युपछक्षणं कोधादीनामि । तथा च कामकोधादिषड्वर्गं श्यति तनू-करोतीति गणेशः । तस्य पादाक्रं पादावेवाक्ष्णं कपछं, अतिशयस्त्रिष्टत्वादेक्व-चन् । गृणात्यज्ञानं नाशयित ज्ञानोपदेशद्वारेति गृरुः । छप्रोरुच्वेत्यौणादिकः कुः । निगूदपर्थं गृणात्युपदिशतीति वा गृरुः । सरे।ऽमृतसरस्तद्वती सरस्वती । व्याकरणं शास्त्रमधीयते विद्नित वा वैयाकरणास्तेषां भूषगमछंकारित्व शोभादा-यकित्यर्थः । तदेतदन्वर्थं प्रन्थनाम । अर्थमिक्ष्यापतिपादक्षम् प्रन्थनमधीत्य केवछश्वद्यिक्ष्याप्रन्थाभ्ययनेन वैयाकरणा अनछंछता इव न परिपूर्णत्या शो-भन्त इति यावत् । एतेन व्याकरणशास्त्राध्येतृणामेतद्यन्थस्यावश्योपादेयत्वं सु-वितम् । अनेनेव कोण्डभट्देन महाविदुषा नैय।यिकमीमांसकपोकार्थमतिपादन-

( ग्रन्थपतिज्ञा )

मारिन्सितमतिबन्धकोपश्यमनाय छतं श्रीफणिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्पशिक्षार्थे निबध्नंश्विकीर्षितं मतिजानीते—

रीत्युपपाद्नतत्खण्डनपुरःसरं सुविस्तृतं पाण्डिन्यमचुरं यद्व्यारूपानं कन्मेरित तदेव 'वैयाकरणभूषणं ' इत्युच्यते, क्यचितु विस्तृतत्वाद्' बृहं द्भूषणं श्रत्युक्तम् । तदु-चमाधिकारिणामेवीयकारकं, न मध्यमाद्यधिकारिणामित्यालीच्य तेपामन्यूपकारार्थं सारभ्तान् सिद्धान्तानादाय संक्षेपतस्तदुपपादनेनेदं व्याख्यानं निरमायीत्यस्य वि-याकरणभूषणसारः १ इत्येव नाम सुनिसद्धम् । नामैकदेशे नामग्रहणामिति न्या-येन वैयाकरणभूषणानित्युकं मूले । उभयत्रापि व्यारूपेयभूताः कारिकाः स्वगुरुभट्टोजिदीक्षितपणीताः समाना एवे यमे स्फुटीभविष्पतीति बोष्पम् ॥५॥ इदानीं व्याख्यानम्लभूतकारिका क्रज्जट्टोजिशिक्षिताश्वकीर्धितस्वयन्यपातिबन्धकवि-षाताय समुचितेष्टदेवतास्परणसंदर्भ मङ्गलमाचरतीत्याह--प्रासिण्सतेरयादि । पारम्युमिष्टो यो ग्रन्थः ' फलब्यापारयोर्थातुः ' इत्यादिकारिकासमूहरूपः, वन पतिबन्धकानि यानि दुरितानि तेषामुणश्यमो नाशस्तरमा इत्यर्थः । अत्राऽङ्कत्य पविबन्धकोपश्रमनायेत्युक्तत्वादलीकिकाविगीताशिष्टाचारानुमितश्रुविषमाणकस्य म-क्लरम न समाप्तानुषयोगः, नास्तिकयन्थे विनेव मङ्गलं सपाप्तिदर्शनेन मङ्गलस्य समाप्तयुपयोगित्रामावात्। किंतु कार्यमात्रे मनिबन्धकामावस्य कारणवया क्तः शत्बात्मविबन्धकनारा एव मङ्गालस्योपयोगः । समाप्तिस्तु नवनवोन्मेषशालिमवि-बुद्धादियाँ मन्धविरचनसाधनसाधमी तथैव सिष्यतीति सूचितप् । फाजिस्म -रणेति । महामाष्पस्थतक छ।सिद्धान्तपाप्तमे, इष्टरैनतं रोबारूपः फणी, महामा-व्यकारस्य शेषावतारत्वादिति फणिस्मरणस्यपं मङ्गान्धं समुचितमेवेति भाषः । न-न्वथापि मङ्गरहस्य यन्थारी निवेशने किं पयोजनिभिति जिज्ञासायापाह---जिा-व्यक्तिक्षार्थिमिति । यन्थारम्भसमये शिष्पैरि ताहशनिबद्धक्षेकि परिते सार्व तेर्रपि, 'मङ्गलादीनि मङ्गलपम्पानि मङ्गलान्तानि हि शासानि मधन्ते वीरपुरुषकाणि आयुष्पत्पुरुषकाणि च भवन्ति अध्येतारम वृद्धियुका मधा स्युः १ इति महाभाष्यकारोक्तमङ्गलकलाजो भवेयुरित्येवनधानित्यधाः । चिकी-र्षितमिति । कारिकावलीरूर्वं मन्थप् । प्रतिजानीत इति । कर्वन्यत्वेन बोधयवीत्पर्यः । पत्युपसर्गविशिष्टज्ञाधातोः कर्तव्यत्वेन बोधानुक्छो व्यापारी-उथं:। तत्र कर्तव्यत्वेन बोधो विशयत्रासंबन्वेन विकीर्वितमन्यानिष्ठः। वाद्र शाबी-

#### वैयाकरणभूषणसारः।

( मन्धप्रातिज्ञा )

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः। तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते ॥ १ ॥

उद्धृत इत्यत्रास्माभिरिति शेषः । भाष्याव्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृत इत्युक्तिस्तु शब्दकौस्तुभोक्तार्थानामाधुनिकीत्मेक्षितत्विनरासाय। अन्यथा तन्मूछ-कस्यास्य ग्रन्थस्याप्याधुनिकोत्मेक्षेतसारत्वापची पाणिनीयानामनुपादेचतापचेः। तत्र निर्णीत इत्युक्तिरितोऽप्यधिकाजिज्ञासुभिः शब्दकीस्तुभे दष्टव्यामिति ध्वनिय-तुम् ॥ १ ॥

पतिज्ञातार्थमाह---

धानुकूलव्यापारश्च ग्रन्थकारनिष्ठः। स च व्यापारः ' मया अमुकग्रन्थः कियते ! इरवेवंशब्दपयोगरूपः।

केनोद्धृत इत्युद्धरणिकयाकर्तृजिज्ञासायागह--अस्माभिरिति । शब्दकौ । स्तुभकर्तृत्वेन भद्दोजिदीक्षितानां सुपसिद्धत्वाद्रमाभिरित्यस्य भट्टोजिदीक्षितैरि-त्यर्थः । तत्र--शब्दकीस्तुमे । इह--भारिकावलीरूपे यम्थे । तथा च शब्दकौरतुमे येन योऽथीं निर्णीतस्तेनैव सोऽर्थः इह—कारिकावलीमन्थे संक्षे-वेण कथ्यते इत्यर्थस्य पत्यासस्या लामाच्छव्दकौस्तुमकारिकावलीयन्थकर्वेरि-क्यावगमाद्वेयाकरणसिद्धान्तकारिका मट्टोजिदीक्षितलताः, इति पर्यवस्यति । एतेन कारिकावलीमन्थकर्तुरतिशयितपाण्डित्यमकाशनदारा तत्कतकारिकावली-झन्धस्यावश्योपादेयत्वं सूचितम् । शब्दकीस्तुभोद्धरणेऽवधित्वेन भाष्याब्वेरुपादा -नस्य प्रयोजनमाह-- शब्दकौस्तुभोक्तेत्यादिना निरासायेत्यन्तेन अन्थेन। आधुनिकोत्पेक्षितत्वनिरासस्य फलमाह——अन्यथेति । उक्तवैपरीत्ये । आधुनि-कोत्पेक्षितत्विनरासस्याकरणे इत्यर्थः । तन्मूलकस्य--शब्दकौस्तुभमूलकस्य । अस्यापि-कारिकावलीमन्यस्यापि । आधुनिकोत्प्रोक्षितेति । आधुनिकेने-दानींतनेनार्वाचीनेनेति यावत् । उत्मेक्षित् उद्भावितो यः शब्दकीस्तुभस्तत्सार-त्वापत्ती -- तत्सारत्वनिश्रयापत्तावित्यर्थः । पाणिनीयानां पाणिनिमुनिभोकशा-साम्बेत्रुणाम् । अनुपादेयतापत्तेरिति । तथा चावश्योपादेयत्वकथनेमवाऽऽधुःनि-कोत्मेक्षितत्वनिरासस्य फल्लिमिति भावः । तत्र निर्णीत इत्युक्तेः मयोजनं दर्शय-वि--इतोऽपीत्यादिष्वनयितुमित्यन्तेन । देववान्वरसच्वेऽपीह फणिन एव

#### शांकरीव्याख्यायुतः

( धात्त्रास्त्यातार्थनिर्णयः )

फलव्यापारयोधीतुराश्रये तु तिङः स्मृताः। फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्॥ २ ॥ धातुरित्यत्र स्मृत इति वचनविपरिणाभेनान्त्रयः। फलं विद्विस्तादि । व्यापान

शहणं तु शेषारूयकण्यवतारत्वाव्याकरण मास्त्रपर्वकार्याभ्यक्तित्वाच पतिषा-द्यविषयानुकूलंष्टदेवतात्वं पक्कते महत्माष्यकारस्येवेति सूचिषतुनिति बोष्यम् ॥१॥

प्रतिज्ञातार्थमिति । पतिपाधत्वेन बोचितार्थमित्यर्थः । आह्-बूते— फलब्यापारयोरिति ।

फलं च व्यापारश्चेनयोरर्थयोवीचकरवेन घातुः स्मृतः। फलव्यापारयोवीचको घातुः। फलव्यापारो च घातुवाच्यावित्यर्थः। तिङ्क्तु आश्राये स्मृताः। पत्या-स्या फलाश्रये कर्गणि व्यापाराश्रये कर्गरि च वाचकरवेन ानिवाद्यः स्मृताः। कर्मकर्गरी तिबादिवाच्यावित्यर्थः। भावार्थकतिङां घात्वर्थानुपादकपाशात्वान्त्र तेऽत्र माह्याः। फलं पति व्यापारः प्रधानम्। फलानिक्वितिविद्येष्यनावान् व्यापारः, फलं च तिद्विवेषणिम्वर्थः। तिङ्गर्थस्तु, कर्तृकर्गणी पत्यासस्या फलव्या-पारयोविद्येषणम्। फलव्यापारी विद्येष्यी कर्तृकर्मणी च तिद्विवेषण रत्यर्थः। रत्य-तिव संक्षिप्तः कारिकार्थः।

नन्-यिछङ्गं यद्दवनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । निर्ह्णं तद्दवनं सैन विभक्तिविशेषणस्यापि ॥ इत्यभियुक्तोक्तिशेषणविशेषणवाचकपद्याः समानवचनकत्वनियमछाभात्समृता इत्यस्य विशेष्यवाचकपद्गेत्तरवचनिरुद्धवचान्तर्य नानुरित्येनकवचनान्ते विशेष्येष्ठन्यया न स्याद्त आह—धानुरित्यज्ञेत्याद्यम्यय
इत्यन्तम् । अनिन्नतार्थकविभक्त्यादित्यागेनान्त्रययोग्यविभक्त्यादिकल्पनं विपरिणागः । समृतशब्दोत्तरमेकवचनं प्रयुज्योच्चारगं वचनित्रारिणामाष्ठतेत्यवैः ।
विशेष्यविशेषणयाचकपद्योः समानवचनकत्वनिमनादेन 'शुक्तः पटाः भ इत्यादी
विशेष्यविशेषणयाचकपद्योः समानवचनकत्वनिमनादेन 'शुक्तः पटाः भ इत्यादी
विशेष्यविशेषणयाचेन नान्वयवोधः । न च-छिङ्गःसंख्याविभेदेष्ठि विशेषणविशेष्यता । विभक्तिः पुनरेकैव विशेषणविशेष्ययोः ॥ इति न्यायान् 'वेदाः ममाणम् 'इत्यादाविव मळतेष्ठि स्मृता इति धानुरित्यत्र विशेषणं स्यादिति वाष्यम् । यत्र विशेष्यवाचकपद्येत्तरविभक्तिबोष्यसंख्याविरुद्धसंख्याया विवकाष्ठष्यम् । यत्र विशेष्यवाचकपद्येत्तरविभक्तिबोष्यसंख्याविरुद्धसंख्याया विवकाष्ठष्यम् । तत्रेष वन्त्यायपवृत्तेः । यथा—विशेष्यवाचकपदं 'प्रमाणम् ' इति,
पत्रत्यविभक्तिबोष्यसंख्या—:कत्यं विशेष्यसंख्या वेदा इति बहुत्वसंख्या विद्वन-

( घात्वारूयातार्थानेर्गयः )

क्षायास्तत्राऽऽवश्यकत्वेन लक्षणसंगितिः । वेदाः प्रमाणिनित्यत्र वेदेषु एकजातीय-प्रमाणत्वं बोधियितुनिष्ठम् । तच्च वेदगतबहुत्वसंख्याविवक्षां विनाऽनुषपचामित्यादि लघुनञ्जूषायां सुवर्थविचारे रोषे द्रष्टव्यम् । प्रकृते स्मृता इति बहुत्वसंख्याविव-क्षायां कारणाभाव इति भावः ।

फलब्यापारयोरिति दिवचननिर्देशेन फले ब्यापारे च धातोः पृथक्शिकरिति स्चितं, न तु फ छाविच्छिन्नव्यापार एका शक्तिः। तथा सति विशेष्यविशेषण-भावे विनिगमनाविरहेण व्यापाराविच्छन्नफले चैका शक्तिरिति शक्तिद्वयकल्पना-साम्येऽपि फलाविच्छन्नव्यापारत्वं व्यापाराविच्छन्नफलत्वं चेति गुरुशक्यतावच्छे-द्कद्वयकल्पनापत्तेः । किं च फलस्य व्यापारस्य च विशिष्टविषयैकशक्तयोपस्थि-तत्वात्पदार्थेकदेशत्वेन तण्डुळं पचतीत्यादी फले तण्डुलस्य, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादी व्यापारे चैत्रस्य चान्वयो न स्यात् । पदार्थः पदार्थेनेतिन्यायात् । यत्र विदेशपणान्वयश्चिकीर्पितस्तत्रेतराविदेशपणत्वेन (इतरनिरूपिताविदेशपणत्वानापन्न-त्वेन ) ज्ञायमानत्वस्य नियमात् । विशिष्टविषयेकशक्त्याक्त्याऽर्थीपस्थितेर्विशेष्यविशे-षणभावापन्नत्वेनैवानुभवात् । अत एव घटपदात् घटत्वविशिष्टघटविषयैकशक्त्यु-पस्थितघटत्वे नित्यत्वविशेषणाभिषायेण नित्यो घट इति पयोगो न भवति । पदार्थेकदेशे घटे नील इति विशेषणान्ययस्तु भवत्येव । . घटस्येतराविशेषणस्येन ज्ञायपानत्वात् । एवं राजपुरुष इति वृत्ताविष राज्ञि ऋद्धस्येति विशेष-णान्वयो न भवति । राज्ञः पुरुषाविशेषणत्वेन ज्ञायमानत्वात् । सुन्दरो राजपुरुष इति पुरुषे सुन्दर इति विशेषणान्वयो भवत्येव । पुरुषस्येतराविशेषणत्वेन ज्ञाय-मानत्वात्। ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति वाक्ये तु एकाधीभावाभावेन विशेषणान्व-यकाले राज्ञ इतराविभेषणत्वेन ज्ञायमानत्वादाज्ञि कञ्चस्येति विशेषणान्वयो मवि । वाक्षे पृथक्षदार्थोपस्थित्यननतरमाकाङ्कादिवकादिकेष्पविकेषणभावेना -न्वयः । वृत्ती तु विशेषणविशेष्यभावापनेव पदार्थापस्थितिरिति विशेषात् । एतः देव पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थेकदेशेनेति न्यायनात्पर्यम् । अन्यथा राज्ञः पुरुष इति वाक्येऽपि राज्ञः पुरुषेऽन्वयो न स्यात् । पुरुषत्वविशिष्टपुरुषिवयेक-शक्तयुपस्थितपुरुषस्य पदार्थेकदेशत्वादिति बोष्यम् ।

वत्र फलांश उत्सगंती व्यापारविशेषणम्। जन्यजनकभावैः, संसर्गः फलानु-

( घात्वास्थातार्थनिर्णयः )

कूलो व्यापार इति विशेषणविशेष्यभावनैतयोरन्वयः । ननु हरि।दादृगिध्यतयोसूर्यसिंहयोः परस्परं विशेषणविशेष्यं आधाराधेय ) भावेनान्वययोधाननुमनात्,
'वा स्याद्विकल्पोपमयोरेवार्थेऽपि समुच्चये । इति कोशाद्वाशव्दापिध्यतिकल्पाः
द्योरर्थयोः परस्परं विशेष्पविशेषणभावेनान्वयस्याद्यत्वाच्च विभिन्नपद्गिगिध्यत्योरेवान्वय इति नियमाङ्गीकारावश्यकत्वेनैकपद्गिगिध्यत्याः फलव्यापारयोस्तयाऽन्वयो न स्यादिति पृथक्शिक्तिशिकारोऽपुक्त इति चेन्न । परमने लडाद्यर्थक्तिवर्तमानत्वाद्योः स्वमतेऽपि विङर्थाश्रयमंद्ययोश्य परस्यस्यदर्शिन च तादशः
नियमस्य संकोचनीयत्या व्युत्मिन्देविक्या फलव्यापारयोः परस्यान्वयाङ्गीकारे
वाधकाभावान् । अय पृथक्शिक्तिक्षे गमनमिति पद्मास्वात-त्र्येण फलस्य पतिस्या
गमनं न व्यापार इति पतीत्यापन्तिस्तद्वारणायेकशिक्याकिपक्ष एवाङ्गीकर्गुम्वित इति
चेत्रवि न । प्रथमोपस्थितत्वेनान्वरङ्गत्वाक्षलव्यापारयोस्तावत्ययमनो विशेषणविशेष्यभावेनान्वयो भविति पश्चात्वर्थान्तरेण । तत्रश्च फल्डस्य स्वात-त्र्येणानुपरियवेर्गमनपद्मद्व्यापारस्येव फलविशेषणकस्य विशेष्यत्या प्रनितिनै विपरितस्यिनि
गमनं न व्यापार इति प्रतित्यन्वनावनेः ।

क्रमपार्तं फलांशमानष्टे फलं विक्तिरशदीति । विक्तितिः — - निधिलीमानीऽ वयविमागविशेषस्वतसंयोगो वा । तस्य च विक्तिलितादिविशेषक्रांग वाष्यता म तु फलत्वेन सामान्यक्रिण । तसदिशेषक्रांणेन तद्वांशमानुभविक्तिस्वत्वात् । धातुत्वादिकमजानतामि काव्यज्ञादीनां तथा ये बाख । अत एव वाक्याध्यद-र्श्वावसरे — - विक्तिर्यनुकूल उत्पर्यनुकूल इत्यादिविशेषक्रांणेन फल्योन उष्य-मानः संगच्छते । यद्यपि लोके यदुद्देशेन कियानवृत्तिस्तं फल्यनं तथाऽभ्यभ पारिमाषिकं तद्गृद्धते । अत्यथा पाकोद्देश्याया चुमुक्षानियूनेरिनिश्वावपादिदि प्रयोगानापत्ते । तथा परीपकाराय सनां पवृत्तयः । परीपकाराय वहिन नद्य इत्यादी परोपकारस्य क्रिकत्वापत्ते । किविद्वद्वर्येव लोके कियानवृत्तिदिकियामामक - क्रिकाणामिष सक्रमेकत्वापत्ते । किविद्वद्वर्येव लोके कियानवृत्ति सक्रमेन काक्रमेकव्यवहारस्य दुर्वेथित्याच ।

विकिल्पादिनिष्ठं पारिभावि इक्तल्यं च-- कर्ष्यरय समाभिन्याहारे वद्धा-स्वर्थजन्यरवे सति तद्धारवर्थीनष्ठविशेष्यतानिक्रियामकार गाभ रहे। च सति वद्धा-रवर्थस्वम् १ इति । तण्डुलं पचतीर ।च पच्चात्वर्थक् कारादिन्यामार मन्तरे सति ( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

तादृशव्यापारनिष्ठविशेष्यतानिह्नपितमकारतापचत्वं पच्यात्वर्थे विक्छिती वर्तत इति कत्वा उक्षण नमन्वयः । एवं —अमेर्नाण वकं वारयनीत्यादी संयोगानुकू छव्या-पारामावानुकुछन्यापारको धात्वर्थे संयोगानुकु अन्यापारामावे सक्षणसपन्वयात्फ -**उत्वम्**सम् । अत्र 'कर्नृपत्ययसम्भिष्याहारे ' इत्युगलक्षणं न तु विदेशवणम् । तैन कर्तृमत्ययसमाभिव्याहारे यस्यार्थस्य फ उत्वं, कर्मनत्ययसमाभिव्याहारेऽपि तस्यै-वार्थस्य फलत्वं भवतीति बोध्यमिति यावत्। आाः कर्नमत्ययस्थले पचपते तण्डुलः पकरतण्डुल इत्यारी विक्कित्त्यादेर्विदोष्यत्वेऽपि नो अफलत्वापात्तः। अत्र मथमावे-रोषणद्छे जम्पत्वे सतीत्वेतावन्यात्रीकौ विभागजन्यसंयोगादिस्त्वे पतत्याद्यर्थे विन भागस्य कृतिसाध्यत्वेन जन्यत्वात्फलत्वापात्तः स्यात्तद्वारणाय जन्यत्वे निरूपक-तासंबन्धेन धारवर्थो विशेषगम् । धारवर्थनिरूपितजन्यरवे सतीरयर्थः । निरुक्तवि-भागस्य च धारवर्धनिरूपितजन्यत्वाभावान्त्रातिपसङ्गः । नन्वेवमपि विभागस्य उत्तरदेशसंयोगानुकूछव्यापारह्मपगम्यादियात्किचिद्धात्वर्थजन्यत्वात्फछत्वापातिस्तद्-बस्थैवेति चेच, धातोस्तदिति विशेषणान् ! पत्यासत्त्या यद्धात्वर्थतं यद्धात्वर्थनिष्ठ-विशेष्यतानिकापितपकारतापन्मत्वं वा तद्धात्वर्धनिकापितजन्यत्वे सतीत्यर्थः। तथा च निरुक्तःविभागे पतिधात्वर्थंसँयोगनिष्ठविशेष्यतानिरूपितपकारतापन्नत्वेऽपि पतिधा-त्वर्थेत्वेऽपि च पतिधः त्वर्थनिक्वपितजन्यत्वाभावाच फलत्वम् । नन्वेवं पय गा-रकाशीं गच्छतीत्यादी गम्याद्यर्थव्यापारजन्यत्वाद्विभागस्य फलत्वापत्तिरिति चेन। तद्धात्वर्थत्विनि विशेष्योपादानात् । तद्धातुजन्योपस्थितिविषयत्विनियर्थः । उत्त -रदेशसंयोगानुकूछो व्यापारो गम्याद्यर्थः । तत्र पूर्वदेशविमागमन्तरोत्तरदेशसंयो-गस्यात्यन्तासंभवेन नान्तरीयकतवा विभागस्योत्तरदेशसंयोगानुकुलव्यापारस्वपग-मिधात्वर्थंजन्यत्वेऽपि गमिधःतूरिधतिविषयत्वाभावाना फलत्विमिति भावः । नन्वे-वनिष पर्ण पततीत्यत्र विभागजन्यसँयागे पतिधात्वर्थविभागजन्यत्वे सति तद्धा-स्वर्धस्वारफ छरवापित्ति शित चेत् । तद्वारण।य तद्वास्वर्थनिष्ठेन्यादिसत्यन्तं द्वितीयवि-शेषणम् । ततश्च निरुक्तसंयोगस्य पतिवात्वर्थजन्यत्वेऽपि पतिवात्वर्थत्वेऽपि च पतिधारवर्धीनष्ठविशेष्यतानिह्निपतमकारवापनत्वाभावान फलत्वम् । एवं च पत-तिधात्वर्धे विभागसंयोगयो। भैयः फलःववारणाय सत्यन्तं विशेषणद्वयम् । तेन वृ-क्षात्पर्ण भूगी पततीत्यादी विभागाश्र रस्य वृक्षादेः, संयोगाश्रयस्य भूम्यादेश्य न कर्मत्विभिरयुसम् । इदं च क्वचिद्कर्भक्षातौ व्यापारमात्रं धात्वर्ध इति मतेन ।

( धात्त्राक्त्यातार्थीनर्णयः )

रस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेनाभिधीयपाना किया ।

फल्डवापारयार्थातुरिति पायावादाभियायेण । तत्यतानक्षीकारे त् सत्यन्तं दिनी-यविशेषणं न देयमिति बोध्यत् । तेन तन्द्रान्त्रथं नन्यते सति तन्द्रात्वर्थतन्त्र ! इत्येव फललक्षणम् । अत्र जन्यत्वं चाऽऽरोपितानारं। पितमाचारणं प्रासम् । तने-श्वरस्तिष्ठति, पत्ये दोते, इत्यादी नाव्याप्तिः । ईश्वरास्थितेः पन्युद्देश्यकगयनादेश्व बस्तुनो धात्वर्थाजन्यत्वात्स्थिनो शयनादी च जन्यत्वागोपान् । स्थित्यनुकुले। •पापारस्तिष्ठतेरर्थः । शीङादेश्व शयनविषयकोऽध्यवसायोऽर्ध इति शेषम् । आ-दिशब्दात् ' आस्ते १ इत्यस्य महणम् । गां पयो दोग्नीत्यादी चानाः स्थितन्-वदन्यनिष्ठविभागानुकूलन्यापारानुकूलन्यापारो दुहरथं:। तत्र गोपनिष्ठनद्यात्वर्थ-व्यापारजन्यत्वात्तव्यत्वर्थानिकापितपकारता । जत्वानन्यत्वर्थान्यः गानिवनपापारस्य फलतं, विभागस्यापि गोनिष्ठतन्दात्वर्थव्यापारजन्यत्वानन्दात्वर्थानिष्ठे याविविदायण-विशेष्योभययुक्तवाच फलतं बोष्यम् । आदिपदादनां मामं नयतीत्यादि । नन्बे-बमझेर्गाणवकं वारयवीत्यादी संयोगानुकूलज्या गरामावस्येव संयोगस्यापि माणव-कनिष्ठतज्ञात्वर्थव्यापारजन्यत्वादिनितययुक्तत्वात्फलत्वापात्तिरिति चेद्रस्तु नाम । नहि तावन्यात्रेण किथहायो भवति । उत्तरदेशसँयोगानुकुरुव्यापारानुकूरुव्या-नीधात्वर्थेऽजानिष्ठतद्धात्वर्थंव्यापार्जन्यत्वादिविभिष्टसंयाग्रहाक्तान्यत्वा-इमामस्येवामेरि कर्मवायां दिवीयापत्तिरिति तु न बाच्यम् । कर्मभंजायामभाव-भवियोगिव्यापार अन्यफलस्यामहणात् । अन्यथा वारणार्थानाभिति सूत्रं कर्तुरी-ष्टिसततमित्यस्यापवादः स्यान् । ततश्च मागवक्रमित्ववापि द्विनीपाना।सेः । वण्डुलं पचवित्यादी कर्पसंज्ञायाश्चरितार्थं वान्। पश्य मृगे। धावनीत्यादी इजिन्यास-र्थनिष्ठविशेष्यतानिरवित्यकारतापन्नत्वेऽपि भावनादेनै फलत्वम् । दक्षिभात्यर्थ-निरुपितजन्यत्वामाबाद्दश्चित्रात्वर्थत्वामाबाच्य । अन्यथा प्रवानानुरोधिकमैरबस्य बलवत्त्वान्मृगस्य कर्तृत्वं न स्यात् । एवं मावेष्यधं बधनानीत्यादी यदा पुष्टधर्ध माषभक्षणायैव माषक्षेत्रेऽधवन्धनं तदा भक्षणस्य बध्नात्यर्धजनपत्वाभावाद्वधना-रयर्थत्वाभाव च्च न फलत्विभिति भक्षणाश्रयत्वेऽपि मापाणां न कर्मत्विभिति बोध्यम् ।

एवं फलं निरूप व्यासरं निरूपित—व्यापारस्तिति । व्यापारसभणं च—भात्वर्थफलंजनकत्वे सित भातुवाच्यत्वम् । पचतीत्यादी विक्विस्यादिसारार्थः

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

फलजनकत्वाद्वातुवाच्यत्वाच्य फूत्कारादेव्यापारत्वामित्यर्थः । धःनुवाच्यत्वामित्ये-तावन्मात्रोकौ विक्लिस्यादेव्यीपारत्वपसङ्गः । अनो घात्वर्थफलजनकत्वे सवी-रयन्तं विशेषणम् । तावन्मात्रोको काष्टेराण्डुलं पचतीरंयादी काष्ट्रतण्डुलनिष्ठपण्य-**छनावयवसंयो**गपाईवाहरमस्वस्वावान्तरिक्षपयोविक्छिचगरमकवात्वर्थं में छजनकत्वा-द्व्यापारत्वापत्तौ तृतीयाद्यनापत्तिः । अतो धातुवाच्यत्वामिति विशेष्यम् । तथा य देवदत्तनिष्ठफूत्कारादिव्यापारस्य धातुवाच्यत्वविवक्षणेन काष्ठादिगतिकयाणां धातुवाच्यत्वाभावान दोषः । काष्ठादिगतिकयाणां धातुवाच्यत्वविवक्षायां तु भवः रेथव तासां व्यापारत्वम् । अन एव स्थाली पचित काष्ठानि पचन्तीत्यादि संग-च्छते । धानुवाच्यव्यापाराश्रयस्यैव कर्तृत्वादिति भावः । एवं च फलानुकूलो व्यापारे। धात्वर्थी बोष्यः । ननु किं करोतीति पश्चे यथा पचतीत्युत्तरं भवत्येव -मस्तीत्युत्तराभावादस्त्यादीनां कियावाचकत्वं न स्यादिति चेन, अयमेव फडानू-कुले। व्यापारः कियाशब्देन भाष्यादिषु व्यपदिष्ट इत्याशयेनव भूषणेसारकता भावनाभिद्या साष्यत्वेनाभिधीयमाना किया ? इति व्यापारलक्षणस्योकत्वात्। वक्ष्यति च मन्धकारोऽपि--व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च किया, इति व्यापारस्यैव कियात्वम् । उत्पत्त्यर्थकभूषातुमकातिकण्यन्तान् ' ण्यासभन्थो युच् १ इति मावे युवा निष्पचो भावनाशब्द उत्पत्त्यनुकूलब्यापारमाचष्टे । अ-भिवाशब्दरतु अभिद्धाति----जनयति फलमिति ब्युत्पच्या फलजनकब्यापारमा-चष्टे। तत्राभिपूर्वीद्दधातेः 'आतंश्रोपसर्गे ग इति कर्तरि कमत्ययः। तथा च भावनाभिधापरपर्याया साध्यत्वेनाभिधीयमानार्थात्मिका किया व्यापार इत्यर्थः। अत्र भावनाभिधेत्युक्तिस्तु व्यापारस्य धात्वर्थत्वेऽपि भावनादिपदवाच्यस्यार्थविशे-षस्याऽऽख्यातार्थत्विनिति अमिनरासार्था । कियेत्युक्तिस्तु भवतेण्येन्तस्य शुद्धेन करोतिना तुल्यार्थत्वपदर्शनार्थेति बोध्यम्। न चैवं धात्वर्थव्यापारस्य कियात्वो -की सामान्यविशेषतया पश्चीत्तरमावेन सामानाधिकरण्यात्यच्याद्यर्थव्यापारस्य कि यात्वसिद्धावि अस्त्यादीनां कियात्वानुष्यतिः पूर्वोक्ता तद्वस्थैवेति वाच्यम् । आसन्तविनाशं कैचिदुदिश्य कि करोतीति पश्चे अस्तीत्युत्तरस्य सर्वंसंमतत्वेना-स्त्यादीनामि कियात्वस्य सूपपादत्वात् । कियाशब्दमवृत्तिनिमित्तस्य 'पदान्तर-समिव्याहारमन्तरा साध्यत्वेन मतीयमानत्वस्य करोतीत्यादाविवास्त्यादाविष सस्वेन कियात्वस्यायत्नसिद्धत्वाच । अत्र साष्यत्वं मुख्यत्वात्पदान्तरार्थनिरपेक्षं

( घात्वारूयातार्थीनर्णयः )

उक्तं च वाक्यपदीये-

" यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । आश्रितक्रमस्द्रपत्थात्सा क्रियेत्यभिधीयते" इति ॥

स्वतः सिद्धं प्राह्मम् । पदान्तरार्थसापेक्षस्य तस्य गोगत्वान् । एवं च पदान्तरसप-भिष्याहारं विनापि साध्यत्वरूपेग पतीयपानत्वं व्यापारत्विभिति यावन् । घटं करोतीत्यादौ करोतिसनभिव्याहारे घटादीनामपि साध्यत्वेन पतीयमानत्वादतिबया-विवारणाय पदान्तरादिविनैवेत्यन्तस्य निवेशः ! करेत्याद्यसमिष्याहारे तु घटा -दीनां सिख्त्वेनव पतीतेः । करोत्यादिपयीग एव घटस्य साध्यत्वं पतीयते करो -तेस्त स्वतोऽपीत्यर्थः । अधिभयणाद्यभः अयणान्त्रिक्षासमूहस्य पदान्तरप्रयोगमन्त-राऽपि साध्यत्वेन मतीयमानत्वादुक्तव्यापारत्वमक्षतमिति भाषः । उक्तार्थस्य निर्दू-लखं निरसितुमाह--उक्तं चेत्यादि । यावदिति । सकलित्यथः । सकल-पदार्थमेव विवृणोति-सिद्धमित्यादिना । तथा च दैविष्यमेव सकलपदार्थः । अपाक्षीदित्यादो सिद्धं, पचित पश्यतीत्यादावसिद्धं वा वस्तु साम्यस्य स्वरेण तत्य-कोरणाभिधीयमानं कियेत्युच्यत इत्यर्थः । किमिय ताइशेऽ( स्वन एव साध्यत्वेन पतीयमाने )र्थे किया शब्दस्य रूढिरिति चे भेत्याह-आश्रितकमेति । आश्रितः क्रयो येन (रूपेण) तदाश्रितकाँ, तदेव रूपं स्वरूपं यस्याः साऽऽश्रितकाय-स्तपा, तस्या भाव आश्रितक्रमस्तपत्वं तस्यात् कियेत्विभिनीयते । कियास्वस्तां हि --यद्वयवाः ऋषेणोत्पद्यन्ते त् । ऋषेणोत्यद्यमानावयवसमूहस्वह्याति यावन् । अव माव:--आभितकपरूपत्व।दित्येताकियाशब्दार्थपदर्शनम् । तथा च कियत इति किया। तब केन कियते किंच कि रत इत्याकाङ्क्षायां- प्रयासस्या वानां क्रमेणोत्पत्त्या तद्द्वारा यत्कियते साध्यते समुहत्सपं वस्तु तत्कियेत्पुच्यत इत्यर्थः । कमिकावयवोत्पत्तिसाध्यसमूहात्पकं वस्त्वेव कियास्वरूपिति मावन् । अनेन कियाया आश्रितकररूपत्वं पद्शितम् । कपद्गी कियत्यिमयुक्तीकिवरण-मपि कियाया आश्वितकशस्त्रपत्वादेव संगच्छते । आश्वितकशस्त्रात्वादेव च कि-यायाः साष्यत्वेन पतीतिर्निर्वहतीति वोष्यम् । अधिश्रयणाद्ययःश्रयणान्तानाम-वयवानां क्रमेणोत्पत्तेः पच्यादिवाच्यव्यापारसमूहस्योक्तवं किवास्वत्वायक्षत्रव् । यत्र चाऽऽश्रयतादौ न कमिकावयवीतात्तिमान् व्यापारस्तत्र कमिकावयवीत्याति-मत्त्वस्याऽऽरोपः कार्यः । फलेऽपि स्वजनकव्यापारगतकामिकावयवक्रस्यारोपः। अव

( धात्बारूयातार्थनिर्णय: )

न च साध्यत्वेन।भिधाने मानाभावः, पचित पाकः करोति क्रितिरत्याद्दी धा-त्वर्थावगमाविशेषेऽपि किथान्तराकाङ्क्षानाकाङ्क्षयोईर्शनस्येव मानत्वात् । तथा च कियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेदकर्ढां साध्यत्वम् । तदूपवच्चमसच्चभू-एव फल्णाववाचकस्य कियानिबन्धनयातुत्वीसिद्धः । एवं च व्यापारसमुदायः कियेति सिध्यति ।

ननु भवत्वेवं व्यापारसमूहस्य कियात्वं तथाअपि तस्य साध्यत्वपकारेण मतीती कि पमाणानिति जिज्ञासायां कचितिकयान्तराङ्क्षाकचित्कियान्तरानाकाङ्क्षादर्श नस्यापमाणेन साम्यत्वरूपेण पतीतिं व्यवस्थापावितुपाह--पचति पाक इत्या-दि । पचतीत्यत्र पच्यातोः, पाक इत्यत्र घञ्यत्ययाच विक्तित्यनुक् उव्यापा रस्य धात्वर्थस्य पतीतौ समानायामिष पचितराब्हेन कियावगरी पुनः कियाया आकाङक्षः न भवति अतस्तादशिक्रवागतं कियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेद्-करूपं साध्यत्विनत्याह--तथा चेत्यादि कियान्तराकाङ्क्रोत्थितिपतिबन्ध कता-षच्छेदकतया सिद्धो यो जातिविदेशषस्तद्र्षं साध्यत्विमत्यर्थः । इद्मेव च कार-कान्वययोग्यतावच्छेदकं पूर्वापरीभूतावयत्वसमानाधिकरणं च भवति । सिख्जा-तिविशेष एव वैजात्यशब्देन व्यवहियते । तच वैजात्यपातिरिक्तं पचत्यादिशब्द एव वैत्यन्यदेतत् । तऋ साध्यत्वं सर्वत्रैव धातुमतिषाद्यम् । पाक इत्यादौ घञ-न्तेअपि पच्धातुना साध्यत्वेनैव कियाअभिधीयने । अत एव ओदनस्य पाक इत्य-भौदनपदोत्तरं कर्तृकर्मणोरिति कर्माणे षष्ठी सिद्धा । अन्यथा कारकाणां साध्य-खेन मतीयमानिकवायामेवान्वयानियमात् सा न स्वात् । घञादिना तु सिख्रवेन कियाअभिधीयते । पाक इत्युक्ते भवति नष्टो वेत्यादिकियान्तराकाङ्क्षोत्थानात् । सिद्धत्वं च कियान्तराकाङ्क्षोत्यापकतावच्छेकरूपम् । कियाकाङ्क्षोत्थापकताव-ण्छेरकतया सिद्धो यो जानिविशेषो (वैजात्यं ) तद्रूपित्यर्थः । एवं च पच्-धारवर्धे उन्वये शोभनं पाकः घर्ञार्थे उन्वये शोभनः पाक इति साध्यत्वसिद्धत्वव्य-वस्थया व्यवस्थितः पयोगः । एतच अन्थकारोऽप्यमे वस्यति -- साष्यत्वेनं किया तत्र धातुरूपिवन्धना । सिद्धभावस्तु यम्तस्याः स धनादिनिवन्धनः॥ इति । तत्रेति पाक इत्यादिघञ्याद्यन्त इत्यर्थः । विशेषस्त्वमे वहयते । न नैवं हिरुगाद्यव्ययानां कियापधानत्वव्यवहारस्य तिस्तिश्वेति सूत्रे माष्ये कियमाण-स्यानुवविस्तद्रथीनां साध्यत्वेनामानादिति वाच्यम् । वाहराव्यवहारस्य तद्न

(धाःवाख्याताथानिर्णयः)

र्थानां क्रवान्तादिवरिक्रयामात्र विशेषणनिवन्यनरवात् । यथा धातुसँबन्याधिकार-विहिठक्रवान्ताद्यर्थस्य वजनीत्यादिकि समावविशेषणत्वं तद्विरुगाद्यव्यवायांनां किपामात्रवि गेषणत्वम् । मात्रपदेन नामार्थनिरूपितावि शेषणत्वव्यावृत्ति रित्यर्थः तथा च गौणस्तत्र तथा व्यवहार इति भावः । हिरुगाद्यथीनां साध्यत्वेन प्रती-यमानिकयात्वाभावादेव न तत्र कारकान्वयः । साध्यत्वेन पनीयमानिकया-यामेव कारकान्वयनियमान् । हिरुगाद्यथानां कियान्तराक्ताङ्क्षासस्वेन प्रवीयमान-किपालाभावा । नन्वेवं धातुतः कियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकनाव च्छेदकरूपेणोप-रिथता रूष्णं नमेच्चेत्सुखं यायादित्यवाऽऽकाङ्क्षाया अभावेन नमनसुखपापितः पिक्ययोहें बुहे तुमद्भावेनान्ययो न स्यादिति चेन । चेच्छ द्सपामि व्याहारसाचि-व्येनाऽऽकाङ्कोत्थापनात् । परे तु-वस्तुतः साध्यत्वं निष्याद्यत्वमेत्र । तेनैत स्तीन बोधस्यानुभवतिखत्वात् । स्पष्टं चेदं 'सुट्कात्पूर्वः ' इत्यत्र भाष्ये । तत्र हि वातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्ग-भित्याद्यक्त्वा ---- नैतत्सारं पूर्वे हि धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुनसर्गेण, सावन हि कियां निर्दतपति, तामुगसर्गो विशिनष्टि ! इत्युक्तम् । सावनं--तद्धोधकः पत्पयः, कियां निर्वतंयनि--साध्यत्ववैशिष्टधेन वोचयति, अतस्तत्मयुक्तं कार्यं पूर्वभिति वृद्धास्तद्धंभाहः । एतः द्वाद्यपामाण्येन साध्यत्वेन मानमङ्गीकतम् । तथा च पच्याद्यर्थं साध्यत्वेन ज्ञाने तय साधनाका-इक्षामा अवश्यंभावित्यात् ' साधनाकाङ्कोत्थायकनावच्छेदकरूपवन्यभेव साध्य-खम्। अत एव ओइनं मुक्तवा वजतीत्यादा मुजिकियायामीद्वमित्यादिकारका-णामन्वयो भवति । अन्यथा धातुसंबन्धे विहितकःवापत्यपसमाभिन्याहारेण भूजि-कियाया बजत्यादिकियाकाङ्क्षासस्वात् कियान्तराकाङ्क्कानुत्थायकताव करें दक्र-पसाष्यत्वेनामानाचनौदनभित्यादिकारकान्त्रयो न स्यान् । भुजिक्तियाया धास्य-र्थतं च न स्यात्। साध्यत्रेन परीयपानाकिरायामेव कारकान्ययनियात्। \* वाहराकियाया एव धात्वर्थत्वाच्च । एवं छढाँ नमेचेदियादी चेत्रदेनापि उ-त्थापिवाकाङ्क्षादर्शनात् पूर्वोक्तसाध्यत्वेनामानाद्वयाच्यादिद्वीय प्रवेत्याहुः। नि-रुकसाम्यत्वमेवासत्त्वभूतत्वभित्याह—तद्भयवत्त्वमिति । धातुरास्यतिकपायाव-षृत्तिवैजात्ये सिद्धे सति छाषवासस्यैवासस्वरूत्वमङ्गीकर्तुंपू विवं न रविदिकस्य

<sup>\*</sup>ताद्दशिति । साध्यत्वेन प्रतीयनान कियाया इत्यर्धः ।

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

तत्वम् । एतदेवाऽऽद्शय " असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिवीयते " इति वाक्य-पदीयामिति दष्टव्यम् । अयं च व्यापारः फूत्कारत्वाधःसैतापनत्वयत्नत्वादितत्तद्द-पेण वाष्यः । पचतीत्यादौ तत्तत्पकारकबोधस्यानुभवसिद्धत्वात् । न च नानार्थ-कतापात्तः, तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावष्ट छेदकानामनुगमकस्य स-

िङ्ग्नःसंख्याद्यनन्वियत्वादेशित्याश्यः । किं तु तत्पूर्वीकं वैजात्यं छिङ्गाद्यनन्विय-त्वसमानाधिकरणमेव ।

एतदेवेति । पूर्वोक्त साध्यत्वाभिनमसत्त्वभूतत्वमनुसंवायैनेत्यर्थः । असत्त्वभूतो भावश्वेति । चकारोऽवधारणार्थः । भाव एवेत्यर्थः । एवकारेण सत्त्वभूतस्य भा-वस्य व्यावृत्तिः । तिङ्गदैस्तिङन्तपदैः । अभिवीयत इत्यस्य पावान्येनेत्यादिः । तथा चासच्वभूतो भाव एव तिङन्तपदैः पचतित्यादिभिः पाधान्येनाभिधीयत इरयथः। तेन छदन्तपदैर्विशेषणत्वेनासत्त्वभूतभावपातिपादनेऽपि न काचिद्धानिः। अयं चेति । साध्यत्वेन पतीयमानाकियारूपश्चेत्यर्थः । पूत्कारत्वाधः संतापन-त्वादितत्तक्रूपेण पच्यादिशक्य इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--पचतीत्याद्यनुभवासि-द्धरवादित्यन्तेन । अत एव पचतीत्यादितः फूत्कारत्वादितत्ति शेषरूपेण न्द्रवोधे जातेऽयं फूरकारादिमान्त्रवेति संशयो न जायते । सामान्यरूपेण बोधे तु एकतरकोटिनिश्ययाभावेन संदेहापात्तिर्दुवीरेत्यर्थः । ननु यद्येवमनुभवबलात्पचती-त्यादितः पूतकारत्वादितत्तद्विशेषरूपेण बोधोऽङ्गीकियते चेच्छक्यतावच्छेदकानां फूत्कारत्वादीनां नानात्वादेकशकेर्वकुमशक्यत्वात्यच्यादेनीनार्थत्वापात्तः स्यात् । नानाधर्माविच्छन्नशंकिनिक्रपकतावच्छेदकैकधर्भवत्त्वं हि नानार्थत्वम् । यथा--' हरिर्विष्णावहाविन्दे भेके सिंहे हुये रवी शहत कोशाखरिशव्दस्य सिंहाश्वसूर्यषु सिंहत्वाश्वतसूर्येत्वरूपेण शक्तिर्वाच्यताल्या । सा च सिंहत्यादिनानायर्मावच्छिना (ना. ध. समानाधिकरणा ), तादशशकेनिकाको हरिशब्दः, तनिष्ठनिकाकताव-च्छेदको धर्मः -हॅरीतिवर्णानुपूर्वी, सा चैकैवेति तादशक्यर्भवत्त्वं हरिशब्दे वर्तत इति कृत्वा हरिशब्दो नानार्थक इति लक्षणसमन्वयः । तच्च पच्यादीनामक्षतमिति भावः । नानार्थत्वापत्ति परिहर्तुमाह--तदादिन्यायेनेति । तदिदमादिशब्देभ्यो घटपटाइयोऽनेकार्था घटत्वादितत्ति द्विदेषधर्भपुरस्कारेण यद्यपि मतीयन्ते तथापि न ते हयादिशब्दवदनेकार्था इत्युच्यन्ते । यतो घटत्वादिनानाधर्मावच्छिना-न्गवन्तिविषयत्वरूपेकधर्पपुरस्कारेण तेम्यो नानाधर्मशास्त्रिनोऽर्थाः पतीयन्ते ।

( घात्वारुयातार्थनिणयः )

अनुगतैकधर्मपुरस्कारेण नानाधर्मशाल्यधपत्वायकस्य च नैव नानार्थंकत्वम् । द-व्यत्वेन घटपटाद्यर्थपतिपादकदव्यशब्दवत् । अननुगतनानाधर्मादच्छिन गक्तिनि-रूपकतावच्छेद्कैकधर्भवच्चस्यैय नानार्थत्यात् । नन्वेवं येन रूपेण बोधस्तस्यैव शक्यतावच्छेर्करवीचित्पाच्छक् रतावच्छेर्कस्य च तत्रद्शानिमह्विष्पत्रेन घ-टपदाद्घटत्वस्येव बुद्धिविषयत्वस्य तदादिपदजन्यशान्द्योधे भानापत्त्रा घटत्वा-दितत्ति दिशेषक्तपेणेष्यमाणी बेधिस्तदादिभ्यो न स्यादिति चेन । बुद्धिविषयस्य-स्योगलक्षणस्वादुगलक्षगस्य च तरादशिकग्रहाविषयरवेन शान्द्रवोधे भानाभावे-नादोषात्। उपलक्षणत्वं च--तत्पर्जन्थयोधाविषयत्वेन तत्रद्शिक्महाविष-यत्वम् । तदुक्तं वैयाकरणभूपणकारैः -- ' बुद्धिविषयत्वस्त्वेणोपस्थितघटत्वादि -शालिषु बुद्धिविषयतावच्छेद्कवति शक्तं तदादिपद्मित्येव तदादेः शक्तिमहः। बुद्धिविषयत्वमुगिस्यतावनुगमकमार्वं न तु तर्दशे शकिः ' इति । सोऽषं तदादि -न्यायः । तद्वरपक्ते अपि शक्यताव च्छे दकानां फूरकारत्यादी नापनुगमकस्य - शक्य . तावच्छेदकावच्छेदकस्य बुद्धिविशेषादेः--फुत्कारादिविषयकवुद्धेः सन्देन, बु. दिविषयत्वरूपेणोपस्थणीभूतेन बुद्धिविशेषेण फूत्कारत्वाशीननुगमस्य तद्वा छन पच्यादीनां शक्तेः स्वीकरणसंभवात्र नानार्थत्वापत्तिः। शक्यनावच्छेद्कनाना-त्वेऽि शक्यतावच्छेदकावच्छेदकस्यैकस्येव संभवादिति भावः । वृद्धः शक्यता. वच्छेदकरवै विषयतासंबन्धेन । आदिना बुद्धिविशेषविषयत् गस्य परिमहः । अभ केचित्-नानार्थत्वपरिहाराय फूतकारादिसकलेतत्सावारणं कियात्वं नामं धार्वाषय-त्वसमानाधिकरणं जातिविशेषं परिकल्यमन्ति । स च जातिविशेषो जलपदशक्य-तावच्छेदकतया जलत्वासिद्धिवत् कियापदशक्यनावच्छेदकनया सिध्यीन च कियात्वेन रूपेण फुलकारादीनां पनीतेः पच्यादीनां नेव नानार्थरविस्पाहः। तन । येन रूपेण बोधस्तर्येव शक्यतावच्छे दक्तवनिष्मात निद्विशेषरूपेण बोधा-नापत्तेः। न च पच्यादिसमभिव्याहारवलाद्विशेषरूपेण बोधः स्यादिति वाष्यम् । सामान्यरूपेण विशेषरूपेण चेत्युमयरूपेण बीधकल्पनपा गीरवापनेः। किंच क-ल्प्यमानधर्भपुरस्कारेण शाब्दबोधो नेष्टः। अन्यथा सैन्धवादिपद्शस्यताबच्छेद्-कतयाऽभ्रञ्जवणादिवृत्तवेकवर्षकल्पनापत्या तत्रापि नानार्यस्वीच्छेदापनिः । अप-रवादिनेव मतीवेरनुमवसिष्दरवाना तत्र धर्मान्तरकल्पना युज्यत इति चेत्। सबै-वावापि फूत्कारत्वादिनैव पवीविरनुभवसिखेवि हर्यादिशब्दवरपण्यादीनां नानार्थ-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

च्वात् । आख्याते क्रियेकत्वव्यवस्थाऽण्यवच्छेदकं बुद्धिविशेषेक्यमादायैव । उक्तं च वाक्यपदीये—

> " गुण भूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम् । बुद्धचा पकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते " इति ॥

त्विष्टिमेव । तदादिशब्दानां तु बुद्धिविषयत्वात्मकसामान्यरूपेणैव बोधकत्वस्य ' शेषे ' इत्यादिसूत्रस्थभाष्यादितो लाभादिति परे वदन्ति । आरूपाते कियै-करवेति । अयं भावः -- क्रवेणोरमद्यमानावयवधादितो व्यापारसमूहः क्रिवेत्यु -कम् । तत्रावयवव्यायाराणामनेकत्वात्य्यणनश्वराणां क्रववतां तेयां युगपत्संनिधाः नासंभवेन समूहाभावात् समूहगतैकत्वाभिषायणका क्रियेति वकुमशक्यत्वाच्यः ' आख्यातेनेका किया पत्याय्वते ' इति व्यवस्थाया अनुपपत्ती पाप्तायां त व्यवस्थामुपपाद्यति--व्यवस्थाऽंपीत्यादिना । व्यवस्थाऽपि एका किवेति नि-यमोऽपि । अपिर्नानार्थत्वानापत्तिसमुचायकः । अवच्छेद्केति । अधिश्रय-णाद्यधःश्रयणान्ता व्यापाराः शक्याः । तन्तिष्ठशक्यतावच्छेदका धर्मा अधिश्रय-णत्वाद्यः । तेषामप्यवच्छेदको यो बुद्धिविशेषस्तदेकत्वं गृहीत्वेत्यर्थः । येन रू पेण शक्यता स धर्मः शक्यतावच्छेर्कः । अधिश्रयणत्वाद्तिां शक्यतावच्छे " कानां बुद्धिविषयत्वरूरेण राक्षता संपन्नेति विषयतासंबन्धेन राक्षतावच्छे द्कतावच्छेरको धर्मो बुद्धिः । सा च बुद्धिः समूहालम्बनरूपा एकैवेति ताहः क्षाबुद्धिगतमेकत्वमधिश्रयणादिव्यापारेष्वारोप्य क्रियेकैवेति व्यवस्थेति अथवा तादशबुद्धिस्थसमूहगतमेकत्वं गृहीत्वैवेत्यर्थः । स्वोक्तार्थे वाक्यपदीयं प माणयति—उक्तं चेत्यादिना । गुणभूतैरिति । क्रमेण जन्म येषां तेषा बुद्धिस्थानानिधश्रयणादीनां व्यापाराणां सम्हं पति गुणभूतैस्तत्तद्र्पेण फूत्कार-त्वादिना भासमानैरवयवैर्युक्तः संकलनात्मिकया ( समूहालम्बनात्मिकया)एकत्ववि-षयकबुद्धचा पकल्पितो योऽभेदस्तद्रुपो यः समूहः स किपेति व्यवहिषत इत्यर्थः। अत्र गुणभूतैरित्यस्याङ्ग-भूतैरित्यर्थे पौनरुकःयापित्तरतो गुणशब्दो धर्मपरः, भूत-शन्दो ' ये प्राप्त्यर्थास्ते ज्ञानार्थाः ' इति न्यायेन भू पाप्तावित्युक्तेज्ञीनपरो वर्त-मानकपत्ययान्त इति तत्तद्वेषा भासमानिरित्यर्थकः। पत्यासत्त्वा समूहं मतीत्यु-कम् । क्षणनश्रराणां वस्तुभूतसम्हासंभवाद्बुखचेत्युकम् । एवं च समूहव्यवहारो नु विकला विकलप एव न वास्तव इति भावः । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो

( घात्वास्यातार्थनिर्णयः )

धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थमाह—-आश्रये त्विति । फलाश्रये ज्यापाराश्रये

विकल्प इति पतञ्जल्युक्तः । शब्दज्ञानमात्रेण बुद्धावनुपननशीलः बाह्यार्थरहितः विशेषेण करूप्यत इति विकराः बुद्धिपरिकरियन इति तद्र्थः। अनात्रयवाभयं पौर्वापर्यं समुद्रायाश्रयमेकत्वं चेनि स्पष्टमेव सम्यते । बुद्धिस्थात्वादिस्यपन्यसाय-च्छेदकानुगमकवी वक्रिवेदं वचनमिति भावः । ननु यदि व्यापारस्य समुदापात्म-करवे तर्हि अधिश्ररणाद्येकैकाशयेन स्थाली पचनीति पयोगा न स्यादिति चैना । एकैकावयवेऽपि समूहत्वरव्यपस्याऽऽरोपात्तदुपपत्तिः । आरेपि च तादशपतीतिरेव पॅमाणम्। अत एवोकं हरिगा- - एकदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचादयः। स्वभावतः पर्वतन्ते तुल्यरूरी समाश्रिताः । इति । तुल्यरूपमित्यस्य तुल्येनाभि-केन स्वभावेन युक्ता एते धानवाडिभन्ता इत्यर्थः । एनेन पचतीति बुद्धेः सर्ववा-नुवर्तमानःवात्मत्यवयवमपरिसमाप्तस्य समूहस्य एकैकावयवेऽपि आरापः स्पष्ट एवोक्तो भवति । वस्तुतस्तु अधिश्रयगादिरपि नैकक्षणात्मकस्तस्यापि हस्तमसा-रणपात्रादानतुक्षीसंयोजनाद्योऽवयवाः सन्त्येवेति सोऽपि समूहन्दप एवेति बे।ध्यम्। अध्यासगृहीनयैव किथया आख्यातस्य शक्तिकासंबन्धग्रहो बोध्यः। अन एव फूत्कारस्यातीतत्वमात्रेण व्यापारान्तरवर्तमानद्यायामपाक्षीदिति न भवति भूत-त्वादेः समुदायेन संबन्धादिति ज्ञेयम् । ननु तत्तवृतेग वाच्यत्वे विक्रिन्यनुकृतः फूत्कारादिरित्येव वाब्दयोधः स्थानतु विक्कित्त्यनुकुले। व्यागर इति सामान्यकः-पेणेति चेच । धातूनामनेकार्थत्वात्कदाचित्सामान्यरूगा किपात्वेन बोधाङ्गीका-रात्। तत्र यदा यो वक्तवुद्धिस्थः स तदा वाच्यः। तदेव तदाश्रयः कर्ता । धातु-नोक्तिये नित्यं कारके कर्नृतेष्यते, इति हर्युक्तेः । अन एव कार्ड पचति स्थाली पचतीति संगच्छते । एतेन काष्ठन पचनीत्यपि नानुपपन्नम् । तदा त-द्व्यापारस्य धात्वर्थत्वेनाविवक्षणात्। एवं च काष्ठाकियामा वाच्यत्वे तृतीमा न स्यात्। अवाच्यत्वे पथमा न स्यादित्याद्यपास्तम् । अत्र दाक्तनाव चछेद्कं प-चित्वादिकं तत्तदानुपूर्वीविशेषरूषं, नतु धातुत्वम् । गच्छत्यादाविषे तस्य (धा-तुरवस्य ) सच्वेनातियसकत्वात् । अतिमसकस्य च शक्ततानवच्छेदकत्वात् । अन्यूनानिदिरिक्तवृत्तिधर्मस्यैवावच्छेदकत्वादिति भावः ।

एवं संक्षेपतो धात्वर्थे निरूप्य तिङ्क्यं वक्तुभारमते-आश्रये त्वितीति । क-छन्यापारयोर्षच्ये व्यापारस्मोत्सर्गतः पाधाःयेऽपि छः कर्गणि वेति सूत्रे, कछन्या- ( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

चेत्यर्थः । फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता । तत्र फलव्यापारयोधीतुलम्य-त्वाच तिङ्गस्तदंशे शक्तिरन्यलम्बत्वात् । शक्यतावच्छेदकं चाऽऽश्रयत्वं तत्तच्छ-किविशेषरूपमिति सुवर्थनिणीये वक्ष्यते । नन्वनयोराल्यातार्थत्वे किं मानम् ।

पारयोधींतुरिति मूळे च फलाश्रयस्य कर्मणः पाङ्निर्देशाचदनुरोधेनाऽऽह—फ-लाश्रये, फलाश्रयः कर्मेत्यादि । क्रिनाक्रिनन्यायेन फलाश्रयव्यापा-राश्रययोरेव कर्मकर्तृपदाम्यां ग्रहगस्योचितत्वं नतु लौकिकयोः स्पन्दस्रतिमतो-रित्यर्थः । स्वतन्त्रः कर्तेति सुरेण धातूपात्तपधानीभूतव्यापाराभ्यस्यैव स्वतन्त्र-रप कर्तृसंज्ञाविधानात् । क्ठतिमत एव कर्तृसंज्ञाविधाने घटो भवति काष्ठानि पच-न्तीत्यादी घटादेः सा न स्यादिति भावः । तत्र फलब्यापारयोर्घातुलम्यत्वाच तदंशे आख्यातस्य शक्तिः, किंत्वाश्रयमात्र इत्याह-तत्रेत्यादिना । अन्यल-म्यत्वादिति । अनन्यसम्यस्यैव शब्दार्थत्वादिति न्यायात् । फलब्यापारयो-र्धातुनैव लाभे सति पुनस्तवाऽऽल्यातस्य शक्तिकल्पनं गौरवापादकामिति भावः -नन् आश्रवे शक्तिस्वीकारे आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकं वाच्यम्। आश्रयत्वं चाऽऽधारत्वम् । तच निरूपकादिभेदाद्भिनम् । तथाचाऽऽश्रयत्वस्य नानात्वाच्छ। किनानात्वापत्तिः स्यादत आह—नतत्ति । कर्तृत्वाद्यखण्डशक्तिस्वरू-पित्यर्थः । यद्यपि कर्तृत्वादिशक्तेरपि निरूपकमेदान्नानात्वमवश्यमङ्गीकार्ये भवति । अन्यया ' अद्य भुक्तवाऽयं व्यहे व्यहाद्वा भोका ' इत्यत्र ' सप्तभी-पश्चम्यो कारकमध्ये १ इति सूत्रास्थकारक शब्दस्य शक्तिपरश्वेअपि कर्तृत्वशक्तेरे. करवेन कर्तृत्वशक्तिद्वयमध्यस्थकालवाचकाद्द्व्यहशब्दात् सप्तमीपश्चम्योरनुपपात्तः स्यात्। अद्यतनभुजिकियाव्यहोत्तरिदनीयभुजिकियाम्यां कर्तृत्वशकेर्भेदे तु न काचिदनुपपत्तिस्तथाऽपि आश्रयतारवेनानुगतस्य तस्य (आश्रयत्वस्य ) शक्यता-वच्छेद्कत्वे शक्तिनानात्वादिदोषासंभवादिति भावः । ननु फलाश्रयव्यापाराश्रय-योरारूपात( तिङ्)वाच्यत्वे किं मानम् ? । न च पचतीत्पुक्ते आश्रयमतीति-जीयमानाऽऽक्षातस्य तत्र शक्ति कल्ययेत् । यथा घटपदात्कम्बुमीवादिमदर्थेपती -विजिथिमाना घटपदस्य कम्बुमीवादिमति शक्ति कल्पयति, यद्यस्मात्मतीयते तत्तस्म वाच्यामिति न्यायादिति वाच्यम् । अन्यथाऽनुयपद्यमानाया एव मतीतेर्मानल्याः अन्यथा गङ्गादिपद्रय तीरादावि शक्तिकल्पनापत्तेः । तत्र छक्षणयैव किंदि इति चेत्पक्तेऽपि अन्यथा निर्वाहतंभवादित्याशयवान् प्रच्छति—नन्यनधारित्

( धात्वाख्यातार्थानेर्णयः )

पतीते र्छक्षणया ऽऽक्षेपात्मथमान्तपदाद्वा संभवादिति चेन् । अत्रोच यते - - " लः कर्मणि च भावे चाकर्मके भ्यः " [पा० सू० ३ - ४ - ६९] इति सूत्रभेव

त्यादिना । मीमांसकमतेनेयमाशङ्का । ते हि फर्ल धात्वर्ध आरूपातार्थी भा-वना ( फलानुकुलव्यापारः ) इति वद्दन्ति । पचतीत्याद्युके जायमानामाश्रयपती-तिमन्यथा योजियतुनाह--प्रतीतेरिति । फलाश्रयव्यापाराश्रयमवीतेरित्यर्थः। अस्याः संभवादित्यकान्यः। संभवं पद्रशैयति—लक्षणयेति । गङ्गापदास्त्रकः-णया गङ्गातीरस्येव भावनावाचकादारूपातात्तदाश्रयस्य ग्रहणापिति भावः। न -न्वाख्यातस्याऽऽश्रये सक्षणायां भावनापतीतिन स्यात् । तत्पतीत्यर्थंनाख्यातस्य भावनायां शक्तिकराने आश्रवे लक्षणाया असंभवो युगपर्वृतिद्वविरोधात् : भावनाश्रयत्वेन भावनाश्रये सक्षगायामधि भावनायाः माधान्येन पतीतिन स्पात् । विशिष्टे लक्षणायां गौरवमसङ्गाचित्परुचेराह—-आक्षेपादिति । आ-क्षेपो नामार्थापत्तिमीमां सक्मते । ताकिकमे त्वनुमानम् । अर्थापतिषंधा-पेन विना यदनुषपनं तेन तत्कल्प्यते । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्के, इत्यव भोजनं विनाऽनुपपनेन योगाभ्यासाद्यजन्यगुष्टत्वेन भोजनं करुपते तम दिवा न भुङ्के इति निषेधाद् रात्रिमोजनमादाय पर्यवस्यति तद्दामकते भावनाया -(व्यापारस्य) कर्तारं विनाऽनुगपत्मा कर्नृष्यं स्वाश्रयं सा कल्यपनि इति मातः। तार्किकपते तु भावनां पक्षीकृत्य सकर्नुकःवं साध्यते कार्यत्वान्, बटनियन्ति। तिजनकं व्याप्तिज्ञानादिकमाक्षेप इत्यर्थः । एवं फलस्यापि स्वाभवं विनाऽनुपपस्मा वेन-स आक्षिप्येत । आक्षेत्रसम्यापि शान्द्बीधविषयत्वाम्युरामादारूषी... तजन्यशान्द्रवीचे भावनायाः पतीतिर्न विरुद्धेति भावः । ननु वृत्त्वा पद्रजन्यप-दार्थीपस्थितेः शान्दनोधहेतुत्वेनाऽऽक्षे रलभ्यस्य शान्दनोधविषयानं वक्तुवनावि-तम् । किं चाऽअक्षिते कर्नादावारूपातार्थं संख्यान्वयानुष्यातिः । कर्नादेवैस्याऽ नुपस्थिवत्वात् । शान्दी ह्याकाङ्क्षा शन्देनैव पूर्वत इति न्यायात् । शान्द्वी-धविषयिणी आकाङ्का-जिज्ञासा, शन्देनैव पूर्यते--वृत्त्वा वदार्थोपस्थितिद्वारा विषयसिखिसंपादनेन निवायंत इति तदर्थादित्यरुचेराह्—प्रथमान्तपदाद्वेति । स्वसमिन्याहतदेवद्त्तादिपथमान्तपदादेव आश्रयपतीतेः संभवान पतीतिराख्या-तस्याऽऽश्रये शक्तिकल्पनायां पमाणायिति तात्पर्यम् । अत आह—अजीच्यत इत्यादिना । फलाश्रये व्यापाराश्रये च विङां शकिरित्यर्थे पाणिनिसुत्रं प्रमा-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

मानम् । अत्र हि चकारात्—-" कर्तरि छत् " [ पा० सू० ३-४-६७ ] इतिसूत्रोक्तं कर्तरीत्यनुछण्यते । बोधकतारूपां तिबादिशाक्तं तत्स्थानित्वेन क-ल्पिते लकारे मकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्तरि चानेन विधीयन्ते । नकारविस-

णयति—लः कर्मणि व्हति । निवदं सूत्रं तिङां कर्षणि शक्तिं ग्राहयेच क-र्देरि, तत्र कर्तृपदाश्रवणादित्याशङ्क्याऽऽह—-अत्र हीत्यादि । चकारेण 'क-र्वरि छत् ' इति पूर्वसूत्रस्थं कर्तरीति सप्तम्यन्ते पदं मकतसूत्रेऽनुकृष्यत इत्यर्थः। भवतु कर्तरीत्यस्यानुकवस्तथाऽपीदं सूत्रं लकाराणाभेव कत्रीद्यर्थे शक्तिं बोधयेदत आह—बोधकतारूपामित्यादि । बोधजनकतारूपामित्यर्थः । तिबादि-शक्तिम् । तिबादिनिष्ठां शक्तिमित्पर्थः । अयं भावः-पयोगद्शायां तिबादी-नामेव श्रवणात्तत एव चार्थवे।धस्य जायमानत्व।त्तिंबादिनिष्ठामर्थवे।धकताह्मपां शक्ति लाघवेन मिक्रयानिर्वाहाय निवादिस्थानित्वेन कल्पिते लकारे आरोप्य कर्मणि कर्तरि चानेन सुत्रेण छकारा विधीयन्त इति तात्पर्यम् । तथा चाऽऽख्या-तपदवाच्यस्य विङ आश्रये शकिरिति कण्ठरवेणोकं पाणिनिनाऽऽचार्येणोति भावः। ननु तिबादिभ्य एवार्थबोधस्य सिख्तवास्त्रभारस्य कापि पयोगेष्वश्रव-णास्वित्यनुक्त्वा तिप्तसित्यादिसूत्रेण स्वातन्त्रवेणेव तिबादयो विधीयन्ताम् । वर्षे-माने तिङ्, तिङः शतुशानचावमथमासमानाधिकरणे, इत्येवं शत्या उद्देषदस्थाने तिङ्गद्घाटितन्यासान्विधाय तिबाधनुवादेन वर्तमानादिकालाश्च विधीयन्तामिति चेन । टितो लकारस्य स्थाने विहितानामात्मनेपदानां टेः स्थाने एत्वविधाय-कस्य दिन आत्मनेपदानां टेरे, इत्यादेरसांगत्यापत्तेः । दिनो सकारस्यैवाभावात् -ननु वर्तपाने तिङ्ट्, अनद्यतने तिङ्ट्, इत्यादिन्यासान् करवा तत्तरकालार्थकति-यादेस्तत्तदनुबन्ध आसज्यताम्। तथा च टित आत्मनेपदानामित्यादेनीसांगत्य-मिति चेत् तथापि लिटस्तझयोरेशिरेच्, लुटः मथमस्य डारौरसः, इत्यादेरसं-गिवः स्यात्। तत्र तत्र न्यासान्तररचने गौरवापत्तेरित्यास्तां तावत् । आदेश-निष्ठाया बोधकताशकः कल्पिते स्थानिन्यारोपे द्वष्टान्तमाह--रामान् रामैः, इ त्यादी नकारविसर्गादित एव तत्तदर्थमतीत्या तनिष्ठां बोधकताशक्तिमर्थवत्येव स्थान्यादेशभाव इति नियमात्ततस्थानिष्ठिते समुदाये आरोप्य कर्मकरणादौ यथा

( धारपारायातार्थनिर्णयः )

र्गादिनिष्ठां कर्मकरणादिबोधकशकिमादाय शसादिविधानवत् । न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकमैत्वपरे, तथा च कर्तृत्वं छतिः कर्मत्वं च फलभेवाथीऽस्तिवति
शङ्कत्र्यम्। फलव्यापारयोधीतुलम्यत्वेन लकारस्य पुनस्तन शक्तिकल्पनायोगात्।
अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात्तत्र लकारिविधः स्पादिति
चेत्ति छतामपि कर्तृकर्गादिवाचित्वं न सिध्येत्। कर्तरि छत् " [ पा० सू०

शस्भिसादयो विधीयन्ते तद्वदिति भावः । लः कर्नणीति सूत्रार्थविषये शङ्कते— न चेति । तः कर्पणीति सूत्रे कर्पकर्तृपदे कर्पत्वकर्तृत्वरूपधर्पार्थके । मावपधा-ननिर्देश'त्, ( भाव:--- प्रकृतिजन्यबोधे पकारः, प्रधानै--विशेष्पै, यवेश्येताहश-निर्देशाच्छ दोचारणादित्यर्थः । लक्षणया स्वारंसिकविशेषणस्य विशेष्यस्या वि-केष्यस्य च विशेषणतया बोधजनकादिति तात्पर्यम्। यथा घटनिष्ठं घटत्विम-रेपवं घटत्वविशेष्यकं घटपद्मिति ) लाघवानुरोबाच । धर्मिपरत्वे तु घटत्व-विशिष्टघटे घटराब्दस्येव कर्मत्वविशिष्टे कर्माण क्रतिविशिष्टे कर्नरि च शकि: करूपा। अनन्तानां फलानां क्रानां च शक्यताव छिदकरवं स्वीकर्तव्यं भव-वि । तथा चातिगौरवं भवति । छतेः शक्यत्वे तु छतित्वस्य जातिस्वपन्धे -कत्वात् शक्यताव छिदकैकत्वेन लाघवं भवतीत्यर्थः । कर्तृत्वं छतिः कमंत्रं च फलमिति । ननु कर्तुंत्वकर्भत्वयोः कथं कतिफलस्वत्वामिति चेत्—उ व्यते । यत्नार्थकळञ्घातोः कर्तरि तृच्यत्ययेन निष्पन्नः कर्तृशस्यो यत्नवानित्यर्थे विकि, वदुत्तरस्त्वमत्ययश्च मकतिजन्यबोधीयविशोषणीभूतयत्नवाचकः। परनश्च कतिरिः ति कर्नुत्वस्य कतिरूपत्वं, कर्पशब्दस्य फलाभये पारिभाषिकत्वात्तदुत्तरत्वपत्ययेन मक्टत्यर्थमकारीभूतफलनोधनात्कर्यत्वस्य फलस्यप्तं च सिखामित्यर्थः । फलब्या-पारयोश्य धातुनैव मतिपादना छकारस्य पुनस्तत्र शक्तिकल्यनमस्यन्दायुकामिति नेदं सूत्रमारूपातस्य कर्तृकर्मणोः शक्ति बोधयवीति भावः। दर्शनान्तरीयरीतयेति , अन्यहर्शनै दर्शनान्तरं, भीमांसादर्शनं तदीरपेरपर्धः । धारवर्थरवाभावादिति । विक्किर्यादिफलमेव घात्वर्थः, व्यापारः मत्ययार्थः इति भीमांसका मन्यन्ते । बहुनां धातूनां व्यापरि शक्तिकल्पनापेक्षयाऽल्पानां तिबादिमायपानां तत्र शाकि-करपने छाघवात्। पचतीत्यस्य पाकं करोतीति विवरणान् फलं धावीरथै:। ' ति ' इत्यारूयातस्य मावनार्थक्रक्षातुना विवरणाच मत्ययस्य (आरूयातस्य) ब म्यापारा( भावना )र्थंकरवं युक्तम् । विज्ञियमाणविवरणयोः समानार्थंकरबस्य

( धात्वारूयातार्थनिर्णयः )

३-४-६७ ] इति च छः कर्मणीत्यनेन तुरुषयोगक्षेषम् । अपि च मीमांस-कानां छतामिवाऽऽरूपातानामिष कर्तृवाचित्वमस्तु भावनाया एवाऽऽक्षेपेण छदा-दिवत्मतीतिसंभवे वाच्यत्वं माऽस्तु । तथा सति पायान्यं तस्या न स्यादिति चेना । घटमानयेत्यादावाक्षिप्तव्यक्तेरिष पायान्यवदुषपत्तेः । पचतीत्यादी भाव-

क्लप्तत्वादित्यर्थः । तथा च षानुलम्यत्वामावाद्व्यापारे लकारविधिः संभवेत् । एवं फलस्य धातुलम्यत्वेऽपि तदाश्रयत्वरूपे कर्मत्वे लकाराविधिः स्यादित्युच्यते चेत्। तर्हि कर्त्राद्यर्थे विहितानां ण्वुल्तब्यदादीनां ऋत्पत्ययानामपि कर्तृकर्पा-धवाचकत्वं न स्यात् । कर्तरि छत्, तयोरेव० इत्यादिसूत्रास्थकर्तृकर्भपदयोः, छः कर्माण च० इतिसूत्रस्थकर्तृकर्मपद्वत्कर्नृत्वकर्मत्वपरत्वाङ्गीकारात् । यदि लाघव-मात्रपक्षपतिन लः कर्गणीतिसूत्रस्थकर्तृकर्भपद्योः कर्तृत्वकर्मत्वार्थमतिपादकत्वं स्वीकियते तर्हि कर्तरि छदित्यादिसूत्रस्थ कर्तृकर्मनद्योरि कर्तृत्वकर्भत्वार्थभितिपाद-करवस्वीकार उचितः, लः कर्मणीतिसूत्रस्थकर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वरूपधर्मपरे, कर्तरि क्रदित्यादिसूत्रस्थकर्तृकर्भपदे तु धर्मविशिष्टधर्मिपरे इत्येवं वैषम्यकरणे बी-जामावादिति भावः। तथा च फूत्कारत्वादिकं ण्वुलादीनां शक्यतावच्छेदकं, विक्कित्तित्वादिकं तु तब्यदादीनां शक्यतावच्छेरकं स्थान त्वाश्रयत्विति तात्व-र्यम्। तुल्ययोगक्षेममिति । तुल्यो वागक्षेमीऽर्थपतिपादकत्वं यस्येत्वर्थः । ननु पाचको देवदत्त इत्येवं देवदत्तेन।भेदान्वयानुभवबलात्कतां कर्त्रादिव।चकत्व-मावश्यकं भावनाथास्त्वाक्षेपेण लाभः सेत्स्यति, तद्वत् देवदत्तः पचतीत्यत्रामेदान्व-यद्रीनादाख्यातानां कर्तृवाचकत्वमास्तां, भावनाया आक्षेपेण लाभसंभवादाच्यत्वं मा भूदित्याह—अपि चेति । मीमांसकानामिति । मते, इति शेषः । न-न्वाल्यातानां कर्तृवाचकत्वे ततः कथं भावनामतीतिरित्यत आह--भावनाया एवेत्यादि । तथा सति—अक्षेपलम्यत्वे सति । न स्यादिति । भावनाया आख्यातवाच्यत्वाभावात्पाधान्यं न स्पादित्यर्थः । वाच्यार्थस्यैव पाधान्येन भा-निमित नियमादिति मावः । अन्यथाऽग्निमा येत्यादावाक्षिप्तपात्रस्यापि पाधान्येन भानापत्तेः। उक्तामनिष्टापतिं निषेधति——इति चेन्नेति । निङ्क्ते आक्षेत्स-भ्याया अपि भावनाया मुख्यविशेष्यत्वमुपपादयति——घटमाने वेत्यादाविति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लाववाच जाविः पदार्थं इति निर्धारितेऽम्तीयां जातावानय-

( घाटवारुपातार्थनिर्णयः )

नाया विवरणदर्शनाद्वाच्यत्वभिति चेत् । पाकानुकूछव्यापारवतः कर्तुरिप विवर-णविषयत्वाविशेषात्। न च कर्तुर्विवरणं तात्पर्धार्थविवरणं पाकं करोनित्यश-ब्दार्थंकर्मस्वविवरणवदितरेतरद्वंदे हि समुचयांशविवरणवदा न तद्यंनिर्णायक -नादिकियान्वयासँभवात्तद्वयोषपत्ये जात्याक्षिप्तायाः स्वाश्रयव्यक्तेयेथा पाथा-न्यमनुभवबलात्स्वीकियते तथाऽऽख्यातवाच्यकवाक्षित्रभावनायाः पाथान्यननुभवासि-द्धमुपपाद्यितुं शक्यभित्यर्थः । अनेन वाच्यार्थस्यैव पाधान्यभिति नियमस्य व्य-भिचारो दर्शित इति भावः । अनेकमन्यपदार्थे, इत्यनुशासनेन विद्गे आक्षणी यस्या इति विमहद्रशैनात्मधानषष्ट्वर्थ एव बहुवीहै: साधुरवं मतिपाद्यने । प-ष्ठ्यर्थशब्देन च मक्टरपर्थीपसर्जनको विभक्त्यर्थः संबन्य एव पतीयते । उक् चारुणाधिकरणे— बहुवीहिः समासोऽषं मनुवर्धे विवीयते । अस्यात्रेति च सं-बन्धे मत्वर्थीयः पवर्तते ॥ इति । तथा च पत्रानपष्ठची पतुरी विधानेऽपि गोमन्तमानयेत्यादी पुरुषानयनदर्शनेन संबन्धाक्षिष्ठधार्मण एव पाधान्यानुभवब-लाद्वाच्यार्थस्यैव पाधान्यमिति नियमस्य व्यभिचारः स्पष्ट एवेति भावः । पाक्र करोतीति । भावनार्थकक्षवातुना विवरणाद्भावनाया आख्यानवाच्यत्विभिति चेत्। करोतीत्याख्यातेन कर्तुरिप विवरणस्य जायभानत्वेन पचतीत्य नात्याऽऽख्या-तस्य भावनायां शक्तिरुत कर्त्रीत्रनिश्वयः स्यादित्यर्थः । कर्नुवितरणविषये श-ङ्कते--न चेति । पचतीत्यत्रत्याख्यातस्य भावनार्धकरुधानुना धाँद्ववरणं स्वतं तच्छब्दार्थविवरणं, करोतीत्वत्रत्यारूपातेन यत्हर्नुविवरणं छतं तत्तु न शब्दार्थ-विवरणं किंतु पचतीत्यतः कर्नुर्गोधो आधवाभिति ता पर्यविषयी मुनाक्षेपलभ्यकर्नु-विवरणमिति कत्वाऽऽख्यातस्य भावनायायेव शक्तिभितेति न पूर्वोक्तानिश्वयाः वसर इति भावः। कर्तुविवरणमशब्दार्थविवरणामित्यत्र दृष्टान्तमाह--पाकमि-ति । पच् धातोर्विक्कितिमात्रवाचकत्वेऽपि पाकमिति कर्मणि द्वितीपाश्रवणानद्व-कर्मत्वस्य यथा तात्वर्यतो विवरणं कर्तं न शब्दार्थविवरणं तद्वदित्वर्थः । ननु पाकमिति द्वितीययाऽशब्दार्थकर्मस्विविवरणादशब्दार्थस्यानि संसर्गस्य विवरणदशै-नेऽपि तद्विरिक्तस्याशब्दार्थविवरणस्यादृष्टताद्दरान्तान्तरमाह—इतदेतदेति । भवखदिरावित्यादीतरेतरयोगद्वंद्वघटकपदावाच्यस्य समुच गांशस्य विमहवाक्यस्थ-वकारद्वयेन विवरणविदित्यर्थः । तथा चाशकशर्थविदर्शं न तदारुशतार्थंनिणा-यक्षित्यर्थः । वादशार्थविवरणस्याऽऽख्यातार्थिनिर्मायकत्वे गुरामाणे तु माय-

( घात्बाख्यातार्थनिर्णय: )

मिति वाच्यम् । भावनायामि तुल्यत्वात् । किं च पचति देवदत्त इत्यत्रामेदा-न्वयदर्शनात्तदनुरोधेन कर्तुर्वीच्यत्वमावश्यकं पक्ता देवदत्त इतिवत् । न चाभेदबोधे समानविभक्तिकरवं नियामकं तन्त्रात्र नास्तीति वाच्यम् । सोमेन यजेत स्तोकं नायाः शब्दार्थत्वविरहेऽपि तात्पर्यविषयीभूतत्वेनाऽऽक्षेपलभ्यत्वाद्विवरणोपपत्तौ सत्यां भावनाया अप्याख्यातवाच्यत्वं भवद्भीष्टं सिष्येत्कितु कर्तुरेव वाच्यत्वं भवेदित्यर्थः। कर्तुरेवाऽऽख्यातवाच्यत्वमावश्यकिमत्याह--किं चेति । यथा चैत्रः पक्तेत्यादी चैत्रेणाभेदान्वयबोधस्यानुभवसिद्धत्वात्छतां कर्त्रादिवाचित्वमाव-श्यकं तथा देवदत्तः पचतीत्यादी देवदत्ताभिनकर्तृको वर्तमानो विक्लिस्यनुकूलो व्यापार इतिशाहदंबोधाद् देवदत्तादिनाऽभेदान्वयबोधानुभवादारूपातानामापि क-र्भोदिवाचित्वमावश्यकामित्यर्थः । तथा च भावनाया आख्यातवाच्यत्वं सुनरां दु-र्छमं स्यादिति भावः । ननु यत्र विशेषणविशेष्यवाचकपदयोः समानविभक्तिकत्वं तत्रैवाभेदान्यय इति नियमः। समानविभाक्तिकत्वं च विशेषणवाचकपदे विशेष्य-वाचकपदोत्तरविभक्तिसजातीयविभक्तिपत्त्वम् । साजात्यं च विभक्तित्वव्याप्य-( सुप्तवब्याष्य ) पथनात्वदितीयात्वादिधर्भेण ग्राह्मन् । अत एव ' नीलो घटम् । इति वाक्याचाभेदान्वयबोधापतिरिति राष्ट्रके--न चाभेदेत्यादिना तच्चात्र नास्तीत्यन्तेन । तच्चेति । अभेदान्वयवे।धनियामकसमानविभक्तिकत्वं चेत्य\_ र्थः। अञ्जाति । देवदत्तः पचतीत्यादौ नास्तीत्यर्थः । पथमाविमक्तिक्वि-भक्त्ये : सुप्तवव्याप्यधर्मेण साजात्याभावात् । तथा चाभेदान्वयबोधनियामकाभा-वादेवाभेदान्वयबोधासंभवानाऽऽख्यातस्य कत्रीदिवाचकत्वं युक्तमिति भावः। स-मानविभक्तिकत्वनियमस्य व्यभिचारं दर्शयितुमाह——सोमेनेति । अत्र छक्षणां विना सोमस्य यागार्थत्वं यागेनाभेदान्वयश्चानुपपन्नामिति सोमपदस्य मत्वर्थे सोम-वति सक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति विशिष्टविधानाद्वाक्यभेदपसङ्गोऽपि नेति न्यायमका शादी मीमांसकैर्निर्धारितम् । तत्र तृतीयातिङ्विमक्त्योः सुप्त्व-व्याप्यधर्मेण साजात्यामावादमेदान्वयबोधो न स्यात् । मीमांसकैस्तु सोऽङ्गीछत एवेति समानविभक्तिकत्वानियमस्य व्यभिचारो दुष्परिहर इत्यर्थः ।

स्तोकं षचतीति । फलस्यापि व्यपदेशिवद्भावेन फलाश्रयत्वात्कर्मत्वम् । अत एव तत्समानाधिकरणे स्तोकाभित्यत्र द्वितीया बेष्ट्या । अत्र धात्वर्थव्यापा-

( घात्वा ख्याताधीनर्णयः )

पचित राजपुरुष इत्यादावण्यभेद्बोधानावनः । न च लक्षणया कर्नुरुक्तत्वात्सामानाधिकरण्यं विङ्गाक्ष्यादियागिकानापि दृद्यवाचित्वापनेः । एवं वेधदेवीत्यादितिद्धितानामि । "अनेकपन्थपदार्थं " [पा० सू० ५-२-२४ ]
"साउस्य देवता " [या० सू० ४-२-२४ । इत्यन् गायनेनामि विङ्गे अरजन्यफले स्तोकपदार्थस्याभेदेनान्वयः स्पष्ट एव । अवापि पूर्ववाचियमभ्य व्यमिचार ऊद्यः ।

ननु समानविभाक्तिकनामार्थियोरमेदान्यय इत्यिभियुक्तीकिनाँ मार्थियोरेवाभेदान्वये समानविभाक्तिकत्वं नियामकं नान्यवेत्यत आह - राजपुरुष इति । राजपुरं राजपुरुष त्वावान्य । राजपुरं राजपुरुष हिता । राजपुरं राजपुरुष हिता । राजपुर्व राजपुर्व प्रविभावेत्यः । राजपि रुप्ति स्वावान्यः । राजपि रुप्ति स्वावान्यः । प्रविभाविभावि । अत्र पूर्व दिभक्तरेष्ठवणादि शेष्टियामावपुक्तो विभिष्टाभावः । आद्योदाहरणद्वये तु विभक्तयोः सस्वेऽपि विद्यान्य पर्णाभूतसाजात्याभावपयुक्तो विभिष्टाभाव इति विद्यापः । एवं च समानविभाक्ति कत्विनयमस्य नामार्थद्वयविगयकत्वेऽपि व्यभिनारः सुतर्गः दुर्वार इति भावः । तथा च देवद्तः पचतित्यादावभेदान्ययोधस्य निष्यत्यपुहत्वाद्भेदान्वययोधाप्य न्त्ये कर्वादी काक्तिराख्यातस्यावश्यं गले पत्विति तात्पर्यम् ।

ननु भावनैवाऽऽल्यानवाच्याऽस्तु देवदत्तः प्रवित्याद्वी आयमाना देवद्ताल्यावार्थयोः सामानाधिकरण्यप्रतितिस्त्वन्ययानुष्यस्याऽऽल्यातस्य कर्नेरि लः 
क्षणयोष्पद्येवेत्यात्रयेन शङ्कते—न चेति । सामानाधिकरण्यं पद्योरे हथाभिनतिपादकत्वम् । तथा च लक्षणयेनाभेदवीयानिर्वाहं क विष्वातस्य अनिस्वीकारो
निर्थंक इति भावः । लक्षण्या कर्नुकत्तत्वात्सामानाधिकरण्यस्य निवाहं कियमाणे । पिङ्गनक्ष्यादियौगिकति । योगोऽत्यवशाक्तः, तत्तुरस्कारणार्थाभिया
ने पवृत्तानां शब्दानाभित्यर्थः । द्रव्यवाचित्वानापत्ति । लक्षण्येव
द्रव्यवोधिनवांहाद्वव्यवाचित्वं न स्यादित्यर्थः । किं तु संवत्यवाचित्वभेव युक्तं
स्यादिति भावः । इत्यादिताद्वितानामपीति । वैधदेवीत्यादिसमुदायघटकतदितानामपि द्रव्यवाचित्वं न स्यादिति भावः ।

योगिक राब्दानां संबन्धवाचित्वमेव विशद्यति—अनेक मन्येत्यादि । अन् नेकमन्यपदार्थे—अनेकं पथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानं वा समस्यने स बहुवी-हिरित्यर्थकेनोक्तसूत्रेण पिङ्गेर अक्षिणी यस्या इति विमहपदर्शनाखेतीर्थस्या इति ( धात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

क्षिणी यस्या विश्वे देवा देवता अस्या इति विग्रहदर्शनात्, मधानषष्ठचर्थ एवानुशासनलाभात् । तथा च——'' अरुणया विङ्गाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति''
[ तै० सं० का० १ य० २ अ० १० ] इति वाक्ये द्रव्यानुक्तेरारुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्वय एवान्वयमितपादकारुणाधिकरणे। च्छेदापात्तः । द्रव्यवाचकत्वसा-

पदोपस्थितभधानपष्ठचर्य एव बहुवीहेः साधुत्वलामादित्यर्थः। षष्ठचन्तेन च पकृत्यर्थोपसर्जनकः षष्ठचर्यः संबन्ध एव पतीयते इति 'यस्याः' इति अन्यपदार्थमन्तर्भाव्य पिङ्गाक्षित्राव्दयोवृत्तिः। अतः पधानसंबन्धार्थ एव बहुवीहेः साधुत्वं
लभ्यत इति तात्पर्थम्। उक्तं चारुणाधिकरणे वार्तिके—बहुवीहिः समासोऽयं मतुबर्थे विधीयते। अस्याविति च संबन्धे मत्वर्धीयः प्रवर्तते ॥ इति । देवतार्थकतद्वितस्यापि विश्वे देवा देवता अस्या इति विश्वहे षष्ठचर्थसंबन्धस्यैव पाधान्यदर्शनात्संबन्धस्यैव वृत्तिवाच्यत्वमवसीयते।

नन्करीत्या प्रधानषष्ठचर्थसंबन्धस्यैव बहुवीह्यादिवृत्तिवाच्यत्वमस्तु का हानिरिति चेदाह — तथा चेति । अरुणयेत्यादिवाक्ये द्रव्यानुक्तेरिति । आकृत्यधिकरणन्याभेनारुणपद्स्याऽऽरुण्यगुण एव वाक्तिकल्पनान् पिङ्गाक्ष्यादिपदस्य
निरुक्तरीत्या प्रधानषष्ठचर्यसंबन्ध एव वाक्तिकल्पनाच दृव्यानुकेरित्यर्थः । स्ववाक्योति । स्वं क्रपणभावना । तत्पितपादकं यदरुणया पिङ्गाक्ष्येत्यादिवाक्यं
ताहवाक्यगतपिङ्गाक्ष्येकहायन्येति बहुवीहिवृत्तिवाच्यद्वय एवाऽऽरुण्यस्यान्वय
इत्येवं पितिपादकस्यारुणाधिकरणस्योच्छेदापितिरित्यर्थः ।

इत्थं ह्यरुणाधिकरणम्—ज्योतिष्टोमे श्र्यते—' अरुणया पिङ्गाक्ष्येकहाय-न्या सोमं कीणाति, इति । अत्रारुणोति प्रकृतिभागः । कीधातुश्वाभिधात्री श्रुतिः । कीणातित्यत्रत्याख्यातपत्ययो विधात्री श्रुतिः । अरुणयेति तृतीयापत्ययो विभ-किरूषा विनियोक्त्री श्रुतिः । अरुणाश्चात्र्यस्वारुण्यगुणमात्रवाचको छाघवात् । न त्वारुण्यगुणविशिष्टं दृष्ट्यमभिवते । गुणविशिष्टेऽर्थेऽरुणाश्चा्यस्य शक्तिन्दि। कारे गौरवापत्तेः । अनन्यस्यस्यव शब्दार्थत्वात् । आश्यद्व्यस्याऽऽश्लेषण छा-भसंभवात् । तथा चात्रारुणयेति तृतीया श्रुत्या प्रस्त्यर्थस्याऽऽश्लेषण छा-क्रमसाधनत्वं वतीयते । तच्चानुपपनम् । क्रयो नाम कंचित्पदार्थे दत्त्वा कस्यचि-त्यदार्थस्य ग्रहणम् । दानं ग्रहणं च वाति।हिरण्यादिमूर्तपदार्थस्यव संभवति । न त्वमूर्तस्य गुणमात्रस्य । तस्याऽऽश्वयीभूताद्वव्यान्तिष्ट्रयः दानाद्यसंभवात् । तत-

( धात्वाम्व्यातार्थनिर्णयः )

स्तृतीयाश्रुतिविनियोजकत्वामिन पकरणस्यात्र विनियोजकत्वं वक्तव्यम् । पकरणं स्व ब्रह्मसाद्यासिल्द्वविष्वारुण्यमुणं निवेजयित । तत्रैषाऽक्षरयोजना—अरुण-येत्येतत्पृथ्यग्वाक्यम् । तत्र तृतीयाश्रुत्या पाकरणिकानि साधनदृत्याणि सर्वाण्यन्य पातिपदिकेन गुणो विधीयते—पानि ज्योतिष्टोमे साजनदृत्याणि तानि सर्वाण्य-रुणानि कर्वव्यानित्येवं पूर्वपक्षियत्वा, पिङ्गाक्षेकहायनीज्ञात् योः पिङ्गे अक्षिणी यस्याः, एकं हायनं यस्या इति चान्यपदार्थं विहिनेन बहुनीहिसमासेन दृश्यवा-चित्वात् । दृश्यं चात्र गौरेव । गवा ते कीणानीति पन्त्रलङ्गात् । पिङ्गाक्षेक-हायन्येति च पदद्वये तृतीयाश्रुतिर्वश्यस्य क्रयणाकियासाधनत्वं बोधयित । तथाऽ-रुणयेति तृतीयाश्रुतिर्वश्यस्य क्रयणाकियासाधनत्वं बोधयित । तथाऽ-रुणयेति तृतीयाश्रुतिर्वश्यस्य क्रयणाकियासाधनत्वं बोधयित । तथाऽ-रुणयेति तृतीयाश्रुतिर्वश्यस्य क्रयसाधनत्वं बोधयित । तथाऽ-रुणयेति तृतीयाश्रुतिर्वश्या क्रद्यावच्छेद्कत्वं कर्ण्यते । दृश्यं चात्र स्ववाक्य-गतिकहायन्येव सैनिहिनत्वात् । तथा चाऽऽरुण्यगृणाविशिष्टेकहायन्या सोमं क्री-णावित्यर्थः पर्यवस्यतिति सिद्धान्त उक्तः । सोऽसंगतः स्थान् । पिङ्गाक्ष्यादिपदा-नामुक्तरीत्या पथानष्ठयर्थसंबन्धार्थकत्वेन तेषां दृश्यवाचित्वाभावान् ।

अनेदं बोध्यम् । यद्यपि यस्येत्याद्यन्यपदार्थं पक्तत्ययोपसर्जनः पष्ठचर्थः सं-बन्धः पषानत्या मतीयते तथाऽपि चित्रगुर्देवदत्त इति बहुनीहिसमासे सामाना-धिकरण्यानुरोधाच्छब्दशक्तिस्वभावाच षष्ठचर्थसंबन्धोपसर्जनः पक्तत्यर्थः पधान-मित्येवं विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासं वृत्ती पकल्प्य पिङ्गाक्ष्यादिबहुनहिद्वष्याः चित्वं निवांसम् ।

मीमांसावार्तिकळतोऽपि---

सर्वत्र यौगिकै: बाब्देईव्यवेवामिधीयते । नहि संबन्धवाच्यत्वं संभवत्यतिगीरवान् ॥ इत्याहुः ।

अयं मावः ——संबन्धो हि संबन्धिद्वयनिरूष्यः संबन्धिभ्यां भिन्नश्रेत्यनुमवन् सिद्धम् । तत्र चित्रगुरित्यादावनुशासनानुरोधेन संबन्धस्य सांसर्गिकविषयत्याः वाच्यत्वं कल्पनीयम् । तथा चात्र गोरूपस्येकस्य संबन्धिनः पातिपदिकादुक्तरे-ऽपि संबन्धस्योभयनिरूष्यत्वेन संबन्ध्यन्तरभानं विना भानायोगाद्दितीयसंबन

<sup>\*</sup> ब्रव्यावच्छेद्कत्वं—नाम स्वाश्रयत्वेन द्व्यमहणम् । स्वराह्येन गुणमहणम् । तथाच गुणशब्देन तादृशगुणाश्रयीभूतद्रव्यं माह्यम् ।

( घात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

धकमूल्युकः सामानाधिकरण्यस्योक्तरीत्योपपत्ति पपित्रां विस्तरेण वैयाकरणभूषणे । तिङ इति । बोधकतारूषा श्रक्तिः क्षेत्रेवेत्यामिपेत्येदम् । पदार्थं
बिन्धनोऽपि वाच्यत्वं कल्पनीयमिति शिक्तिद्वयकल्पनापत्त्याऽतिगोरवाद् बहुवीही
संबन्धमात्रवाच्यत्वं न संभवतीत्यर्थः । आवश्यकद्वितीयसंबन्धिनेवाऽऽक्षेपात्संबन्धबोधोपपत्तावन्यलम्यत्वेन संबन्धवाच्यत्वासंभवश्य । तदुक्तं—संबन्धिनेव संबन्धः
मत्येतुं पदि शक्यते । पुनस्तस्याभिधाशक्तिं कः श्रुतेः परिकल्पयेत् ॥ इति ।
एवं च पिङ्गाक्षीविधदेवीत्यादियौगिकपदानामुक्तरीत्याद्वयवाचित्वमवश्यमङ्गिकार्यमिति ।

अत एव चित्रगोसंबन्धीति समासार्थः। यत्संबिधन्यित्रा गाव इति विद्यहार्थः। वृत्ती विशेष्यविशेषणभावव्यत्यास इत्युक्तत्वाद् वृत्त्यर्थपद्शैनार्थे
कल्पिते चित्रा गावो यम्येति वाम्येऽपि विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासाचित्रगोसैबन्धीत्येवार्थः। विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासपद्शैनायैव चित्रा गावो यस्य स
इति पयुज्यते वृद्धः। तत एव च न वृत्तिविद्यह्योः समानार्थत्वमङ्ग इत्युक्तं स्रघुमञ्जूषायां नागेशमहिरिति शेयम्।

तथाऽऽरुण्यस्यानुर्तस्य साक्षात्क्रयसाधनत्वासंभवेऽिष स्वाश्रयीभूतद्ववद्वारा परम्गरया तस्य क्रयसाधनत्वसंभवात् । यथाऽरुणिति स्त्रीप्रत्यय आरुण्यगुणाश्रयी भूतगोरूषद्वयगतं स्त्रीत्वं द्योतयन् परम्परयाऽऽरुण्यगुगस्य स्त्रीत्वेन संबन्धं बोधयति तथाऽरुणयेति तृतीयापत्ययोऽप्यारुण्यगुणाश्रयीभूतस्य गोरूषद्वयस्य क्रयसाधनत्वं द्योतयन् परम्परयाऽऽरुण्यगुणस्य क्रयसाद्यनत्वं बोधयतीति न किंचिदनुपपन्निति ।

मूलयुक्तेरिति। दृष्यवाचकत्वसाधिका या मूलयुक्तिः—असाधारणयुक्तिः—साःमानाधिकरण्यं पिङ्गाक्षी गोः, वैधदेवी आभिक्षेत्यत्रानुभविसद्धं सामानाधिकरण्यं,
तस्य आक्षेपादिनोपपत्तेः सत्त्वादित्यर्थः। एवं च योगिकानां पिङ्गाक्ष्यादिपदानां,
वैधदेव्यादिघटकपत्ययस्य च न किंचिद्दव्यवाचकत्वसाधकं, तत्नतीतेराक्षेपादिनोपपत्तेरिति तेषां द्रव्यवाचित्वं न स्यादित्येवमादि विस्तरेण निर्ह्मपितं वैयाकरणभूषणे तत्तत एवावगन्तव्यामिति ।

ननु छः कर्माणे, इति पाणिनिसूत्रेण छकाराणां कत्रीद्यर्थे शक्तेरुकत्वात् 'आश्रये तु तिङः ' इत्यनुपपनमत आह——बोधकतेति । बोधजनकवाः

( घाट्यास्यातार्थानिर्णय: )

निरूप्य वाक्यार्थे निरूपपति — फल इत्यादि । विक्किर्यादिफलं पति ति-ङ्थः कर्तृकर्मसंख्याकालाः। तत्र कर्नृकर्पणे व्यापारफलयोविशेषणे । संख्या कर्तृपत्यये कर्तरि । कर्पपत्यये कर्पणि । समानमत्ययोपात्तत्वान् । तथाचाऽऽ-

रूपा शक्तिरित्यर्थः । तिङ्क्ष्वेवेति । तिङ्निष्ठेव व्यवहारकाले पयोगद्यायां तिङामेव सत्त्वेन तेभ्य एव कर्वाधर्थयोधस्यानुभवसिन्दत्वादित्यर्थः ।

वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वादादी पदार्थनिक्ष्यणामिति संगति पदर्थयन् वाक्यार्थे निक्षमितुमाह—फले प्रधानमिति । फले-विक्लिंग्यादी
व्यापारः प्रधानं विशेष्य इत्यर्थः । फलिक्षपितपाधान्यवान् व्यापारः फलं च
तिद्विशेषणामित्यर्थः । आश्रये त्विति । फलाश्रये व्यापाराश्रये च । फलव्यापारयोधातु उम्यत्वादाश्रयमात्रमर्थः । अनन्यसम्यो हि शब्दार्थ इति न्यायान् ।
तथा चाऽऽश्रयत्वमेव गक्यतावच्छेदकम् । निष्क इति । आदिजानी सकारस्यार्थेन तिङोऽर्थवत्त्वमादायेदं वीधकत्वं, प्रयोगे सकारामितेन तिबादिम् एव
कर्ताद्यर्थवीधस्यानुभवासिद्धत्वातिङ एव तत्र शिकिरित्यभिषायेण वा । निष्कर्थ
इति । कर्तृकर्मसंख्यानास्याद्यान व्यापारिक्षितिविशेषणतावान् कर्नत्यर्थः । कन्
वृतिष्ठो व्यापार इति बोधात् । एवमेव कर्म कले विश्वपणं कन्तिविशिविशेषणतावत्कर्मत्यर्थः । तण्डुलादिनिष्ठा विक्लित्यादिति बोधान् । संस्थिति । कवृत्विष्ठो व्यापार इति बोधात् । एवमेव कर्म कले विश्वपणं कन्तिविश्वपिति । कवृत्वप्रयापासमाभिव्याहारे कर्वरि संख्याया विशेषणत्वेनान्वयः । कर्मपत्येप कर्मणि
संख्याया विशेषणत्वेनान्वय इत्यर्थः ।

ननु धात्वर्थस्य फलव्यापारात्मकस्य पक्रत्युपस्थापितत्वेन तस्यापि परवासन्न तथा तत्र कुतो न संख्याया विशेषगत्वेनान्वयः । किं च संख्यायाः परायमार्थः त्वात् पक्रत्यर्थे धात्वर्थं एव तद्दन्वयस्य न्याय्यत्वातस्यर्थसंख्यायाः पक्रत्यर्थं ए- बान्यस्य दृष्टत्वाचाऽऽख्यातार्थसंख्याया अपि धात्वर्थं एवान्वय अचित इत्या- चाङ्कां निराकुर्वेन् कवाँदी संख्यान्वये हेतुपाह—समानप्रत्ययोपात्तत्वादिति । येन परययेन कर्तृकर्मार्थं उत्तरतेनेव पत्ययेन संख्यार्थांऽप्युक्त इति हेनीवाँत्वर्थाः । एवं वस्या पत्यासस्यविश्वयात्कर्तृकर्भणोरेव संख्यान्वयस्य न्याय्यत्वादित्यर्थः । एवं व समानाभिधानश्रुतेः समभिहारात्मक्वाक्यापेक्षया प्रवलस्यन्ति। वस्यविश्वयिति संख्यान्वयमकर्या प्रयलस्यान्वयादित्यर्थः । स्व

( घात्व। रूयातार्थानिर्णयः )

ल्यातार्थं संख्यामकारकबोधं पत्याख्यातजन्यकर्वकमें पिरिधाति हें तुरिति कार्यकारण-

सूच्यते । तथा च यादशः कार्यकारणभावः फलितस्तं निर्दिशति -- आरूया-तार्थमं रूपोति । आरूपात शब्दो भीभांसकादिभिः केवलातिङ्क्षु पयुज्यते, वैया-करणैस्तु तिङन्तेषु पयुज्यते, आख्यानमाख्यातेनेत्यम भाष्ये तथा दर्शनात्। आरुयातं तिङ्, तदर्थः संख्या, सा प्रकारः -- विशेषणं यत्र तादृशबोधे विशे-ष्यतासैबन्धेन आख्यातजन्या या कर्तृकर्नार्थोपस्थितिः सा हेतुः तादृशबोधे कार-णमिति कार्यकारणभावः सिद्धः । तत्पत्थयपतिवाद्यसंख्यायास्तत्पत्ययपतिवाद्यक-र्तुकर्गरूपे अर्थे उन्वय इति यावत् । अत्र कर्तृकर्मविशेष्यकेत्यं शोऽपि निवेशयः । तथा चाऽऽल्यातार्थं संख्यामकारककर्तृ रूपार्थावि शेष्यकबोधत्वं, तादृ शकर्मरूपार्थवि शेष्य-कबोधत्वं च कार्यतावच्छेरकम् । आल्यातजन्यकर्तृभूतार्थोपस्थितित्वं तादशकर्म-रूपार्थोपस्थितित्वं च कारणतावच्छेदकम् । कार्यत्वकारणत्वयोरवच्छेदकः सं-बन्धः समवाय इति बोध्यम् । अत्र कार्यतावच्छेदककोटौ कर्तृकर्वरूपार्थाविशेष्य-कबोधं मतीत्येवोक्ती पक्ता पाचक इत्याद्वाख्यातजन्यकर्तृकर्मीपस्थित्यभावेन है-ते।व्यभिचारात्कर्त्पत्ययेनाभीष्टः कर्नादिविशेष्यकर्योधो न स्यादिति तत्राऽऽख्याता. र्थसंख्यापकारकेत्यं शो निवेशितः । तथा च-आख्यातार्थसंख्यापकारकवोधं पति आख्यातजन्यकर्वकर्षां पश्चिते हें तुत्वेन पक्ता पाचक इत्यादी यक्तिचिद्धेपकारक-(धारवर्धव्यापारपकारक) कर्तृविशेष्पकवीयो निरावाधः । आख्यातार्थकाल-मकारकबोधापत्तिवारणाय संख्वापदं निवेशितम् । ननु पक्तेत्यादी व्यापारपका-रकबोधोपपत्तये संख्यापकारकेरयेतावतैव सिद्धै। संख्याया आख्यातार्थेति विशेतु षणं किमर्थाभिति चेन । आख्यातजन्यकर्तृकर्भोपस्थिनरमावेन घट इत्यादौ सुवर्धेकत्वादिसंख्यामकारकवेषो न स्थात्। आख्यातार्थतंख्यामकारकवेषे हि ताहशोपस्थितिनिषमः, न तु सुबर्धसंख्यामकारकबोधे इति तत्सार्थक्यात् । कार-णतावच्छेर्ककोटी कर्तृकर्मपदं परित्यज्याऽऽख्यातजन्योपास्थितिहेतुरित्येवोक्ती ु वर्तमाने छट् इत्यादिसूत्रविहिनलडादीनां वर्तमानादिकालवाचित्वपक्षे कालस्या. प्याख्यातज्ञन्योपस्थितिविषयत्वात्तत्र पचतीत्याख्यातार्थतंख्यायाः मकारतयाऽन्वयः क्रंव्यो भवेत्। तद्वारणाय कर्तृकर्मेति विषयतयोपश्थिते विशेषणं दत्तम्। तथा-चाऽऽरूपावजन्योपरिथातिविषपत्वेऽपि कासस्य कर्तृकर्भरूपत्वामावान तनाऽऽरूपा-

( धाःवास्यातार्थानेर्णयः )

भावः फलितः। नैयायिकादीनामारूयानार्थसँरव्यायाः प्रथमान्तार्थ एतान्वयादा-रूयातार्थरुं रूयाभकारकवोधे प्रथमान्तपद्जन्योपस्थितिर्हृतुरिति कार्यकारणभावो वाच्यः, सोऽपि चन्द्र इत्र मुखं दृश्रते देशदत्तो भुक्तवा वजनीत्यादी चन्द्रक्रवार्थ-

तार्थं तंख्यायाः मकारतया अन्यय इति मानः । ननु देवदन नाण्डुलं पत्रति, देवदनेत तण्डुलः पचनते इत्यादी आलगानार्थेक नसंख्याया । एड्लको करीण पशरा-याऽन्वयः स्यात् । तथाऽऽक् शतार्थसंक्याया देव (तस्तो कर्नेरि प्रकारतयाऽन्वयः स्यात् । तथोरतण्डुखदेवद्त्तपदाभ्यामुनस्थितितत्त्वत् । तथा च तत्र व्यमिचारः स्यात्। तद्वारणाय कर्नुकर्मणोरारूयान जन्यतं विशेषणं दनम्। तथा च निरुक्त-मयोगे आरूपातार्थे हत्वबहुत्वसंख्यायाम्त इंडर्नेन इत्तादा नरादुपरिधनयोः कर्मक-त्रीनं पकारतपाऽन्वयः। कि त्वारूपानादुपिथान्याः कर्नृकर्पणारेवान्वयः। कष्ठि-स्तण्डुलं पचतीरप्रशत्यारम्ययेन स्वार्थसंख्यामकारककरणादिविधारमकान्वय-बोधाजननात्तत्र व्यमिचारवारणःय कर्तृकर्भादेशेष्यकत्युक्तं कार्यतावच्छेदकके।दी । एवं चाऽऽख्यातजन्यकर्तृक में विशेषितराख्याता शंसेख्यामकार । कर्नुकमैविशेष्यक्यो-धनियामिकतेदर्थः। अत्रदं बोध्यम्। व्याभिचारो नाम कार्यकारगभावभद्भः। ब्याभेचारश्च द्विविवः। अन्वयव्यभिचारो व्यतिरंकव्याभिवारश्च । तत्र कारण-सस्वे कार्याभावादाद्यः। कार्यतस्ये कारगाभावादादिनीयः। कार्षेस्रण्डुतं प्रवती-त्यम आख्यातजन्यकर्नुकर्मीपस्थितिस्तपकारणसस्वेऽपि आख्यानाधरं, ख्यामकारक-करणविशेष्यकान्वयबीधरूपकार्यामावादन्वयव्यामिवारः । पक्ता पावक इत्यादी कर्षपत्ययेन कर्तृविशेष्यक्षोधस्तपकार्धसत्त्वेऽपि आक्षानजन्यकर्तृकर्गीपस्थितिसः-पकारणामावाद्व्यतिरंकव्यभिचार इति । उभयगापि निरुक्तव्यभिचारवारणाय तत्ति देशेषणं दत्ताभित्यम्यन् ।

प्वं स्वमते कार्यकारणभावं निरूष्य नैयायिक्रमते कः र्यकारणभावपयुक्तं गोरवं दर्शियतुमाह——नैयायिकादीनामिति । तार्कि हाणां मने प्रथमान्तार्थमुरवं दर्शियतुमाह——नैयायिकादीनामिति । तार्कि हाणां मने प्रथमान्तार्थमुरव्यविकेष्यकः शाब्दबीध इत्यारूपातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थ प्रभानतः । यथाऽऽख्यातीपाचळतेः प्रथमान्तार्थऽन्व स्त्यधाऽऽख्यानीपात्तमंख्यायाः अपीत्पर्थः ।
यथा चैवं कार्यकारणभावी वक्तव्यः——आस्त्यातार्थसंख्यापकारकवे से प्रथमान्तपद्यक्षमीपश्चिविक्तंतुरिति । सोऽपीति । उक्तकार्यकारणभावीदि । सन्द्र इवेत्यादि । सन्द्र इव मुखं दश्यते, भुकत्या मन्ति भैवः, इयत्र चन्द्रस्य स्था-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

योराख्यातार्थानन्वयादितराविशेषगत्वच्टित इत्यतिगीरवम् । इदमपि कर्नृकर्मणो -

न्तार्थभोजनस्य च पयमान्तार्थत्वेन तत्र दृश्यते व्रजतीत्यारूपानार्थसंख्यायाः पका-रतयाऽन्वय आपद्येत । स च नेष्टः । चन्द्रभोजनयोराख्यातार्थसंख्यान्वयान-नुभवात् । ननु कत्वान्तस्य कथं पथमान्तत्विति चेदुच्यते । अत्र समानकर्तृकयोः कियारार्थयोर्भध्ये पूर्वकाल संबन्धी योऽर्थस्तदा चकात्वत्वेत्यर्थकेन 'समानकर्तुं-क्योः १ इति सूत्रेण कित्व तद्रथेजिज्ञासायां कर्नरि छत् १ इति न पवर्तते । ' अव्ययकतो भावे, इति वार्तिकारम्भाद्भाव एव क्रवापत्ययस्यार्थः । स चाष्य-सस्वभूत एव । पाक इत्यादाविव छिङ्गासंख्याननुभवात् । तथाच क्रवावाच्यक्तिया-या असम्बद्धवाद्यवित्रीतेर्ने द्विवचनादि कित्वेकवचनभेव तस्यीत्सर्विकत्वेन संख्यानपेक्षत्वात् । तच्च मथमोपस्थितस्वारमथमाया एव । तस्य चाव्ययादाबिति द्धुगित्यन्यत् । ननु क्त्वापत्ययस्य भावमात्रार्थकत्वाङ्गीकारेऽहं भुक्तवा वजाभीत्या-दावस्मच्छब्दानृतिथापत्तिः। न च तिङन्तेन कर्तुरिभहितत्वाचेति वाच्यम्। ति-ङन्तार्थकर्तुरुक्तवेऽपि क्रवान्तार्थकर्तुरनियानादिति चेच । पयानतिङन्तार्थिकि-यानिक्विषतशक्त्यभिधानात्कत्वान्तार्थगुणिकयानिक्विषतशकेरप्यभिधानस्य भाष्येऽ. ङ्गीकारात् । तदुक्तं--प्रधानेतरयोर्यत्र द्रव्यस्य किषयोः पृथक् । शकिर्गुणा-अया तत्र प्रधानमनुरुष्यते । इति । तथा च क्लापक्रत्यर्थिकयायाः किया-न्तरे विशेषणत्वात् प्रधानाकियानिकाषितकर्ृत्वशकेरितङ्गेकत्वेन तद्विशेषणीभूत-कियानिक्वितिकर्तृत्वशकरप्युक्तत्वाद्मिहिते पथमिव। एवं च चन्द्रभोजनयोः पः थमान्तपर्जन्योपस्थितिविषयत्वस्य सत्त्रेन तत्र व्यामिचारवारणाय प्रथमान्तपर्-जन्योपस्थित।वितरवि पेषणत्वानापन्नेति विशेषणं दातव्यं भवति । तस्य च प-थमान्तेतरार्थंनिष्ठविदेशव्यतानिह्मपितविदेशवणतानाक्रान्तत्वमर्थः । तथा चाऽऽख्या-तार्थसंस्वामकारकवीर्षं पतीतरार्थनिष्ठविदोष्यतानिकापितविदोषणवानापन्यभथमा-न्तपद्जन्योपस्थितिः कारणिति वाच्यिमि यतिगैरिवं भवनीत्यर्थः । चन्द्र इव मु-स्विमित्यत्र चन्द्रनिरूपितसादश्यवनमुखिमिति बोधाच्चन्द्रस्येवार्थसादृश्यनिष्ठविशेष्य -तानिकापितविशेषणनापनत्यात्, तथा मुक्तवा वनतीत्यन भोजनकर्वृकर्वकं भोज-नोत्तरकाछिकं वजनिति बोबोद्यात्क्त्वापक्रत्यर्थकियायाः कियान्तरे विशेषण -त्वातिङन्तार्थवजनिक्रयानिष्ठाविशेष्यतानिरूपितविशेषणतापन्नत्वान्द्रोजनाक्रियायाः, नोकस्थलद्वये चन्द्रभाजनपोर्द्दश्यते वजतीत्याख्यातार्थसंख्यायाः पकारतयाऽ...

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

राख्यातार्थत्वे मानमिति स्पष्टं भूषणे । कालस्नु व्यापारे विशेषणम् । तथा हि — "वर्तमाने लट् " [पा० स्० ३—२—1२३] इत्यवाधिकाराखाती-रिति लब्बम् । तच्च धात्वर्थे वदत्पाधान्याव्द्यापारमेव माहयनीति तनेव तद-न्वयबोधापनिस्त्रपो दोषः । अतिगौरवामिति । वंपाकरणपने अ ख्पानार्थसं-ख्वापकारकवोषं प्रति आख्यानजन्यकर्नृकर्पासियोः कारणत्वाच्चन्द्रमोजनमी-राख्यातार्थत्वाभावात्तव संख्यान्वयबोधस्यापनकत्या नेतराविशेषणत्वं तत्र निवेश नीयभिति लाघवं, परमते तु तिल्ववेशनीयमित्यतिगीरविश्वर्यः । इदमपीति । परमत लक्ष्मीरवमित । अथवा स्वपते परमतापेक्षया लाचवमपीरपर्थः । परपि गौरवपरिहारार्थं कर्तृकर्पणाराख्यात्वाच्यत्वं मन्तव्यभित्यर्थं प्रमाणमिति यावन् ।

एवं तिङ्थीन्तमेतकर्वकर्षसंख्यानां विशेषणत्वं पसाध्य कालस्यापि तत्पसाध-यति—कालस्तिवति । भूतभविष्यद्वतैषानत्वारूयः कालो धारवर्धन्यापारनिक-पितविशेषणतावान्, व्यापारश्च विशेष्य इत्पर्थः । कालस्य व्यापारिविशेषणनायां मामाण्यं दर्शियनुमाह--तथा हीत्यादिना । धानोः (३ । ३ । ९३ ) इत्य-इत्यधिकाराखातोरिति लभ्यते । तच धातोरिति परं भू सनायामि याद्ययं निर्देशा-द्भवादिस्त्रमामाण्याच्च फलब्बापारोभयात्मकं धात्वर्थमुपस्थापयदानुजन्यवेश्वि वि-शेष्यतया मतीयमानत्वाव्यापारमेवीपस्थापयति । वर्नमाने इति धारवर्धव गागरित-शेषणम्। तथा च वर्तमाने यो व्यापारः किया तदाचकादानां शिहाने वर्तमाने लडिति सूत्रस्यार्थः । वर्तभानत्वद्योतको लडिति पावत् । एवं च गुगानां च परार्थत्वात्, इति न्यायेन वर्तमान इत्यादिकालदानकं न कर्नृकर्मणार्विशेषणं किंतु माधान्याव्यापारस्पेव विशेषणम् । इत्थं र पचनीत्यत्रेकाभयकः पाकानु-कुलो वर्तमानकालिको व्यापारः, पच्यत इत्यत्रैकाअधिका या विक्विनिस्तरनुकुलो वर्तनानो व्यापार इति च शाब्दबीयः । कर्षीर कर्रीम च पाची नमने व्यापारम्-क्याविशेष्यक एव शाब्दवीयः। अत्र कर्षणः फलद्वारा व्यापारेऽन्त्रयः। कर्मबान चकवण्डुलादिपदसमाभेव्याहारस्यले चाऽऽरूवातोपस्थापिनकर्पणस्नण्डुलादिभिः स-ममभेदान्वयः । एवं कर्नृवाचकचैत्रादिपदसप्रभावाहारे आरूपातीयस्यापितकर्तुः श्रेत्रादिभिः सममभेदान्वयः । तथा च तण्डुलं पचति चैत्र इत्यत्र तण्डुलनिष्ठवि-क्रिच्यनुक्छ एकचैत्राभिचलडर्थंकर्तृनिष्ठो वर्तमानकाछिको ब्यापारः । तण्डुखः पच्यते वैत्रेणेत्यन तण्डुलाभिनलडर्थकर्भनिष्ठविक्वित्यनुक्ल एकवैत्रनिष्ठो वर्तमा- ( घात्वाख्यातार्थनिण्यः )

न्वयः। न च संख्यावरकर्तृकर्मणोरेवान्वयः शङ्कन्यः । अतीतमावनाके कर्तरि

नकालिको व्यापार इति बोध:। अत्र मूले--प्राधान्यादिति वदता कर्पाच्या-तरथले फलस्य माधान्यात्फले वर्तमानःवान्वय इति सूच्यते । तथा च तण्डुलः पच्यते चैत्रेणेत्यत्र चैत्रानिष्ठव्यापार्जन्या तण्डुलाभिन्नलडर्थकर्मानिष्ठा वर्तमानका-सिकी विक्कि।तिः, इति बोधः । परं त्विदं न समीचीनामिति भाति । अये 'नापि फले तदः वयः ? इत्युपकम्य निरुक्तरीत्या व्यापारारम्भसत्त्वे फलस्य भावित्वेनावि-द्यमानत्वात्तत्र वर्तमानकाळान्ययासंभवेन पच्यत इत्यनापत्तेः पक्ष्यते इत्यापत्तेश्व । तस्मात्कर्माक्यावेऽपि व्यापार एव वर्तमानकालान्वयः। कारकमकारकबोध इव का-लमकारकबोधं पति विशेष्यतासंबन्धेन धातुजन्यभावनोपस्थि।हेतुत्वेन क्लप्तत्वा-त्। एवं च ग्रामं गत इत्यत्र क्तपत्ययार्थकर्वृविदेषणीभूते व्यापारे ग्रामकर्भणोऽ-न्वय इव पच्यत इत्यत्र फलिन्हिपितविशेषणीभूते व्यापार एव वर्षमानकाला-न्वयः। तथा च चैत्रनिष्ठवर्तमानव्यापारजन्या तण्डुलाभिन्नलडर्थकर्भनिष्ठा विक्कि-तिरिति बोधः । अन्ये तु यदा यस्य पाधान्यं तदा तस्मिन् कालान्वयः । मा-धांन्यं च फलब्यापारयोरुभयोरपि दृष्टमिति नात्र कालपकारकबोर्धं पतीत्यादि-नियमावँकाशः । फलानुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे फले वर्तमानत्वारोपात्पच्यत इति पयोगस्य नानुषपत्तिः । एकैकावयवेऽपि समूहरूपारोपादाधिश्रयणकालेऽपि यथा पचतीति पयोगस्तद्वदित्यर्थः । आरोपे च पतीतिरेव शरणित्याहुः । एवं च फलस्य विदेशव्यत्वे तत्रैव कालान्वय इति बोध्यम् । एतत्पक्षे द्योतकत्वेनैव कालस्याऽऽख्यातार्थात्वम् । वर्तमाने लड्भवति नाम वर्तमानकालवाचको लड्भव-वीति पक्षे काल्ह्याऽऽद्यावार्थत्वं शक्यवयेति बोध्यम् । ननु येनाऽऽद्यावमस्ययेन कर्वकर्मरूपोऽर्थः प्रतिपाद्यते तेनैवाऽऽख्यातेनैकत्वादिका संख्याऽपि प्रतिपाद्यत इति द्वयोरर्थयोः समान एकोऽभिषायकः शब्द इत्यार्थकया समानाभिषानश्चत्या यथा संख्यायाः कर्वृकर्मणोरन्वयोऽङ्गिकतस्तथा कालस्यापि पूर्वोकरीत्या कर्तृकर्भणो-रेवान्वय उचितो न व्यापार इति चेत् । कालस्य कर्नुकर्भणोरन्वये सति लक्ष्ये-कचक्षुष्कानुसारेण दूषणान्याह—अतीतेति । विक्रित्त्यनुकूछा भावना व्यवीता समाप्तेति यावत् । ताहशे कर्निर विद्यमाने सति पचतीतिपयोगापचेः। व्यापारविगमेऽपि कर्तुविद्यमानत्वात् । कालत्य कर्राद्यर्थेऽन्वय इति पक्षे छः क्मैंजीत्यनेनेक्वाक्यतया यद्धातोः कर्ता वर्तमानकाले भवति तादशाखातोर्छडि-

( चात्या खयातार्था निर्णय: )

पचतित्यापत्तेः । अपाक्षीदित्यनापत्तेश्च । पाकानारम्भद्यापां कर्नुमस्त्रे पक्षय-तीत्यनापत्तेश्च । नापि फले तदन्त्रयः, फलानुत्यत्तिद्यापां व्यापारसस्ये पचनी-त्यनापत्तेः । पक्ष्यतित्यापत्तेश्चेत्यवर्षेयम् । न चाऽऽपवात् नडीक्षत्रक्रेत्रस्थीत्या-नानुकूल्यत्नसत्त्वादुत्तिष्ठतीतिषयोगापत्तिः । परपत्नस्वाज्ञानाद्ययं ॥त् । किंवि-चेष्ठादिनाऽवगतौ चायमृत्तिष्ठाति जाकत्यभावात्कलं तु न जायत इति लोक्यनीते-

त्यर्थात् । कालस्य व्यापारेऽन्वय इति सिद्धान्ते कर्तृनिष्ठव्यासारस्य वर्गमानत्र एव लडिड्यते । तत्रेव च पचनीति पपोगः । तथाऽतीतभावनाके कर्तरि अभी ष्टोऽपाक्षीदिति मयोगो न स्यात् । कर्नुविद्यमानस्यात् । तथा विक्रिस्यनुक्तः ब्यापारे अनारब्धे कर्नुविद्यमानस्ये च सति पक्ष्यतीत्यभीष्टः पयोगे। न स्यान् । किंतु पचनिरियेव मधीग आपद्येतित्यादिदूषणमस्तरवाच कर्नुकर्नणीः कालान्वयवा-दः समीचीनः । ननु फछ एव कालान्वयोऽस्तु । तथा सति न पूर्वीकद्रवणाव-काश इत्वनुसंधाय निरस्यति—नावि फल इत्यादिना । फन्ने कालान्यवाः क्षिनिकारे विक्रितिकाफलानुत्पतिद्यायां व्यापारस्य वर्तमानस्वे पचरीति पयोगी न स्यात्। फलस्यावर्तभानत्वात् । स्थाच पक्षपनीति पयांग इतीष्टहानिरनिष्टाप-तिश्वेरपर्थः । अ. ह्वातार्थकालस्य कर्नुकर्भगोः फले चान्वपे सनि दूरणान्यभि-धाय कालस्य व्यापारेऽन्वयेऽपि दोषमभिवातुमुपक्रमने-न चाऽऽमवातेत्यादिना। आभवातो रोगविशेषः। तेन जडीभूनं काष्ठवचिष्टारहितं हस्तपादाद्यवयवगनसा-न्दशून्यं कछेवरं शरीरं यस्य तादृशपुरुवे ऊर्ध्वदेशसंयोगानुकूलयरनस्याव्यापारस्य विद्यमानत्वेन फलात्यन्तासंभवेऽपि तवोत्तिष्ठतीति मयोग आपद्येत । तथा च आ-ल्यातार्थकालस्य कर्नुकर्भणोः फलब्यापारयोधाष्याच्यन्वये सर्वपक्षेषु दूषणस्य तुल्य-त्वाद्व्यापारे कालान्वय इत्यस्येव पक्षस्य संगाभयणमन्विनम् । फले कालान्वया-ङ्गीकारे तदानीं फलानुत्पत्तेर्न वादशपयागापातिरितिशङ्काशयः। सिद्धानी वाद्दशमयोगापाचि परिहर्तुमाह--पर्यत्नस्येति । यत्नस्याऽऽत्मानिष्ठगुगत्वेनान्तर-ङ्गत्वादन्यनिष्ठस्य तस्यान्येन पत्यक्षतया ज्ञातुषज्ञक्यत्वाच ताद्वगपयोगः । ताद-शार्थं बोधियवामीतीच्छया शब्द्धयोगकरणे ताह्यार्थज्ञानस्यावश्यापेक्षितत्वादि-त्यर्थः । ननु परनिष्ठपयत्नस्यापत्यक्षत्वेऽपि अनुपानेन यत्नावगती सायाम् निष्ठ-तीति पयोगापाचिर्द्विरेत्याक्षित्येष्टापच्या परिहरनि—-कि चिच्चेष्टेत्यादिना । इस्तपादादिशरीरावयवगताकिययेत्यर्थः । आदिना तदीयलेखादि मासम् । अनु-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

रिष्टत्वात् । एवं च तिङ्घी विशेषणमेव । भावनैत्र पधानम् । यद्यति पक्ति पत्ययार्थयोः पत्ययार्थस्यैव पाधान्यतन्यत्र दृष्टम्, तथाऽपि " भावप्रधानमा-

मानप्रयोगश्चेत्थम्— चैत्रनिष्ठचेष्टां पक्षीकृत्य, प्रयत्नजन्यत्वं साध्यते, चेष्टात्वान्, मिन्नष्ठचेष्टावत् । इति । अथवा जडीभूगोऽयमुत्थानानुकूलयत्नवान्, विजातीय-चेष्टावत्वान्, अहमिनेति । अयमुत्तिष्ठताति । उत्थानानुकूलयत्नवान् वर्तते किंतु शक्त्यभावाच्छक्तिकारसहकारिकारणाभावादूर्धनेदेशसंयोगात्मकं फलं नैव जन्यत इति लोकानुभवसिद्धत्वादामवातजडीकृतपुरुषविषये उतिष्ठतीति पयोग इष्यत एवेति भावः । एवं चेति । पूर्वोक्तानां युक्तिनामवश्याङ्गीकरणीयत्वे चे-त्यर्थः । चत्वारोऽपि तिङ्गर्या विशेषणान्येव धात्वर्था व्यापार एव पधानं विशेष्य इति बोष्यम् । विशेषणान्येवत्येवकारेण तिङ्गर्ये विशेष्यत्वस्य व्यावृत्तिः । व्यापार एवेत्येवकारेण फलस्य तिङ्गर्थस्य कर्यादेश्य व्यावृत्तिर्वोष्या ।

ननु भावनाया धातूवाच्यत्वे कर्नादेश्व तिङ्वाच्यत्वे तस्याः पत्ययार्थे पति विशेषणत्वापात्तः पक्तिपत्ययार्थयोरिति व्युत्पत्तेरित्याक्षिण्य पत्यावधे--यद्य-पीति। पक्ता पाचक इत्यादौ विक्किच्यनुकूछव्यापाराश्रय इति बोधानुभवात्म-क्रविपत्ययार्थयोर्भभ्ये पत्ययार्थस्य पाधान्यं दृश्यते तद्वत्यचंतीत्यादावि तिङ्धेक-नीदेः पाचान्यं घात्वर्थमावनायाश्व तनिक्तिति विशेषणत्वं स्वादित्याक्षेपः । त-नोत्तरमांह--तथापि भावप्रधानामिति । आल्याविन्यन्तमाल्यावस्थापविन पादकं वाक्षम् । अत्राऽऽरूषातं भावपधानागित्येवमुद्देश्यविधेषभावः करूपः । अन्यथा पाथम्याद्भावपथानभित्युद्देश्यं, आरूपातभिति च भिषेयं स्यात्। ततश्च त्वया मयाऽन्येश्रेधनीयभित्यादी भावपधानके नाम्न्यतिमसङ्गः स्यात् । उद्देश्य-विधेयभावस्थले विधेये उद्देश्यतावच्छेदकानिरूपितव्यापकत्वभानमीत्सर्गिकम्, इति नियमात्, आल्याते-अल्यातत्वाविछने पधानमावार्थपतिपादकत्वं बोष्यते। मकते उद्देश्यताव च्छेदकमारूपातत्वं तच व्याप्यम् । मधानमावार्थमतिपादकत्वं विधेयतावच्छेर्कं तच्च व्यापकिमिति बोध्यम् । आख्यातं तिङन्तम् । आख्यात-मारुयातेनेत्यन भाष्य तिङन्त एवाऽऽख्यातपदस्य राक्त्यवधारणात्। माधान्यं चौपरिधतत्वात्स्ववाचकपकातिकपत्ययार्थनिक्वपितम् । स्वपदेन धात्वर्थमावनाः । त-द्वाचकः पचादिधाँतुः । तत्पकृतिकः पत्ययः पचनित्यत्र तिङ्पत्ययः । तद्धाः क्यादिः। तनिकापितं पाधान्यं बोध्यम्। तिङ्गन्तं तिङ्थंनिष्ठपकारतानिकापि -

( चात्वारूयातार्थानिर्णयः )

ख्यातं सत्त्वपथानानि नामानि " इतिनिरुक्तभूवादिसूशस्यिकरयापाथान्ययो अरू-भाष्याभ्यां धात्वर्थभावनापाधान्यमध्यवसीयते । अपि चाऽऽख्यातार्थपाधान्ये

तधात्वर्थनिष्ठविशेष्यताकबोधजनकामित्यर्थः । लक्ष्यतावच्छेर्कं च निङ्ग्तत्वामिति यावत्। भावः पधानं यस्मिस्ति वहुने हिः। भावे अत्र किया । सा च कि यतेऽनेनेतिकरणव्युत्वच्या व्यापारं, कियत इति कर्मव्युत्वच्या च फलं मतिगाद-यति । ततश्च तिङ्गे कलव्यापारयोः माधान्यं, तत्र नेकर्तृताच्ये व्यापारस्य कर्भवाच्ये तु फलस्य पाधान्यमिति विभागः । सन्त्रप्रधानानीति । अत्रापि नामानि सत्त्वप्रधानानीत्युद्देश्यविधेयभावयोजना । अन्यथा यथाश्रुते सत्त्व(द्रव्य)-निष्ठविशेष्यताक्बोधजनकत्वमुद्दिश्य नामत्वविश्वाने पत्रतीत्यादी निङ्गते आश्रय-रव-संख्यानिष्ठपकारतानिरूपितकर्वादिसस्यानिष्ठावि शेष्पताकयोध जनकेअतिपसङ्गः स्यात्। सत्त्वं द्वयं लिङ्गाधन्ययि तत्पधानं यत्रेति विमहासिङ्गादिनिष्ठपकार-तानिरुवितमुरूयविशेष्यताशाल्यर्थेपतिपादकानि भवन्तीत्पर्थः । एतदेव च नाय-उक्षणम् । उक्ष्यतावच्छेदकं स्वादिषत्ययविधानावित्वरूषं नामत्वम् । भूवादि-सूत्रस्थेति । इत्थं हि तत्र सूत्रे भाष्यम् --पच्याद्यः किया भवतिकियायाः कर्र्यो भवन्ति, इति । अनेन च स्पष्टमेव पच्याद्यर्थिकवाकर्तृकभवतिकियायाः पा-धान्यं बोध्यते । अन्यथा पक्तिपत्ययो सहार्थं बूत इति निवमेन धारवर्धिक याया आख्यातार्थंकन्रीदिविशेषणत्वेनावरुद्धायाः पदार्थान्तरे विशेषणतपाऽन्वये निराकाङ्क्षत्वाद् भवत्यर्थिकियायामारूयातार्थकर्वादिविशेषणप्रवादिकियाणामन्दः यमदर्शनं भाष्यकरकतमसंगतं स्यात् । तेनाऽऽख्याताधीनिष्ठप्रकारतानिस्वातिं पा-धान्वं धात्वर्धिकियाया अवगम्यत इत्यर्थः । तथा च भावप्रवानित्यादिनिरुका-लण्यादयः किपाः, इति निरुक्तमाष्याच्य धारार्थम्नमावनायाः प्रत्यवार्थापेक्ष-याअपि माधान्यं निश्लीयते । एवं च पूर्वे किनिहक्त माध्यमाम, ए राम्पां पक्रिय य-यार्थयोः मत्ययार्थस्य माधान्यामिति नियमस्य तिङन्ते परित्यागरूपः संकोबीऽ-वश्यमङ्गीकार्थः, अन्यथा पत्ययार्थपाच न्यवादिनां भीयां तकादीनां भवतायेव निरुक्तादिविरोध इति भावः । प्रकृतिपत्ययार्थयोः पत्ययार्थस्य प्राधान्यविधि नियमस्यासंकोचे दूषणान्तरमाह--आपि चेति । देवदत्तः पचतीत्यादी कर्तु-

<sup>ं</sup> कर्ता वाच्या यस्येति वहुकीहिः। तिङन्तं चान्यपत्रार्थः। कर्तुताचकं निक्रन्तः इत्यर्थः। एवं कर्मवाच्ये, इत्यत्रापि बोध्यम्।

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

स्तिङ्पत्ययार्थत्वेन पाधान्यात्तस्य देवदत्तादिभिः सह देवदत्ताभिनो यस्तिङ्थैः कर्तेत्येवमभेदान्वयबोधात्मथमान्तार्थस्यापि देवदत्तादेः पाधान्यात्ती पश्य मृगो धावतीत्यत्र मृगकर्तृकधावनकर्षकं दर्शनिष्येवंरूपं भाष्यक्रत्मद्वितमेकवाक्यत्वं न संगच्छेत । भावनाया धातुवाच्यत्वे कर्वादेस्तिङ्वाच्यत्वे प्रकृतिपत्ययार्थयो-रिति नियमेन धावनाकियाविशेष्यस्य प्रथमान्तपद्वाच्यमृगस्य दृशिकियायां कर्म-त्वेनान्वये द्वितीयापत्तेः। तथा च धावनाश्रयमृगकर्मकद्रीनाश्रयस्त्वीमत्यर्थे पश्य मृगं धावतीति वाक्यस्थेव संभवेन तादशवाक्यस्य विलय एव स्यादित्यर्थः। मुळे मथमान्तेत्यादिद्वितीयापत्तेरित्यन्तेन पत्ययार्थपाधान्यवादिमते एकवाक्यत्वा-नुषपत्ता कारणं प्रतिपादितामिति बोध्यम् । अत्रेदं बोध्यम्—धावुधातोः कर्तरि लटा वा, शीमगतिवाचिनः सुधातोः शिति धौरादेशेन वा धावतीति रूपं सि-ध्यति । धावनं नामोत्तरदेशसंयोगानुकूछ उत्कटवेगवान् व्यापारः । छडर्थः कर्ता । तत्र मृगस्यामेदेनान्वयः । तथा च मृगाभिन्नो यो लडर्थः कर्ता तिनष्ठो देशविशेषसंयोगानुक्छो वेगवचरो व्यापार इत्येवं व्यापारमुख्याविशेष्यकः शा-ब्दबोधो वैयाकरणमते । तथा पश्येत्यत्र लोणमध्यमपुरुषेक्वचनं ह्या धातोः प-श्यादेशश्व । दश्धात्वर्थश्राक्षुषज्ञानानुकूलो व्यापारः । तथा च युष्पदर्थाभिन्न-छोडर्थकर्वृनिष्ठश्राक्षुषज्ञानाकूछो विधिविषयो व्यापार इति बोधः प्रथक् । एक-पदार्थेऽपरपदार्थसंसर्गः संसर्गमर्थादया भासते न तत्र संसर्गार्थक शब्दापेक्षेति मृग-कर्तृकधावनिक्रियायाः कर्मत्वेन दशिकियायामन्वये मृगाभिन्न छडर्थकर्तृनिष्ठोत्तरदे-शसंयोगानुकूलवेगवत्तरव्यापारकर्भकः, युष्पदर्थाभिचलोडर्थकर्तृकश्चाक्षुवज्ञानानु-कुलो विधिविषयो व्यापार इत्येकवाक्यतया बोधः । तत्र धावनस्य दशिक्रिया-कर्भभूतस्य धातुवाच्यतया धातोश्व मातिपदिकसंज्ञाविरहेण न तस्माद् द्वितीयाप-सक्तिः। पचित भवति--पचिक्रिया भवतीति, पक्ष्यति भवति--भविष्यन्ती पा-किया सूक्ष्मरूपेण भवतीति च भाष्ये किययोः कियाकारकभावेनान्वयाङ्गीका-रात्त जुल्यन्यायात्पश्य मृगो धावतीत्यत्रापि किययोरतथाऽन्वयबोधोऽभ्युपगत इति भावः । पत्ययार्थपाधान्यवादिनां मते उत्तरदेशसंयोगानुकू छवेगवत्तरव्यापारवान् मृग इति बोधासादृशवेथि विशेष्यभूतस्य मृगस्य दृशिकियायां कर्मतयाऽन्वयः कर्वंब्यः स्यात् । स च न संभवति । कर्भभूतस्य मृगस्य पातिपदिकार्थतया पश्ये-

( घात्वास्यातार्थानेर्णयः )

तस्य देवदत्तादिभिः सममभेदान्वयारमथनान्तस्य प्राधान्यापतिः । तथा च १२४ मृंगो धावतीत्यत्र भाष्यितिद्वकवाक्यता न स्यात् । पथमान्तमृगस्य धावनिक्रया-विशेष्यस्य दशिकियायां कर्मत्वापत्ती दितीयापतेः । न चवममथमासामानाधि-

रयत्रयतिङा तद्निभिधानेन चानिमहिनानिकारीयकभी दितीयेति दिनीयापनि-विरोधात्। अयं भावः-धावनं पति विशेष्यभूति मृगः। स च हिशाकियां पति साक्षाद्विशेषणं दशिकिया चात्र प्रधानम् । तथा च धावनीत्यत्रत्वतिङा भूगह्याः स्य कर्नुरुक्तत्वाद्भिहिते प्रथमेति मृगारीत्तरं प्रथमा पाना, अथा च दर्जनिकिया-निरूपितकर्मत्वात्तदुत्तरं द्वितीया च माप्ता । तत्र मधमा इत्तरङ्गा, मृगो धावती-त्येकवाक्याश्रितत्वात् । द्वितीया तु बहिरङ्गा, पश्य मृगो थ वतीत्यु भयवाक्याश्रित-त्वात् । ततश्च द्वितीयां वाधित्वा पथमोपस्थितत्वेनान्तरङ्गत्वान् पूर्वे पयपयेव भाव्यम् । ततो दर्शनिक्रयायां संबन्धेऽपि भुक्तवन्तामिति न्यायेनान्तरस्रागत्वाज्यात-संस्कारबाधायोगान द्वितीयापतिः । नापि एकवाक्यतया मुगकर्तृकं धावनक्षंकं द्रीनिवर्थे पश्य मृगो धावतीति पयोगविलया रिचारिनि चेत् । उच्यते-पद्यपि बहिरङ्गदर्शनिक्यापेक्षत्वाद्दितीया बहिरङ्गा तथाशीप हिनाकि गयाः पायान्या-त्मधाननिरूपितकार्थस्य च छोकं सर्वतो बलवस्यदर्शनादनरङ्गामपि प्रथमां बा-धित्वा मधानिकयानुरोधिनी द्वितीया मसज्येतेति । व्यापारमुख्यविशेष्यक्रशान्द-बोधवादिमते तु नायं दोषः । मृगस्य धावनं प्रति विशेषणस्वैनान्तरङगस्वाज्ञा-तस्य मथमारूपसंस्कारस्यानिवृत्तेः । तार्किकाणां पने फलानुकुका व्यागारी धा-त्वर्थः । छकाराणां छती शक्तिसंघवात् । छतेआऽऽअयनासंबन्धेन मधमान्तार्धे sन्वयः। मधमान्तार्थमुख्यविशेष्यकथ शान्द्योवः।तया च नेयापिकवते परप मृगो भावतीत्यस्येत्थं शाब्दबीधः -- उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूनकातियान् मृगः । पश्येत्यत्र च तिर्वत्याहत्य चाक्षुषज्ञानानुकूलव्यापारानुकूलकानियान् यु ष्मदर्थस्त्विमत्यर्थः पृथ्येषेव न स्वेकवाक्यतया भूगपदीनरं द्विनीयापनेरिति । द्वि-वीयापत्तिशरणपाशङ्कच निराकरोति--न चैवमित्यादिना । एवमिति । मृ-गराव्दाद् द्वितीयापत्तावित्यर्थः । छटः शतुगानचाविति सुनेऽपथमान्तेन समाना-धिकरणस्य छटः स्थाने चान्यानची विधानान्यगपदीतरं दितीयापबृती बाबती-स्मय प्रक्रियाद्शायां छडः स्थाने नित्यं शता प्रसम्येत । तथा य विवाधप्रकृति-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

करण्याच्छतृपसङ्गः । एवमि द्वितीयाया दुर्वारत्वेन पश्य मृग इति वाक्यस्येवासंभवापत्तेः । न च पश्येत्यत्र तिमिति कर्माध्याहार्ये वाक्यमेदमसङ्गत् । उत्कटधावनिक्याविशेषस्येव दर्शनकर्मतयाऽन्वयस्य मितिपिपाइयिषितत्वात् । अध्याहाभियेव द्वितीया न करिष्यत इति शङ्काश्यः । सिद्धान्ती तु शतृपसङ्गो न
द्वितीयामवृत्तिमितवन्धकः । किं तु कर्मणोऽभिहितत्वं तत्मितवन्धकम् । न हि
धातरि मवृत्तेऽपि कर्मणोऽभिधानं भवति, कर्वरि छटः सत्त्वात् । ततश्य कर्मणोऽनिहितत्वस्य तद्वस्थत्वाद्दितीयापत्तिर्द्वःसमाधेयेत्यनुसंधायाऽऽह——एवमपीति ।
शतरि मवृत्तेऽपीत्पर्थः । मृ स्य दशिकियायां कर्भतयाऽन्वये सित कर्मणोऽनिमिदितस्वेन मृगपदोत्तरं द्वितीयापवृत्तेर्दुष्परिहरत्वाद् धावन्तं मृगं पश्येत्येवं वाक्यस्यैव
योग्यत्वात्पश्य मृगो धावतीति प्रयोगस्य सर्वथाऽसंभव प्रवेत्पर्थात् ।

मृगपदे। त्रांर द्वितीयाया अपसक्त्या पश्य मृगो धावतीति प्रयोगसंभवना शङ्क्य निराकुरुते--न च पश्येत्यत्रत्यादिना । पश्येति दर्शनिकवायां कर्पतया मृगस्य नान्वयः। किंतु तत्र तिभिति स्वतन्त्रं कर्माष्याहार्यम् । तथा च यो मृगो धावति तं पश्येत्वर्थात्पश्य मृगो धावतीति पयोगसंभव इति राङ्कारायः। अध्या-हारों न युक्तः । तथा सति मृगो धावतीत्येकं वाक्यं तं पश्येति च द्वितीयमिति वाक्यभेदरूपगौरवापातादित्यर्थः । किं च पश्य मृगो धावतीति वाक्यानमृगानिष्ठो-र र टधावनकर्भकं दर्शनिरवेकवाकवतया बोधस्य सर्वानुभवासीख्रवाद् दृशिकिवायां मृगनिष्ठोत्कटधावनस्यैवान्वयः मतिपादयितुमभीष्टः च व्यापारमुख्यविदेशध्यकबोधवादिनां वैयाकरणानां मते साभीचीन्येनोपपद्यते । उत्तरदेशसंयोगानुकूलं मृगाभिनलडर्थकर्नृनिष्ठमुत्कटवावनापित्येवं धावतीत्य-स्माद्विशेष्यतया पतीतस्योत्कटधावनस्य दशैनिकियायां कर्पतयाऽन्वयात्। कर्ना-देश्तिङ्वाच्यत्वमङ्गीक्रत्य परवयार्थपाधान्यवादिनां मते पथमान्तमुख्यविशेष्यक-शाब्दबोधवादिनां ताकिकाणां मते च नोपपद्यते । उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापा-रानुकूलकृत्याश्रयमूगकर्मकं दर्शनामिति शान्द्योधोदयानमूगपदोत्तरं पसकद्वितीया-याः परिहारार्थं दर्शने तमिति कर्पाष्याहारः । धत्र तमिति तच्छब्देन केवलमृगस्य धावनानुकुलक्रस्याश्रयमृगस्य वा परामर्शेऽपि पतिषिपादियांषितस्य मृगनिष्ठोत्कट-धावनकर्भकं दर्भनित्यर्थस्य तद्दाक्यात्पतीत्यनुपपत्तेः । ननूत्कटधावनिक्रयाविशि-ष्टमुगस्य तच्छब्देन परामर्शे सति 'विधिपतिषेधौ विशेषणमुपसंकामतः सति वि-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णय: )

रेऽनन्वयापत्तेश्व । एवं च भावनापकारकवोधे पथमान्तपर्जन्योपस्थितिः कारण. मिति नैयायिकोर्घोषो नाऽऽद्रणीयः । किं तु आख्यातार्थकर्नृपकारकवोधे धान

शेष्ये बाधे ' इति न्यायेन शिखी ध्वस्त इत्यव विशेष्यभूने शिखिनि ध्वंसा-न्वयं परित्यज्यं तिद्वेशेषणभूतिशिखायां ध्वैसान्वयपर्यवसानवन्मुगनिष्ठोत्कटवावन-कियाया एव कर्भतया दर्शने अन्वयस्य पर्यवसानेन न निरुक्ति विश्वितार्थी नुप्पतिन रिति चेन्न । दृष्टान्तद्राष्टीन्तिकयांवैषम्यात् । तथा हि शिखी ध्वस्त इति इमान्ते विशेष्यभूते शिखाविशिष्टे पुरुषे पत्यक्षेण ध्वसान्वयस्य वाचासद्विशेषणे शिखायां ध्वंसान्वयपर्यवसानं युक्तम् । दार्षीनिकं पश्य मृगो धावतीत्वन तु विशेष्यभूते मुगे दर्शनिक्याकर्मेत्वस्य वाधाभावेन विकेष्यभूतमृगस्येव कर्मनामंबन्वेन दर्शनेऽ-न्वयस्योचितत्वात्तद्विशेषणभूनोत्कटवावनकियायाः कर्मनया दर्शने अवस्यापामा -णिकस्वेनात्यन्तानुचितस्वादिति बोध्यम् । पक्रतविषयम् । संहरति—-एवं चेति । आख्यानार्थकर्रादिविदेशेष्यकशान्द्रबोधस्वीकर्तृयते प्रथमान्तार्थावकेष्यक्रबोधवादि-मते च भाष्यकत्संमतैकवाक्यतानुषपातिकषदोषधरीव्ये चेत्यधः । भावना संख्या-कालाद्यतिरिक्तो धात्वर्थव्यापारः प्रकारा विदेशपणं यस्मिस्ताहशकोधं प्रति वि-शेष्यतया मथमान्तपद्रजन्यार्थापस्थितिः कारणमित्वेवं बोधीपस्थित्याः कार्यकार-णभावो नैयाथिकोको नाऽऽदरणीयः । उक्तदोषदुष्टत्वादिरपर्थः । स्वसंमतनिषक-र्षमाह—कि त्विति । आख्यातार्थस्तिङथी यः कती तत्मकारकबोचे जननीये विशेष्यतासंबन्धेन भावनाया धातुजन्योपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणभावोऽवसेयः। देवदत्तास्तण्डुलं पचतीत्यस्माहेवदत्ताभिन्नो यो लड्डर्थः कर्वा तिमष्ठस्तण्डुलिनिष्ठाविक्तित्त्यनुकूलो व्यापार इति वीधस्यानुभवसिद्धावान् । यद्यप्ययं व्यापारः फूतकारत्वादितत्तादिकोषक्षेण धानुवाच्यस्नधावि धानुनामने-कार्थत्वात्कदाचित्सामान्यरूपेणापि धातुवाच्यो भवति । अत एव वाक्यार्थपदर्श-नसमये विक्कित्यनुकूलो व्यापार इति सामान्यरूपेण बीचे उच्यते, न तु विक्कि-च्यनुकूलः फुतकारादिरित्येवं विशेषरूपेण निर्दिश्यत इति संगच्छने । एवं च मुळे भावनात्वावच्छिनविषयतयेति यदानुजन्योपस्थितिविशेषणमुक्तं तद्मानुना करावि-द्भावनात्वपकारकवोधो जन्यत इत्यभिषेत्य बोध्यम्। एवं, तिङर्थक्षेपकारक-बोधे जननीये तत्तत्कलनिष्ठविदेष्वतासंबन्धेन धातुजन्योपस्थितिः कारणमित्यापे कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः।

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

तुजन्योपस्थितिभीवनात्वाविञ्जनिषयतया कारणिनित कार्यकारणभावो दृष्टव्यः। भावनापकारकवोधं पति तु क्रज्जन्योपस्थितिवद्धात्वर्थभावनोपस्थितिरिप हेतुः । पश्य मुगो धावति पचति भवतीत्याद्यनुरोधादिति दिक् । इत्थं च पचतित्यत्रैका-

ननु घात्वर्थव्यापारस्य क्रत्यत्ययार्थं पत्येव विशेषणत्वं नेतु तिङर्थं पतीति अनुभूषमाननियमसंपन्ताये भावनापकारकशाब्दबोधे जननीये छत्परययजन्यो।-स्थितिः कारणित्येवं बोधोपस्थित्योः कार्यकारणभावोऽवश्यमङ्गिकरणीयः तथा च पचति भवतीत्यादितः कियापकारकिकपाविशेष्यकः शाब्दबोधोऽस्यन्ता-संभवी । कियापकारकबोधे हेतुभूतायाः क्रत्यत्ययजन्योपस्थितेरभावादित्या शङ्कर्य निराचष्टे-भावनाप्रकारकति । यथा गन्तेत्यादावन्यदेशसंयोगानुकूलव्याराश्रय इति पत्ययार्थमुरूपविशेष्यकशाब्दबोधस्य सर्वानुभवसिख्त्वाद्भावना पकारः वि-शेषणं यस्मिस्तादशबोधे जननीय धात्वर्थभावनानिष्ठपकारतानिरूपितविशेषपता-संबन्धेन क्रज्जन्यार्थीपस्थितिः कारणित्येवं बोधोपस्थित्योः कार्यकारणभावे।ऽ-ङ्गीकियते तद्वद्धात्वर्थभावनापकारकबोधे जननीये धात्वर्थभावनानिष्ठमकारतानि-क्वितिविद्येष्यतासैबन्धेन धातुजन्यभावनोपस्थितिः कारणमित्यपि कार्यकारणभावः कल्पः। निरुक्तकार्थकारणभावकल्पने पमाणमाह--पर्य मृग इत्यादि। पचित भवतीत्यादावेकवाक्यतया भावनायकारकभावनाविशेष्यकबोधस्य भाष्या-दिसंमतत्वादित्यर्थः । दिगिति । पचित मवतीत्यादी तिङन्तात् परस्य तिङ-न्तस्य निघातवारणाय छतं तिङ्ङतिङः ' इति सूत्रीयमतिङ्गहणं निरुकस्थले एकवाक्यत्वाभावे समानवाक्यस्थत्वाविरहादेव निघातापासी व्यर्थे सत्तिङन्तसम्-दायेऽप्येकवाक्यत्वं. सूत्रकाराभिमतमिति सूचयतीत्यर्थः । यदा धावनानुकूछछति-मान्मृग इति विशिष्टार्थवाचिनो धावति मृग इति वाक्यस्य दर्शनिकयायां कर्प-तासंबन्धेनान्वयः। तथा सति नामार्थधारवर्थयोभेदेनान्वयोऽब्युत्पन्न इति ब्युत्प-त्तिविरोधो न । वाक्यस्य नामार्थत्वाभावात् । नापि द्वितीयापत्तिः । वाक्यस्यापा-तिपादिकत्वात् । तात्पर्थानुरोधाच्च दर्शनकर्मत्वस्य धावने पर्धवसानिभत्येवं रात्येक-वाक्षत्वसंभवेऽपि भावप्रधानिति वचनस्य भाष्यसंगतार्थंकस्य विरोधो दुर्वारो नियायिकानामित्यर्थं इति । इत्थं चेति । मत्ययार्थस्य कर्रादेघीत्वर्थे मति वि-द्रोषणत्वे मत्ययार्थसंख्वायाः पत्ययार्थकत्रीदिविदेशवणत्वे चेत्यर्थः। यदाऽऽख्या-वार्धकर्तृमकारकवोधे जननीये धात्वर्थभावनोपस्थितेः, आख्यावार्थकर्ममकारक-

( धात्वासयातार्थानेर्णयः )

श्रायिका पाकानुकूला भावना, पच्यत इत्यत्रैकाश्रायिका या विक्रितिस्तर्नुकूला

बोधे जननीये धात्वर्थफलोपस्थितेहैंतुत्वे चेत्यर्थः। पचनीत्यत्रेकर्नको विक्रिस्य-नुकुछो वर्तमानकालिको व्यापार इति वोवाकारः । भावपवानपालपातम्, कि यामवानमाल्यातम्, इति निरुक्तमाष्यानुरोयात्। एवं पण्यते इति कर्भाल्यातेऽनि एककर्मिका या विक्कितिस्तदनुकू हो तर्तमानका छिको व्यापार हाते व्यापारिको -व्यको बोधाकारः माचीनमतेन दृष्टव्यः । नवीनास्तु पक्तस्तण्डुन इत्यादिकपैक्टर्-न्तस्थले व्यापारमयोज्यविक्कित्त्याश्रयस्तण्डुल इति बोधारमलस्य व्यापारं मति पाधान्यं दृष्टापिति कर्पातिङन्तेऽपि फलस्यैव मुख्यविशेष्यकत्वं युक्तिपिति बदन्ति । विङन्तेऽपि फलस्य मुरूपविशेष्यकत्वादेव पत्ययार्थे स्वपकत्यपंविशेषपान्विपत्त-मिति नियमस्य न त्यागः। पचयते इत्यत्र पत्ययार्थे कर्मेणि प्रश्यर्थः--इपा-पारावाच्छिनफरं, तन विशेष्यं यत्कनं विक्रितिः तस्या आभयतासंबन्धेनान्य-या छक्षणसमन्त्रयः । तण्डुलाभिनकर्गाभिभिका व्यापारजन्मा विक्रितिरिति योषा-त्। भावार्थकतिङां घात्वर्थानुवादकपावत्वाद्भावािङम्बस्थले घात्वर्थमावनेव मुख्ये विशेष्यम् । न च छडादिभिस्तत्र वर्तेमानत्वं न बोध्येतेति वाचयम् । वर्तमानत्व-स्य धात्वर्थेव्यापारविशेषणतया तिङो द्योतकावं तथैवानुभवान् । वाचकावपक्षेऽ-प्यगत्याऽनुभवानुरोधेन तस्य धात्वर्धव्यापारविशेषज्ञत्वस्वीकारान् । अधिवं तक संख्यामत्ययां अपि कथिति चेन । भावलकारे हि संख्यान्वयिकर्ट् हर्पणीरपनीते-स्तनत्या रंख्याऽनिवतेव । न च वर्गमानःवयद्भावनायाभेव संख्यान्वयोऽस्तिवि शङ्क्षम्। भावनाया छिङ्गन्संख्यानन्त्राधिरवेनैव धातुनीपस्यापनान् । एतदेव तस्या असच्वरूपस्वंभित्युच्यते । किंतु न केवला मल्लिः मयोक्तव्या नापि केवला प्रत्यय इति नियमेन साधुत्वार्थमेकवचनमेव प्रयुज्यते । तत्रापि नैवैकत्वसंख्यापे-क्षा । एकवचनमुरसर्गेतः करिष्यत इति भाष्यसिद्धान्तान् । अ । भावः --- एकव-चनम्, द्वयोर्द्विचनम्, इति भङ्कत्वा सूत्रन्यासः । बहुषु बहुवचनम्, इति यथास्थितमेव । तत्र दित्वबहुत्वयोद्धिव वन बहुवचनियमे सति तयोरविवये सं-ख्यानपेक्षणेनेकवचनमिति सम्मत इति तद्रधं इति ।

कर्तुवाचकचैत्रादिपदमपिष्याहारस्थले त्वाल्वातोपस्यापितकर्रुभैशादिभिः सः मममेदात्वयः। तथा चैकतण्डलाश्रयिका या विक्लित्तिस्तदनुक्लैकवैशाभिनामः यिका वर्तमानकालिकी मावनेति तण्डुलं पचति चैत्र इत्यत्र वोधः। एवं कर्ष- ( घात्वाख्यातार्थानेर्णयः )

भावनेति बोधः । देवर्त्तादिपद्मयोगे त्वाख्यार्तार्थिकत्रोदिभिस्तद्र्थस्याभेदान्वयः । यदो नश्यतित्यत्रापि घटाभिन्नाश्रयको नाशानुकूलो व्यापार इति बोधः । स च व्यापारः मितयोगित्विविशिष्टनाशसामग्रीसमवयानम् । अत एव तस्यां सत्यां न-श्यति तदत्यये नष्टस्तद्भावित्व नङ्क्ष्यतीति प्रयोगः । देवदत्तो जानातीच्छती-त्यादौ च देवदत्ताभिन्नाश्रयको ज्ञानेच्छाद्यनुकूलो वर्तमानो व्यापार इति बोधः । वाचकतण्डुलादिपद्समभिव्याहारेऽपि आख्यातोपस्थापितकर्भणस्तण्डुलादिभिः सप-मभेदान्वयात्तण्डुलः पच्यते चैत्रेणेत्यत्र एकचैत्राश्रयिका एकतण्डलाभिन्नाश्रयिका

वाचकतण्डुलाद्यदसमामन्याहारअप आख्यातापस्थापितकमणस्तण्डुलाद्यामः सपममेदान्वयात्तण्डुलः पच्यते चैत्रेणेत्यत्र एकचैत्राश्रायका एकतण्डुलाभिनाश्रायका
या विकलितिस्तदनुकूला सांपतिकी मावनेति बेध इत्याद्ययेनाऽऽह—देवद्तादिपदप्रयोगे त्विति । आख्यातार्थकर्त्रादिभिति । समानविभक्तिकनामाधैयोरेवामेदान्वय इति व्युतात्तेः सोमेन यजेत स्तोकं पचित, राजपुरुष इत्यादौ
व्यभिचरितत्वेन दुष्टत्वादिति भावः ।

आल्यातार्थकर्तृपकारकवोधे जननीये विषयतासँबन्धेन धातुजन्यभावनोप-स्थितिः कारणामित्युक्तं, किंतु धातुमानस्य व्यापारवाचित्वं न दृश्यते नश्यती-त्यादौ व्यापारमधीवेरननुभवात् । तथा च तत्रोक्तकार्यकारणभावव्यभिचार इत्या-श्येनाऽऽइ-- घटा नर्यतीत्यत्रेति । अयं भावः-- नश् धातोर्न केवछं ना-घोर्थः । किंतु 'णरा अदर्शने , इति धातुपाठात् —अदर्शनानुकूलो ब्या-पारोऽर्थः । स च व्यापारः पतियोगितासहितनाशसामग्रीसमवधानम् । अत्र ना-शसामग्रयाः मतियोगितासाहित्यं च निरूपकतासंबन्वेन बोध्यम् । तथा च घट-निष्ठा या पतियोगिता, तनिरूपिका या नाशसामग्री तत्समवधानमेव व्यापार इत्यर्थः । नाशसामग्री च शनैः शनैः क्रिकावयविवशरणादिरूपा । एवं च घ-टाभिनाश्रयकोऽदर्शनानुकूलो व्यापार इति बोधान कार्यकारणभावभङ्ग इत्यर्थः। अत एव -नश् धातोरदर्शनानुकूलव्यापारार्थकत्वादेव । तस्यां सत्यामिति : क्रमेणावयवविशरणाद्यात्मिकायां सामग्रयां सत्यामित्यर्थ । अवयवक्षरणात्मकाद्-र्शनानुकुछव्यापारसत्त्वपर्यन्तं नश्यति, व्यापारात्यये नष्टः, व्याप रस्य भावित्वे न-ङ्क्यतीति पयोग उपपद्यते इत्यर्थः । देवद्त्तो जानाति, इच्छतित्यादी वाक्या-र्थवे धं वर्णयति—-देवदत्ताभिनाश्रयक इत्यादि । स च--ज्यागरश्रेत्वर्थः । अन्तत आश्रयतैवाति । अन्ततो गत्वा विचारे कियमाणे ज्ञानेच्छादिनिक्तपि-वाऽऽश्रयतेव तदनुकुछो ब्यापार इरवर्षः । ज्ञानेच्छादीनामाश्रयमन्तराऽनुपछम्भा -

( घात्वारूयातार्थनिणंयः )

स चान्तत आश्रयतैवेति रीत्योद्यम् ॥ २ ॥

नन्वाख्यातस्य कर्तृकर्भशक्तवे पचतित्यत्रोभयबोधापतिः कर्तृमात्रवेधवरकर्भ-मात्रस्यापि बोधापत्तिरित्यतस्तात्पर्यमाहकमाह--

फलब्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणाद्यः।

व्यापारे शप्श्रमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् ॥ ३ ॥

त्तदुपलम्भजनकत्वेनाऽऽश्रयतैव व्यापारः । आश्रयतामापका ये व्यापारास्तदारी-पादाश्रयतानां पीर्वापर्यसत्त्राद्व्यापारत्वापित्यर्थः । वस्तुत आत्पपनःसयोगाऽपि ज्ञानेच्छाद्यनुकूलव्यापारः संभवतीति बोध्यम् ॥ २ ॥

अथ क्व फले आश्रयान्वयः क्व च व्यापार इति पसङ्गसँगत्या तत्तारायाँ-माहकं वर्कुं भूमिकामारचयति—नन्वाख्यातस्येत्यादिना । ' आश्रये तृ तिङः स्मृताः " इत्यनेनाऽऽरूयातस्य नाम केवलस्य तिङः कर्नुकर्यणोः शक्तिरुक्ता । ततश्च पचतीत्यत्रत्यतिपः सकाशात्कर्तुकर्गीभयनोव आपद्येत । उभयत्रापि शक्तेः सत्त्वादित्पर्थः । ननु सकदुचारितः शंब्दः सकदर्थं गगयवि, इति, अन्याय्वं चा-नेकार्थरवं विना प्रमाणिभिति च न्यायां के केदेवार्थद्वयवेश्व इत्यन आह — -कर्त-मात्रबोधवादिति । मानशब्देन कर्मार्थस्य व्यावृत्तिः । कर्ममाञस्यापीति । अत्र मात्रशब्दः कर्नेर्थव्यावर्तकः । बोधापत्तिरिति । यथा अनेकार्यकाद्वि हर्यादिशब्दात्कदाचित्सिंहमात्रस्य कदाचिचाधमात्रस्य बोधो जायने तालप्रधाह-कस्य मकरणादेः समानत्वात्तथा पवतीत्यत्रानि कदाचित्कर्भमात्रस्यापि बोधापनिः शकेः समानत्वादिति भावः । तात्पर्ययाहकमिति । तत्तदर्थंपतीतिभैवितिनी-च्छयोचरितत्वरूपतात्पर्यविषयकग्रहजनकाभित्यर्थः । शास्त्रपन्तैकाचार्यानुभवाति-ख्वारपर्यमाहकभिवि यावत्। तेन कस्याचिदाधुनिकस्य पण्यत इत्यत्र कर्न्बोके वात्पर्यं सत्ते अपि पाणिन्याद्याचार्यं तात्पर्यामावान्य कर्तृबीधः, किं तु कर्भबीध प्रवेश्यत आइ--फ्लब्यापारेति । तत्रेति तयोरित्यर्थकम् । तत्रश्च तयोः-फलब्यापार-योर्भभ्ये इत्पर्थः। ननु यदि तङ् फल आश्रयान्वयं द्योतयेत्ताई एवते निविशत इस्पादाबारुयातार्थाभयस्य फलेऽन्वयापस्याऽतिमसङ्गोऽतोऽत्रोपसर्गययुक्तत्वामाव-विशिष्टः परस्पेपदिस्य एवोत्पन्तस्तङ् मासः। यगादिसमभिन्याद्दनस्त्राङ्गीते यावन्। तेन निरुक्तादिस्थले न दोषः । यगिति । ननु सुरूपति दुःरूपतीत्यादिकण्ड्या-दियगन्तस्थलेऽतिमसङ्ग्वारणाय वङ्सनिष्याहतो यग्युहेत वधाऽवि कण्डूयते ( घारवा ख्यातां र्थनिर्णयः )

तङादयः फल आश्रयान्वयं द्योतयन्ति । फलान्वयाश्रयस्य कर्पत्वात्तद्योत-काः कर्पद्योतकाः, व्यागाराश्रयस्य कर्नृत्वात्तद्द्योतकाः कर्नृद्योतका इति समुदा-यार्थः । द्योतयन्ति तात्पर्ये ग्राहयन्ति ॥ ३ ॥

नन्वेवन—" कपादमुं नारद इत्यबोधि सः " [शि० व० स० १] इत्यादो पच्यत ओदनः स्वयमेवेत्यादी च व्यभिचारः । कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां
कर्तिर लकारे सानि " कर्मवत्कर्मणा तुल्यिक्तयः " [पा० स्० ३—१—८७]
इत्यतिदेशेन यगात्मनेपदिचिण्चिणविद्यापितिदेशाद्यगादिसत्त्वेशपे कर्तुरेव बोधाद्याः
पार प्वाऽऽश्रयान्वयाद्य । अबोधीत्यवापि बुध्यतेः कर्तरि लुङ्, चिल्नः, तस्य

इत्यादी दोष एवेति तिनरासाय सार्ववातुके यांगति सूत्रविहित एव यगत्र माह्यः। एवं चिणापि ' चिण्मावकर्षणोः ' इति विहित एव माह्यः। तेन दीपज-नेति चिणन्तेऽदीपीत्यादी नातिपसङ्गः । आद्य इति । आदिना चिण्वदिट् । यथा कारिष्यते घट इत्यादी । तथा ' कुषिरख्योः पाचां ॰ ' इति विहिते १य-न्परस्पदे अपि द्योतके । यथा रज्यति घटः स्वयमेवेत्यादी । लिडादावण्युक्तः रित्या मकरणादिकमेव द्योत हत्वेनानुतं वेयम् । तङाद्यः कर्मद्योतकाः शवादयश्च कर्तृद्योतका इत्येवं व्यवहारीपपत्तय आह—फलान्वय्याश्रयस्यत्यादिना स-मुद्यायार्थं इत्यन्तेन । तात्पर्यं माह्यन्तीति । तत्तदर्थमतीति छां जनय-नतीत्यर्थः ॥ ३॥

निरुक्त नात्यर्थमाहकत्वनाक्षिपति—-एविमिति । तङादीनां फले, राबादीनां च व्यापारे आश्रयान्वयद्योतकत्वे सतीत्यर्थः । व्यमिचार इति । कार्यकारण - भावभङ्गः । अवाधि सः, पच्यते ओदनः स्वयमेवेत्यादौ च यगादिसत्त्वेऽपि फले आश्रयान्वयाभावाच्छवादीनामसत्त्वेऽपि व्यापारे आश्रयान्वयसत्त्वाच कार-णसत्त्वे कार्याभावरूपोऽन्वयव्यमिवारः, कार्यसत्ते कारणाभावरूपो व्यतिरेकव्य-भिवारश्वाऽऽयाती यर्थः । व्यभिवारमेव रपष्टियां तत्सावन निर्माण विश्वयति——कर्मणः कर्तृत्वेति । यदा सौकर्यातिशयं द्योतियतं कर्तः पुरुषस्य व्यापारो न विवक्षयते कि त्वोदनादिकभैगत एव व्यापारो विक्कित्याद्यनुकूलत्वेन विवक्षितस्तदा पच धातोः कर्तर लक्षारे कर्ते 'कर्षवत्कर्पणा ' इति शास्त्रण कार्यातिदेशिव-धानाद्यगादनेपदादीनां सन्वेऽपि आख्यातात्कर्तुरेव बोधादाख्यातार्थाश्रयस्य व्यान

( चात्वा ख्यातार्थीनर्णयः )

"दीपजन " [पा० सू० ३-१-६१] इति विण्। "विणा सुक्" [पा० सू० ६ ४-१०४] इति तस्य सुगिति साधनादित्यागङ्कायानाह— उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात्॥

तस्माद्यवोचितं ज्ञेषं द्योतकत्वं यथागमम् ॥ ४ ॥

कर्मकर्तृविषयादौ पच्यत ओदनः स्वयमैवेत्यादी । अब सेकीदनाभिनाश्र-यकः पाकानुकूलो ब्यापार इति बोधः । कमादित्यादिपदमासम् । अब सामा-न्यविदेशवज्ञानपूर्वक एकनारदविषयकज्ञानानुकूतः क्रष्णाभिनाश्रयकोऽनीतो ब्या-पार इति बोधः । यथोचितमिति । सकर्मकथानुसमीमब्याहरभावसाथारणावि-

पार एवान्वयो न तु फले इत्यर्थः । तथा अवीधीत्यवापि बुध्यतेः कर्वारे लुङि तत्स्थाने आत्मनेपदमथभपुरुषेकवचनतादेशे दीपजनेत्यादिना विभि विणी लुगिति तादेशस्य छुकि सत्यत्रापि नाऽऽश्रयस्य फलेऽन्त्रपः किंतु व्यापार एवेत्यत आह-- उत्सर्गाऽयमित्यादि । कर्मकार्त्रिति । पच्यत औदनः स्वपमेवे-त्यादी, आदिपदात्क्रपादमुं नारद इत्यबोधि स इत्यादी च निवर्षमात्—वंपरी-त्य त् तकादिः कर्मधोतकः शवादिश्व कर्तृधोतक इत्येवंस्वयः पूर्वीकार्थः, उत्सर्भः उत्भुज्यते कवित्यज्यते इति व्युत्भत्त्वा सामान्यभूनो बहुनुहाहरणेषु नथा सन्दा-त्यायिको न तु सार्वतिक इत्यर्थः । तस्मात्--पूर्विकार्थस्यामार्विकत्वान् । यथोचितं--अननुगनमपि व्युत्पच्यनुसारित्वादुचिनिमिति यावन् । यथागमं--शास्त्रानुसारेणैव द्योतकत्वं स्वीकर्तव्यामिति भावः । एतदेव शाब्दबीयवर्णनेन स्व-ष्टियतुपाह---अत्र होति । नारद इत्यबाधीत्पस्य काब्दबीर्धं पदर्शयनाह ---सामान्येति । पूर्वे त्विषां चय इति, ततः शरीरीति, ततः पुनानिति ततो ना-रद इति किमक्ति नामप्ये पूर्वे सुमान्यज्ञानमुत्तरोत्तरं च विशेषज्ञानिमिनि बा-ष्यम्। एकनारदेति । एको यो नारदस्तदिषयकं ज्ञानियर्थः । अत्र निषा-वैनेवि एव्देन कर्मणो अभिहितत्वान नारदशब्दोत्तरं द्विवीया । भट्टनागैशमते नु ' नारदः ' इत्याकारकं यञ्ज्ञःनं तदनुकुल इत्यादिवीचोऽनगन्नव्यः । नत्र नारद इति मध्यमान्तस्यामातियदिकत्वाच द्विनीयापातिरिष । क्विचिचिपातेनेति तु ते ना-नुमन्यन्ते । तिङ्कत्तिसमासानायेव भाष्ये परिगणनात् । पदुकं यथाग्यमिति ततारायं शह--सक मंकेरयादि। व्यापारव्यधिकर गकत राव की यो यातुस्त-श्समभिव्याद्यं भावकर्तुंसाचारणमावकर्पजोः, सार्ववातुके यगिश्यादिसुवविद्धितं य-

( भात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

षिविधेयचिण्यगादि कर्मद्योतकिमिति भावः ॥ ४ ॥

एवं स्चीकटाह-यायेन सोपपत्तिकं वाक्यार्थं निरूप्य फलड्यापारयोरिति
चिवण्यगादिकं तद्योतकामिति भावः। पच्यते ओद्नः स्वयमेवित्याद्दी कर्मवादित्यनेन यास्त्रातिदेशपक्षे भावसाधारणिविधिविहितयगात्मनेपद्योः सत्त्वात्फल एवाऽऽश्रयान्वयकर्गव्यतारूपाऽतिव्याप्तिः स्यात्। ततारिहाराय सकर्मकेत्यादि समिन्यास्तान्तं विशेषणं दत्तम्। तथा च कर्मकर्तिर धातोः पायेणाकर्मकत्वादत्तत्ययगाः
स्मिनपद्योः सकर्मकधातुसमाभिन्याहतत्वाभावाच तयोः कर्मयोतकतेति भावः। अबोवि श्रीक्रष्ण इत्यादी चिणः सकर्मकधातुसमिन्याहतत्वेनातिपसङ्गः स्याचदारणाय भावसाधारणित्यादि यगादेविशेषणम्। ततश्यावोधीत्यज्ञत्याचिणो दीपजनेति
विहितत्वेन भावसाधारणिविधिविधेयत्वाभावाच तस्य कर्मयोतकत्वित्यर्थः। चिण्यगादिविधायकतत्त्रकास्त्रज्ञात्तरिहतस्य तु पकरणादिकमेव तात्पर्यमाहकम्। एवं
लिड्डादाविप बोध्यम्। अन्यथा ' पेचे, इत्यत्र कर्नृकर्मणोक्तमयोरिप समानत्वात्तांत्ययमाहकदीर्लभ्येनानवस्था पसण्येत । एवेनाऽऽक्तातस्य कर्मकर्तृभावेषु शक्तिसत्वेन पचतित्यादी सर्वत्रेव भावना यथा पतियते तद्दर्भकर्तृभावानां सर्वत्र
प्रतित्यापित्रस्तेषु शक्तिसत्त्वादिति परास्तम्। यगादेस्तात्पर्यमाहकत्वकथनादिति
बीध्यम्॥ ४॥

अथ सामान्यत उक्तं धातोब्यांपरवाचित्वं साधकवाधकाँविचारेण दृढियतुं भूनिकामारचयति—एवमित्यादि । आश्रये तु तिङ स्मृता इत्यादिनिरुक्तरीत्या
वाक्यार्थे निरुष्टियर्थः । ननु सामान्यतो धातोब्यांपारवाचित्वकथनानन्तरमवसरसंगत्या साधकवाधकयुक्तिभिस्तद्व्यवस्थापनमेवाऽऽदावुचितं न वाक्यार्थापवर्णनमित्याशङ्कत्याऽऽह—सूचीकटांहोति । यत्र कश्चिछोहकारः पथमतः कर्तव्यत्वेन
पाप्तमिप कटाहानिर्माणं बह्वायाससाध्यत्वात्परित्यच्य पश्चात्कर्तव्यत्वेन पाप्तमिप
सूचीनिर्माणं स्वल्पायाससाध्यत्वाद् यत्मथमं करोति सोऽयं स्वीकटाहन्यायः ।
छोकव्यवहारेऽपि एकदेव कार्यद्वयमसङ्गे छघु कार्यं पूर्वं कियते पर्वाच्यामहित्विक्षः
पसिद्धमेव । तथा चैतन्त्यायानुसारेण खण्डनियवादिविपतिपत्तीनां है क्ष्युद्धाद्विक्षिप्तिः
द्वीवत्वामावाच्य तिवराकरणेन वाक्यार्थस्य सुपतिपादत्या नगनत्या च स्वाद्धाद्विम्यन्
वाऽऽदो वर्णितः, न तु घात्वर्थो व्यवस्थापितः । तत्र निराक्ष्युद्धाद्विक्षिप्तिः
पत्तीनां बहुत्वाचेकविषदुक्षहत्वर्कजाङजटिङत्वाच्य तस्य तदानां त्राव्याक्षिप्तम्वद्धिः

( घारवारूयातार्थानेर्णय: )

मितज्ञातं भावोव्यापारवाचित्वं छडाद्यन्ते भावनाया अवाच्यत्वं वद्तः प्राभाकः-रादीन्मित व्यवस्थापयति—

> व्यापारे। भावना भैवोत्पादना भैव च किया ॥ क्रञोऽकर्मकतापत्तर्ने हि दत्नोऽर्थ इध्यते ॥ ५ ॥

शेयम्। लडाद्यन्त इति । अत्रान्तरान्दः परसमीपनोधकः । लडादिरनाः पर-सभीपो यस्मादित्यतर्गुणसंविज्ञानचहुत्रीहिः। तथा च लडाद्यन्त इत्यस्य घाता-वित्पर्थः । धातौ भावनाया अवाच्यत्विपत्यन्वयेन धातुनिष्ठवाचकतानिहावितवा-च्यत्वाभावो भावनासँबन्धीति वहतः पापाकरादीन् पतीत्यर्थः। यदा भावनानि-ष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकत्वामावो धातौ इति वदन इत्यादिरयः। भावनाया धानु-वाच्यत्वे, तयोः मत्ययार्थपाधान्यमिति न्यायन तस्पाः प्राधान्यानुपाच्या धात्त-वाच्यत्वामिति हि तेषापाशयः। पाभाकरादीनित्यादिशब्देन नेपायिकसंग्रहः। य-द्यपि फलानुक्लो व्यापारो धात्वर्थं इति नैयायिका मन्यन्ते तथाऽपि नासी तन्भने भावनाशब्द्व्यवहार्यः । एवं च भीमांसकानुद्दिश्य साधकवाधकयुक्तिभिमावनाया धातुवाच्यत्वं, नैयायिकान् मति धात्वर्थव्यापारस्य भावनापद्वाच्यत्वं च द्रविषः तुमाइ--व्यापारो भावनेति । यो सर्थो व्यापारशब्देनोच्यतं स एवार्था भाव-ना, उत्मादना, कियति शब्दैव्यविहियते इतिकारिकापूर्वार्थस्यार्थः। कीटगी सर्वा व्यापारपद्व्यपदेश्यः ? इति चेव्हरिकारिकोक्त्यनुसारेणोच्यते---कृश्कारत्वादित-चड्रेंग मासमानेरवपविर्युक्तः, संकलनात्मिकया युद्या पक्तियो योऽभर्स्य-दूपः, यः कपजन्मनां बृद्धिस्थानामधिअयणादीनां व्यापाराणां सन्तः स इति । वाहकार्थवाचकव्यापारपरं भावनादिशब्देनियत इति विविधमाणविवरणयाः स-मानार्थत्वेन धातोभावनावाचित्वं सिष्यति । कलब्यापारयोत्रीर्यकत्यादिति भावः। भावना सैवेत्यत्र सा एवेनि पद्विमागः। या हि व्यापारः संग भावने-त्यर्थः । उद्देश्यमाविनिर्दश्ययोरेक्यमागाद्यत्तर्वनाम तद्रन्यवरलिङ्गन्मागित्यभिषुको-केः। यत्कर्म णौ चेत्स कर्ततिवन्। यदा स एवेति पुंलिक्षिनिर्दशां इस्तु । यो व्यापारः स एव भावनेत्यर्थः । सोऽवि छोपे चेत्राइपूरमभिति स इत्यस्य सो-र्छोपे साधुत्वादिति भावः । ननु स्पादेततपूर्वोकं सर्व युक्तं, पदि धानोवर्षापार-वाचित्वं सिध्येत्, वैत्रेव कि ममाणामिति जिज्ञासायां तस्मातकरोविबीतोः स्या-द्व्यारूयान मित्यमे वस्यमाणत्या पर्चाते—पाकं करोति, गच्छति—गभनं करो-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

पचित पाकमुत्पादयित पाकानुकूला भावना तादृश्युत्पादनेति विवरणाद्वित्रयः माणस्यापि तद्वाचकतेति भावः । ज्यापारपदं फूत्कारादीनामयत्नानामपि फूत्कार- खादिरूपेण वाच्यतां घ्वनियतुमुक्तम् । अत एव पचतित्यत्राधः संतापनत्वफूत्कार- त्वचुल्ल्युपरिधारणत्वयत्नत्व।दिभिर्कोवः सर्वसिद्धः । न चैवमेषां द्राक्यतावच्छेद- कत्वे गोर्थाप्त्या कृतित्वमेव तद्वच्छेदकं वाच्यम् । रथो गच्छिति जानातीत्यादौ

ति, इत्येवं व्यापारार्थकरूञा पच्यादिचातुविवरणस्यैव पपाणत्विमिति पद्रशैयचा-ह--पचित--पाकमुत्पाद्यतीत्यादि । ननु व्यापारो भावना सेवेति का-रिकायां या किया सैव भावना सैव चोत्पादना, इत्युक्ते अपि कियाया भावनात्व-सिद्धै। किपर्थं व्यापारपदं निवेशित्रामियत आह--व्यापारपदं चेति । अय-रनानामिति । कृतिपद्वाच्यो यः पयत्नस्ताद्भनानामपि फूकारादिव्यापाराणाः तत्तं द्विशेषर्वोण भावनापदवाच्यत्वतिद्वचर्यं व्यापारपदमुपात्तम् । किया शब्देन तु भावार्धकरापत्ययब्युत्पन्नेन छतिराब्द्वद्यत्नार्थकेन छतेरेव चेतनमात्रानिष्ठाया भावनापद्वाच्यत्वं सम्वेत न तु चेतनाचेतनसाधारणानां व्यापारागामिति भावः । कियापदं च तादृशव्यापाराणां धातुवाच्यत्वं कियापदवाच्यत्वं च बोधियतुमित्य-र्थः। अत एवेति । तेन तेन रूपेण व्यापारस्य धातुवाच्यत्वादेव । बोधः स -र्वसिद्ध इति । सर्वानुभवसिद्धस्य विशेषरूरेण बोधस्यापह्नवोऽयुक्त इति भावः । एवं व्यापारस्य विशेषरूपेणं धातुवाच्यत्वादेव चैत्रः पचतीति वाक्यजन्यबोधद् -शायां चैत्रः फूत्कारादिमान वेति संशयो न जायते, सामान्यरूपेण बोधे तु अस्ति नास्तीत्यन्यतरकोटिनिश्रयाभावेन संदेहो दुर्वार इति भावः। अथ फूत्का-रत्वादीनां गुरुत्वाच्यानात्वाच वाच्यतावच्छेदकत्वस्वीकारोऽयुक्त इति तद्वेक्षया लघुत्वादेकत्वाच क्रतित्वस्पैव धातुवाच्यतावच्छेदकत्वस्वीकार उचित इति नैया-विकसंगतनियमदारा घ तोः छिनिवाचकः वं सावयना शङ्कते तटस्थः --न चैव-मित्यादिसाध्वीत्यन्तेन । एवमिति । उक्तरीत्या फू कारादिब्यापाराणां धातुवाच्यत्वे । एषां--फूत्कारत्वादीनाम् । शक्यतावच्छेदकरवे स्वीक्टने सतीति शेषः। गौरवेति। तेषां गुरुत्वादनेकत्वाचित्यर्थः। ऋतित्वमेवेति । फ्रकार-त्वाद्यपेक्षया क्रतित्वस्य \* लघुत्वाज्जातित्वेनंकत्वाचेत्यर्थः । एवकारेण फूत्कार्-त्वादेव्यं वृत्तिः। तद्वच्छेद्कमिति । धातुवाच्यतावच्छेद्कं वक्तव्यमित्यर्थः ।

<sup>\*</sup> प्रवृत्तित्वरूपकृतित्विभष्टसाधनताज्ञाननिरूपितकार्यतावच्छेद्कतयासिद्धो जातिविशेषः।

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

च व्यापारत्वादिमकारकवेषो छक्षणयेति नैयायिकरीतिः साध्या । शक्यतावच्छे-दकत्वस्यापि छक्ष्यतावच्छेर्कत्ववद्गुरुणि संभवात् । तयोर्वप्ये बीजाभावात् । तथा च विक्कित्त्यनुकूछा छतिथंत्वियांशस्त्वाने शङ्काभिनायः । छतिश्व यत्त एव । नन्वेवं छतेर्थातुवाच्यत्वे रयो गच्छतीत्यादावचेनने रयादी यत्नस्य बाधार्व्यापा-रादिपतीतिः सर्वानुभवासिद्धा कथं निर्वाद्येत्यन आह—रथा गच्छतित्यादा-विति । जानातीत्यस्य देवदत्त इत्यादिः । आदिपदादिच्छिति नश्यतीत्यादिगिर-यहः । व्यापारत्वादित्यादिनाऽऽश्रयत्वपतियोगित्वयोः परिमहः । स च छक्षणये-त्यथः । नैयायिकरितिरिति । छक्तरागां छती शक्तिश्ववान नु करेति, छतिभतः कर्तृत्वेन तत्र शक्ती गौरवादिति मन्यमानेर्नेयायिकैव्यापारे आश्वयत्वे वा छक्षणामङ्गीकृत्य यथा रयो गच्छतीत्ययं प्रयोगः साधिनस्तद्वत्छतेर्यात्वभेत्वे वि शङ्ककेन मया साध्यितुं शक्य इत्यर्थः । अत्र तटस्थस्य छत्वात्वियांत्वर्यत्वात्वर्याः

अवच्छेद्कत्वे हीत्यं नियमः—संभवित छघो, गुरा तदमाव इति । पानान्तरसिद्धे छघुधेर्पेऽवच्छेद्कते संभवित सित गुरुवर्षेऽवच्छेद्कत्वं न कत्वनियम् ।
यथा ममेयधूनामावमितयोगिनामा अवच्छेद्कत्वं ममेयधून्यवनमियते वृद्ध्यून्यव् एवाङ्गिकियते न तु प्रमेयत्वविशिष्टधून्यते, छचुगुरुधर्मेयोरुभयोरिन वाद्ध्यक्ष्याःत्मकमानान्तरसिद्धत्वादिति हि तस्यार्थः, न तु मानान्तरागम्येऽपि छचुवर्षे केवछछाघवानुरोधेन तत्स्विकार्यमिति । तत्रश्च मूत्कारत्वाध्येक्षया छितित्वस्य छघुवर्षेत्वेऽपि मानान्तरगम्यत्वाभावाद्दष्टान्तवछेन च गुरुधर्मेऽप्यवच्छेद्कत्वस्वीकारसम्
वात्पछतस्थछे निरुक्तनियमसंगत्यसंभवेनायुक्ता तदस्थाशङ्कत्वत्वस्वीकारसम्
वार्ष्यत्वच्छेद्कत्वस्यापीति । यथा गङ्गावां घोष इत्यत्र छझणपोपस्य ।
वार्थगते गङ्गावीरत्वात्मके गुरुधर्मे छक्ष्यतावच्छेद्कत्वं स्वीकियते वद्दत्स्वत्वारियाः
दिगुरुधर्मेऽपि वाक्यतावच्छेद्कत्वस्विकारे वाधकाभावादित्यर्थः । तयोर्वेषम्यति ।
वार्ष्यते गङ्गावीरत्वात्मके गुरुधर्मे छक्ष्यतावच्छेद्दकत्वं स्वीकियते वद्दत्स्वत्वारियति ।
वार्ष्यते व्यव्यतावच्छेद्कत्वं तु न वत्रत्येत्वं वैजञ्चण्यक्ररणस्य प्रमाणाभावेनानुनितवात्पचतीत्यतो विद्धित्त्वनुकूछो यत्न इति बोधस्याऽप्रनुमविकानामनुद्धाः सर्वथाऽयुक्तं तदस्थाराङ्कितं धातोः छितवाचक्रत्वभिति भावः ।

ननु न केवललाघनानुरोधेन छतित्वस्य धातुवाच्यतावच्छे इकत्वनावा कृतिवं

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

न च पचित पाकं करोतीति यत्नार्थककरोतिना विवरणाद्यत्न एवाऽऽख्यातार्थ इति वाच्यम् । रथो गमनं करोति बीजादिनाऽङ्कुरः कत इति दर्शनात्कुञो यत्नार्थ-कताया असिद्धेरिति । किं च भावनाया अवाच्यत्वे घटं भावयतीत्यत्रेव घटो भ-

किंतु मानान्तरगम्यत्वसंभवसहक्रतेनैव लाघवेनेति सूचयंस्तस्य मानान्तरगम्यत्वसंभव-माशङ्कते-न चेति । अयं भावः-कृञो यत्नार्थंकत्वमवश्यमेष्टव्यम्। यत्नजन्यत्दा-नुसंधानदशायामेव पटः ऋत इति ऋतव्यवहारदर्शनात्। यत्नजन्यत्वानुसंधानाभावे तु तत्राङ्कुरः कत इति कतव्यवहारादर्शनात् । किं त्वङ्कुरो जात इरवेवमकतव्य वहारदर्शनात् । इत्थं च पचतित्ये गद्धटकपच्यातोः पाकं करोतीत्येवं यत्नार्थककः रोतिना विवरणात्, किं करोतीति यत्नविषयकपश्चे पचतीत्युत्तरस्य यत्नार्थंकरवं विना अनुपपत्तेश्व यत्न एव धातोरथं इति राष्ट्राभिषायः । यत्नश्च क्रतिरेव । सं... भवेदेवं यदि क्रञी यत्नार्थंकत्वं सुवचं स्यात्, तदेव तु दुर्रुभनिति दूरे धातोर्थ-त्नार्थंकत्वकथनित्यभिषेत्याऽऽह—-रथ इति । अत्र रथपदानुपादाने गम-नानुकू छयत्नस्य चैत्रादिचेतननिष्ठस्य विद्यमानत्वेन न तादशमयोगहानिरतो 'रथः' इत्युक्तम् । अङ्करः कत इत्येतावन्मात्रोकौ यत्नापरपर्यायेश्वरीयकतिजन्यत्वमादाय निरुक्तपयोगोपपित्त उक्तं बीजादिनेति । एवं च रथबीजादावचेतने यत्नस्य सर्वथा बाधात्तादृशमयोगासंगत्या नैव छञा यत्नवाचित्वमपि तु व्यापारवाचित्वं विना निरुक्तपयोगानुषपत्तेः छञो व्यापारवाचित्वमेव तव गछे पततीत्वर्धः । न च रथो गमनं करोतीत्यादौ छञो। व्यापारे छाक्षाणिकत्वाच तेन यत्नार्थकत्वभङ्ग इति वाच्यम् । संभवति मुख्यार्थकत्वे लाक्षणिकार्थकलानाया अन्याय्यत्वात् । तथा च बहुशः छञो व्यापारवाचित्वदर्शनेन व्यापार एव छञाः शकिरुचितेति वादशार्थंककरोतिना धावोर्विवरणाद्वित्रियमाणविवरणयोः समानार्थंकत्वित्यमा-द्धातोव्यापारवाचित्वमवश्यं स्वीकरणीयिनत्याश्यः । विवरणं च तत्समानाध्यकप-दान्तरेण तदर्थंकथनम् । पचतीस्यनेन समानार्थंकं यत्पदान्तरं पाकं करोतीत्याका-रकं तेन पचतीत्यस्यार्थकथनिति बोध्यम् ।

अथ क्रजोऽकर्मकरापचोरिति कारिकोत्तरार्धमवतारिथतुं भूमिकामारचयति—— किंचेत्यादिना । भावनायाः—व्यापारक्षपभावनायाः । अवाच्यत्वे—धातुः निरुद्धितवाच्यत्राभावे तिङ्गिक्षिपतवाच्यत्वाभावे च सतीत्यर्थः । ततश्च फलमा-मस्य घारवर्थत्वे पर्यवसन्ते स्वजनकन्यापारम्याधिकरणधात्वर्थफलाश्रयत्वं, धात्वर्थ-

( घाटवारुगातार्थनिर्णयः )

वतीत्यत्रापि द्वितीया स्यात् । न चात्र घटस्य कर्नृत्वेन तत्संज्ञया कर्मसंज्ञाया बा-धान्न द्वितीयेति वाच्यम् । अनुगतकर्नृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वेन घटस्याकर्नृत्वात् । कत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रपयोक्तृत्वस्य वा घटादावभावात् । धात्वर्थानुक्रुल्डपापा-

फलाश्रयत्वमेव वा कर्मत्वं वक्तव्यम् । अत्र स्वपदेन करं अ। सम् । एवं च उत्र-च्यर्थकाद्मुवातोस्तदनुकूलव्यापारक चके शिच्नत्येय कते घटं भावयनीत्यन उत्प-तिरूपवात्वर्थफलाश्रयत्वेन कर्भत्वाद्यया घटादोत्तरं द्विनीया भवति तद्वद् घटो -भवतीत्यत्रापि उत्पत्तिस्वधात्वर्थफलाश्रयत्वेन कर्मत्वाद् घटादी तरं द्वितीयापत्तिः स्यात्। अनेदं बाध्यम्। णिजन्तस्थले स्वजनकेत्यादि मधमं कर्मलक्षणं, द्वितीयं तु शुद्धे णिजन्ते चेति । घटो भवतीत्यत्र घटपदोत्तरं द्विनीयापर्ति वार्षितुं श-ङ्कते--न चात्र घटस्येति । कमंभंज्ञाया बाधादिति । घटो भवतित्यत्र घटस्य कर्तृत्वेन प्रतीवेघंटस्पोल्पिक्षप्रकाश्रयत्वेऽपि परया कर्न्संज्ञया कर्मसंज्ञा-या बाधान दितीयापत्तिरिति भावः राष्ट्रकस्य । यदुकं घटस्य कर्नृत्वं तन संभ-वतीत्याह—अनुगतेति । चेतनाचेतनैतदुभयवृतिकर्नृत्वलक्षणस्य त्वया वनुष्या-क्यतया घटस्य कर्तृत्वाभावाद्दुनिवारा दितीयेत्यर्थः । घटस्याकर्तृत्वमेव परिषा-दयति——क्टरयाश्रयस्वस्येत्यादि । यदि तत्तदात्त्र येकलानुकूलकरपाभयस्यं कर्तृत्वमुच्यते तर्हि पयत्नापरपर्यायायाः क्रतेश्वतनपात्रनिष्ठवर्यत्वेनाचेतने तद्भावेन घटोऽस्तीत्यादावैव्याप्तिः। कारकचकेति । प्रकृतयानुपानिकियान्यययोग्यकार-कसमुदायमवर्तकरवं तदिति चेरस्थाली पचति असिश्छननीत्यादी स्थाल्यादेरचे-तनस्य कारकचकपवर्तकत्वाभावेनाव्याप्तिरेव । अभावादिति । घटस्याचेतनस्या-रक्रत्याश्रयस्य कारकचकपयोक्तृत्वस्य चामाव इति भावः। तथा च क्रत्यादि-मंत एव कर्नुंसंज्ञाया उक्तरवात्करयाद्यमावे कर्नुंसंज्ञापाष्ट्यभावेन कर्पसंज्ञाया अन-पवादत्वादितीयापतिर्दुविरित्यर्थः। मम मते वातूपात्तव्यापाराश्रमयत्वेन कर्नुत्वान दितीया किंतु मध्येवेति न दोषः । एवं धातोव्यापारावाचकत्यवादिनैयायिक यतं निराक्टत्य फलं धात्वर्थः, ध्यापारः मत्ययार्थं इति वादिनं भीगांसकं प्रत्याचहे---धात्वर्थानुक्लेति । अयं भावः -- स्वतन्त्रः कर्तिति सूत्रे स्वातन्त्रयं -- वात्वर्थ-फलानुकूलव्यापाराभयत्वं, तच घटे उत्पर्यनुकूलव्यापारसरवेनाबाधितवेवेति ता-इशस्यावन्त्र्यमेव कर्तृत्वं मया मन्यव इति । तद्वि न, अतिब्वासरवादित्याइ---

( घाटवाख्यातार्थनिर्णयः )

राश्रयत्वस्य च कारकमात्रातिव्यापकत्वात् । अपि च भावनाया अवाच्यत्वे धा-तूनां सकर्भकत्वाकर्भकत्वविभाग उच्छिनः स्यात् । स्वार्थफळव्यधिकरणव्यापार-

कारकमात्रेति । मात्र शब्दः कात्सन्ये । कर्मकरणादिसर्वेष्विप कारकेषु तत्तद्धा-त्वर्थफलानुकूलयत्किचित्कियाश्रयत्वसच्चेन।तिपसङ्गःः क्रियाजनकत्वस्यैव कारकत्वादित्यर्थः । ननु सर्वेषु कारकेषु घात्वर्थानुकूछव्यापाराश्रयत्वरूपस्वात-न्त्र्यसत्त्रेऽपि यस्य आरूयातोपात्तब्यापाराश्रयत्वेन स्वातन्त्र्यं विवक्ष्यते तस्यैव कर्तृसंज्ञा भवति इति स्वतन्त्रः कर्तेति सूत्रमणयनसामर्थ्यादवगम्यते । अन्यथा परया कर्तृसंज्ञया बावादपादानादिसंज्ञा निर्विषयाः स्युः । ततश्च काष्टैः स्थाल्यां तण्डुलं पचतीत्यादी करणादिकारकमयोगस्य विलय एव स्यात् । अत एव लघु-मञ्जूषायां नागेशभद्दैरुक्तं सुवर्थविचारे—-सर्वेषां स्वस्वव्यापारद्वारा स्वातन्त्रये-णैव कियानिष्पादकत्वात्कर्तृकारकत्वम् । अत्र स्वातन्त्र्येत्यस्य स्वातन्त्र्यविवक्षयै-वेत्यत्र्धः । ततः केन कः किं पचनीत्यादिविवक्षायां स्वस्वव्यापारवशेन करणा-दित्वं भवरथेवेति । हरिणाऽप्युक्तम्—-निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके । व्यापारमेदापेक्षायां करणादित्वसंभवः ॥ यया पुत्रजन्मनि पित्रोः कर्तृत्वेऽपि कः कस्यां का च कस्मादितिभेदेन विवक्षायामयमस्यामियमस्मात्पुत्रं जनयतीति व्यव-हारोऽण्युपपद्यत इति च । कारक इति सूत्रे भाष्येऽण्युक्तम्—स्थालीस्थे यत्ने कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा, इति । विवक्षितस्वातन्त्र्यवतीति तदर्थः । एवं च स्वातन्त्र्यस्य विवक्षाधीनत्वान्त्रातिपसङ्गो नापि घटो भवतीत्यत्र द्वितीयापसङ्गः-घटनिष्ठधारवर्धफलानुकूलव्यापारस्यैव स्वातन्व्यविवक्षणेन कर्वृसंज्ञाया अपरिहार्ध-त्वादित्यत आह—-अपि चेत्यादि । उच्छिन्नः स्यादिति । यदि व्यापार-रूपा भावना धातुवाच्या न स्यात्ति सकर्षकोऽयं धातुरयं चाकर्षक इत्येवं वि\_ भागः सर्वया दुरुषपाइ इत्यर्थः । सिद्धान्तसंगतं सकर्मकलक्षणमाह--स्वार्थफ्र लेत्यादि । स्वपदेन धातुर्माहाः । तथा च धातुवाच्यं यत्फलं ताहराफलव्यः धिकरणा यो व्यापारस्तदाचकत्वं धातोश्रेद्भवति तदा सोऽयं धातुः सकर्मक इत्यु-च्यते । भूपभृतावकर्मकेऽतिमसङ्गवारणाय स्वार्थफु उञ्यधिकरणेति व्यापारिव . द्रोषणम्। तथा च भूनभृतेरकर्भक्षातोः स्वार्थफलसमानाधिकरणव्यापारवाचक .. बाज सकर्मकत्विमत्यर्थः । ननु भूपभृतीनामपि पच्यादिधात्वर्थफलव्यधिकरण-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

व्यापारवाचकत्वाद्तिमसङ्गस्तद्वस्थ एवेति चेच । फले स्वार्थितिविकापणदानात् । स्वार्थी यरमलं तद्व्यधिकरणेत्यर्थाद्भूपमृतेव्यं पारस्य पच्यादिवात्वर्थफलव्यधि .. करणत्वेऽपि स्वार्थफ उव्यधिकरणत्वाभावाच क्षतिः। ननु अ। ग चछति चैत्रः, इत्यादी गम्यादिवात्वर्थफलस्य संयोगस्य दिष्ठत्वेन आमसेत्रीभपवृत्तित्वाचैत्रानिष्ठ-व्यापारस्य गम्यादिवात्वर्धफलव्यविकरणत्याभावेनाव्याप्तिः । तथा च गम्यादिः धातोः सकर्भकत्वं न स्पादिति चेन्न । फलक्यिकरणत्वं च फलतावक्छेदकसंब-न्वन यक्तिचित्तव्यात्यर्थेफलाधिकरमभिन्यवृत्तित्वं विवक्षितम् । फलाविकरणयोई-योर्भेष्ये किंचिदकं यत्फलाबिकरणं तद्देशया मिलवृतित्वं व्यापारस्येति तद्र्यः । व्यापारस्य यरिकवित्कलाधिकरणामिजवृत्तित्वं याद्यं ननु यावत्कलाबिकरणामि ... चवृत्तित्वभिति यावत् । तथा च गम्यादिव्यापारस्य यावत्कन्वाविकरणामिच-वृत्तित्वामावेऽपि गम्यादियात्वर्धसँयोगात्मक रूलाविकरणपोर्याभवेत्रयोर्भध्ये देकं फलाधिकरणं ग्रामः, तद्दीक्षया भिन्ने। यधिवस्तद्रयुनिव्यापारवाचकत्वान सकर्भकेषु गम्यादेरसंग्रह इत्यर्थः। न च घटा भवतीत्त्रच उत्तरतनुकृत्वे। व्यापारा मुधारवर्थः । तत्र व्यागारस्य वटवृतित्वं, फलस्य तुर्वस्यात्मकस्य कालिकसंब-न्वेन कालवृत्तित्वभिति कत्वा स्वार्थेकलब्पविकरणब्यापार्या कर्त्यादकर्भकः भूय-भूतो सकर्षकलक्ष गातिव्याप्तिरिति शङ्क्यम् । फलतावच्छे इक संबन्धेनि निबेन शनात्। तथा च फलतावच्छेदको यः संबन्धः, नेन संबन्धेन किविद्यस्कता-धिकरणं तद्रेक्षया यद्भिनं तद्वूनित्वं व्यापारस्य विवक्षितिमर्थः । एवं च घटो भवतीत्यादौ भूपभृतेय्यीपारस्य कालिकसंबन्धेन फलाबिकरणकालापेक्षमा भिनो यो घटस्तर्वृत्तित्वेऽपि फलतावच्छेद्कसमवाधसंबन्धेन धदुरगतिहरूपकलाः धिकरणं घटस्तद्वृत्तित्वेन प्रतन्यधिकरणत्वाभावाचानिव्यापिति ननु जीवतीत्यादितः पाणान् धारयतीति संपत्ययात्पाणवारणानुकूलो जीवतेरथैं:। तत्र व्यापारो देवद्त्तादिनिष्ठः । धारगारपकं फडं च पाणिनिष्ठम् । धारणं समवस्थापनम् । तथा च स्वार्थकलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वावजीवस्या-दावकर्भकेऽतिमसङ्ग इति चेत्—स्वार्थफल घारवर्धापिवष्टाअमकरवं विशेषणं दे-पम् । धारवर्थापविष्टाभयकस्वार्थफलेन्यादि उक्षणम् । धारवर्थेऽपविष्टोऽनन्तर्मृत आभवे। यस्य फलस्येति तद्रथः । तथा चात्र धारणात्मकभारवर्धफलामयस्य

( घात्वारूयातार्थनिर्णयः )

वासितं स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकतं वा सकर्मकर्तं भावनाया वाच्यत्व -मन्तरेणासंभवि । अन्यतमतं तत्त्वमिति चेन्न । एकस्यैवार्थभेदेनाकर्मकत्वसकर्मक -त्वदर्शनात् । तदेतद्रभिसंघायाऽऽह——कुञ्च इति । अयं भावः—ज्यापारावाच्य "

पाणस्य धात्वर्थेऽन्तर्भूतत्वाचातिपसङ्गः इति भावः । एवमविवाक्षितकर्भकत्वाभावव-स्वमि स्वार्थे विशेषणं देयम् ।

विविगमनाविरहात्पकाराक्तरेण सकर्षकतं लक्षयति—स्वार्थव्यापारेत्यादि ।
स्वार्थः——धात्वर्धः, धातुवाच्य इत्यर्थः । एताहशो यो व्यापारस्तद्व्यधिकरणं
यत्फलं तदाचकत्वं सकर्मकत्वापित्यर्थः । व्यापारव्यिकरणत्वं च व्यापारानधिकरणवृश्तित्वं वोध्यम् । धातुवाच्यो यः फूश्कारादिव्यापारस्तद्धिकरणं देवदतादि, तदनधिकरणं यत्तण्डुलादि, तद्वृत्तिविक्तित्त्यादिफलवाचकत्वात्पच्यादी लक्षणसमन्वयः । फलतावच्छेदकसंबन्धनिवेशनादि पूर्ववद्दोध्यम् ।

असंभवीति । निरुक्तं सिद्धान्तसंपतं सकर्भकत्वमन्यथानुषपन्नि धातो-व्यापारक्रवभावनावाचकत्वमवश्यमङ्गीकरणीयभिति भावः । पकारान्तरेण सकर्मक-त्वस्य व्यवस्थितत्वमाशङ्कय पत्याचष्टे-अन्यतमत्वं तत्त्वमिरयादिना । सक-भकरवेनाभिमता यावन्तो धातवस्तान् मत्येकं माति स्विकरूपेण परिगणय्य तावत्स-मुदायघटकत्वरूपमन्यतमत्वं तदेव च तत्त्वं सकर्मकत्वामिति चेनेतद्भदम्। एक-स्येवति । एकानुपूर्वविद्यान्छनस्येवत्यर्थः । द्शनादिति । यथा नदी वहती-त्यत्र वहधातोः स्यन्दनेऽर्थेऽकर्भकृत्वं, मारं वहतीत्यत्र मापणार्थके सकर्भकृत्वं च। तत्र सक्मकिधातुसमुद्दाये वहेः पाठे स्यन्द्नार्थकेऽकर्भके तस्मिनातिमसङ्गः । तत्रा-पाठे तुं पापणार्थके तस्पिनेवापसङ्गः इत्येवमतिपसक्त्यपसिकदे।पद्रश्नादिति भावः। तद्तदिति। निरुक्तं दोषजातं मनसिक्टत्याऽऽह—-क्षञ्गोऽकर्मक-तेति । ननु सकर्भकत्वं नाम स्वजनकव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम् । स्व-शॅब्देन फलं ब्राह्मम् । तथा च फलजनको यो व्यापारस्तादशव्यापारानाविकरण-वृत्ति यत्फलं तद्दाचकत्वामित्यर्थः । तादृशं च सकर्मकत्वं करोतौ सूपपादम् । तथाहि—-यत्नः, फलतावच्छेदकविषयतासंबन्धेन घटादिनिष्ठः, तज्जनकव्यापा-रस्त्वात्मनः संयोगात्मको देवदत्तनिष्ठ इति छञाः स्वजनकव्यापारव्यधिकरणफलवा-चक्त्वादिति । निरुक्तसकर्भकिभिन्नत्वं चाक्रभकत्वम् । तच करोतौ वकुमशक्य-

( धारवाख्यातार्थानेर्णयः )

रवपक्षे फलमात्रमर्थ इति फलिनम् । तथा च करोतीत्यादी यत्नमतीनेस्तन्मात्रं बाच्यमभ्युषेयं, तथा च " यती पयते ग इतिवत्फलस्थानीययतनवाचकरवाविदी-षादकर्मकतापंतिरुक्तरीत्या दुवीरेति । तथा च न हि यतन इत्यव फलस्यानी-यखेनेति शेषः। ऋञ इति । धानुमात्रोपलक्षणं, सर्वेगामन्यकर्मकता सकर्मकता-मिति क्रञोऽकर्भकनापत्तिरसंगंतत्याह--अयं भाव इति । फलमात्रमिति। मात्रपदेन व्यापारस्य व्यावृत्ती सत्यां करोतीत्यादी यत्नतंतीतेः फलस्यानीयः के-वलयतनः करोतेर्वाच्योऽर्ध इत्यङ्गीकार्धम् । तथा च यतिवदिति । यथा यत्नार्थको यतिचातुरकर्भकरवेन सुपीसन्दस्तथा क्रञोऽप्यकर्पकरवापतिः। यतिक्रजा-रुभयोरि फलस्थानीययत्नवाचित्वस्य समानत्वात् । ततथ न पूर्वेकं स्वजनक-व्यापरित्यादिसकर्मकरवं वक्तुमुचितिमिति भावः। किं त्रस्मदीत्रा स्वार्थफलेत्या-दिमुलोक्तमेव सकर्मकरवं स्वीकार्यम् । अन्यथा सिद्धान्तमनाद्दरय स्वोक्त सकमेकरव-स्येव स्वीकारे यतिधातीर्यतंर्यापि फलतावच्छेदकविपयनासँबन्धेन घटादिनिष्ठत्व रस्वजनकमनःसँयोगादिव्यापारानिधकरणवृत्तित्वेन सकर्भकत्वापनिः । ततश्च सि-दान्तसमतं सकर्मकरवं छत्रोः यरनमात्रवाचित्वं न संभवती यक्रमेकतापनि ईप्यरिहर रैवेलि भावः । ननु फलसमानाधिकरणव्यापारवाचित्वमेवाकमैकत्वव्यवहारकारणं, तच करोती नास्तीति कथमकर्मकरवापनिरित्यन आह—- उक्तरीत्येति । सि-द्धान्तोक्तसकर्भक्यानुभिच्यानुत्वमकर्भकत्वभियाधिकोक्तरियेत्यर्थः । अन्वथा ब्वान पारक्तपभावनाया धात्ववाच्यत्वे फलसमानाधिकरणव्यापारवाचित्वक्तपाकर्भकरवापः चेरसँभवदुक्तिकत्वापच्या यतेरप्यकर्भकत्वानापतेः । फलसपानाधिकर्गव्यापारवा-चकत्वाभावादिति भावः । एवं च छत्रः फलस्थानीयत्वेन यस्नोऽयाँ नेष्ट इ-त्यर्थः । ननु सर्वस्यापि धातोव्यीपारावाचकत्वे धानुमात्रस्याकर्भकत्वसंभवात्कत्र इति विशिष्याकिरनुचितित्याह——क्टा इति । कञ् । दमजहस्रभणया शक्य-टश्पषावदातुसँगाहकापित्पर्थः । अकर्मकतेति । धातुमात्रस्य फलमावदाच-कत्वे व्यापारावाचकत्वेन सर्वेषामप्यकर्भकता स्यान् । सकमंकतेति । फलवा-चकतिं सकर्मकत्वं चेत्सर्वेषामेव सकर्भकता स्यादित्यर्थः। तथा च सकर्भकाकर्मै-कविभागे। च्छेद इति धातुमात्रस्य केवलफलवाचित्वं न युक्तं किंतु व्यापारवाचि-त्वमप्यङ्गीकार्यमिति मावः । अथ पकारान्तरेण छञ्छोऽक्रमैकतेति-पूलपवदार-

( घात्बाख्यातार्थनिर्णयः )

वा स्यादिति भावः । अय वा व्यापारो भावनेत्यर्धेन व्यापारस्य वाच्यत्वं प-साध्य फढांशस्यापि तत्साधयन्नैयायिकाम्युपगतं जानातिक्ठञादेः केवलज्ञानयत्ना-दिक्रियामात्रवाचित्वं दूषयति——क्रञ्ज इति । अयं भावः——फलांशस्यावाच्यत्वे व्यापार एव धात्वर्थः स्यान् , तथा च स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वंादिह्य-पस्तकर्षकत्वोच्छेदापाचिः । न च ल्लादौ सकर्षकत्वव्यवहारो भाक्त इति नैयायि-

यितुं भूमिकामारचयति—अथवत्यादि । प्रसाध्येति । व्यापारो पूर्वार्धस्य विवरणद्वारा सर्वस्यापि धातोव्यापारवाचित्वावश्यकत्वं पसाध्येत्यर्थः। तदिति । फलां गस्यापि सर्वधातुवाच्यत्वावश्यकत्वं पतिपादयन् जानातिकरोती-त्यादौ सिव \*१यार्थकघातौ फलांशवर्ज केनलज्ञानादिकियामानवाचित्वं नैयायिकैस्तद्दूषितुमाह --छञा इति । मात्रपरं फलव्यावृत्यर्थम् । सकर्भ-काणां पायः फलव्यापारेतदुभयार्थकत्वम् । जानातिकरोत्यादीनां तु ज्ञानयत्नादि-व्यापारार्थकत्वम् । अकर्भकाणां सर्वेषां न फलवाचकत्वं, फलस्य ततोऽननुभ-वात् । किंतु व्यापारमात्रवाचकत्वमेवेति नैयायिकैः कैश्विदम्युपगतामित्यर्थः । ननू-करीत्या फलावाचकत्वेऽपि फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वरूपं सकर्पकत्वं करो-त्यादेरि सभवत्येव । उत्पत्त्यादिरूपफलव्यधिकरणयत्नाद्यभिन्वव्यापारवाचित्वा-त्। तथा च कथं छञ्छोऽकर्भकत्वमित्याशङ्कां समाधातुमाह-अयं भाव इति। धात्वर्थ इति । फलरहितो व्यापारः सकलधात्वर्ध इत्यर्थः । सकमकत्वो-च्छेदेति । सर्वस्यापि धातोधीत्कचित्फलब्यधिकरणब्यापारवाचित्वेऽपि फलस्य सर्वत्रैव धारवर्धरवाभावेन स्वार्धफलेत्यादिसिद्धान्तोक्तसकर्मकरवोच्छेद इत्यर्थः । समनन्दरोक्तं सकर्मकरवं तु नाऽऽश्रयितुं शक्यं, यतिस्यन्द्यादरिष धात्ववाच्यय-िकचित्फलव्याधिकरणव्यापारवाचकरवेनातिव्याप्तत्वादिति भावः । ननु सकर्षक-त्वव्यवहारानुरोधेन पच्यादेरस्तु फलांशोऽपि वाच्यः, कृञादेस्तु यरनादिरूपव्या-पारमात्रवाचित्वमेव । तत्र सकर्मकत्वव्यवहारस्तु कर्मान्विवार्थवाचकत्वनिबन्धनो गौणः। एवं च तत्र धात्वर्थतानच्छेर्कफलशालिस्वरूपमुख्यकर्वत्वविरहेऽपि वि-षयरवरूपं लाक्षाणिकमेव कर्मरवं संभवेदित्याशङ्कामनुसंवायाऽऽह--न च क्रञा. दावित्यादि युक्तमित्यन्तम् । भाक्तत्वेऽपीति । लक्षाणिकत्वेऽपीत्यर्थः ।

<sup>\*</sup> ज्ञानेच्छाकृत्यर्थकधातावित्यर्थः ।

( घाट्याख्याताथीनर्णयः )

कोकं युक्तम् । व्यवहारस्य भाकत्वेऽिष कर्मणि छकारासंभवान् । न हि तीरे ग-इनापदस्य भाकत्वेऽिष तेन स्नानादि कार्ये शक्यं कर्नुम् । एवं च न हि यत्न इत्यव यत्नमाविषदर्थः ॥ ५ ॥

अत एवाऽऽह--

किं तूत्पादनमेवातः कर्मवतस्याद्यगाद्यपि । कर्मकर्तर्यन्यंथा तु न भवेनदृहशेरिव ॥ ६ ॥

उत्पादनमुलानिकाम सहितं यत्नादि कृत्रयं इत्यर्थः । फलस्य वाज्यत्ते युक्त्यन्तरमाह——अत इत्यादि । यतः कृत्री यत्नभात्रमयी नेष्यनेकतः कृम्ब-त्स्यादिति पदेन "कृम्बत्कभणा तुल्यिक्यः " [पा० मू० ५-१-०७] असंभवादिति । मुख्ये संभवति तत्रैव कृथिसंपत्ययो नतु गाँग इति न्यायादी- णकृमेण स्कारासंभव इत्यर्थः । एतदेव दशन्तेन सास्यति—— हिति । ग- कृत्यस्य तीरे स्क्षणानिबन्धनत्वेऽपि न हि तेनार्थेन स्नानपानादिकार्यं निवंते- यितं शक्यत इत्यर्थः । उत्तर्भनुक्रस्यन्यापिते करोतेनीकहोषः समायाती-त्याह——एवं चेति । यत्नमात्रमिति । उत्पनिकाफल्ड प्राप्तः । एवं च ने-यायकाभिमतयत्नभात्रवाचित्वं निवंदि । उत्पनिकाफल्ड प्राप्तः । एवं च ने-यायकाभिमतयत्नभात्रवाचित्वं निविध्यते, उत्पनिकाफल्ड पुराप्तः । एवं च ने-

अत एवंति । छत्रे। यत्नमात्रार्थकत्वस्यानिष्टत्वाद्वेत्यर्थः । नन् तर्हि छत्रः कीद्दशार्थकत्वभिष्यने तदाह— कि तृत्पादनाभिति । उत्पादनः दृश्योत्पत्पमुक्- छयत्नाद्यर्थकत्वेनात्मिक्तपण्डसहितं यत्ना द छत्रे। ध्ये। ध्यता- दीत्याद्विकव्देनात्मिक्तपण्डसहितं यत्ना द छत्रे। ध्ये। ध्यता- दीत्याद्विकव्देन यत्निभिन्नव्यापारस्यापि संग्रहः । बीजाद्विनाऽङक्कुरः छत इत्याद्यः नुरोधात् । बीजाद्वाववतने यत्नस्य वाधानत्त्यागेऽपि कार्त्येव यत्निभन्नव्यापार- पतीतिरिति भावः । वाच्यत्व इति । फलस्य धानुवाच्यत्वावश्यकत्व इत्याद्यः । युक्त्यन्तर्मिति । अन्या युक्तिः । मयूरव्यस्कादित्वात्समास इति भावः । तदेव युक्त्यन्तर्मिति । अन्या युक्तिः । मयूरव्यस्कादित्वात्समास इति भावः । तदेव युक्त्यन्तरं स्पष्टयति अत्र दत्यादिना । यस्मात्छन्नो व्यापारस्थानिकपत्नमा- त्रम्थो न, कितूत्पत्त्यनुकूलयत्नादिर्वत्यत इत्यर्थः । कर्मवत्स्यादिति । वधा च फलस्योत्पत्तिक्तरस्य कर्मस्थतमा कर्मवत्कर्मणेति कर्मवन्द्रावात्कर्भकर्तरि क्रियते घटः स्वयमेवेत्यादौ पगाद्योऽप्युप्पद्यन्त इत्यप्रमनुकूलभिति भावः । यदि व्यापा- रस्थानिकयत्नमात्रमेवार्थः स्यानदा कर्मवन्नावो न स्यान् । व्यापारस्थानिकयत्न-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

इति सूत्रं लक्ष्यते । अयमर्थः—यत एतस्योत्पादनार्थकताऽतः पच्यत ओद्नः स्वयमेवेतिविक्तियते घटः स्वयमेवेति यगाद्योऽप्युपगद्यन्ते । अन्यथा यत्नस्य क-र्मनिष्ठत्वाभावात्त्व स्यात् , हिशवन् । यथा दृश्यते घटः स्वयमेवेति न, दर्शनस्य घटावृत्तित्वात्त्या यत्नस्यापीति तथापये।गानापत्तेति ॥ ६ ॥

स्य घटादौ बाधात्। फलस्योत्पत्तिरूपस्य स्वीकारे तु पच्यते ओद्नः स्वयमेवे-तिवत् कियते घटः स्वयमेवेत्युपपद्यत इत्याशयः । सूत्रं लक्ष्यत इति । कर्म-वरपद्घटितकर्भवत्कर्भणेतिसूत्रविहितं लक्ष्यत इत्यर्थः । अत एव सूत्रविहितं यगा-दीत्यन्वय उपपद्यते । सूत्रस्यैव लक्ष्यत्वे तस्य यगादीत्यनेनान्वयो न स्यात्। किंतु सूत्रं यगादीत्यनन्वितमेवावतिष्ठेतेति भावः । अत्रेदं बोध्यम् -- कार्यातिदे-शपक्षे साक्षादेव कर्पवत्कर्पणेतिसूत्रविहितत्वं यगादेरस्ति, शास्त्रातिदेशपक्षे तु पर-म्परयेति । तन्न स्यादिति । कर्षस्थया कियया तुल्या किया फलक्ष्या फल-समानाधिकरणव्यापाररूपा वा यत्र ताहराः कर्ता कर्मवद्भवतीत्वर्धकस्य कर्मव-त्कर्मणेतिसूत्रस्यामाप्तेः, छञः फलवाचकत्वामावात्, तद्र्थयत्नस्य तु घटादावचे-तने बाधेनात्यन्तासत्त्वादित्यर्थः । ननु तत्र कर्मवद्भावाभावे इष्टापत्तिरेवेति चेन्न। कर्मवरकर्भणेतिसूत्रे कियते घटः स्वयमेवेति कर्मवद्भावोदाहरणपरभाष्यविरोधा-पत्तेः । ननु घटादी कर्मणि समवायसंबन्धेन यत्नस्यासत्त्वेऽपि विषयतासंबन्धेन यत्नस्य घटनिष्ठत्वमबाधितमेव । अत एव घटं जानातीत्यत्र फलतावच्छेदकवि-षयतासंबन्धेन ज्ञानस्य घटनिष्ठत्वेन कर्मत्ववद्यत्नस्यापि विषयतासंबन्वेन घटनि-ष्ठतया तस्य कभैत्वाद् घटं करोतीित प्रयोग उपपद्यते । न चैवं घटं यतत इत्यपि स्यादिति वाच्यम् । यतिधातूपस्थितयरनस्य विषयतया फलःतव्यवहारामावेन वि-षयतायाः फलतावच्छेदकत्वानङ्गीकारात् । एवं च क्रञः केवलयत्नमात्रार्थकत्वे-ऽपि कियते घटः स्वयमेवेति भाष्योकं कर्भवद्भावोदाहरणमुपपत्रमेवेति चेत्र। दृश्यते घटः स्वयमेवेत्यादिमयोगापत्तेरित्याशयेनाऽऽह—यथा दृश्यते घट इति । घटावृत्तित्वादिति । दर्शनस्य = ज्ञानस्य घटमात्रनिष्ठत्वामावेन कर्मस्थाकि -यकत्वाभावाद्यया दृश्यते घटः स्वयमेवेति कर्मवद्भावो न भवतीत्यर्थः। तथा छञः केवलयत्नमात्रार्थंकत्वे घटं कराेेे तात्यादेरुपपादने अपि यत्नस्यापि घटमात्रनि-ष्ठत्वाभावेन कमें स्थिकियकत्वाभावात्कियते घटः स्वयमेवेति कर्भवद्भावो न स्या-दिति भाषः । अयं भावः -- कर्मवस्कर्मणा तुल्यक्रियः १ इति हि योऽयं कर्म-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

नन्वेवं क्रञादेशिव जानात्यादेशि विषयाविष्ठानावरणभङ्गादिफलवाचित्वमाः वश्यकम् । अन्यथा सकर्मकनानापत्तेः । तथा च ज्ञायवे घटः स्वयमेवेति कि न स्थात् । एवं ग्रामो गम्यते स्वयमेवेत्याद्यपीत्याशङ्कां मनिश कृत्वाऽऽह—

वद्भाव उक्तः स तु कर्मस्थिकियकाणाभेव भवति, न तु कर्नस्थिकियकाणाभिति सिद्धान्तः । यत्र कर्मभात्रवृत्ति फलं स कर्मस्थिकियकः । यथा पविति भिनसी-त्याद्दी । न हि विक्कितिद्विधामवनादिकं कथमि कर्नृगतं भवतिति । यत्र नु क-र्वृक्भीभयवृत्ति फलं भाति स कर्नृस्थिकियकः । यथा परयि वर्ट, गच्छिति मानं, इत्याद्दी । परयतेश्वाक्षुपज्ञानक्तास्य फलस्य समयायित्यवतासंबन्धाम्यां क वृक्भीभयनिष्ठत्वात् । गच्छतेः पुरेदिशासंथीगक्तास्य फलस्य च समयायसंबन्धेन कर्नृक्भीभयनिष्ठत्वात् । एवं हासस्यापि चित्तवृत्तिविशेषस्य समयायविषयतासंबन्धाम्यामुभयनिष्ठत्वे बोध्यम् । एवं च दशेः फलस्य ज्ञानस्थोभयनिष्ठत्वेन कर्नृस्थ-कियत्वात्कर्भस्थिकियत्वाभावेन यथा दृष्टान्ते कर्भवद्धावो न पामोति तथा दार्षाः नित्केऽपि यत्तस्य समवायविषयतासंबन्धाम्यामुभयनिष्ठत्वेन कर्नृस्थ-र्मस्थिकियकत्वाभावेन कर्भवद्धावो नेव पाप्नुयादिति परमार्थः । अधिक्षमम् यक्षतं ॥ ६॥ ६॥ ६॥

अतिमसङ्ग्नाव्य निराकर्न् भूभिकाभारचयति— एविमिति । स्वाधंफलव्यधिकरणेत्यादेरेव सकर्मकत्वव्यवहारमयाजकत्या सिद्धान्तसंमतत्वेन कियते घटः
स्वयमेवेत्यत्र कर्मवद्भावसिद्धचर्थं करेतिरुत्पत्तिरूपाकसिद्धवर्ग्नवाधित्वाङ्गीकार
इरवर्थः । स्व्वादिरिति । आदिपदेन पच्यादिर्गेमहः । जानातीत्यादेरपिति । आदिपदेन गम्यादेः संग्रहः । विषयाविष्ठिज्ञावरणभङ्गादिफलेति ।
अवच्छेदकतासंबन्वेन विषयनिष्ठावरणभङ्गाद्धभिकेत्यर्थः । आवरणभङ्गादिकविषदेन संयोगादिमहणम् । अन्यथिति । उक्तवपरित्ये । आवरणभङ्गादिकस्वावचकत्वे, इत्यर्थः । अनापत्तिरिति । स्वार्थभिकरणेत्यादेः सक्मंकत्वव्यवहारमयोजकस्य तत्राविद्यमानत्वादित्यर्थः । तथाचिति । आवरणभङ्गादिकस्यव्यवकत्वे सर्वत्यर्थः । किं न स्यादिति । कियते घटः स्वयभेवेत्यत्र यथा घट उत्पत्तिस्वपक्षाश्यस्तथाऽऽवरणमङ्गरूष्वक्षकाश्योऽपि मवतीत्यतो ज्ञायते घटः स्वयमेवेति किं न स्यादित्यर्थः । तथा च स्वार्थफलेत्यादि-

(धात्वारूयातार्थानिर्णयः)

निर्वत्ये च विकाये च कर्भवद्भाव इष्यते।

न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तो हि व्यवस्थितः ॥ ॥

ईिन्सितं कर्म तिविधम्——निर्वत्यं विकायं प्राप्यं च । तत्राऽऽद्ययोः कर्म-वद्भावो नान्त्ये । पाप्यत्वं च कियास्त्रतिविशेषानुषस्यमानत्वामिति सुवर्धनिर्णये वक्ष्यते । न स्यं घटः केनचिद्दष्टो यामोऽयं केनचिद्गत इति शक्यं कर्मद्र्शने-

रूपं सकर्मकरवं सिद्धान्त संमतमापि स्वीकर्तुमयोग्यं भवतीति गूढाभिषायः । किं च गम्यते मामः स्वयमेवेरयादिषयोगापत्तिरूपो दोषोऽपीत्याशङ्कचाऽऽह——

निर्वत्ये चेत्यादि । ननु निर्वत्यविकार्यकर्षणोः कर्भवद्भावो भवति न पा-प्यकर्भणीत्यत्र किं बीजिभित्यत आह—-सिद्धान्तोऽत्रेति । कर्भवत्कर्भणेति सूत्रे भाष्य इत्यर्थः । तत्र हि धातोरेकाच इत्यतो धातोरित्यनुवर्तते । धातोर्वाच्यया कियया तुल्यिकय इत्यर्थात्करणत्वाद्यवस्थायां वस्तुतः सतोऽप्यसिस्थाल्योव्यीपा-रस्य धानुवाच्यत्वामावादेवासिश्छिनत्ति, स्थाछी पचवीत्यादी करणाधिकरणाम्या तुल्यिकिये कर्तरि दोषानितमसक्तेरितिरिच्यमानं कर्भणीति पदं कर्भस्थिकियां सक्ष-यतीति सिद्धान्ता व्यवस्थापित इत्यर्थः । कर्नस्थिकियकत्वे च पाष्यभिन्नकर्मण्येव संभवतीति माप्यभिनकर्भस्वरूपं दर्शयितुगाह --ईिस्तिमिति । कर्तुरीिस्त-तमं कर्भ त्रिवेत्यर्थः । तेने दिसत्ति ज्ञकर्भण आधिक्ये अपि न दोषः । प्राप्यत्वं चेति । आद्यपोर्रुक्षणे सुवर्धनिर्णये यन्थक्टदेव वक्ष्यति । कियाकतिविद्रोषे-ति । कियाकतिवेशवेण तिद्दिशिष्टत्वेनानुपलभ्यमानत्विमत्यर्थः । यद्दा अनुपलभ्य\_ मानः कियाक्टतिवेशेषो यत्रेति बहुत्रीहिः । राजदन्तादिः वाद्विशेषणस्य परिन पातः। तथा च यदातुकर्भाणि पायः कियाकति शेषो नैवोपलम्यते तद्धातुकर्म मार्यं कर्भेति फलितम् । वश्यत इति । कियाकति शेषाणानित्यादिवाक्यपदीये-नत्यर्थः । कर्भस्थविशेषोत्पादकित्रयार्थकःवरूपं कर्मस्थिकियकत्वं कर्मबद्भावपयो जक्मिति स्पष्टियतुं तद्व्यं तद्व्यतिरेकं च मतिपाद्यति—नहीत्यादिना यन कर्मदर्शनसमसमयं कर्मगतः कियाकतिविशेषः किश्वत् ज्ञातुं शक्यते ताहरां कर्भ निवर्त्य विकार्य वा भवति । घटं करोतीत्यादी स्वरूपलामात्मको विकेषः । सोमं सुनोवित्यादी तु नूर्णीभावरूपो विशेष इति शेषम्। यत्र तु कर्पद्रशनेन क-भगतः कियास्ताविशेषः किथद्पि नैवावगःतुं शक्यस्तत्माण्यं कर्मेति अत उक्तं-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

नावगन्तुम्। घटं करोतीति निर्वत्थे सोमं सुनोतीति विकार्य च तज्ज्ञानुं शक्य-भिति न तत्पाप्यम् । तथा च वटादेर्दृश्यादी पाप्यकर्भत्वाकोकातिपसङ्ग इति भावः । धातूनां फलावाचकत्वे त्याजिगम्योः पर्यायतापात्तः, कियावाचकत्वाविशे-षात् । फलस्योपलक्षणत्वेऽप्येकाकिपाया एव पूर्वदेशाविभागोत्तरदेशसंयोगजनक-केनचिद्दष्टः, केनचिद्गत इति कर्मदर्शनेन ज्ञातुं मर्वथाऽशक्यमिति। तद्वमनत्थमन्वयव्यातिरेकपयोगः--यत्र कर्माणे कियाकतिविशेषो दश्यते तत्र कर्म-वद्भावः, यत्र तु नेव दश्यते न तत्र कर्नवद्भाव इति । तदाह—-धटादेर्हरयादा-विति । घटादेशित्यादिकाच्देन यामस्य सँयहः । दृश्यादापि यादिकाच्देन अमः प-रिमहः। तथा च दशवात्वर्थनिक्विभाष्टक्यकर्ममः, गमवात्वर्थनिक्विभवमानात्म-ककर्भणश्च पाष्यकर्पत्वादित्यर्थः । नाक्कानिप्रमङ्ग इति । न कर्भवद्भावापनि-रिति भावः । धानोः फटनाच हत्वसानक न्येयां युक्यम्नरभाह-धातुनामिति । फलावाचकत्वे धानुनां केवलव्यापारवाचकना पर्धवस्यति । संयोगह्मपरान्त्रभाने ग-मधातीः, विभागसाक्ताकरुमा च त्यज्ञातीः सम्मिन्याहारस्य नियामकत्वाच मामं गच्छतित्यत्र न विभागबीयमसङ्गः । नापि वृक्षे त्यनितियत्र संयोगबीया-तिमसङ्गन्थ । त्याजिगम्योरिति । तादशार्थक्यायद्वातुगत्रक्षणम् । पर्यायता-पाचिः, कियावाचकत्वाविशेषादिति । त्याजगम्गारकनानीयांक्रयायाचकत्वा-विशेषादित्यर्थः । शक्यनावच्छेदकेकत्वे सति विभिन्न । कन वच्छेदकत्वस्यैव पर्यापतापद्वाच्यस्वादिति भावः । एकस्या एव कियायाः संयोगविमागजनकत्वा-स्यजिमस्याः पर्यायतापाति ति यावत् । तथा च मक्छिति त्यजनीत्यनयोरिविको -षापासिः । मार्गे गच्छतीत्यर्थे त्यजनीति पत्रीगस्य, वृक्षे त्यजनीत्यर्थे गच्छतीति प्रयोगस्य चाऽऽपतिरित्यर्थः । ननु त्यजिगम्योरनुक्रम् । विमागर्भयागायकक्षित-व्यापारार्थंकरवमङ्गिकियो । तनश्च न पूर्वीक्तां ऽविशेषापनिकारे दोषाउन आह-फलस्योपलक्षणत्वेऽिति । उ। एक्षणत्वे नाम तत्पद्गन्यवीविषयत्वेन श-क्त्यविषयत्वम् । एकिकियाया एवेत्यादिजन कत्वािति । तथा च संयोग-विभागयोर्गभित्यजिवास्वर्धव्यागारजन्यस्य समानस्वाद् गांवितस्वर्धव्यागरि संयोग एवोपलक्षणं न विभागः, तथा त्यजिषात्वर्धव्यापारे विभाग ए गोपलक्षणं न सं-योग इत्यत्र विनिगपकाभावादुवनीरव्युनयत्र ब्यापारे ज्यालक्षागरशेषगवे निरुक्षा-पत्तिद्वैद्विति क्रेडिशि धारीः शक्ति (११४१म्पूरगन्तव्यंति भादः । धातीः पर-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

त्वादुक्तदोषताद्वस्थ्यामित्यपि वदन्ति । तस्माद्वावश्यकं सकर्मकाणां फलवाचकत्वम् । अकर्षणां तु तन्तिर्विवादमेव । " भू सत्तायाम् " [ भ्वा० ग० ] इत्यनुशासनाच । अत एव व्यर्थः पविरिति भाष्यप्रयोगः संगच्छत इति दिक् ॥७॥

एवं सिष्यतु फलब्यापारयोर्वाच्यत्वम् । किं त्वाख्यातवाच्यैव सा भावना, न घातोः। पाधान्येन पतीयमानव्यापारस्य घात्वर्थतायाः "बक्ततिपरपययोः पत्य-छवाचकत्ववाद्मुपसंहरचाह——तस्मादिति । उक्तपुक्तिम्यः सक्वंकवातूनां फल-वाचित्वमवश्यमेष्टव्यमित्यर्थः । निर्विवादामिति । स्वार्थफलसमानाचिकरणव्या-पारवाचित्वरूपाकर्भकत्वस्य धातोः फलवाचित्वाम्युपगममन्तराऽसंभवादित्यर्थः । भू सत्तायामिति । भ्वादिगणे फलस्यैव निर्देशाद्भवतीत्यादितः सत्तादिबोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वाचेत्यर्थः। अत एवेति। सकलवानूनां फलवाचकत्वादेवेत्य-र्थः । तंगच्छत इति । तण्डुलानोदनं पचतित्यतस्तण्डुलान् विक्लद्यचादनं निर्वेतियतीति संपत्ययात्तण्डुलानां विकायकर्मत्वमोदनम्य निर्वत्यकर्मत्वमाभिमतं तन्त्र-वीहार्थमुत्पत्तिविक्वतिरूपफलद्वयार्थकत्वपरमेव ' द्यर्थः पचिः ' इति भाष्यम् । एकस्येव व्यापारस्योक्तफ अद्रयजनकत्वात् । व्यापारद्वयपरत्वे त्वसंगतिः स्पष्टेवेति भावः । दिगिति । दिगर्थस्तु अकर्भकाणामपि फलवाचकत्वमावश्यकम् । अन्यथा धातुषु सत्तादिफ टर्निदेशस्य वैफल्यापतेः। धातुसामान्यशक्तिस्वभावात्यच्योदेरिव भ्वादेरपि व्यापारवीयसंभवात्। किं च जानात्यादेः सकर्मकत्वाय ज्ञानाद्यनुकूल-व्यापारवाचित्वमङ्गीकार्यम् । तथा च चक्षुजीनातीत्यपि स्यात् । चक्षुष्यपि ज्ञाना-नुकूलवक्षुर्भनःसंयोगसन्वादिति चेच । स्थाली पचतीतिवदिष्टापतियस्तमित्याशय इति ॥ ७ ॥

एवं समनन्तरोक्तयाकिमिः फलन्यापारयोर्वाच्यत्वे साधित ' तिङ्पत्ययवाच्यैव भावना ' इति मण्डनिमश्रानुयायिमतपाशङ्कच निराकर्तुं भूमिकामारचयति—एवं सिच्यत्वित्यादिना । वाच्यत्विमिति । उक्तयुक्तिभिन्यापारस्य तिङन्तजन्य-बोधविषयत्वे सिद्धेऽपि धातुवाच्यत्वेऽनिर्णयः, पचतीत्यत्र पक्तिपत्यययोर्द्वयोः क्रमेण पाकं करोतीति पद्वयेन विवरणद्श्वानाद्भावनायास्तिङ्बाच्यत्वस्यापि वक्तं शक्यत्वादिति भावः । न धातोरिति । पचतीत्यतः पाकानुकूला भावने-त्येवं माधान्येन पतीयमानन्यापारस्य पत्ययार्थस्य पाधान्यमिति नियमादाल्यात- ( तिङ् ) वाच्यत्वस्येव वक्तुमुचितत्वेन धातुवाच्यत्वं नेव वक्तुं शक्यिमित्यर्थः । प्र-त्ययार्थस्य पाधान्यमिति नियमस्य तिङ्कपास्तरंख्यायास्तद्पासकर्तरि विशेषणत-

( धात्वास्त्यातार्थनिर्णयः )

यार्थः मयानम् ११ इति न्यापितरुद्धात् । तदागमे हि दश्यत इति न्यायितरुद्ध-त्वाच । एवं च स्वयुक्तारुपारियेश्याप्टिय प्ररणफलवाचकत्वं लक्ष्मेकत्वमायाऽन्वयात्संख्यादो व्याभवितर्द्धाहः — नद्दागमे हिति । त्राना यनेते स्यत्रेकवचनेषात्तेकत्वस्य कर्णत्वेन न क्रिणयाणन्वयः, किंतु पक्रयर्थे, 'पत्ययानां पक्रत्यथीन्वितस्यार्थवोषकत्वाभिति व्युक्तमेशिति स्वीकार एकत्वस्य यागाक्रित्वाभावाचद्दभावेऽपि गागावेगुण्यानद्दिनक्षितमेव स्यादिति पूर्वपत्रे पासे —
तद्गमेष हि तद्दश्येत तस्य ज्ञानं यथाऽन्येषाम् १ इत्युक्तरार्थे जिभिनिमूत्रम् ।
तद्येस्तु — शब्दवत् — शब्दवाच्यं यथा यत्रि तथापस्यते एकत्वं, हि — यतः १
तद्गमे — एकत्वनश्रवणे दश्यतेऽतस्तस्याङ्गन्यज्ञानं, यथाऽन्येषां विशेषणानां पशुल्थोहित्यादीनाभिति । तथा च विशिष्टस्य जुत्याऽङ्गत्ववोधनेन पशुवाचित्ववच्छब्दवोष्यस्यास्य विशेषणस्याङ्गत्वोपपानिरिति भावः । एवं च तत्र यथा एकवचनागमे एकत्वं दश्यतेऽतस्तद्र्थत्वमेवं पचनित्यादावाख्यातश्रवणे सिति व्यापारवोधात्तस्य तद्र्थत्वमेवाङ्गीकार्यमन्यथोक्तन्यायविरोद्याभनिरिति भावः ।

नन्वेर्वं पूर्वोक्तसकर्मकरवाकर्मकरविभागां च्छेदः, व्यापारस्य शास्त्रभैरताभावात्। एवं धातूपात्तव्यापाराश्रयस्वात्मकतृत्वस्य दुवैन्तरोन देवद्सः पन्नीत्यादी
देवद्त्तादिक्तं कर्वरि पत्ययो न स्यादित्यतः सकर्मकरवादिक्रमन्याद्यमेव वद्ति –
एवं चिति । व्यापारस्य तिङ्गत्ययवः च्यत्वे नेत्यर्थः । स्वयुक्तर्यादि । स्व
पळत्वधातुः, तेन युक्तं यदाक्त्यातं तद्यों यो व्यापारस्तद्व्यपिकर्णं यत्कलं त द्वाचकर्वं सकर्मकथातृत्विमत्यर्थः । नन् कलनमानाविकरणव्यापारवाचकभवतीत्यादेः पच्यादियुक्ताख्यातार्थव्यापारव्यविकरणकलवाचकरवात्मकर्मकत्वापत्तिरिति
नेन्न । आख्याते स्वयुक्तिति विशेषणदानात् । यद्वातोः सकर्मकर्त्वं वक्तप्रभिष्टि
स धातुः स्वपदेन बाद्यः । अन च भवत्यादेः सकर्मकरवमापाद्यितृभिष्टम् । तथा
च भवत्यादियुक्ताख्यातार्थव्यापारसमानाधिकरणकलवाचकर्वन ताद्दशाख्यातार्थंव्यापारव्यविकरणकलवाचकरवाभावाच भवत्यादेः सकर्मकरवाभित्यर्थः । स्वयुक्तरं
च स्वाव्यविद्वतेत्तरवर्वित्वम् । तेन चैतः पचिति, भवति घटः, इत्यत्र पच्युक्तराख्यातस्य सूथात्वव्यवित्वयुक्तत्वेशि सूवात्वव्यवद्वित्तेत्वाभावाच्य भवतावविपत्तक्षत्वाद्वस्थ्यम् । स्वोत्तरवर्वित्वमावित्वेशे तु घटो भवति पचिति मैत इरमव्य
पच्युक्तराख्यातस्य सूथात्व्यवित्वमावित्वमावित्वेशे तु घटो भवति पचिति मैत इरमव

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

रूयातार्थव्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वं वाच्यमित्यादि वदन्तं मीमांसकंमन्यं प-त्याह - ---

तस्मात्करोतिर्घातोः स्याद्व्याख्यानं न त्वसो तिङाम्। पक्कवान्कतवान्पाकं किं कृतं पक्कमित्यपि ॥ ८ ॥

तस्मादिभिषायस्थिहेतोः । स चेत्यं फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे यामो गमनवानिति पतीत्यापत्तिः । संयोषाश्रयत्वात् । फलानुत्मादद्शायां व्यापारसस्वे पाको भव-तीत्यनापत्तिः । व्यापारविगमे फलसस्वे पाको विद्यत इत्यापत्तिश्च । यत्तु भाव-

कत्वेन भूधातावतिपसङ्गः स्यात् । अव्यवहितत्वांशनिवेशे तु पच्युत्तराख्यातस्य मुधात्वव्यवहितोत्तरवर्तित्वाभावेन नातिषसङ्गः इति बोध्यम्। कर्तृत्विभिति। आख्यातार्थो यो व्यापारस्तदाश्रयत्वं कर्तृत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । यथा चैत्रः पच-वीत्यादी चैत्रादेः । चैत्रो मैत्रोण पाचयतीत्यादी पयोज्यपयोजकयोरिष णिजर्था-रव्यातार्थाश्रयत्वात्कर्तृत्वम् । देवदत्तेन पच्यते देवदत्तेन स्थीयत इत्यत्राप्याख्या-तार्थंव्यापाराश्रयत्वाद्देवद्त्तस्य कर्तृत्वं ज्ञेयम्। इत्याद्गिति । आदिशब्दात् स्वयु काल्यातार्थव्यापारसमानाधिकरणफलवाचकत्वमकर्मकत्वं, म्वयुक्ताल्यातार्थव्यापा-रजन्यफलाश्रयत्वं कर्मत्विमत्यनयोः संग्रहः । मीमांसकंमन्यमिति । आत्म-माने खश्चेति खरा । इत्यादि वदन्तमात्मानं मीमांसकं मन्यमानं पत्याह-तस्मा-त्करोतिरिति। हेतोः पूर्वमनुकत्वादाह—-अभिप्रायस्थेति। तस्मादिति त-च्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामशकत्वादिति भावः । गमनवानिति प्रतीत्यापत्तिरि-ति । भावार्थकल्युडन्तगपनशब्दार्थस्य संयोगरूपफलस्य यामे सत्त्वाद् यामः स-योगवानितिवद् यामो गमनवानिति पयोगस्य साधुत्वापचेरित्यर्थः। संयोगाश्च-यत्वादिति । अस्य मानस्येत्यादिः । गिमवात्वर्थसयोगरूपफ लाभयत्वादित्यर्थः। फलानुत्पादेति । फलानुत्पादे पाको भवतीति मयीगस्य कस्याप्यसंभतत्वादाह-व्यापार मत्तव इति । छक्ष्यकचक्षुष्कदर्शनानुसारेणाऽऽह-अनापत्ति । फलमुलद्यतां मा वा, व्यापारपवृत्तिदशायां पाको भवतीति पयोगस्य सर्वाभीष्ट-त्वादिति भावः। व्यापारविगम इति। व्यापारनाश इत्यर्थः । इत्यापत्ति-श्चिति । व्यापारनारो पाको विद्यत इति कस्याप्यननुमतत्वादुकं फलसत्त्व इति । व्यापारिविगमेऽपि फलसत्त्वानुरोधेन पाको विद्यत इत्यापद्येत फलमात्रस्य धात्व-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

पत्ययस्य घञादिरनुकू रुव्यापारवाच करवाचानुपपिनिशिनि, तन्त । कर्नोरू यातवन् "कर्तिर छत् " [पा० सू० ३-४-६७] इत्यन एव ति विधानकामे मावे विधायकानु वासन देयर्थापत्ते स्ति दिशायके श्रेष्ट विधायकानु वासन देयर्थापत्ते स्ति दिशायके श्रेष्ट । अय व्यापारोऽनि चारार्थ इत्यः भ्युपेयिनिति चेता है धात्न एव सकलब्या । रिकाम नेमवेनाऽऽरूपानस्य प्रयक्त मिनेन

र्थत्वादिति भावः । उक्दोषानुद्धान-यदिति । भावप्रत्ययस्यति । भाव-विहितल्युड् घञादेषीत्वर्थफलानुकूलव्यापारवाचकत्वं स्वीकियतः इत्यर्थः । नानु-पपितिति। ल्युड्वञादिवाच्यव्यापारस्य यापेऽसस्यान यापो गमनवानिति पयोगापितिरित्यर्थः । एवं विक्तित्तनुकूतव्यापारस्य वज्ञवाच्यस्य कर्नृतानंबन्धेन भवतीतिभव गद्दावन्वयान्याप्ण नापत्त रापत्ती इत्यर्थः । तद्देन विश्व वष्टे -- तन्ने ति । ननु फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे भावविहितघन्नादेः फलमान्यवाचकत्वस्पैव युक्तत्वा -क्षयं फलानुकूलव्यापारवाचकत्वमत आह — कत्रांख्यातवादीते । अयं भावः -यथा लः कर्माणे चेति सूत्रेऽनुवृत्तक शित्यस्याऽऽकृत्यधिकरणन्यायाद्भावपत्रानिर्दे " शाद्वा कर्नृत्वपरत्वं, कर्नृत्वं च व्यापाराश्रयः कर्निनि परिभाषणात्कर्नृशक्दीनरीयत्व " पत्ययस्य च पक्रतिजन्यवीधीय ।कारभू विषापारवाचकन्वेन व्यापार एपेत्यभ्युर गम्य सः कर्मणीति सूत्रेण व्यापारे सकारविधानं भीमांसकेर ही कियते। तथा स्यू-ड्वजादीनामपि कर्तरि छन्, इत्यनेनैव सूत्रेण व्यापारे विवानसंभवाद ' भावे ' इति विवायकसूत्रवैकल्यानचेरित्यर्थः । तिरोधापचेश्वति । 'भाव ग इति सूत्रस्थभाष्यविरोधापत्तेश्वेत्यर्थः । तत्र हि ' सन्त्रभूते। भावी धन्नादर्थः १ इत्यू-कम्। 'कर्नरि छत् ' इत्यनेन व्यापारे छनां वित्राने त् लकारवदसत्वमूनव्या-पारवाचकर्तं घञादेः स्यान् । ततश्व पूर्वीकभाष्यविरेश्यः स्पष्ट एवेति भावः । विरोधानतेश्वेति चो हेती, यतो वैयर्थमतस्त्रिद्वितानानिरिति योजनायामुकिर्वाचिन च्ययन्तरेण नाधिकं किमपि मतियादितं स्यादिति बोध्यम् । म.प.हरिजासिक्टन-काशिकारूपटीकार्यां--तद्भाष्यविरोविति पतीकस्य धृतत्वात्तदुवानवंथाकरमभूष-णसारपुरनके वाहरा एव पाठ आसीदित्यनुभीयते, इत्यलम् । इत्यम्युपेयामिति। पूर्वाकदूषणसमुदायपरिजिहीर्षया यत्नानिःको व्यापारे। अपि अपिशब्देन कलं धात्वर्थः, पत्न आरूपातार्थं इत्यङ्गीकियते चेदित्पर्थः। सक्छव्यापार्छाभेति। विनिगमनाविरहाद्यत्नोऽपि, अपिशब्दाब्यापारश्य धातुवाच्यत्वेनाऽऽश्रीयत इत्यधः।

( घात्बाख्यातार्थनिर्णयः )

कल्पने गौरविभिति । पचतीत्यस्य पाकं करोतीति विवरणात्मा करोतिर्धातोरेव व्याख्यानं विवरणम् । अतस्तद्पि नाऽऽख्यातार्थत्वे साधक्रिमिति भावः । भीमांत-कोकं बाधकमुद्धरस्तन्मतं दूषयति—न त्वित्यादिनः । नासौ तिङां व्याख्या-नं पक्ववानित्यादावनन्वयापत्तेरित्यर्थः । अयं भावः —" पक्कतिमत्ययौ सहार्थे

गौरवमिति। संख्यायां कालादी चाऽऽख्यातस्य शक्तिरस्तु, न तु यत्नेऽपि। अन्यसम्यतया पुनस्तत्र शक्तिकल्पनानै।चित्याद्गीरविन्यर्थः । धातीश्चेतनाचेतन-साधारणव्यापारवाचित्वादेव छः कर्भणीति स्त्रेण तिङां कर्वृकर्भवाचित्वं संगच्छ-ते, संगच्छते च कर्तरि कृदित्यनेन ण्वुल्रूजादीनामित्र घञादेरपि कर्तुवाचित्व. पाप्ती तद्धावनार्थं ' भावे ' इति विवायकानुशासनमपीति भावः । गौरविमत्य-न्तेन यन्थेन तस्पादित्यनेन सूचितोऽभिषायस्थहेतुसमुद्रायः स्पष्टीकृतः । उक्तहेत्-समुदायादेव करोतिः पच्यादियाते।रेव व्याख्यानं -- विवरणं न तु पचतीत्यादि -घटकातिङ्गत्ययस्थेत्याह--पचतित्यस्येति । पचतीत्यत्र मागद्वयं, पच्यातुस्त-दुत्तरास्तिपत्ययश्चेति । तत्र पाकं करोधीति पदद्वयेन यद्विवरणं कियते तत्र पाक-भिति क्रधातुश्चेत्वेतद्द्वयं पचतीत्वेतद्घटकपच्याते।रेव विवरणं, न तु तद्घटकति। पत्ययस्थेत्यर्थः । तथा च क्रवात्वर्थः क्रतिरिष व्यापारवद्धातुवाच्यैवेति भावः -तद्पीति । पचवीत्यस्य पाकं करोवीवि विवरणमपि विङां भावनारूपव्यापारार्थ-कत्वं साधियतुं नालम् । अपिशब्देन पक्तिपत्ययार्थयोः पत्ययार्थस्य प्राधानय-मिति न्यायसमुच्चयः । सोऽपि न्यायो भावनायास्तिङर्थत्वं संसाधियतुं नालं, तस्य दृषिष्यमागत्वादिति भावः। बाधकामिति। भावनाया धात्वर्थत्वे पक्र-विमत्यययोरिति न्यायविरोध इति मीमांसकोकं बाधकानित्यर्थः । तनमतामिति । पचतीरेयतद्यरकपच्यातोः पाकभिति विवरणं तदुत्तरातिमत्ययस्य तु कथातुरिति मीमांसक्रमतामित्यर्थः । दूरयति—दूरणोन्द्रावनेन प्रयाच्छे—न त्वसावित् गा-दिना । असी कथातुस्तिङां व्याख्यानं — विवरणं न भवतीत्यर्थः । तद्विवरणं तु करोवीत्येतद्घटकस्तिपत्यय इत्याशयः। कथातोस्तिङ्विवरणत्वाभावे हेतुमाह-पक्ववानित्यादाविति । सिद्धान्ते हि पक्ववानित्यत्र पच्वात्वर्थी न कर्षकारकं किंतु कियारू एव । कर्न तु तण्डुलः । मक्रतिमत्ययार्थयोः मत्ययार्थस्यैव मा-शान्याभिति नियमसंरक्षणाय तिङन्तस्थले मत्ययस्यैव व्यापारार्थकरवं मीमांसकै-रङ्गीकियते । वैयाकरणैस्तु पक्काविपत्ययार्थयोरिति ब्युत्यत्तिर्न नियापिका किं

( धात्वास्यातार्थानेणयः )

ब्रतस्तयोः मत्ययार्थमाधान्यम् ११ इत्यस्य हि विशेष्यतया मक्टत्यर्थमकारकवीर्यं मितिः तदुत्तरमत्ययजन्योपस्थितिईतुरिति कार्यकारणभावः फिलिन्तया च पक्व-वानित्यंच पाकः कर्मकारकं कवतुपत्यपार्थः कर्नुकारकम् । तयोश्वारुणाविकरण-रित्या वक्ष्यमाणास्मदीत्या चान्वयासंभव इति पक्षतिमन्ययार्थयोरन्वयनियमस्येवा-

तूरसर्गवचनं तत् । यदि च सर्वत्र व्युत्पच्यनुतारेणीव मोवः स्वीकिरेत तर्हि पक्र न वानित्यत्रानन्वयापितारिति दूपणं दीयते । ताभेवानन्वयापितं विशद्यति—अयं भाव इत्यादिना। सहार्थे ब्रुत इति । संबद्धार्थे बोधयतः । अर्यद्वयमध्ये कस्य विशेष्पत्वं कम्य च विशेषणत्वभित्यश्चायाभाह—तयोरिति । पक्रतिप-त्यवार्थयोभेध्ये मत्यवार्थः मत्यववाच्ये।ऽयः मवानं --नाम मक्टलयं निष्ठमकार-तानिरुपितविशेष्यतावानित्यर्थः । पूर्वोक्तत्र्युतानिसिद्धकार्यकारमभावं शब्दनः मदर्शयति - विशेष्यतयति । पक्रत्यर्थनिष्ठभकारताकयोवे जननीये विशेष्यता-संबन्धेन ताहशपक्रत्युत्तरमत्ययजन्यार्थापस्थितिः कारणित्यर्थः। पक्रवानित्यव मकतिपत्ययार्थयोः परस्परानन्ययपयो नकमुभयोः कारकत्वं पदर्शयति-पाकः कर्मकारकमिति । पाकः फलांशः । तस्य व्यापार जन्यत्वात्फलस्यापि व्यपदे-शिवद्भावेन फलाअयत्वाच कर्भत्विभत्यर्थः। कर्तृकारकामिति। कर्नरि छन्, इत्यनुशासनात्कतवतुपत्ययार्थः कर्तृकारकिनत्यर्थः । द्वयोः कारक्षयोः परस्परात्व-यासँभवे पभाणमाह--अरुणाधिकरणरीत्याऽस्पदीत्या चेति । अरुणानिकरणे हि-अरुणया पिङ्गाक्ष्या, एकहायन्या सीमं कीणातीत्यवारुणये यादिपद्वयंश्वे तृतीयोपात्तस्य करणकारकस्य पार्थक्येन कपभावनायापन्वयः -- आरुण्यकर-णिका पिङ्गाक्षीकराणिका एकहायनीकराणिका च या भावना ताहराभावनासाध्य-मूर्वेन क्रयेण सोमं भावयेदिति बोवः। या चाऽऽरुण्यगुगविशिष्टा गीः सेत पि-कुन्छवर्णाक्षिमती सैव चैकहायनाविशिष्टेत्येवमभेद्रवीयस्तु पार्धिकः परवासानिन्या-याज्जायत इत्युक्तम् । तथा च कारकाणां कियायाभवान्वयो, न तु तेवां परस्य-रमन्त्रय इति स्पष्टमेन पतिपादितम् । तथा करोति कियां जनपतीति ब्यून्वस्या कारकशब्दः कियाजनकपरः । कियाजनकिमति शाते जनकस्य च जनपाकाङ्ग-क्षानियमेन का सा कियेति जिज्ञासीद्यात्कियाया अपि जन्याया जनकाकाङ्क-वया च वयोः क्रियाकारकयोरेव परस्परान्वयोजित्यरूपया कारकाणां क्रियायाने-बान्वयनियमसाधिकया सुवर्धनिर्णये वश्यमाणरीत्येत्वर्थः। अन्वयासंभव इति।

( घात्वारुयातार्थनिर्णयः )

भावे क्व पाधान्यबोधक उक्तकार्यकारणभावः । न च—
" संवन्धमात्रमुक्तं च श्रुत्या धात्वर्धभावयोः ।
तदेकांशनिवेशे तु व्यापारे।ऽस्या न विद्यते " ॥

इति भट्टपादोक्तरीत्या संवन्धसामान्येन कारकाणामन्त्रयः शङ्कर्यः, योग्य-ताविरहात् । अन्वयमये।जकरूपवत्त्वस्य तत्त्वात् । क्रियात्वभेव हि कारकान्वायि-

न सुक्तरीतिइयेन कारकाणां परस्परमन्त्रयः कथमपि संभवतीत्वर्धः । अत्रायं वि-शेषी बोध्य:--यन्भीमांसकमते अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं कीणा-वीत्यारी विशेष्यविशेषणानां सर्वेषां कियायामन्त्रयः, परस्परमन्त्रयस्तु पार्षिकी मानासिकः । वैयाकरणमते तु विशेषणविशिष्टविशेष्यस्येति । अत एव नीलोत्प-लियारी सामध्यत्समास उपपद्यते । नियमस्यैवासंभवेनेति । भवन्मते फ-लमात्रस्य धारवर्थरवेन पक्ववानित्यादिस्थले व्यमिच रात्पक्रतिपत्ययार्थयोरन्वय-नियमस्यैवासंभवेन क्व पत्ययार्थमाधान्यबोधकः पूर्वीककार्यकारणभावः ? स तु सुतरामसंभवीति क्वशब्देन सूचितिमत्यर्थः। ननु पूर्वीक्तरीत्या कारकाणां मिथोऽ-न्वयासंभवेऽपि भद्दपादो करीयाऽन्वयः संभवेदित्याशङ्कते—न च--संबन्धमात्र-मिति । यजेतेत्यत्र श्रुत्या -- समानपदरूषमा धात्वादिश्रुत्या, धात्वर्थमावयोः -धात्वर्थभावनयोः फलव्यापारयोरित्यर्थः । संबन्धमात्रं-संबन्बसामान्यमुकं, तत्र तृतीयादिविभक्तयभावेन करणत्वादिविशेषक्रेषणान्वयासंभवात्संबन्धसामान्येनान्वयः मतिपादितः, तदेकांशिनवेशे--तस्य संबन्धसामःन्यस्य य एकांशः करणत्यादि-संबन्धाविशेषस्वित्रवेशे तद्धोधने, अध्याः — श्रुतेः, व्यापारः — सामर्था, न वि-द्यते—नास्तीत्वर्थः । एवंच यया यागसंबन्धिमावनेति बोबः, न तु यागकर-णिका भावनेत्यर्थः । तथा परुतेऽपि पाकसंबन्ती कर्तेत्यन्वयः संभवतीति कर्ष-त्वादिविकेषरूपेण बोच एव कियानेक्षेति राष्ट्रिकामिषायः। फलस्य कारकत्वेना-योग्यत्वात्तयाऽन्ययोऽल्यपंभव्येवेत्याह—योग्यताविरहादिति । ननु अर्थान बाधो योग्यतेति वादशयोग्यतायाः सस्वाद्योग्यताविरहो।किरयुक्तेत्यत आह---अन्वयप्रयोजकरूपवत्त्वस्योति । कारकान्वयकरणे पयोजकं-हेतुभूतं यद्वुं तादशस्त्रवन्तस्य तथात्वाधोग्यतास्त्रवतादित्यर्थः । तादशं स्तां तु कारकाणां धातूपस्थाप्यक्रिययेवान्वयनियमात्क्रियात्वं, तद्व च योग्यत्विमिति भावः। तदुकं

( घात्वास्यातार्थीनर्णयः )

तावच्छेरकिमिति वक्ष्यते, तरेतराविष्कर्ते विवरणेन धार्त्वर्धक्तरत्र्धयाः कर्मत्वकतृत्वे दर्शयति——क्रतवान्पाकमिति । वस्तुतः " पर्ययार्थः पधानप् " इत्यस्य
यः पधानं स पर्ययार्थं एवेति वा, यः पर्ययार्थः स पधानमेवेति वा नार्थः ।
अजाऽधा छागीत्यारी स्वीपत्यपार्थं तीत्वस्येव पाधान्यापत्ते छाग्यारेरनापनं स ।
किं तूरसर्गोऽयम् । विशेष्यत्यादिना बोचम्तु तथाब्युत्पन्त्यन्रोधात् । अत एव ने-

मुले-कियात्वमं व हीत्यादि वक्ष्यत इत्यन्तम् । अन्वयपयां न हरदेनान्वि तावच्छेदकस्याभिधानम् । यद्वन्छिनेऽन्य तस्यस्यैव सन्विभावच्छेद्वन्दर्गं जेयम्। कारकाणां कियात्वावच्छिचे ऽन्वयनियम। तिकयात्वमेव हि कारकान्वधितावच्छे -द्किभिति तात्वर्यम् । तद्तिद्ति । कारकामां भियादनन्यस्यानकभित्यर्थः । विवर्णेनेति । तत्समानार्थकादान्तरेग तद्र्यकथनेनेत्रयः । पकावानित्यवत्य-मक्टतिमत्ययार्थयोः कर्भःवकर्तृते दर्भयति—क्टतवान्याकिमिति । क्यायत्वर्ध-कर्नाक्षिण्यमामभावनामां पाकस्य कर्मत्वेनान्वयसंग्वान पक्ववानित्यवानन्वय इ-त्याशयादुकं वस्तुत इति । प्रत्ययार्थः प्रधानमित्यस्यति । अत्रोद्देश्यविवेष-भेदेन दिवा नियमाकारः संभवनीत्याह—-यः प्रधानभिनि, यः प्रत्ययार्थ इति च । द्विविधनियमेऽपि व्यभिचारमाह--अजाऽव्वत्यादि । यः पपान-भिति मधमनियमेऽनादेविशेष्यस्य ः त्ययार्थत्यामा अवागे गा या यान्यं न स्यात् । किंतु स्तीपत्थयार्थस्यैव पाचान्यापतिः । यः पत्यपार्थ इति द्विनीय-निषमे व्यभिनारमाह-छाग्यादेशिति । अत्र स्त्रीत्वस्य परपयार्थ-वेशी धोन रपार्थस्य मकारतमः भानियमान्यभिचारः, मक्तरपर्यस्य पायान्यानागनिश्वीतः भावः। एवं च दूरणघरतत्वःत्वययार्थः प्रधानिनित्यर्थं न निषयः, किंतु सामा-न्यवचनभिति न तद्वज्ञान्याशारःयाऽऽरव्यातार्थेत्वं वक्तं मुशकभित्याश्चयः। कथं तर्हि पचतीत्यादी व्यासारस्य विशेष्यतया बीय इत्यतः आह-विशेष्यत्वादिने-ति । व्युत्पत्त्यनुरोत्यादिति । व्यत्यातिः -- भव्दानाम्यीवयोत्यक्रमानिष्रहः । वदनुरोबाद्वाक्यार्थावकोवकमानिमहानुरोबान् वावारविजे पकः बाब्दवीच इ-त्यर्थः। तथा च व्युत्तिः अर्थावयोवकशक्तिग्रहः एव व्यापारिविशेष्यकशान्द-बोधनियामिका, न पत्ययार्थस्वादीनि भावनाया भारवर्धस्वेडिन न प्राचान्यानुषप= तिरिति भावः। यतो बोबा हि ब्युरारपनुसारी, न तु बोबानुसारिकी ब्युपाति -रित्यभियुक्तानुभवात् । भीमांसकैस्तु वाक्यार्थंनोधे मावनायाः पाधान्यं बहुवा स-

( कात्वारूयातार्थनिर्णय. )

यायिकानीं मथमान्तविशेष्यक एव बोधः । लक्षणायामालंकारिकाणां शक्यता-वच्छेदकपकारक एव वोधो न नैयायिकादीनाम्। घटः कर्पत्वमानयनं ऋतिरि-स्यादौ विषयंयेणापि व्युत्पन्नानां नैयायिकनव्यादीनां बोधो न तद्व्युतात्तिविरहि-तामामन्येषां तिनराकाङ्क्षमेवेति संगच्छते । अत एव " प्रवानपत्ययार्थवचन-मर्थस्यान्यपमाणत्वात् " [ पा० सू० १-२-५६ ] इत्याह भगवान्पाणिनिः। दनुसारेण तस्या आरूपातपत्ययंधित्वं कल्प्यत इति यत्तद् बोधानुसारेण व्युत्रात्ति-कल्पनामिति अभियुक्तानुभवविरुद्धत्वादत्यन्तानुचितमित्यादा रः । बोधस्य ब्युत्प-च्यनुसारित्वं पदर्शयति-अत एवेति । तादृशार्थवोधजनकशक्तिग्रहवशादेव मथमान्तविशेष्यक एव शाब्दबोधो नैयायिकैरङ्गनीकियते । शक्यतावचछेद-कप्रकारक एवंति । येन रूपेण शक्यार्थवोधस्तस्यैव शक्यतावच्छेद्कत्वनि-यमादा छंकारिके ईक्षणायां गङ्गायां घोषः, जाता छता हि देखे, इत्यादी गङ्गा-रवलतात्वादिनैव स्थार्थभवीतिस्वीकाराद्विस्थणशैत्यपावनत्वादिभवीतिचमत्कारी विपरीतपद्मतिपाद्यं वैपरीत्यं च संगच्छत इत्युच्यते । नैयायिकास्तु गङ्गातीरे घोष इति वक्तव्ये गङ्गायां घोष इत्युक्तिसामथ्यदिव शैत्यपावनत्वादिपतीतिरित्याहुः। घटः कर्मत्वमिति । विपर्ययेण--वैपरीत्येन । ब्युत्पन्नानां--घटः, कर्पत्वं, आनयनं, इत्येवमसंबद्धशब्द्धितवाक्ये आधाराधेयमावसंबन्धेन घटमकारकक-र्मत्विविशेष्यकवेषिजनकृतायहवतामित्यर्थः । नैयायिकनव्यानामिति । कर्म-धारयसमासे नैयायिकशब्दस्य न्यायमधीते वैति वेति व्युत्पत्त्या क्रियाशब्दत्वेन पाठकपाचकादिवद्गियमेन पूर्वनिपातः छतः । ' एकपद्स्य पदान्तरव्यतिरेकपयु-कान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्क्षा ? इत्याकाङ्क्षास्वरूपम् । पदस्योति षष्ट्यर्थो नि ष्ठत्वम् । पदानिष्ठामित्यर्थः । तथा च घटपदानिष्ठं कर्मत्वपद्व्यतिरेकपयुक्तमन्वयान नुभावकत्वं समीक्ष्य निरुक्तवाक्षाच्छाब्दबोधोऽभ्युपेयते यस्तन्त्रिर्देशार्थं नव्यपद्मु पात्तम् । तथा च तादृशवाक्याद्रि तेषामर्थवोधो जायते, तादृशव्युत्पत्तिरहितानः तु न जायते । तदुक्तं--अन्येषां तान्निराकाङ्क्षमेवेति । आधाराघेयभावसं ू सर्गेण शान्दबोधे निराकाङ्क्षमित्यर्थः । इत्याद्युकं सर्वे संगच्छत इति भावः । अत एवेति । बोधस्य ब्युत्रच्यनुसारित्वादेदेत्यर्थः । प्रधानप्रत्ययार्थवचन-मिति। (पा. सू. १। २। ५६) एतत्सू वस्वरसासिदः -- यः मधानं स प-ययार्थः, इति पक्षः । सूत्रस्यार्थस्त्वेवम्--अत्राशिष्यमित्यनुवर्तते । तथा च

( घाट्याख्यातार्थानिर्णयः )

प्रधानं पत्यवार्थं इति वचनं न कार्यभर्थस्य तथाबीधस्यान्यभपाणत्वाद्वपृत्वच्यनुसारित्वादिति हि तद्र्यः । एवं सत्यपि नियानकापेक्षणे च " भावभयानमा ख्वातम् " इति वचनमेत्र मृह्यनामिति सुधीभिरूष्यम् । " तद्रागमे हि " इति

' प्रवानं प्रथयार्थः, इति यचनं न किन्यम् । तन हेन्।ह-अर्थस्यान्येति । अर्थस्य--विकेष्यत्यादिना बोधस्य छं कञ्युतानि चिन्नादिति । एवं गरयपी-ति । व्युत्वत्त्वनुसारेण व्यापारस्य विद्याल्यनया वे यसिन्द्री सन्यामिश यर्थः । भा-वप्रधानमितिवचनमंवति । अवधारणार्यकेवकारेण मङ्गिपत्ययार्थयोरित्य-स्य व्यावृत्तिस्तरयोतसार्भे हत्वात्वामान्यवचनत्वाच्चेतस्य विशेषवचनत्वेनापवादत्वा-दिद्मेव धात्वर्रीत्वेऽपि व्यापारस्य विशेष्यनया बाव्द्वाचे ममाणत्वेनाऽऽद्ररणीय-मिति भावः । तबाऽऽल्यानः देन धानुकच्यते । आ ल्यायते मर्यनः प्रधानमुतोऽ-थाँडनेनेति ब्युत्वसे: । नामादिमक्टनीनामेनोहेशान् । 'नामान्याक्यानजानि ! इति निरुक्ताचा। न ह्याल्यानपत्ययजन्यं तदन्तजन्यं वा नाप संभगति ?। अत एव ' सर्वे नाम धातुन ाह व्याकरणे शकटस्य च तोकम् १ इति पूर्वे किनिरुक्त-समानार्थकं वाक्षं महाभाष्ये पठितम् । तया च वाक्रे सर्गिक्षया प्रधानीभू-तार्थकत्वं धातुलक्षणं पर्यवस्यानि । पायान्योक्तिनन् तन्मुक्याविकेन्पक ए। बीयो जायत इति स्कोरणाय, न तु तस्य लक्षमे निवेश इति भूरमधारतंताः पन्याः। नव्यवैयाकरणास्तु--तत्राऽऽख्यातपदेन निङन्तं मृह्यने, आख्याःमाख्यानेनेत्यत्र तथैवार्थप्रतिः। ' बत्वारि पद्जातानि सामारूयाने चौतस्यीनाताना । इत्युत-कमाच्च । भावकालकारकसँख्याश्वत्वारोऽर्या आख्यातस्य । तत्र--भावप्रधान-मिति । भावो धात्वर्थः । धात्वर्थय फल्डवापारान्यतरा बोध्यः । पवानं वि-शेष्यमिति यावत्। तथा च भावः प्रयानं यसि निति बद्बीहिः। तिङन्तं फलव्यापारान्यतरभधानकं वांधं जनयनि । नामानि -- पानिपदिकानि । सत्त्वपधानानि—सत्त्वं—द्रव्यं लिङ्गासंख्यान्वायि । तत्पधानानि—निद्विगेष्यकाणि ज्ञानानि अन्वपनीयात्मकानि जनपन्तीति भावः। यथा पन्तीत्यन व्यापारमः धानको बोधः। पच्यते इत्यत्र फलप्यानको निक्कित्यादिक्वगर्यो बाध्यत इत्या-दिकपाहुः। एवं पवानं मत्ययार्थं इत्यस्यानादरणीयत्वं मतियाद्य यः भत्ययार्थः स प्रभानभित्यर्थे मूलस्य, तदागमे हीति न्यायस्याप्यनाद्रणीयत्वं द्रशीयनुमाह— तदागमे हीत्यादि । अतिन्यासमिति । अतिन्यासभाविन्यातं चेति पुनपुंत- ( धात्बाख्यातार्थनिर्णयः )

न्यायो विवरणं चातिव्याप्तित्याह——किं क्टतं पक्विमिति । क्रञा विवरणं मतीतिश्च पक्विमित्यत्रापीति तत्रापि भावना वाच्या स्यादिति भावः । नन्वस्तु तिङ इव क्रतामिप भावना वाच्येत्यत आह——अपीति । तथा चोमयसाधारएयेन तत्पतीतेरुभयसाधारणो धातुरेव वाचक इति भावः । भवदीत्या पत्ययार्थ-

कयो 'नपुंसक्तनपुंसकेन ' इति नपुंसकैक शेषः, एकवचनं च । अतिव्याप्तम-तिमसकं व्यभिचरिवामिति यावत् । व्यभिचरितस्वमेव स्पष्टयाति—क्रञेति । अत्र किं कतम् ? इति पश्चः, प स्वामित्युत्तरम् । एवं च पश्चोत्तररूगं विवरणम् । तत्र किं कतिमिति पश्च किंविषयको व्यापारः कत इत्यर्थमतीत्या व्यापारिवषयस्य जिज्ञास्यत्वमवगम्यते । पक्विमत्यत्र कर्पाणे क्तपत्ययः सामान्ये नपुंसकत्वं च। तथा च पक्वमित्यतो जिज्ञास्यविषयानवगमेनास्योत्तरत्वासंगत्या व्यापारयोधकत्वे स्वी-छते तस्य पत्ययार्थत्वाभावाव्द्यभिचार इत्यर्थः । पक्विमत्यपीत्यपिना पक्ववानि-त्यस्य समुच्चयः । तत्रापि भावनाया आक्षेपादिना पतीयमानत्वेऽपि पत्ययार्थ-रवाभावेन व्यभिचारसंभवात् । पक्विमत्यत्रापीति । यथा पचतीत्यत्र पच्वा-तोः पाकिमत्यनेन तिपत्ययस्य च करोतीतिभावनार्थककृवातुना विवरणादाख्या-तस्य भावनापरपर्यायव्यापारवाचित्वस्वीकारात्कञा विवरणं माधान्येन व्यापार ।-तीतिश्च पन्यते मीमांसकैस्तद्वत्पक्विपत्यत्रापि कपत्ययस्य भावनार्थकरूना विवरणं भावनापतीतिश्वास्तीति पक्ववान् पक्विमित्यवापि भावना पत्ययवाच्या स्यादिति तदागमे हीति न्यायस्य क्रञा विवरणस्य चातिव्याप्तिरिति भावः। ननु यथः कुञा विवरणात्तदागमे हीति न्यायाच तिङां भावना वाच्येत्यङ्गीकतं तथा कु त्पत्ययान मिप सा वाच्येति स्वीकियतां, तथा च नातिव्याप्तिरिति चेदाह-अ-नीति । अपिनाऽथीन्तरं समुचीयते । तदेवार्थान्तरं पकटयति—तथा चेति । अयं भाव:--तिङन्ते पचतित्यादी, छद्नते पका पक्ववानित्यादी चोभयत्रापि भावनापतीतिरस्तीति तावनिर्विवादमुमाभ्यामपि वादिपतिवादिभ्यां स्वीकृतम्। तत्र किं सा भावना धातुना पतिपाद्यतेऽथवा पत्ययेनेति जिज्ञासायां पत्ययेनेति चेत्यत्ययानामनेकत्वेनानेकेषु शक्तिकल्पनापच्या गौरवं भवति । तस्माद्धातुना प-तिपाद्यत इति मन्तव्यम् । धातुस्तूभयत्रापि पचिरेक एवेत्येकस्पिञ्छक्तिकल्पनयाऽ-तिलाघवं भवतीत्या शयेना ८८ह——उभयसाधारणयेत्यादि 🕠 तिङन्तळद्नतीम-यानुगनत्वेन भावनापतीतेः सत्त्वादित्यर्थः । धातुरेवेति । उभयत्र घटकतयाऽ-

## शांकरीव्याख्यायुतः

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

त्वात्माधान्यापतिश्चेति दृष्टव्यम् ॥ ८ ॥

( व्यापारस्य धात्वर्थत्वे ) साधकान्तरमाह-

किं कार्य पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि क्रत्स्वि । किंच कियावाचकतां विना धातुत्वमेव न ॥ ९ ॥

कार्यामित्यन " ऋहलोण्येन " [पा० सू० ३ ३-१२४ ] इति कर्पाणि ण्यत्। पचनियामित्यादी चानीयर । आदिना ज्योतिष्टोपयाजीत्यादी णिनिः करण उपपदे कर्तरि । एते च कियायोगमन्तरेणासन्तरनदाच्यतां योथयन्ति । विना कियां कारकत्वासंभवेन तद्वाचकपत्ययस्याष्यसंभवात् । न च गम्प्रमानाके

नुपिवष्टो घातुरेवैकत्वेन लाघवाद्भावनावाचक इत्येव कलानं समञ्जमिति। दूषणान्तरमण्याह—प्राधान्यापात्तिश्चोति। तिङां भावनायाचकत्वे भावनीयगाऽश्केपात्कर्भकर्वधनतीतिलाभसभवेन पत्ययार्थत्वाद्भावनायाः पात्रान्यं यथोष्यते भीषांसकैस्तद्वत्कतामि भावनावाचकत्वे भावनाया एव पाधान्यापिनः । तथा च पववस्तण्डुलः पक्ता चैव इत्यादे सामानाधिकरण्यानापित्रकातिव्याप्तिपारेहारासंभवश्य स्यादिति भावः॥ ८॥

वातोरेन भावनावाचक्रत्विभित्यव साधकान्तरं पद्श्येयज्ञाह—कि कार्यमिनित । अत्र किंग्रन्थे न प्रशार्थकः किंतु पूर्वजोपकान्तरवाच्द्रन्थं यानमानेण छन्त्र्यंगताक्षरसंख्यापूरणार्थे पयुक्तः । अत एव तं परित्यज्यंव व्याख्याति—कार्विमित्यञ्ञे ते । कहलेण्येदिति शास्त्रेण कर्माणे एयदिदिन इति शेषः । अनी यस्ति । प्रनीयमित्यादी ' तव्यच्यवानीयरः ' इति कर्मण्यनीयिथियिते । णिनिस्ति । भूते, इत्यविक्रत्य 'करणे यजः, इति सूत्रेण यजेभूते कर्निर णिनिस्ति । भूते, इत्यविक्रत्य 'करणे यजः, इति सूत्रेण यजेभूते कर्निर णिनिस्ति । भूते, इत्यविक्रत्य 'करणे यजः, इति सूत्रेण यजेभूते कर्निर णिनिस्ति । क्रयान्वयम्निम् कारकत्वेन वातोव्यापारक्ष्यक्रियावान्ति । क्रयान्वयम्ति । क्रयान्वयसंभवेन कारकत्वासंभवः, तद्संभवे च 'कारके ' इत्यविक्रत्य विहिनानां कर्मीदिसंज्ञानामप्यसंभवात्कर्मायर्थेऽसन्तोऽसंभाविता इत्यर्थः । त ष्ट्यतामिति । तथा च कर्मायर्थे प्यदादीनां विवानान्यथासंभव एव भावनाया वानुवाच्यतं पीनत्वान्यथासंभवो राजिभोजनिव बोधयिति—सूचयतित्यर्थः । एतदनुसंवायेवान्यश्रक्तियामित्यादि । कारकत्वासंभवनेति । क्रियान्वित्वस्येव कारकत्वातिक्यामन्तरेण कारकत्वासंभव इत्यर्थः । ननु नेदं कर्मीद्यंक्रण्यदादि-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

यामादाय कारकयोग इति भाट्टरीतिर्युका । आख्याते अपि तथात्वापत्तौ तत्रापि

विधानं धाताव्यीपारह्मपाकियावाचकत्वे मानं ण्यदादीनां कर्माद्यर्थकत्वस्य पकारा-न्तरेणाप्युपपत्तिसंभवादन्यथानुपपन्नस्यैव मानत्वादित्याशङ्क्य समाधत्ते न चेति। भाट्टरीतिरिति । अयं भावः-गाचको देवद्ताः, पक्वस्तण्डुल इत्यादी सामा-नाधिकरण्यानुभवानुरोधात्ळतां कर्तृकभीद्यर्थकत्वमुक्तवा धातोः फलमात्रवाचकत्वेन कियावाचकामावात्छद्नतस्थ छे कियायतीतिर्न स्यान्, तत्यतीत्यमावे च कारक-त्वादि च न स्यादिति कृतां कर्तृकर्माद्यर्थकत्वमनुषपन्नमित्याशङ्कर्य कियां विना कारकत्वासँभवात्तात्र कर्तृकर्मादिकारकैरेव स्वस्वरूपलामाय कियाऽऽक्षिप्यते, क्षिप्तां तामादाय तरसंबन्धादेव कारकत्वं कारकार्थकः पत्ययश्रोपपद्यत इत्येवं भाट्टरीतिर्न युक्तेत्यर्थः । निरुक्तभाट्टरीतेरन्यत्र क्छप्तरीतिविरुद्धत्वाद्युक्तत्वं मन तिपादयन्नाह—आरूयातेऽपीति । तिङन्तस्थले व्यापाररूपभावना न घातुवा-च्या । तथा सति तस्याः पाधान्येन पतीतिर्न स्यान् । किंतु तिङ्संज्ञकारूयात-वाच्येव सा । वाक्यार्थवोधे सर्वतः पाधान्येन तस्याः पतीयमानत्वात् । पक्ति-पत्ययार्थयोः पत्ययार्थपाधान्यस्य पाठक औषिगव इत्यादी क्छमत्वात् । तद्यमे हीति न्यायेन तस्या आख्यातमत्ययवाच्यत्वानिश्रयाच । तदुक्तम्- पत्ययार्थ सह ब्रुतः पक्टतिमत्ययौ सदा । प्राधान्याद्भावन। तेन पत्ययार्थोऽवधार्यते ? इति । न च तत्र कर्नृकर्मपतीतिर्न स्याचद्वाचकाभावादिति वाच्यम् । भावना — व्यापारः । व्यापारश्च नित्यं साश्रय एव । निराश्रयस्य व्यापारस्यासंभवात् । तथा च यद्याश्रय एव न स्याचे द्धावनाऽस्तितामेव न मृतिपद्यत इति भावनाऽऽत्मस्व-स्वरूपसामाय कर्तारमाक्षिपत्याक्षेपादेव कर्तृकर्पणोः पतिपत्तिसंभवे किमिति तद्वा-चकत्वमारूयातस्य कल्पनीयमित्येवंरीत्या भीमांसकैः प्राधान्याद्भावनाया आरूपा-तवाच्यत्वं सिद्धान्तितम् । एवं सति यदि उपर्युक्ता भाट्टरीतिराश्रीयेत तदा-आ-ख्यातेऽपि--तिङ्संज्ञकारूपातेऽपीत्यर्थः । तथात्वापत्ताविति । क्रत्संज्ञकपत्य-यवितङ्संज्ञकारूयातपत्थयानामपि कर्तुकर्मवाचित्वं स्वीकृत्य ताभ्यां कर्तृकर्भभ्यां स्वरवरूपलाभाषाऽऽक्षिप्तां कियामादाय तिङां कर्तृकर्भवाचित्वोपपत्तौ सत्यामित्य-र्थः । तत्रापीति । तिङ्संज्ञकारव्यातेऽपि, भावनायाः-व्यापारस्य, वाच्यत्वं-तिङ्वाच्यत्वं नैव सिष्येदित्यर्थः । तथा चान्यत्र वस्त्रस्वसिद्धान्तविरुद्धत्वाचि-रुका भार्टरीतिः कार्यमित्यादौ नाऽऽश्रियितुं युज्यत इति भावः। लिङ्गास-

( घात्वारुयातार्थानिणंयः )

भावनाया वाच्यत्वासिद्ध्यापत्तेः । अथ लिङ्गसंख्यान्वयानुरोधात्कर्नुर्वाच्यत्वमा-वश्यकिभिति तेनाऽऽक्षेपाद्भावनापत्ययोऽपि स्यादिति मनं तर्हि संख्यान्वयोअपनेरा-ख्यातेऽपि कर्ता वाच्यः स्यात् । पक्ववानित्यादिकालका-कान्वयानुरोधाद्भावनायाः अपि वाच्यत्वस्याऽऽवश्यकत्वाच्येति भावः । अभिना हेत्यन्वरममुख्यपः । तथा-हि—नस्वैभिनो नखिभनः, हरिणा वानो हिश्वान इत्यादो " कर्नुकरणे छता बहुलम् " [पा० सू० २—३—३२] इति समानो न स्यात् । पुरुषो राज्ञी

**रुयान्वयेति ।** पक्ववान् पक्ववती, पक्वस्तण्डुल इत्यादी विक्लिन्यनुकुलब्यान पारवद्भिनः पुरत्वेकत्वविभिष्ठश्चेत्र इत्यादिरीत्या भावद्योधोदयारपुरत्वादिन्धिक्षः-करवादिसंख्यान्वयाय करसु कर्नुकर्गादिवाच्यत्वमवश्यमाश्रयणीयभिरयर्थः । तेन-कर्तृकर्भादिना, स्वस्वस्वपनिस्वपकत्वेन व्यापारस्याऽऽदेशानत्वनीतिः स्यादिरयेवै मन्थते चेदारव्यातेऽपि एकत्वादिविधिष्टो व्यापाराअय इति चोवादेकत्यादि सं-रूपान्वयाय कर्तृकर्मणी वाच्ये स्थाताम्, पक्ववानित्यादी भूनकालिका देवदनक-र्वृको व्यापार इति योधानुरोधेन व्यापारे विशेषणतया कालस्य कारकस्य चा-न्वयदानार्थं भावनाया अपि वाच्यरवमवश्यमङ्गिकरणीयं स्यादित्यर्थः। क्रतस्य-पीत्यापेना धातोवर्थापारवाचकत्वावश्यकत्वे समुचितं हेत्वन्तरं पद्शैयनि-तथा हीत्यादिना । नखार्भिन इति । व्यापारजन्यदिवास्त्रनं भिद्दिवास्यर्थः । कर्भणि कमत्ययः। नखेरिति करणे तृतीया । तथा च नखकरणकव्यागारजन्य-विदारणाश्रयो हिरण्यकशिपुरिति बाधः। तत्र कराति कियां गनपनीति ब्यू-त्पच्या क्रियाजनकस्य कारकत्त्रपतीतेः क्रियायाश्च जन्यत्वपनीतेर्जन्यक्रियाया जन नककरणकारकसाकाङ्क्षःवाजनककरणकारकस्य जन्यकियासाकाङ्क्षस्याच पर-स्परमन्वयेन सामर्थ्याद्वैयाकरणमते नखभिन इति समास्रो भवति । एवं हरिनात इत्यत्रापि समास उपपाद्यः । भीमांसकभवे तु तिङामेव भावनारद्वावपापारवाचक-खाद्त्र तिङ्भविन व्यापाररूपिकियाया अभावादरुणाधिकरणन्यायेन कारकाणां किययैवान्वयात्वरस्वरं तद्नन्वयेनासामध्यीन्तवभिन्नयोः करण धर्मकारकयोः स-मासो न स्यादित्यर्थः । समासामावे सहेनुकं इटान्तं पद्रांयनाह-प्रयो राज्ञ इरयादि । राजसंबन्धी पुरुषः, देवदत्तसंबन्धिनी अर्थित्येवमन्वये विवक्षित राज्ञी भावी इत्यनेन यथा समासी न भवति तथीः परस्परमनन्वयेनासामध्यीलद्वसासी. र्भिच इत्यादो समासो न स्यादिति भावः। सामर्थ्यमुपपाद्यितुं शक्किने-न चा-

( घात्बाख्यातार्थनिर्णयः )

भार्या देवदत्तस्ये यादिवदसामध्यति । न चाध्याहतिक्रियाद्वारा सामध्ये वाच्यम् , दध्योदनो गुडधाना इत्यादिवत् । अन्ययाऽत्रापि " अन्नेन व्यञ्जनम् " [पा॰ सू॰ २-१-३४ ] " भक्ष्येण मिश्रीकरणम् " [पा॰ सू॰ २-१-३५) इति समासो न स्यादिति वाच्यम् । तत्र विध्यानर्थक्यादगत्या तथास्वीकारेऽपि

ध्याह्रतेति । येन विना यदनुषपनं तत्तेनाऽऽक्षिष्यते इति न्यायेन नखैरित्यस्य करणकारकत्वेन कारकत्वस्य च कियाजनकश्वरूपत्वेन जनकत्वस्य च जन्यत्व-मन्तराऽनुपपन्नत्वात्तेन करणकारकेण स्वस्वरूपनिरूपकतयाऽऽक्षिप्यमाणां करोति-कियां गृहीत्वेत्यर्थः । सामर्थ्यमिति । अन्वययोग्यत्वरूपित्यर्थः । तथा च नखकरणकृष्यापारजन्यमेदाश्रयः = नखैः क्रत्वा मिन्न इति चाष्ट्रबोधजननाः द्ध्याहतिकयामादाय सामर्थ्यमुपपादनीयमित्यर्थः । एवमध्याहतिकयामादाय सा-मध्योपपाइने दृष्टान्तं पद्श्येयन्।ह—-दृष्योद्न ० इत्याद्विद्ति । दृष्ना ओ-द्नः, दृष्योद्नः । अनेन व्यञ्जनामिति तृतीयातत्पुरुषः । संस्कारकद्रव्यवाचकं तृतीयान्तमन्त्रेन समस्यत इति हि तत्सूत्रस्यार्थः । अत्र दध्नेति करणतृतीर्यान्तस्य विशेषणतया ओदनैऽन्वयस्य बाधाद्विभक्त्यर्थकारकस्य कियोपसर्जनत्वेन मतीति-नियमाद्विभक्त्यर्थकारकेण विना कियामनुष्पद्यमानेनाऽऽक्षिप्यभाणोषसेकाकियाद्वारा सामर्थ्यमङ्गिकत्य समास उपपादितः । एवं गुडधाना इत्यत्र मिश्रणिकवाद्वारा सामध्रमुपपाद्य भक्षेण मिश्रीकरणम् १ इत्यनेन समासो बोध्यः। दध्नोपसि-कः, द्धिकरणकोपसेकिकिपाजन्यफलाश्रय ओदनः, गुडेन मिश्रा धानाः, इति कमेण समासाधी क्रेयः। एवं चात्रानुपपत्त्याऽऽक्षेप एवाध्याहारगदार्थः। यदि चात्राध्याहत कियाद्वारा सामथ्याँपपादनं नाङ्गी कियेत चेदसामथ्यात्समासो न स्या-दिति स्पष्टमेव । एतद्वन्यखामिन इत्यादाविष अध्याहनिकयाद्वारा साम्थ्योपपाद-नमावश्यकमिति भावः । अनया रीत्या नखाभेच इत्यादी यद्घ्याहत कियादारा सामध्येषिपादनं तक युक्तिसहाभिति निराचष्टे- तत्र विध्यानर्थक्यादित्याः दिना। अयं भावः - अनेन व्यञ्जनभित्य।देरनुशासनस्य पद्विधित्वात्समर्थः पद्विधिरितिपरिभाषोपस्थित्याऽध्याहत्रियान्तभावभन्तरा केवलं स्वरूपण साम-ध्वैरहितपदानां द्ध्यादीनां निरुक्तसूत्रेण समासाविधानानुपपत्तेरगत्या दध्योदना-द्विष्याह्ताकियाद्वारा सामर्थ्यापपादनेन समासाङ्गीकारेऽपि हरिणा छतं हरिछत-

( घाट्यास्मातार्थनिर्णयः )

हरिक्टतिमत्यादौ साक्षाद्धात्वर्थान्वयेनापपद्यमानस्य कर्तृकरणे इत्यस्या ५० क्षेपेण पर-म्परासंबन्धे प्रवृत्त्ययोगात् । न चैकस्यां क्रियाय। भन्वियत्वभेव सामध्यामिति श-द्भुन्यम् । असूर्ये पश्या इत्यादे रसमर्थसमा सत्वाना पत्ते :। इष्टापन्ते कनः सर्वे मृतिक-मित्यव मीनांसकमते अपे क्रवाने व्यागारवा नकत्वा तानिस्ह पनकर्तृत्वे हरी साक्षादि -द्यते । तथा च पत्याक्षच्या कत्वत्ययपकतिभूनधानूषस्थाप्याकियानिरद्यितकर्वकर-णवाचकतृतीयान्तं छद्नतेन समस्यत इति कर्तृकरणे छतेरपस्याधितिकषामनन्मा-इत्येव साक्षाव्यात्वर्थान्त्रयेन शास्त्रस्य चरितार्थत्वेन कर्तृत्वाद्यन्यथानुषपत्त्याऽशक्ष-प्यमाणस्वकर्त्कादिकियाजन्यत्वयरमारासँगन्धमादाय हरित्रात इत्यादी तत्मवृत्ते-रयोगात, मुरूपामाव एव गीणग्रहणं युज्यते नान्यधेत्यधीदिनि भावः । नखाभिन इत्यादी भीगांसकरीत्या सामध्यांपपादनगाशङ्कते--न चैकस्याभिति । एक-स्यामेव कियायां कर्मादिभावेन यद्र्थयोरन्वयस्तयोः पद्योस्तद्वैकिकियान्वयित्व-भेव सामध्यमिति मीमांतकेरङ्गीकतम् । अत एव नीलोहरलामित्यादी समातः सि-ध्वति । एकिकयान्विधत्वस्वयसामध्यीनाश्रयणे तु नीलोत्यलभित्यादी सामध्यीमा-बारसमासो न स्यात् । तथा हि——नीलशब्दोऽन्वयव्यानिरेकाम्यां नीलगुगपरः । उत्पलकाब्द्स्तूत्पलत्वविशिष्टद्वपपरः । अथवा सोऽप्याकः यविकर्णन्यायनोत्पल-स्वजातिपरोऽस्तु । उभवधार्था भीलोतःलशब्दयोः सामानानिकरणीन ।रस्वर-मन्वयस्य बाधेनासामध्यात्समासो न पामाति । उतालगरिन इत्युतालस्य कर्न्त्वेनान रित्रिक्यायामन्वयः, ताहकोत्पलनिष्ठं च नीलस्वाभिन्याश्रपद्वारा नीलस्याति त-धाऽस्तिकियायामन्वयः। अथवीत्पञमुद्दिश्यास्तीति सना विचीयते, तादशतना-मृद्धिश्व तदाश्रमत्वेन नीलगुगी विधीयत इत्येकस्यामस्तिकियायां कारकमावेनीहे श्यविधेयभविन वाडन्वयाची होत्पल शब्द योरिक कियान्व थित्वार नक सामर्थ्य सस्वारस-मासी निकीध इत्यादि वदद्वयी भीमांसकेम्यी नभीक्तु। नथा च पक्रनेशि नी. क्तप्रमारासंबन्धेन तथोरन्वयः, किंतु एकिकियान्विधिरास्करेनेव सामध्यै तक्त न-सीरित्यस्य करणावेन करोतिकियायामन्वयादिक इयस्य च नम्यामेव कर्पत्वे-(स्वनिष्ठविद्रारणजनकृत्वे)नान्ववाद्रशीति न समासान्।गानिरित्याभयः गङ्किनुरिति भावः । तदेतद्दूषपति -- असूर्यपरुषा इत्यादिना । अस्रिललाटपोर्द्वशिव-वीः, इत्यस्यायमधः -- असूर्व ललाटे च कर्षण्युपपदे हते सावेश्व स्वश् स्यादिति । तथा बासूर्यशको उपादे दशेः खशि शिक्यत्याव्याप्यति प्रशादेशे, अरुदिय-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

येत्यत्र कतः सर्वमृश्तिक इत्यापतेः। न चात्र समासविधायकामावः। "सह सुपा" [पा० सू० २-१ ४ । इत्यारम्मात् । अत्यथाऽत्तमर्थतमासोऽपि विचायका-दजन्तस्येति पूर्वपदस्य मुमागमे असूर्यपश्येत्यस्य सिद्धिः । सूर्यकर्मकद्शीनामाववन्त इति बोधः। असमर्थेति । असूर्वेपश्या राजदारा इत्यत्र दर्शनिकियाया एवा -भावबोधेन सूर्यशब्दा नि नञ्छस्यान्वयविरहादसपर्धममा प्रत्वेनामिपती भाष्यका-रादेरिस्पर्थः । अनापत्तेरिति । तव मते तद्सपर्यसमासस्वै भन्नेत । सूर्ये न पश्यन्तीत्यर्थे नञ्चर्यमसज्वमितवेधस्य दर्शनिकवायायन्वयास्तूर्यस्यापि तस्यामेव कर्मतयाऽन्वयादेकिकियान्वियत्वरूपसामध्येसत्वादित्यर्थः । इत्यादेरित्यादिना अ-शाख्भोजीत्यादिश्रीहाः । श्राद्धं न भृङ्के इत्यर्थेन तस्याप्यसमर्थसमासत्वात् । ननु दर्शनिकयायामेवोभयोरन्वयाद् भवत्वसूर्वे १२ वेत्यादेः समर्थं समासत्वं का हानि रिति चेदाह--इष्टापत्तावित्ति । कतः सर्वो मृत्ति रुपा इतार्थे कतः ' सर्वमृ-तिकः १ इति सर्वमृतिकयोः समासापतिः । मृत्तिकायाः करणत्वेन, सर्वशब्दा-र्थस्य च कर्भत्वेन कृषात्वर्थेऽन्वयंनैकिकान्वायित्वरूपसामर्थ्यस्वादित्यर्थः । अ-स्मन्मते तु मृत्तिकायाः करणकारकत्वेन कारकस्य च कियंथेवान्वयानियमात्सर्वशः •दस्य कियाकाढ्रत्वाभावेनान्वयायोग्यतयाऽस<sup>्</sup>मध्यीकेव समासो भवतीति भावः । सामध्यभावादेव च सर्वेश्वर्भणा कृत इत्यर्थे 'सर्वेचर्भणः ? इति निवातनात्समास इत्युक्तं सर्वचर्मणः ऋतः खखञाविति सूत्रे । नन्वेकिकियान्वयित्वेन सर्वेमृतिक-योः सामर्थ्यसत्त्वेऽपि कर्तृकरणे छतेत्यनेन करणतृतीयान्तस्य छद्नतेन समास-विधानेन सर्वशब्दस्य छद्नतत्वाभावात्समासविधायकामाप्तया समासो न स्यादि-त्यार्शेङ्क्याऽऽह- न चात्रेति । सर्वमृत्तिक इत्यत्र समासविधायकाभावो नैव सुपा ' इत्यस्यैव विधायकस्य सत्त्वादित्यर्थः । ननु सह सुपेत्यस्य समासविधा-यकत्वाभावे का हानिरिति चेत्तनाऽऽह--अन्यथेति न स्यादिति । तथा चा-समर्थसमास इत्युक्तिभीष्यऋदादेनं संगच्छेतेति भावः । ननु सिद्धान्ते सह सुभेत्य गतिकगतित्वात्समर्थपरिभाषाविषयत्वाच नात्राऽऽश्रीयते । अन्यथा द्वितीया श्रि. वेत्यादिसूत्रैस्तत्तत्समासाविधानं व्यर्थे स्यात् । सह सुपेत्यत्र समर्थपरिभाषानुपस्थि-विश्व कल्पनीया स्यात् । असमर्थसमास इत्युक्तिस्तु निपावनात्समास इत्येवंपरवया निर्वाद्या । तथा च विधायकाभावद्नाभेधानाद्वा सर्वमृत्तिक इति समासो न स्या-

( धारवास्याताश्रीनिर्णयः )

भावान्त स्यादिति । किं च सायनायास्तिङ्गर्यते मानयति घटामिनिवद्भवति घट-मित्यपि स्यात् । वात्वर्थक्तलाश्चयत्काकर्मत्वनन्तात् । न चाऽऽक्यातार्थव्यापा-राश्चयत्वेन कर्नृत्वान्तरमंज्ञया कर्मनंजाया चावान्त दिनीयेति यान्यम् । आग्व्या-हार्थव्यापाराश्चयत्वस्य कर्नृत्वे पाचयति देवद्भो विष्णुः भन्ने शे यत्र विष्णुभिन्नस्या-

दित्याद्ययवानाह—-किं चेति । भावयति घटमिति । भावनायास्तिकृताच्यावे फलमात्रं धातोरर्थः । तथा च भूधातोरुत्र, तिर्थः । णिजर्थेश्व व्यापारः । तस्य चानुकूलतासैसर्गेणोत्पत्तावन्वयः । उत्पत्त्यनुकूलो ब्यापार इत्यर्थः । तथा च भा-वयति घटमित्यत्र णिजर्थवयापारजन्योत्यत्त्याश्रयत्त्रादृष्टरय कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया यथा भवति तथा भवति घटः इत्यवापि भूवा किलानिर्यः । तिङ्ख व्यापारोऽर्थः । अनुकुलनासंसर्गगान्वये उत्पत्त्यनुकुलो व्यापार इत्यर्थः संपन्नः । तथा च तिङ्केंव्यापारजन्योत्पन्याश्रयत्वाद्घरस्य कर्षसंज्ञायां दिनीयात्वनी भवति घटः इत्यस्य स्थान भवति घटीभीत स्यान् । धात्वर्थफलेनि । उभयत्रापि घ-टस्य भूधात्वर्थोत्पत्तिरूपफलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञायाः सन्दादित्यर्थः। एवं भाव-नाषाः मत्ययार्थतावादिमनोपरि वयाकरणेईन दूरणमृदर्नुभागद्कने -न चाऽऽ रुयातेति। अयं भावः -- णिजन्ते पयाजकः यापारा णिजधः, स एव णिज-न्तोत्तरतिङ्गत्ययेनानूद्यने न तु पयोज्यव्यापार उच्येत । अणिजने तु निङ्गत्य-येन पर्याज्यव्यापार अपल्यायते । ए । च दृष्टान्तदृष्टिनिक्यं विषर्भ । तथा च घटं भावयतीत्यत्र घटस्य कर्नृत्वाभावे सति णिजर्थेऽयापारनिरापिने कर्मेत्रं निरपवाद्मिति द्वितीया भवति । घटो भवतीत्यत्र त्वाकृपातार्थव्यापाराभयतया कर्तृंसैज्ञया बाधितत्वाच घटस्य कर्पत्विभित्यर्थं इति। विषाकरगमाद्तरदृष्यित--आरूयातार्थव्यापारेति । अण्यन्त( शुद्धः )नानुसम्भिव्यासनाम्व्यानार्यव्यापा-राश्रयस्य कर्नृत्व इत्यर्थः। पाचयति देवद्त इति । पचनि विष्णुपित इ-त्यण्यन्तावस्था । पाचयति देवद्नी विष्णुमिनेगेति एयन्नावस्था । तन प्यन्नाव-स्थापामारूयानार्थेव्यापाराश्रयत्वेन विष्णुभित्रस्य कर्नृत्वे र्रीपे एयन्तर्थके विज्ञाना-च्यमधीजकव्यापारस्यैवाऽऽरूपातम यथेनामियानात्ताह गारूपातार्थेव्यापाराश्रमश्येन मयोजकदेवदत्तरपैव कर्तृत्वं स्यान तु पयोज्यस्य विष्णुविशस्य एयन्त्रवातुसमामिः व्याहतारव्याताधेव्यापाराश्रयस्वाभावात्। तथा च विष्णुभित्रस्य कर्नृसंज्ञाया अ-भावेन कर्तृकरणयोस्तृतीयेति तृतीया न स्यादित्यनिष्टापात्तारित्यर्थः । मन्यते तु न

( घात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

कर्नुतापत्ती तृतीयानापत्ते:। यामं गायति देवदत्ती विष्णुमित्रामित्यत्र विष्णुमि-दोषः । विक्कित्त्वनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः पानयनेर्यः । तत्र णिच्पकृतिमूत-पच्यातुवाच्यव्यापाराश्रयत्वेन विष्णुपित्रस्य कर्तृत्वाच्चतीयोपपत्तेः सुवचत्वात् । यामं गमयतीति । णिजन्तस्थले पूर्वोक्तरीत्या मयोज्यस्य विष्णुनित्रस्य कर्तृ-त्वाभावेन कर्नृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयस्य कर्तुरीवितत्ततमित्यनेन विहिता कर्प-संज्ञा विष्णुनिचनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयस्यापि ग्रामस्य न स्यात्। ग्रामं गच्छति विष्णुमित्र इत्यण्यन्तस्थले मीमांतक्रमते विष्णुमित्रस्याऽऽख्यातार्थव्यापाराश्रयतया कर्नुसँज्ञायां तादृशकर्नुनिष्ठव्यापारजन्यधात्वर्धसयोगफलाभयस्य प्रापस्य कर्षसै-ज्ञायां सत्यां यथा गमिकर्षना भवति तद्वणिणजन्तस्थ छे विष्णुमित्रनिष्ठव्यापार-जन्यधारवर्धंसवै।गफलाश्रयस्यापि ग्रामस्य गमिकर्पता (कर्तृनिष्ठव्यापारजन्यगमि-धात्वर्धसयोगरूपफलाश्रयता) न स्यात् । तदानीं विष्णुपित्रस्य पूर्वोक्तरीत्या कर्न-संज्ञाया अभावात् । ततश्च ग्रामशब्दोत्तरं द्वितीया न स्यादिति भावः । ननु वै-याकरणमते अपि कर्तुरी िसततमामिति सूत्रे कर्तृपदं न कर्नु संज्ञापरं किंतु स्वतन्त्रमात्र-परितरयवश्यं वक्तव्यम् । अन्यया देवदत्तो विष्णुभितं यानं गनयतीत्यत्र प्रयो-ज्यस्य विष्णुभित्रस्य गतिवुद्धीतिसूत्रेण कर्षसंज्ञाया विधानेन कर्तृसंज्ञाया विरहा-द्यामस्य कर्भंज्ञानापत्तेः। तथा च ममापि मते नायं दोष: -- मयोज्यस्य वि-प्णुमित्रस्य धारवर्धसयोगानुकूलव्यापाराश्रयत्वरूपस्वातन्त्र्यसत्त्वादिति चेन । भी-मांसकस्य तव मते आरू शातार्थव्यापाराश्रयत्यस्यैव स्वातन्त्र्यपदार्थत्वात् । कार-कमात्रे धारवर्धफछानुकूछव्यापारसत्त्वेन स्वदुकस्वातन्त्र्यस्य कर्मादावतिव्याप्तरवा-दिति बोध्यम् । ननु णयन्तधातुसमाभिव्याहतस्याऽऽरव्यातस्य पयोज्यपयोजकैतदुभ -यनिष्ठव्यापारवाचत्वं स्वीकियते । ततश्चाऽऽख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वेन पयोज्यमयो -जक्योरुभयोरि कर्नृत्वं सिध्यति । तेन च पाचयति विष्णु पेत्रेणेत्यत्र विष्णु पि-त्रस्य कर्तृत्वात्तत्र कर्वरि तृतीया सिध्यति । सिध्यति च यामं गमयतीत्यत्र मयो-ज्यकर्तृविज्णु मित्रानिष्ठव्यापारजन्यधात्वर्थं सैयोगरूपफ अश्रयत्वेन यामस्य गमिकर्म-ता चेतिचेच । घट मावयतीत्यत्र मयोज्यस्य घटस्यापि आल्यातार्थव्यापाराश्र-यत्वेन कुलालस्येव कर्तृतापत्ती कर्भसंज्ञां बाधित्वा परत्वात्कर्तृसंज्ञैव स्यात् । तथा च घटो भवतीत्यत्रेव भावयति घटमित्यस्य स्थाने भावयति घट इति मथमा स्यात् । उभयत्रापि घटे आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वसत्त्वादित्यर्थः । न

( घात्वाख्यातार्थानिर्णय: )

नस्याकर्तृतापत्ती आमस्य गमिकर्पनानामतेश्व । तथा च मामाय गपयि देवद्त्ती विष्णुभित्रमित्यपि न स्पान् । "गत्यर्थकर्पाणि द्वितीयाचनुष्टर्पे चेष्टायामनष्टव-ष्विन ११ [पा० सू० २-३-३२] इति गत्यर्थकर्पण्येव चनुर्थीविश्वानान् १ एतेन णिजन्त आरूपानार्थ उभयं तदालयत्वादेवदनयज्ञहत्त्योः कर्नृते यपास्तम् ।

च पयोजकनिष्ठगिजर्थव्यापारजन्ययात्वर्यस्योगफलाभयत्वेन मामस्य कर्मत्वं सं भवति तत एव च दिवीया निर्वहनीति वाच्यम् । तथा सनि म्रामस्य गिजनन-कर्यत्वेऽपि गमिकर्भत्वाभावस्य तद्वस्थत्वादिति भावः । ननु म्रायस्य गमिक्यं-त्वाभावे का हानिरिति चेत्तनाऽऽह--तथा चेत्यादिना । इत्यपि न स्या-दिति । मामाय गमयनीति मामस्य गमिकर्नत्वामावे गत्यर्थं हर्मगीति चतुर्थंभि मामपदोत्तरं न स्पादित्यर्थः । मानपदात्तरं चतुष्टर्यमाने कारणपा : -- मत्यर्थकः र्मणीति । अध्वानिचे गत्यर्धकर्गाण द्वितीयाच्यूर्थी स्तश्चेत्रायां महत्राभिति त-त्सूत्रस्यार्थः । त्वन्भते गत्यर्थकर्भत्वं च संयोगस्यगत्।र्थकवानुसम्भिव्याद्दनात्व्या-तार्थेव्यापाराश्रयस्वकर्तृनिष्ठारूयातार्थव्यापारजन्यकलाश्रयत्वेने रछाविषयत्वस्यं वाच्यम्। गम्तः गरी, शल, हल, पर्तः गरी, अट, पट गरी, रिव, अधि ग-त्यर्थाः, एवमादिर्गत्यर्थको यो धातुस्तादशयातुसपिष्टवाहनं यदारूपानं तिकृत-त्ययस्तद्र्यो यो व्यापारस्तदाश्रयः कर्तां, तादशकर्तृतिष्ठो यो व्याधारसञ्जन्यं य-रसंयोगक्षपधानवर्धफलं तदाश्रयन्त्रेनेच्छाविषयो। यद्मापादि तद्गत्यर्धक्षं भगति मीर्मासकमतेनेत्यर्थः । तथा च पयोजकनिष्ठामिनर्थः यापारनयोज्यगमिश्वात्वर्धः संयोरकाफलाभवत्वेन मानस्य णिजनाकर्मताद्दितीयोपवसावति, णिजनतस्य-भिव्याह्यारुवातपत्ययस्य पर्वाजककर्तुनिष्ठणिजर्वव्यापासाभित्राधित्वेन पर्वोज्यस्य कर्तृत्राभाव।त्याद्यार्क्यातार्थेव्यापाराश्रयरूपकर्तृनिष्ठव्यापारजन्यगापिवात्वर्थसंयोग-रूपफलाभयत्वात्मिक। गमिकमैता मामस्य न संभवतीति ,गत्यर्थकभैणि विहिना चतुर्थी तत्र नेव स्यादिति भावः । अनेदं बोध्यम्-मायस्य विष्णुभित्रनिष्ठः व्यापारजन्यवात्वर्थंसयोगफ्छाश्रयत्वेऽपि विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वाभावेन कर्नुमिष्ठव्या-पारजन्यधात्वर्थंफलाभयत्वं नास्ति । एवं च विशेषणाभावमयुक्ते विशिष्टाभावः । दण्डशून्ये पुरुषे दण्डी पुरुष इति व्यवहारामाववदिति । एतेनेति । मामायेति चतुथ्यैन्तपयोगानिवीहेणेत्यर्थः । उमयमिति । पयोज्यपयोग होभयनिष्ठव्यापा-रद्वयमित्यर्थः । अपास्तमिति । गमयतीत्युकारूपातस्य णिजन्तधातुयुक्तवेऽपि

## वैयाकरणभूषणसारः

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

किं च तिस्मिनमयोगे य आरूपातार्थ इत्यस्याऽऽवश्यकत्वेनाऽऽरूपात शून्ये देवदत्तः

गत्यर्थकधातुयुक्ततामावेन प्रयोज्यस्य गत्यर्थकधातुयुक्तारूपातार्थव्यापाराश्रयत्व-रूपगत्यर्थकर्नृत्वाभावाद् गत्यर्थकर्मत्वानापत्तौ चतुर्ध्यनुपपत्तिताद्वस्थ्यादिति भावः। किं च णिजन्तस्थ श्रीयारुयातस्य पयोज्यपयोजको भयव्यापार वाचकत्वपङ्गी क्रय विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वोपपत्तावपि तद्गतकर्तृत्यस्याऽऽख्यातेनाभिहितत्वाद्देवदत्तपदो-त्तरिव विष्णुभित्रपदोत्तरमपि प्रथमाया एव पाष्ट्या तत्र तृतीयोपपत्तेरत्यन्तासं-भवात्। अपि च प्रामं गमयति देवदत्तो विष्णुभित्रामित्यत्र गतिबुद्धीतिसूत्रेगाणौ कर्तुर्विष्णु भित्रास्य णौ कर्भसंज्ञां विधाय कर्तुरी िसतत भित्यनेनैव सिद्धे गतिबुद्धी-ति सूत्रं नियमार्थमित्युक्तं भाष्ये । तत्रोद्देश्यत्वस्थलामार्थमात्राय गमवातू-पात्तमधानभूतव्यापाराश्रयत्वेन विष्णुमित्रस्य कर्नुसंज्ञा पाप्ता कर्तुरीप्सिनेति कर्म-संज्ञा च नाप्ता, तयोर्मध्ये परत्वात्कर्भसंज्ञां बाधित्वा कर्तृसंज्ञा स्याचद्वाधनार्थं ग-वीतिसूत्रमावश्यक्रिति तस्य नियमार्थकत्व प्युक्तिनिया शङ्क्य पयोजकव्यापार-स्यान्यानधीन त्वलक्षणमार्थपाधान्यं शाब्दपाधान्यं चास्तीति तादृशपाधान्यानुरो-धेन माप्तकर्भसंज्ञायाः पाबल्यात्कर्तृतंज्ञा नैव पामोतीति विपतिषेष एव नास्ति । ततश्च निरपवाद्त्वात्कर्तुरीप्सितेत्येव सिद्धे गतीतिसूत्रं नियमार्थापिति सिद्धान्तित-म् । एवं सति णिजन्तस्थलीय। ख्यातस्य पयोज्यपयोजकोभयव्यापारवाचकत्वे आरव्यातार्थव्यापाराश्रयत्वस्योभयोरपि समानत्वेन मयोज्यं पति प्योजहस्य पा-धान्यानुषपत्तेः, हेतुपति चेतिसूत्रानुसारेण पयोजकव्यापारस्य णिज्याच्यत्यावगः मेनाऽऽख्यातवाच्यत्वानुपपत्तेश्वाति भावः । ननु गत्यर्थकर्मणि पत्ये शेते, इतिवच्च-तुर्धी सावित्वा गत्यर्थकर्गणीति सूत्रं भाष्ये पत्याख्यातम् । तथा च ग्रामस्य गत्यर्थकर्मत्वाभावेऽपि न क्षतिरित्यत आह--किं चेति । तस्मिन् प्रयोग इति । आरूपात-तद्र्थंब्यापाराश्रययोरेकवाक्यस्थत्वे सत्येवाऽऽरूपातार्थव्यापा-पाश्रयस्य कर्नुत्विमत्यवश्यं वक्तव्यम् १ अन्यथा घटो विद्यते इत्यत्रत्यं ताहश्-व्यापाराश्रयत्वमादाय धटं करोतित्वत्र घटपदोत्तरं पथमापत्तिः स्यात् । तथाचा-ऽऽख्यातविरहिते देवदत्तः पकेत्यादिवाक्ये कदर्थकर्तुरेकशाक्यस्थाख्यातार्थःवापा-राभयत्वाभावेन देवदत्तस्य कर्तृत्वं न स्यात् । एवं च छदर्थकर्तरि कर्तृत्वलक्षण-स्पाब्याप्तिर्द्विषारिहरेत्या श्रयः । नन्वाख्यात शून्यस्थ छेऽपि पथानानुरोधेन तिङन्ता-इयाहार आवश्यकः । अन्यथा 'तिङ्समानाधिकरणे मथमा ' इति विहित-

( धारवाख्यातार्थनिणंयः )

पंकित्यादी देवदत्तस्याकर्तृतापचेरिनि दिक् । सुत्रानुपपत्तिमपि मानत्वेन पदर्शय-जुकार्थस्य स्वोत्मेक्षिनत्वं निरम्यनि—कि चेति । यानुसंज्ञायियायकं " भू-वादयो धातवः " [पा० मू० १-३-३] इति सूर्व, तत्र मूध वाश्वेति मथमायाः साधुत्वं न स्यात् । एवं च देवदनः पक्तियवास्तीत्याद्यव्याहाराहेव-दत्तस्य कृत्वो । पति चेन । एवं सत्यि अस्यानुनिरूपितकर्नृत्वोषपसावि-पच्चातुनिरूपितकर्नृत्वानुपरानिस्तद्वस्थैरेति पक्तेत्यन पच्चानोः कारि नुच्यत्य-यानापत्तेः । ननु यद्धानुनकृतिकारण्यामार्यज्यासाराभ्यस्यं यस्य गृहीनं तस्यिकार्यं तद्वातोः कत्पत्ययो भवति इत्येनावानेन कर्नार छत् इत्यस्यार्योऽभ्युवेयते । देव-द्तः प्रविश्वित्व देवद्त्तस्य अन्यश्तुषकृतिकारूपानार्यव्यापासक्षयस्यं मृहीतामिति ताहको देवदत्तर्कोऽधै पच्यानीस्तृत मन्ययो भवनीति तद्यीः । यदा क्रायस्य पर्य व्यापरिष्टियर्थी १ इतिकियते । कर्तृकर्षक्षां कारकमावनीमयवाच कृत्वामित्यर्थः। तथा च पत्ययार्थव्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वे, यथा मेत्रः पचनीत्यादे। नेवादः, देवदत्तेन चैत्रः पाचयनीत्यादी णिजधीरव्यातार्थन्यापारयोराश्रयत्वादुमयाः कर्तृ-त्वम् । तथा देवदत्तः पकेत्यादी कत्नत्ययार्थव्यापाराश्रयत्वन देवदत्तादेः कर्तृत्व-मुपपन्तम् । एवं चाऽऽख्यातरहिने देवदत्तः पक्तियादे। न देवदत्तस्याकनुनापत्ति-रिति चेने:याह—-दिगिति । दिगर्थस्नु—-धात्वर्धकलपकार धानुकूलत्वसंसर्ग-कभावनाविशेष्यकवेषे धात्वारुपानानुपूर्वियानुरुद्दान् वर्षोर्हत्त्यं भीमांसकैरङ्गी-करणीय, वैदाकरणस्तु ताहनवाचे चाचानुपूच्या एव हेनुत्वमञ्जीकरणीयमिति ला-घवं भवति । एवं च टाघवाद्भावनाया वात्वर्यत्वमेव समझसं न परवयार्वत्विभिति भाव रति । किंच किये याद्यसरार्थस्यावतराणिकामाह-सूत्रानुपपर्नाति । व्यापारस्य वार्त्वर्थत्वे प्रमाणत्वेन सूत्रानुसानी पर्शयनित्वर्थः । स्वं त्रेक्सिन-त्वमिति । त्वकपोछकल्यितत्विभ यथः । व्यतारानिष्ठत्रानुराक्यत्वस्य निर्मुतः स्वभिति यावत् । निरस्यति—निराकरोति—किंचेति । ननु भूगादय इत्यस्य मुरादियेवाभिति बहुवीहिणा भूषभूतया धातुसँहाः स्यूनित्येवार्था न तु भ्वादिगण-पिंताः कियावाचका धातुसँज्ञा इति, नद्भे वक्ताव्हामावान् । क्यं नहिं भूषा-द्य इति निर्देशः ? नियातनात्म कलायां वकारामयः -- भूबादीनां वकारोऽषं पङ्ग-ठार्थः पयुःयने ' इति वार्तिककारैरुकत्वान् । पङ्गलार्थः ---पङ्गलसूचकः । यथाऽपूर्वस्य दध्यादेखीमी छोके मङ्गलसूचकस्तथेत्ययं । एवं च न सूत्रानुषप-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

दंदः। आदिशब्दयोव्यंवस्थापकारवाचिनोरेकशेषः। ततो भूवावादी येषाभिति बहुवीहिः। तथा च भूपभृतयो वासदशा धातव इत्यर्थः। तच्च कियावाचकत्वे-

तिरित्याशङ्कां निराकर्तुं तत्सूत्रार्थमाह --तत्र भूश्च वाश्चेत्यादिना । व्यव-स्थाप्रकारवाचिनोरिति । नियमेनावाधिसाकाङ्क्षप्रथमह्मपोऽर्थो व्यवस्था । यस्मात्पूर्वी नास्ति परश्चास्ति स मधम इत्युच्यते । अयं मधम इत्युकौ तत्रास्य किमवेक्षया प्राथम्यमिति नियमेनावष्याकाङ्क्षायाः सत्त्वाद्म्वादिगणपाठितवातु-समुदायापेक्षया भूवातोः पाथम्यमित्वर्थः । पकारः सादृश्यम् । तथा च निरु-कार्थयोद्देशेरादिशब्दयोः सह्तवाणाभित्यकशेषः । ततो भूवौ आदी येषाभिति बहुवीहिः। तत्र व्यवस्थावाचिन आदिशब्दस्य भूशब्देन पकारवाचिनश्च वाश् ब्देनेति यथ।संख्यं संबन्धः । ततश्च याद्दशः सूत्रार्थः संपद्यते तमाह--मूत्रमू-तय इत्यादि । तत्र भूशब्दो दिविधः । भूम्पर्थकः सत्ताद्यर्थकश्च तथा वाश्-ब्दे। अपि द्विविधः । विकल्पार्थको गत्याद्यर्थकश्च । तत्र द्विविधस्यापि वाशब्दस्य छिङ्गासंख्यानन्वस्यर्थकतयाऽसत्त्ववाचित्वेन तत्साहचर्थाद्मूशब्दोऽसत्त्ववाची सत्ता-द्यर्थको गृह्यते । स च कियावाची भवति । तत्साहचर्याद्वाराब्द्रोऽपि गत्याद्य-र्थक एव गृह्यते । तत्सादृश्यं च कियावाचकत्वेनेवत्याशयेनाऽऽह--मूले-त-च्चेति । वासादृश्यं चेत्यर्थः । कियावाचकत्वेनेति । वा गतिगन्धनयोः रिति । मृतेर्यथा तस्य गत्यादिरूपिकयावाचित्वं तथा भूपमृवीनामपि सत्तादिरूप-क्रियावाचित्वात्तात्सादृश्याभित्यर्थः । शब्दत्वेन सादृश्यग्रहणे तस्याव्यावर्तकत्वेन वा-दिशब्दस्य व्यर्थत्वापातिः। वाधातोरदादिगणे पाठेनादादित्वेन गत्यर्थकत्वेन वा साहश्याङ्गीकारे तु सकलम्वादीनां संग्रहरे न स्यादित्यव्याप्तिः । अतो व्याख्या-नांत्कियावाचकत्वेनैव सादृश्यं याह्मिति भावः। वावातीः वासादृश्यं पयोगमेदैन ज्ञेयम्। यथा वातीत्येनद्घटकवाशब्दस्य कियावावित्वं तथा वातः, इत्येतद्घ-टकवाशब्दस्यापि । पत्युचारणं शब्दमेदादिति तिद्धान्तादित्यर्थः । तेन मून्य-र्धकम् शब्दस्म विकल्पार्थकवाशब्दस्य च न धातुत्वम् । अन्यथा भूम्पर्थकम् श ब्द्स्य विकलार्थकनिपातवा शब्द्स्य च बातुरवेन पातिपदिकत्वामावारसुवभावे प-द्रवानापत्या भूरितष्ठति वा गच्छति वेत्यत्रातिङन्तात्पद्रात्परं तिङन्तं निहन्यते, इरवर्धकतिङ्ङतिङ इति सूत्रीण तिष्ठतिगच्छतिरूपयोस्तिङन्तयोनियातो न स्या-

( घात्वारूयातार्थानिर्णयः )

न । तथा च कियावाचकत्वे सति गणपिठतत्वं घातृत्वं पर्धवमन्तम् । अत्र हि कियावाचित्वमात्रोक्ती वर्जनादिक्तपिक्रयावाचके हिरुङ्नानेत्यादावातिन्याप्तिरिति भ्वादिगणपिठतत्वमुक्तम् ॥ ९ ॥

तावःमात्रीकी चाऽऽह--

मर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः । न हि तत्याठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फ्टम् ॥ ०॥

न्त्र स्याच भूक व्दात्सुण भुवाक द्याः पदत्वाभावादिनि भावः । एवं भूस्त्वा वा मा वा न पातियव्यतीत्यत्र 'त्वामी दितीयायाः, इत्यस्य पवृत्तिने स्यात् । भू-वाकाब्दभीः पद्त्वाभावादिति कोष्यम्। एवं च सुत्रास्य यःहशोऽधेः पर्यवसम्बस्तं परिष्करोति--क्रियाबाचकत्वे मतीत्यादि । अत्र परिष्कारे भ्यादिगणपठित-स्वद् हे विहाय कियावाच करवे धानु स्विमित्य की तु वर्जनादि किया बांच के हिरु इना-नेत्यादावतिव्याप्तिस्तद्वारणार्थे भ्वादिगणपठिततः निवेशितम् । वस्तुतस्तु हिरुगि-त्याद्यव्ययेभ्यः प्रनीयमानस्य वर्जनाद्यर्थस्य कियान्तराकाङ्क्षानस्यातिकयान्तराका-इत्शान्त्थावकनावच्छेदकरव्येण पनीयमानत्वाभावेन कि गावयेन नाहिन । किया-वाचकरवव्यवहाररत्वेशं कियामात्रविवेषणत्यासिङ्गाद्यनन्विथरवाच गांण इत्युक मागित्याभयेनाऽऽह--इत्यादाविति । आदिभन्देन भिर्म, इति मानार्थक-तङ आणवयित वट्टपनीत्यादेश्व संग्रहः । भिश्ये इत्यन एकारस्य धानुसंज्ञायां, आदेच उपदेशेऽशितीत्यात्वं स्यात् । तिङ्ग्तस्य तूपदे गमात्रान्याऽऽन्त्रपसिकरि रयेकारस्येव तदाविर्त्राया । तङामिस्तुन । उन्मर्थत्वादिनि याध्यम् । ननु अशिलीति पर्भृदासपक्ष इत पसत्यप्रतिषेत्रपक्षेत्रियः शिरानस्वयोग्यतैवाद्यस्वपन्ती निभित्तमिति पदि स्वीकियते तदा जिल्पस्त्वयोग्यनामावान्नाजाऽज्ययसनिगरिति चेत्रहांणवयति वद्यशीत्यादी धातुसँज्ञायां शास्त्रविषयतया साधुत्यापनिदांषः । आणवयति वट्टयतीःयनयोराज्ञातयति वर्नयतीति क्रमेगार्यः ॥ ५ ।

नन् ताई म्बादिगणपठितत्वं धानुत्वभित्धवे च्यतां पामनु कियावा चक्रवदलामिति चेदाइ---

सर्वनामाव्ययादीनामिति । गणपाठितस्यपाणीकी सर्वनामा भी या त-स्यापि धातुर्वं स्पात् । गगरिठतराय तुनमः नाहः स्टारारार्वे ॥ श्नी यौग्रहस्य स्वादिगणे भवेशे बाधकामावादिति भन्तः । भवतु धातुर्वं का हानिस्त आह्न-- ( घात्वारूयातार्थनिर्णय: )

गणपठितत्वमात्रोकौ सर्वनामा यो या तस्यापि धातुत्वं स्यात्। तथा च याः पश्यसीत्यादी " आतो धातोः " [ पा० सू॰ ६-४-१४० ] इत्यास्रोपाप-तिः । ननु सक्षणमतिपदोक्तयोः मतिपदोक्तस्यव ग्रहणान्न सर्वनाम्नो ग्रहणं तस्य स्राक्षिकत्वात् , इत्यत आह—-वेत्यादि । अव्यये वेत्यादावतिपसङ्गन्तादः -शातुरवे सत्याती धातोरित्यनेन ऽकारलेषे याः पश्यसीत्यर्थे यः पश्यसीत्यर्थे भसज्येतेत्यर्थः । इयं चानिष्टापत्तिर्रहर्षेकवशुष्कानुसारेण बोध्या । लाक्षणिक रवादिति । अत्र उक्षणशब्दो भागा, सत्या, इतिबदेकदेशशक्त्या उक्षणपति-पदोक्तपरिभाषापरः । ततोऽईतीत्यर्थे तदंईतीति ठञ्, सक्षण गतिपदोकगरिभाषा-विषयस्वादित्यर्थः । तथा च पतिपदोक्तस्य 'या ' इत्यस्यैव भ्यादिपदेन ग्रहणं न तु सर्वनाम्नो या इत्यस्य, तस्य सक्षणपवृत्त्यनुसंधानसंपन्नस्वरूपकृत्वादिति भावः । ननु धातुसँज्ञासूत्रे लक्षणपतिपदोक्तपरिभाषापादनमुनाऽऽतो धातोरित्यत्र ? तव पथमे तदापादनं न संभवति--नकारजावनुस्वारपश्चमी झछि धातुषु । स. कारजः शकारः श्रे र्षाट्टवर्गस्तवर्गजः ॥ धातुषु झल्परानुस्वारपश्चमी नकारजी । यथा-- संसु, अञ्चु, इत्यादि । शचपरः शकारः सकारजः । यथा-हिरेश्शे-वे, नश्चू इत्यादि । रेफनकाराम्यां परष्टवर्गस्तवर्गजः, यथा ऊर्णुञ्, ष्ठा इत्यादि । इत्यभियुक्तोकेः। एवं च येषां लक्षणपवृत्तिज्ञानोत्तरकालिकज्ञानविषयस्वरूपः करवं तेषामपि धातुपाठे पाठसामर्थ्येन धातुसंज्ञाविधौ सक्षणमतिपदोक्तपरिमाषाया अपवृतेः । द्वितीयेऽपि तदापादनमशक्यमेव । पशुषः, इत्याद्यसिद्धचापतेः । तथा हि--पशुं सनोवीति विश्रहे 'जनसनखनकपगमो विट् ' इति विट्पत्यये, वि-डूवने।रित्यात्वम् । ततः शसि आतो धातोरित्याकारलोपे पशुषः, इति सिध्यति । यदि त्व तो धातोरित्यन पतिपदोक्त एवाऽऽकारी मृह्येत तहा वा इत्याकारस्य डाक्षणिकत्वात्त छोपानापत्या पशुष , इति न सिध्येत् । यस्य रूपस्य छक्षण -पवृत्ति विना न संभवस्तस्यैव छाक्षाणिकस्य परिभाषाविषयत्वादित्यर्थः । नन्वेव-मपि क्तः शनः, इत्यादिसिद्धचर्यं वार्तिककता 'आवोऽनापः'इत्याकारेण परि णामितं सूत्रं, तत्कथं याः पश्यसीत्यत्राऽऽकारलोपस्य माप्तिरत आह—वेत्यादि । अन्ययं यो वाशन्द्रस्तन।तिन्याप्तिरित्यर्थः । अतिप्रसङ्गः इति । विकल्पार्थका-

१ ञ्च, च्च, अनयोः समाहारः श्वम् । द्वंदाच्चुद्० इति समासान्तष्टच् । ततः सप्त-स्येक्बचनं 'श्वे ' इति बें।ध्यम् ।

( चात्वारूयानार्थानिणंय: )

शस्यव गणेऽपि पाठेन निर्णयासंभवात तथा च विकन्मर्थको ,वानीति पयोगः स्यादिति भावः । न च गतिगन्धनाद्यर्थनिर्देशो नियापकः । तस्यार्थानादेशना-दितिभाष्यपर्यासे चनयाऽऽधनिकत्यसामा । १०॥

व्ययसंज्ञकवाशस्य महशस्यव वाशहःस्य भ्याद्गिम पार्टनान्यनग्यहमै विनिगमना-विरहेणाव्ययवाशब्द्स्यापि चातुःकापत्तिरित्पर्यः । धातुरवापना का हानिरत आह- विकल्पार्थको वातीति प्रयोगः स्यादिति । तथा च गत्पाद्य-र्थकस्य वातीति पयोगस्येष्टरवेऽपि विकल्मार्थकस्ताद्यः पयोगो नेष्ट इति भावः। उपलक्षणं चैति दित्याह——वा—-इत्यादाविति । आदिशब्देन सु इत्युपसर्गः। मा, माङ्, स्वरादी च संगृह्यन्ते। यद्यपि धानुष् षः पठितस्तथाशपि पयोगं मुगन्र एव धातुः। तथा च पत्तवाद्यर्थकत्तवनीनिषयाग्यच्छोपन यंकः स्वनीनि पयो-गोऽनिष्टः स्वादिति बोध्यम् । कियावानकस्वे मनियुक्ते तुन दारा भगति । ननु कियावाचकरवे सतीत्युक्ताविष वातीत्यच विकल्पयतीत्पवेवाव्य स्वागकदादिष विकल्परूपा किया पनीयन एवेति चेन्न । हिरुङ्गानेत्यादिम्य इव निपानवाग-ब्हारपंतीयमानस्य विकत्यार्थस्य कियान्तगाहाङ्कामन्त्रेन कियानागाहाङ्कानु-त्यापकतावच्छेदकरूषेण प्रतीत्यभावेन कियात्वाभावादिनि बोध्यम । नन् पद्य-व्ययानव्यययोरुभयोरिष वाशव्द्योधीतृत्वमिषेनं स्वानिहि नार्थनिर्देशन प-योजनै यतः स कृतस्ततस्ततसामध्यीदेवेवमवगम्यते यानिदिष्टाधीनामेव धानुत्वे भवतीति । गणे च गतिगन्धनपोरिव विकत्यार्थेन्यानिद्धाद्धिकार्थयवा-शब्दस्य धातृत्वं न संभवनीत्या गङ्कच मधादधानि—- न च गतिगन्धनेत्या-दिना । नियामक इति । अर्थनिर्देशनान्धर्यानिर्देशनायायार्थकर्म्यत वाश-ब्दस्य धातुसँज्ञा भवति, न त्वनिर्दिष्टार्थकस्य विकल्यार्थकवाशब्दस्यत्ववंशित्याऽ-धीनदेशस्य धातुसंज्ञानियामकरवं बे।ध्यम् । अन्वधा ताहकार्थनिद्धा व्यर्थः स्थादिति भावः । नियामकत्वं निराकरे।नि—नतस्येति । सनाधर्यनिर्दशस्ये-त्यथै:। अर्थानादेशनादिति। अर्थस्य--सत्तादेः, अनादेशनान्--अना-म्नानादित्वर्थः। भाष्येति । गुण्डमिश्रीत सूत्रस्थभाष्येत्वर्यः । आधनिक-त्वलामादिति । अर्थनिर्देशस्याऽऽधुनिकभीमसेनादिभिः पठिनत्यादिन्ययैः । मी-मसेनाइयो सर्थे निर्दिश्चिः। पाणिनिराचार्यस्तु भ्वेच इत्याद्यााठीदिनि भाष्य-वार्तिकयोः स्पष्टम् । अत एव धातुसँज्ञासूत्रे 'परिमाणग्रहणं कर्तंव्यनियानवधि-

( धात्वास्यातार्थनिर्णय. )

नन्वस्तु कियावाचकत्वे सति गणपिठतत्वं धातुत्वं किया च धात्वर्थ एव न व्यापार इति शङ्कां समाधत्ते—

धात्वर्थत्वं कियात्वं चेद्धातुत्वं च कियार्थता। अन्योन्यसंश्रयः स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् ॥ ११ ॥

यदि कियात्वं धात्वर्थत्वमेव तार्हे धातुत्वग्रहे तद्रर्थत्वरूपाक्रियात्वग्रहः, किया-त्वग्रहे तद्विच्छक्तवाचकत्वचितवातुत्वग्रह इत्यन्योन्याश्रय इति ग्रहपदं पूरिय-त्वा व्याख्येयम् । यथाश्रुते चान्योन्याश्रयस्योत्पत्तौ ग्रहे वा प्रतिबन्धकत्वाम्युप-र्धातुसंज्ञो भवति वक्तव्यम्, कुतो होतद्म्ग्रव्हो धातुसंज्ञो भवति न पुनर्म्वध- श्रव्दः 'इति वार्तिकं तद्भाष्यं च संगच्छते । अर्थानादेश्यनादित्यस्य सर्वत्रार्थां नादेशनादित्यर्थः । अत एव ' एवमर्थे खल्वप्याचार्यश्रित्रयति, क्वचिद्र्याना-दिश्चित क्वचित्र, इति नयोवारविश्चित्र '...इति सूत्रे भाष्य उक्तम्, अत एव च 'कुर्द, खुर्द, गुर्द, गुर्द, कीडायायेव' इत्येवकारस्य धातूनामनेकार्थत्वे ज्ञापकतो. का संगच्छते । तस्मात्कियावाचको धातुरिति सिद्धम् ॥ १०॥

अथ धातोवर्गापारवाचकत्वमसहमानो धातुत्वछक्षणकुक्षिपविष्टिकिया च धात्वर्थः फलनेव न तद्दितिको व्यापारो नाम किथिदिति मनुते। तथा च न भ्वाद्य इति स्वानुपपित्धीतोवर्धापारवाचकत्वे प्रमाणिमिति मीमांसकाराङ्कामवतरिणकामुखेनानूद्य निराकरोति—धात्वर्थत्वं कियात्वं चेदिति। अवावतरिणकायां 'किया च धात्वर्थ एव इत्यनेन धात्वर्थत्वमेव कियात्विपत्थेवं कियात्वछक्षणमम्युपैति राङ्कक इत्यार्थमाऽऽह—यदि कियात्वं धात्वर्थत्वमेवति। एवं कियात्वछक्षणेऽङ्गीछते तवान्योन्याश्रणदोषं वाक्यार्थज्ञानपतिबन्धकं पद्र्भयति—तहींत्यादिना। धा त्वज्ञाने धात्वर्थत्वक्षपित्याद्वज्ञानं कारणं, कियात्वज्ञाने च किमावाचकत्वक्षपद्यातुत्वज्ञानं कारणं वाच्यमित्यन्योन्याश्रयात्कियात्वं धात्वर्थत्वंपिति वाक्यान्य
कीद्दशोऽप्यर्थवोष उदियादित्यर्थः। मूछे—धातुत्वज्ञहे। धातुत्वज्ञाने। तदर्थत्वेति—धात्वर्थत्वेत्यर्थः। तद्वच्छिन्नेत्यादिः कियात्वावाच्छिन्नस्य कियाक्षपर्थस्य यो वाचकस्तिष्ठवाचकत्वविष्टतं धातुत्वज्ञानित्यर्थः । प्रहपदमिति। ज्ञानार्थकप्रहप्दमध्याहत्येत्यर्थः। यथाश्रुत इति। प्रहप्दानध्याहार
इत्यर्थः। उत्पत्ताचिति। यथा बीजाङ्कुरादेरुत्पत्तावन्योन्याश्रयः। अनादित्वात्तस्य परिहार इत्यन्यत् । यथा वा देवदत्तस्य यज्ञदत्ताद्, भज्ञदत्तस्य च देव-

( घात्वास्यातांथीनणंयः )

गमेनासंगत्यापत्तेः। न चान्यतभतं धानुत्वम्। " भूवादयः " इत्यस्य वैय-ध्यापत्तेरित्यभिषेत्याऽऽह—-अस्त्विति । व्यापारसंतानः किया, तदाचकत्वे

दत्तादिति परस्परस्मात्परस्परस्योत्पातिर्ने संभवति, परस्परोतानी पग्रातस्य कार्गा-रवं न संभवती वियावत् । अहे वेति । हलत्यपियत प्रिनदः सः । थया-इलदार्थज्ञानोत्तरमादिरन्त्येनेति हल्सँज्ञासिद्धः, हल्संज्ञासिद्धचुनरं च हलन्य-मिति इत्पदार्थज्ञानसिद्धिरित्येवं हलन्त्यमादिरन्येनेत्यनयोः परस्परसायेक्षत्येना-न्योन्याश्रयाद् बोबो न संभवति । परस्परज्ञाने परस्परस्य कारणत्वं न संभवति । कार्याव्यवहितनियतपूर्ववर्तिन एव कारणत्वं, तच्च देवदस्यज्ञदनयोरितद्यधंहरू पदार्थयोश्रीभयोर्न संभवतीति उत्पत्ती, महे चैवान्यान्याश्रयस्य प्रतिबन्धकत्विन स्यर्थः । अमंगस्यापत्तरिति । जलपवाहस्य नद्यादेराधारो भूमिः, मूर्वश्राऽऽ धारी जलिति मूभिजलपोः परस्परमाधाराविषमावः, यथा वा तन्तुषु पटः, पटे तन्तव इति द्विविधव्यवहारात्तान्तुपटयोः परस्परमाधाराधेयभावेन स्थितिदृश्यते तद्व-त्पक्रते धात्वर्धस्य किपात्वे किपात्वस्य धात्वर्थत्वे बाधकाभावाचिरुक्षधकेऽबी-धरूपदोषोद्भावनमसमञ्जसम् । महोत्पश्चिव्यनिरिक्तस्थलेऽन्योन्याश्रयस्य मतिबन्त्रः करवामावेनाद्वकरवादिति भावः। अन्योन्याश्रयं परिहर्नुपाशङ्कते —न चान्य-तमत्विमिति । यावन्तो धातुपदव्यवहार्यास्तदन्यतयस्यस्य धानुन्तं भागवर्धस्यं किपालम् १ इत्येतद्घटकधातुत्वं मन्ये । तथा च नान्योन्याभयसंभव इति भावः। तदेतरपत्याच्छे--वैयथ्यापत्तेशिते । तेदन्यतमत्वं पानुत्वपि यञ्जनी-क्रवे भूवादयो धावव इत्यनुकासनस्य वैयथ्ये स्या। धानोः कर्मण इत्यादी त-दन्यसमस्वरूपधातुत्ववती ग्रह्णेनेष्टसिखेरिति भावः। न च धानुपद्वपवहार्यत्येत-द्वटक्षातुषदार्थपरिचयार्थे तदावश्यकामिति वाच्यम् । व्यापार रूपिकयावाच करब-मन्तरा भूवाद्य इत्येतद्वाक्यार्थेचाधासंभवेन धातुपदार्थज्ञानासंभवार, दृन्यत पत्यसः -पधातुत्वस्य सुरगुरुणाऽपि ज्ञातुमशक्यत्वात् । अतः एवाभिषायादाह--अस्तृ यथाकरामिति । व्यापारसंतान इति । यथा चुल्लचाधिभयगमारमा च ल्ल्बबः अयण पर्यन्तो व्यापारसमूहः कियेतिप स्वाच्य इत्यर्थः । एवं स्वादिषु सर्वत्र भातुषु कियापदवाच्यो व्यापारसमूह ऊह्यः । फलव्यापारयोधीतुरिस्य करवात् । वाहकाकियावाचकरवे सवि भ्यादिगणपाठितरविषयेव भाष्यानसारि धानुत्वसभाग-

१ तद्दन्यतेमीतः धातुपद्व्यवहार्यान्यतमस्यर्थः।

( घात्वारूयातार्थानिर्णयः )

सति गणपिठतत्विभित्यर्थः । ननु सत्तादिन्फलांशानन्यतमत्वेनाऽऽद्दाय तद्दाचकत्वे सितं गणपिठतत्वं लक्षणमुच्यताम् । धात्वर्थत्वात्तेषां कियाशब्देन व्यवहारो भा-ष्यादौ क्रतोऽप्युपपत्स्यत इति चेचा । अन्यतममध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयतीति पयोगानुसारात्मवेशावश्यकत्वेन तद्रथंके वेत्यव्यय उक्तरीत्या गणपिठतत्वस्रोनाः तिव्याभेरिति ॥ ११ ॥

नन्वस्यैव धातुरवेऽस्तीत्यादी कियापतीत्यमावादस्त्यादीनां तद्वाचकानामधातु-त्वपसङ्ग इत्यत आह——

अस्त्यादाविष धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना । अन्यत्राशेषभावात्त सा तथा न प्रकाशते ॥ १२ ॥ अस्त्यादौ '' अस् भुवि '' इत्यादौ धर्म्यंशे धर्मिमांगे भाव्ये भाव्यत्वे ।

मस्तित्यर्थः । भूवाद्य इति सूत्रार्थितिषये राङ्को—ननु सत्तरिनिति । सताविक्कित्त्याद्यो ये फलांशास्तदन्यतमवाचकत्वे सित गणपितत्वं धातुत्विनित्यर्थः । लक्षणिमित्ते । भूवाद्य इति सूत्रजवाक्यार्थे रूपित्यर्थः । सत्तादिफलवाचकत्वेन वाश्वव्दसाद्दश्यं गृह्यते, न कियावाचकत्वेनेति ताल्पर्यम् । फलांशान्यतमवाचकत्वेत्युपादाने सूत्रवैयर्थ्यशङ्काशि नोदेतिति भावः । ननु कियावचनो
धातुरिति भाष्यव्यवहारः कथं संगमनीयः ? फलांशस्य कियात्वाभावाद्त
आह—धात्वर्थत्वादिति । यिकिचिनिष्ठव्यापारात्मकाकियाजन्यकलवाचित्वाद्धात्वर्थफलस्यापि गीणः कियात्वव्यवहार इति चेनेतन्द्रद्दितित्याह—अन्यतममध्य
इत्यादिना । विकल्पार्थकस्य विकल्पयतीति पयोगस्य दर्शनादिकल्पस्य प्रम्यापि
भवादिगणे प्रवेशावश्यकत्वेन गणपितिवाशव्यस्यादिकल्पादिकल्पार्थकत्वेत्यव्य स्थापि
भवादिगणे प्रवेशावश्यकत्वेन तत्र धातुत्वाविव्याप्तिर्दुरुद्धरत्वादिति भावः ॥ ११ ॥

रथेव धातुत्वे इत्यर्थः । एवकारेण फलमात्रवाचकत्वस्य व्यावृत्तिः । कियाप्र-तित्यभावादिति । अस्ति भवति विद्यते इत्यादितः सत्तारूपफलस्येव पतीति-र्जापते, न तु तद्विरिक्ताया व्यापारू पित्रवायाः । अत एव किं करोतीति किः पापश्चे पचतित्युत्तरवद्स्तीत्युत्तरं न, अस्तीत्यतः कियापतीत्यभावादित्यर्थः । अधातुत्वप्रसङ्ग इति । अस्त्यादीनां कियावाचकत्वाभावाद्वातुत्वं न स्यादित्य-र्थः । तत्त्र लडादिनं स्यादत आह—अस्त्यादाविति । धर्मिभागे—सत्ता-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

विवक्षितेऽस्त्येव पतीयत एवायपर्थः । स ततो गतो न वेति पत्रे महता यत्नेन तिष्ठतीति प्रयोगे सत्तास्वपक्रलानुकूला भावना पतीयत एव । उत्पत्त्यादिवोधने तु सुतरां "रोहितो लोहितादासी दुन्धुस्तस्य मुतोऽभवत् " इत्यादिदर्शनात् । कि चात्र भावनाविरहे लडादिव्यवस्था न स्थात् । तस्या एव वर्नमानत्वादिविवक्षायां

दिरूपे धर्मिणो भाग इत्यर्थः । सनादिफलरूपधर्मचितिवेऽर्थो धर्मी । धर्मी च सकर्भकस्थले कर्मग्दार्थस्तण्डलादिः। अहर्भेकस्थले तु फलस्य कर्नृनिउत्वातक-र्तुषदार्थो देवदत्तादिरेव यभी याष्यः । वस्तुतद् भाव्यं भावनापनीविजनकं न भवतीत्यत आह—-भाष्यत्वेनति । भावनास्वयव्यापारानिष्पाद्यत्वेनेत्पर्थः । वि-वक्षित इति । वक्तिभिष्टतः इत्यर्थः । फलनिष्यादकव्यापारस्य जिज्ञासितस्य इति फिलोडर्थः । तदेव जिज्ञासास्यकं पदर्भीयनुमाह—म ततो गतो न विति । गमिबातोर्भत्वर्याक्रमेंकेति करीर कः। विमागानुकूलो व्यासराज्य गमिबान्वर्यः। वत्नदेशाविकविमागानुकृ उद्यापारवाच वेति संगत्यवा।। तथा चान पश्चे प-वीयमानां व्यापारिवयमाजिज्ञातां सत्तानुकूलव्यापारकथनदारा निवरंपिनुमृत्तर-माह--महता यत्नेनास्तीति । प्रतीयत एवति । अत्र यत्नपदीपादानाधत्त-जन्या सत्तेति कथनाद्स् यानोः सत्तानुक्तो व्यापारीवर्षः ननीयन एवेत्पर्यः। न गत इत्यर्थपर्धवसानाज्ञिज्ञामानिवृचिर्भवतीत्यस्य प्रभोत्तरस्य । सुत-रामिति । उत्पत्त्राद्ययीवनक्षायापस्त्यादीनां व्यापारनात्र कृत्वधाव्यामिति वेषः । उत्पर्यनुकुल्ड्यापारमनीनेस्तत्र सर्वानुमयिष्यत्यान् । सन्। पैकत्वे क्विचिदेव ब्यापारमतीतिः, उत्पर्त्याद्यर्थकत्वे तु सर्वत्रेय व्यापारमनीतिरिति चावनाय सुन-रामिति तरबन्तोकिः । उत्पच्यादीत्यादिपदेन पराभवनीत्यत्र पराभवस्य संग्रहः । अस्त्यादेरः पत्त्यर्थकत्वे रामायणमयोगं प्रभाणयति --राहित०० इति । आ-सित्, अभवत्, इत्यनयोरुद्पद्यतेत्पर्थः । सत्तार्थंकत्वे अनुभवविरेशः। वंशाव-ल्यामुत्पच्यर्थस्यवानुभवसिद्धत्यादिति भाषः । अस्त्यदिः सनासमानाविकरण-व्यापारवाचकरवे मपाणानारमप्पाइ-कि चेति । लडादिव्यवस्था न स्या-दिंति। अस्त्यादेव्यापारावाचकत्वे वर्नमाने लट्, भूने लुङ्, भाविष्यति लङ्, इरपेवं लडादेव्यंवस्था न स्यादित्यर्थः। व्यवस्थायां कारणमाइ--तस्या एवः ति । व्यापाररूपिकयाया एवेत्यर्थः । वर्तमानादिकालवृतित्वेन विवक्षायां वर्ते -माने लडित्यादिना लडादिविधानादित्यर्थः । वर्तशनत्वादीनां कालगवत्वेन

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

तिद्विधानात् । " कियामेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य मेदिका " इति वाक्य-पदीयादिति । नन्वेवमस्तीत्यत्र स्पष्टं कुतो न बुध्यत इत्याह--अन्यत्रेति । अशेषमावात् , भावनायाः फलसमानाधिकरणत्वात् । तथा च भावनायाः फलसामानाधिकरण्यं सत्स्पष्टत्वे दोष इति भावः । नन्वेवं किं करोतीति पश्चे र्वानुभविसद्धत्वाद्वर्तमानांदिशव्दाः कालविशेषबोधकाः । तस्या एवेत्येवकारेण फलं व्यावर्थते । फले वर्तमानत्वाद्यनन्वयस्य पागुपपादनादिति भावः । तत्रैव मान-माह--क्रियाभेदायेत्यादि । भेदायेति चतुर्थी तादथ्ये, तुनर्थादिति वा बोध्या । वर्तमानःवादिविशिष्टिकियाया इतरिक्रयातो व्यावर्तनाय छडादिबोध्यः काल इत्यर्थः । कियामेदायेत्यस्य सर्वे वाक्यमिति न्यायेन सावधारणत्वाल्जडा-दिबोध्यः कालः कियाया एव भेद्कः । अतः कियायाभेव कालान्वयः । स्-प्तिङर्थसंख्या तु सर्वस्य = आख्यातमातिपादिकार्थस्य भेदिकेति वाक्यपदी-यार्थः। भूवादिसूत्रे भाष्येऽप्युक्तं—-नान्तरेण कियां भूतभविष्यद्वर्तमानाः काला व्यज्यन्ते । अरत्यादि।मिश्रापि भूतभविष्यद्वर्तमानकाला व्यज्यन्ते १ इति । अस्ति, अभूत, भविष्यतीति कालविशेषावगगादिति भावः । तस्माद्यद्यत्र किया न स्या-त्ताई लडादिकमपि न स्यादिति बोध्यम् । तथा च भाष्यकाराद्यनुभव एवास्त्या-दीनां व्यापारवाचकरवे पमाणामित्याशयः । अन्यत्राशेषभावादित्युत्तरार्धमवतार-थितुं शङ्कते--निवति । एवमिति । धातोव्यीपारवाचकःवे सतीत्यर्थः अशेषभावादिति । शेषभावः — पृथमावः । भिनाधिकरणानिष्ठत्वं, तद्भाव एकाधिकरणानिष्टत्वं तस्मान्, भावनाफलयोः सामानाविकरण्यादित्यर्थः । सा व्यापाररूपा भावना । तथा-- स्पष्टं न पका शते । तरस्पष्टत्व इति । भाव-नायाः स्पष्टं मतिभान इत्यर्थः । दोष इति । तथा च दूरत्वादिकांभेव फल-भावनयोः सामानाधिकरण्यं व्यापारस्तपभावनायाः स्पष्टपतीता पतिबन्धकिनित्य-र्थः । प्रश्न इति । व्यापारविशेषाविषयकपश्च इत्यर्थः । प्रवतीत्युत्तरवदिति । पचिधातोवर्गापारविशेषवाचित्वस्य सुपसिद्धत्वात्तस्य पश्चीत्तरत्वं युज्यत इत्यर्थः । उत्तरमपि स्यादिति । अस्त्यादीनां व्याणस्वाचित्वेऽपि अस्तीत्यस्योत्तारस्वं नेष्यते, व्यापारसामान्यवाचित्वात्तस्य, किमुन व्यापारावाचकत्व इति राङ्कका-श्रायः । सिद्धान्ती व्यापारसामान्यवाचित्वे अपि तस्ये।तरत्विष्टिनेवेत्याह--इष्टाप-

( घाट्यास्यातार्थनिर्णयः )

पचतीत्युत्तरस्येवास्तीत्युत्तरमपि स्यादिति चेदिधापत्तेः । आसन्नाविनाशं कंचि-दुद्दिश्य किं करोतीति पश्चा पच्यादिविशेषगोचर एवेत्यवधारणादस्तीति नोत्तर-मिति ॥ १२ ॥

ननु भावनायाः फलनियतसारकलाश्रयस्य कर्मस्यात्सर्वेषां कियावानकत्वे स-कर्मकतापत्तिरित्यत आह—

फलब्यापारयोरेकनिष्ठतायाभकर्मकः । धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहरतः ॥ १६ ॥ एकनिष्ठतायाभेकमात्रनिष्ठाःयां निकायिकरणापूर्तितायाभिति यावत् ।

त्ति । तद्वेष्टायितस्थलं द्वेषितः —आमञ्जिति शामित्याग्भयोत्तर्म्य सर्वसम्मतस्वादित्यन्ते । तथा चार्यादीनां व्यापारयाच हत्यमावरयकामिति भावः । इतरत्र— आसञ्जिति वर्णामिले । सुरूथतया निश्चित इति । सना-नुकूलव्यापारित्थये सित किं करोतीति पश्चोऽत्याविषयक एवेत्यवयारणात्त्रवास्ती-त्युत्तरं नेत्यर्थः ॥ १२ ॥

शक्ति—नन्विति । एविभिति । अन्याय १ पिक्णां न्या स्थापावता-वाचकत्वे, इत्यर्थः । फल्टिनियनत्वादिति । कलान्छ्य्यापार्यक भागना-वाब्द्याच्यत्वात्कल्यम् भागनाञ्चल्येकृतिनियः नेन भगनामाः कलियात्व-गित्यर्थः । कर्मत्वादिति । अक्षत्रान्यान्यना । लुण्यामार्ययोगकलाश्रय-स्थेत्यर्थः । कियावा पकत्व इति । अक्षत्रिः गालि फल्ट नुष्ट्रया गारवाव-कत्व इत्यर्थः । सर्वेषां—नाक्षत्र कर्षे क्षेत्रयेषां कत्र न्कृ्ट्रया गरवाविका-दिवत्तकर्मकृत्वायितित्या शङ्कां भनिष्ठत्या ऽऽह्—कल्ट्या पार्यादिति । नन् फल्ट्या गर्यारेक्षृतित्तस्या कर्षे कृतानिया मकत्वे माने गन्छति, युतं त्य जनित्यव व्यापारवच्चन्यसंथोगिविभागक्त्यक्ष स्थापि कर्नृवृत्तित्वेन कल्ट्यापारयो एकिनिष्ठ-त्वाद्गम्यादीना प्रथक्षे कत्वा गिरित्य नुत्वे वापा ऽऽह्—एक् मा जनिष्ठाता या मि-ति । एक्तेरावृत्तित्वे सति एकवृत्तित्वभेक्षात्रानिष्टत्य भित्यर्थः । एकपात्रत्यस्य प्रकृतेप्युक्तं कल्डिवार्थमाह—भिन्नाधिकरणोति । पाष्टव्यापारयोभिनाधिकर-णवृत्तित्वाभावे, इति पावत् । मात्र सब्दान्तर्थावस्य क्रमाह—नेन गम्यादावि- ( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

तेन गम्यादी फलस्य कर्नृनिष्ठत्वेऽपि नातिब्वाप्तिः। अकर्मको यथा म्दादिः। तयोः फलन्यापारयोराश्रयमेदे सकर्मक इत्यर्थः।

उक्ते च वाक्यपदीये-

" आहनानमारमना बिम्नद्स्तीति व्यवदिश्यते । अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सक्तर्मकः " इति ॥

बिभ्रादिति । स्वधारणानुकूछो ब्यापारोऽत्रापि गम्यत इति भादः । तेन कर्पणा सकर्मकत्वं तु नान्तर्भावात् । फलांशेन सापानाधिकरण्यसस्वादि-त्यर्थः । आत्मानं जानातीच्छतीत्यादी च द्वावारमानौ शरीराष्ट्रमाऽन्तरात्मा च ।

ति । नातिच्याप्तिरिति । गम्यादेरकर्षकत्वव्यवहारो नैत्यर्थः । उक्तलक्षण-लक्षितमकर्मकथातुं दर्शयति --यथा भ्वादिशिति । धर्मिभेदे, इति । फल-व्यापारी धर्मी, तदाश्रवभूनी पदार्थी धर्मिणो, तयार्भेदे फलव्यापाराश्रवयो: पृथ-क्ते धातुः सकर्षक इत्यर्थः । फलन्यारयोराश्रयमेदः सकर्पकत्वव्यवहारमयो-जक इति भावः । तेन संयोग १ दनुकू छ व्यापारयोराश्रयेक्ये अपि गम्यादी नाव्या-अस् धातोः फलानुकूलव्यापारवाचित्वे वाक्यपदीयं मनाणयति-आत्मा-नमारमनेति । आत्मानं -- सत्ताम् । आत्मना -- स्वेन । विभ्रत् -- स-त्तानुकूलव्यापारवान् भवनस्तीति व्यादिश्वते --व्यवह्नियते । तथा च ' डुमूञ् धारणपोषणयोः ' इति पाणिनिस्मरणात्स्वधारणानुकूछो व्यापारोऽस्तित्यत्राप्यव-गम्यते । स्वत्वं चात्र सत्तेव । म्रियतौ सत्तात्यागानुकूळव्यापारस्येवात्र तद्वेपरीत्येन सत्ताधारणानुकू छव्यापारस्य स्पष्टं पति । चेरिति भावः । नन्वेवमस्तेः सकर्मकर्त्वं स्यादित्याशङ्क्य तन्त्रिराकरोति -तेन कर्मणेति । स्वधारणरूपफलाभयभू-तेन कर्मणाऽस्तेः सकर्मकरवं न वक्तव्यमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह--फलांशनेति। स्वधारणात्मकफलतदनुकूलव्यापारयोरेककर्तृमात्रनिष्ठत्यादित्यर्थः । नन्वेवमात्मानं जानाति, इच्छतीत्यादी ज्ञानेच्छादिस्वपफलस्यैक हर्नुनावनिष्ठत्वेन सकर्मकत्वानु -ववत्तिवाशङ्क । निराकर्नुवाह —द्वावात्मानावित्यादिना । अयं भावः — आ -त्मन एकत्वेऽप्यात्मभेदः कल्प्यते । एकः शरीराविष्ठिचे।ऽपरस्त्वन्तःकरणाविष्ठ-न इति । तयोः कर्भत्वकर्नृत्वे दर्शयति—तत्रान्तरात्मेत्यादिना । अन्तरात्मा— अन्तःकरणाविच्छिनः कर्वा व्यापारःश्रय इत्यर्थः। श्ररीरातमा--शरीराव-च्छितः कर्म--फलाश्रय इत्यर्थः । एवं चौपाधिकभेदमादाय फलव्यापारयोर्भि-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

तत्रान्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा मुखदुःखे अनुभवतीति " कर्मव-रकर्मणा " [पा० मू० ३-१-८७] इतिसूत्रीयमाण्योक्तरीत्या भिन्नाधि-करणनिष्ठनामादाय सकर्मकत्वमित्यवधेयम् ॥ १३॥

नन्वसत्त्वभूतिकयाया धान्वर्धत्वे पाक इत्यत्रापि तत्पत्ययापानिः । न चेष्टा-पानिः, '' क्ट्रामिहिनो भावो द्रव्यवत्।काशने '' डार्नभाष्यविगोधादित्यत आह—-

## आरूयातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनवर्तिता । प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घञादिभ्वपि ऋगः ॥ १४ ॥

नाधिकरणनिष्ठत्वाक्षतेन सकर्मकत्वानुगपनिनीव्यक्षंकत्वापनिश्वित बोध्यम् । एवं 'आत्मानमात्मना हन्ति मूजन्यात्मामानमात्मना ' इत्यवाव्योपाधिकभेदसन्त्रान्त्र सकर्मकाकर्मकछक्षणाव्याप्त्यतिव्याप्ती इति दृष्टव्यम् । अवेद्रमवधेयम् । एवं हि जीवतिनृत्यतीत्यादेः सकर्मकत्वापत्तिः । पाणधारणगाविक्षेपादिक्ष्यपक्षछस्य तद-नुकुछव्यापारव्यधिकरणत्वसन्त्रात् । धारणस्य पाणनिष्ठत्यादिक्षेपस्य गावानिष्ठ-त्वाव्यापारस्य च तद्भिनदेवद्त्तानिष्ठत्वात्कछस्य व्यापारव्यधिकरणत्वादित्ययः । तस्मात्कछाश्रयावाचकत्वे सति फलव्यिकरणव्यापारवाचकत्वे।भित्येवं सकर्मकत्व-छक्षणं वाच्यम् । तत्रश्च जीवत्यादेः फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वे।भित्येवं संकर्मकत्व-छक्षणं वाच्यम् । तत्रश्च जीवत्यादेः फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वे।भित्येवं संकर्मकर्वान्यमाणां पाणगावाधःपदेवानामपि वाचकत्वेन फलाश्रयावाचकत्वामावान्त सकर्म-कत्वमिति । अत एवास्तेः स्वधारणानुकुलव्यापारायंकत्त्वेऽपि स्वक्षाक्राश्य-वाचकत्वान्त सकर्मकत्विति क्षेयम् ॥ १३ ॥

व्यापारस्य धातुनाच्यतं राङ्कृते—निन्निति । अमन्त्रभूतंति । कियान्तराकाङ्क्षानुत्यापकतावच्छेद्कवंजात्यस्वाताध्यत्वेन व्यापारस्वाकियायां धानुत
उपस्थितौ सत्यामित्यर्थः । पाक इति । इत्यादिषञ्चन्तस्थलेऽशीत्यर्थः । तरप्रत्ययेति । तेन साध्यत्वरूपेण पनीत्यापातिरित्यर्थः । ननु चञ्चन्ते तथा पतीतिरिष्टेवेति चेदाह— न चेष्टापत्तिरिति । अनिष्टापत्तौ हेतुमाह—स्वद्मिहितेति । स्टत्प्रत्ययवाच्यो भावो—चात्वर्थो, द्रव्यवत्— द्व्यवर्पंण कियान्तराकाङ्कोत्थापकनावच्छेदकेनेजात्यस्वरिद्धानस्वोण तुल्यं पकाराने मासते,
इत्यर्थः । भाष्यविरोधादिति । निरुक्तभाष्याद्वावार्थंकस्वदन्ताक्षिक्षसंख्या-

( घात्वारूयातार्थनिर्णयः )

आरुयात शब्दे—इश्य मृगो धावतीत्यादी । भागाभ्यां—तिङन्ताम्याम् । प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्यामिति विवरणकारोक्तमप्रव्याख्यानं पचतीत्यत्रापि भागद्वयसचवात् । साध्यसाधनस्तपता । यथाक्रमं प्राह्मा । साध्यत्वं कियान्तराकाङ्क्षानुरयापकताव च्छेदकरूपवस्त्रम् । साधनत्वं कारकत्वेनान्वयित्वम् । स धञा-

द्यन्ववित्वरूपसिद्धत्वेनैव कियायाः पतीतेर्छामादित्याशङ्क्या ऽऽह--आ(रूपात-श्रुब्द इति । आरूपातशब्द इत्यस्य विवरणमाह-पश्य मृग इत्यादि । तथा चाऽऽख्यांतराब्द इति बहुवीहिः। स चापि आख्यातरूपी राब्दी यस्मि-नित्यारव्यातदाद्योद्विवचनान्तयोबोध्यः । भागाम्यामित्यस्य तिङन्ताम्यामिति विवरणदर्शनात्। वाक्यं चान्यपदार्थः। तत्रैव तिङन्तद्वयसंगवात्। अत एव लाघवेऽपि न कर्पवारय इति सूचितम् । एवं चाऽऽरूपातशब्दे इत्यस्य तिङन्त-समुदाये इत्थर्थः । अपच्यारूयानमिति । आरूपातशब्दे कर्पधारयं स्वीकृत्य भागाभ्यामित्यस्य प्रकृतिपत्ययस्तपभागाभ्यामिति व्याक्यानमशुद्धम् । भाग द्य-सत्त्वादिति । पचतीत्यत्रापि पक्रतिपत्ययक्रपभागद्वयस्त्वादित्यर्थः । तथा न पाक इत्यनेव पचतीत्यन सिद्धावस्थापन्नत्वेन कियामतीत्यापचोर्भागद्वयस्य किया-वाचकत्वाभावन दृष्टान्तासंगत्यापरोश्चेति भावः । अन्ये तु साघ्यत्वसाधनत्वाभ्यां पतीतिमात्रेऽपं दृष्टान्तः । यथा पचतीत्यत्र तिङन्ते धातुरूमग्रूत्या साध्यत्वेन स्वार्थी बोध्यते, साधनत्वरूपस्वार्थस्विङा, तथा पाक इत्यत्र धातुना साध्यत्वेन किया पत्याय्यते, पत्ययेन सिद्धत्वरूपेणेत्यर्थः । इद्मेव व्याख्यानं हेलाराजीये दृश्यत इत्याहुः। साध्यसाधनरूपतेति। यथाक्रमं पश्यमागेन साध्यरूपता, भावतिभागेन साधनरूपता यथा शास्त्र पकल्पितेत्यर्थः । तत्र साध्यत्वमाह-कियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकेत्यादि । साधनत्वं तु-कारकत्वेनान्वायि-त्वमिति । अयं भावः-पश्येत्यत्र कियायाः साष्यत्वं स्वस्मिन् कारंकाणाम-न्वयः स्वस्य वा कारकरेवनान्यत्रान्वायिरवाभावः । धावतीरयस्याः साधनरवं तु कारकरेवेनान्यस्मिन्स्वस्यान्वयः । इत्थं पचित भवतीत्यत्राप्येककर्तृका वर्तमाना या पचिकिया एकतत्कर्तृका वर्तमाना भवनिक्रयेतिबोधात्तत्राप्यूसम् । एवं च पश्य मृगो धावतीत्यादी एकमृगाभिनाश्रयिका या वर्तमाना धावनिकया तिद्विषयकं यदिष्टसाधनीभूतं दर्शनं तदनुक्ला भावनेति बोध इति । ननु आरूपातवाच्य-कियायाः कर्तृत्वकर्मत्वस्वीकारे कारकत्वेनान्यत्रानन्वयित्वरूपं तस्या असत्त्वरूपं

( घात्वारूयातार्थानिर्णयः )

दिष्वपीति । प्रक्रत्या साध्यावस्था । पत्ययेन साधनावस्था । इयान्विभेषः । घञाद्यपस्थाप्या लिङ्गनं रूपान्विभेषा कारकान्वियनी च । आरूपातान्तोपाना तु नैवम् । तथाऽपि कलकत्वेनान्वायेन्यमावेण इष्टान्तदाष्टीन्तिकतेरपवयेयम् । न च घञन्ते धातुना तथाभियाने मानाम वः । अतिनत्य पात्र इति कर्नाम पत्रया मानत्वात् । न च भवतीर प्रधाहनकियान्वयात् । धी कर्नु हर्नेणाः कृति ।

भज्नेतिनिचन। 'किया न युज्यने लिङ्गिकयानाधारकारकः। अमन्त्रस्थाता तस्या इयमेवावधार्यताम् ॥ लिङ्गं च कियानाधारकाणि च तेः किया न मुज्यते, इति हर्युक्तेः कर्तृत्वकर्मत्वेतरकारकत्रव्याप्यस्त्रपेणानन्वयित्वमसन्वस्त्रपरवाभियर्थस्य लाभेन तिङन्तोपस्थितिकथायाः कर्नृत्वकर्पत्यस्वीकारेऽपि असत्त्वस्वपत्यभङ्गाभावा-दिस्यर्थः । स घञादिष्विति । पाक इत्यादी मकत्या साध्यावस्थापना मन त्यवेन तु साधनावस्थापना। किया पतीयत इत्यर्थः । ननु भावति पश्यत्यन किययोर्छिङ्ग्नसंख्यानन्वियत्वेन षाक इत्यत्र च लिङ्ग्नसंख्यान्वियत्वेनोभयत्र साः इयामावारक यं दृष्टान्तदार्टान्तिकत्वामिरयत आह-इयान परमिति । घञागुपः स्थाप्येति । क्रियेत्पर्थः । नैविमिति । याहगी घत्राद्यास्थाप्पा किपा ताहशी तिङन्तोपस्थाप्या किया न भवतीत्यर्थः । तथा च वैषम्यादृद्धशान्तदा-ष्टाँनितकमावी नीपपद्यत इति भावः । दृष्टान्तदाष्टीनितकमाव हि सर्वीगंत सम्र-मवेक्षितमित्वेवं नेव नियमः । अन्यथा चन्द्रमुखाद्योगपि सर्वेशिन साम्पामात्रात्त न स्वात् । किं च सर्वाभेन माम्ये दृष्टान्तदार्टानिकमाविविषय ए। न हि भ-विति घट इव घटः पट इव पर इति । अति तु किविदेशनैव साम्पर्याक्ष्यते, तच पक्रतस्थले अवस्तीत्याह—-तथाऽपीति । निङन्तीयस्थाप्या किया यथा कारकत्वेनान्यवान्वेति तथा चत्राग्रुपस्थाप्याऽप्यन्यत्र कारकत्वेनान्वेनीनि कारक-रेवनान्विपत्ववर्षेण दष्ठान्तदाष्टीन्तिकभावीऽवर्षयः । ननु पाक रत्यादी पक्रति-भूतधातुतः साध्यत्वरूपेण कियापतीनों कि प्रमाणयत आह—-आंदनस्य क इतीति । कर्मपष्टचा मानत्वादिति । घञ् यक्तिधानुना घञ्च सिद्धाद-स्थापा एव कियाया अभिधाने कारकाणां साध्यत्वेन पनीयमानार्थ एवान्यपनि-यमादोदनस्याकारकरवेन तब्दाप्यकर्भसंज्ञाया असँभवारकर्नृकर्भणोरिति यष्टचनुवर-त्तेरेव चञ्पकतिभूतवातोः साध्यावस्थापनाकियावाचकत्वे प्रमाणावादिस्याभयः । वष्ठीमुपपादायितुमाराङ्कते--न चाध्याह्रतेति । अध्याहतास्तीति तिङन्तोपस्था-

( घात्वारूयातार्थानेर्णयः )

[पा॰ स्॰ २-३-६५] इति छद्नतेन योग एव ति धानात् । "न छो-का॰ययनिष्ठाखलर्थतृनाम् " [पा॰ सू॰ २-३-६९] इति लाईशयोगे षष्ठचा निषेधाच । एवं रीत्या काष्ठैः पाक इत्याद्यपीष्टमेव । एवं फलांशोऽपि धातुनाऽसत्त्वावस्थापन एवोच्यते । अन एव स्नोकं पचतीतिवत्स्तोकं पाक इत्यु-

प्यसाध्यावस्थिकियायाः पाकेन पाकस्य चौदनेनेति परम्परयाऽन्वयात्वष्ठी दित्यर्थः । तथा च घञन्ते धातुतः साध्यावस्थाक्रियाया अपतीतावप्युपपद्यः मानया षष्ठचा तादृश्यातोः साध्यावस्थिकियावाचकत्वं कल्पयितुं न युज्यत इति चेनेत्याह—छद्नतेन योग एवेति । छत्पत्ययपछतिभूतधातूपस्थाप्याकियानि । रूपितकर्तृकर्भवाचकादेव कर्तृकर्मणोः स्तीत्यनेन षष्ठीविवानादित्यर्थः । तथा च क्रत्यत्ययपकतिभूतधातोः साध्यावस्यिकियावाचकत्वमन्तरा सा कर्मषष्ठी दुर्लमेति भावः। नन्वध्याहरातिङन्तोपास्थितसाध्यावस्थाकियया क्टर्न्तस्य योगोऽस्तीनि ताहशकियाद।रकः छदन्तयोगोऽप्यस्तीति न कर्भषष्ठचनुपपत्तिरित्याशयेनाऽऽह-न लोकाव्ययेति । निषेधाचेति । अध्याहनलादेशपक्रातिभूतधातूपस्थाप्य-कियान्वये पष्ठीनिषेधाचेत्यर्थः। ' कृद्योगा च षष्ठी समस्यते ' इति वचनवि-हित ओदनपाक इति षष्ठीसमासोऽपि ऋद्योगष्ठचसंभवाच स्वात्रष्ठचन्तस्योत्तर-पदार्थेऽनन्वयेन साम्रष्ट्यामावाच्चेत्यपि बोध्यम् । न च रोष छक्षण पष्ट्येव वाक्यं समासश्चारित्वति शङ्कपम् । नलपाकः शुण्ठीपाक इत्यादी नलादिकन्त्वादिम-क।रकबोधस्य सवानुभवसिद्धस्य विलयापत्तोः । तस्मात्कर्मषष्ट्यनुपपत्तिरेव ऋदना-स्थले घातोः साध्यावस्थापनाकियार्धकत्वे पमाणामिति यावत् । ननु भावार्धककः-त्पत्ययमकतिभूतभातीः साध्यावस्थापचिक्रयाव।चक्रत्वे तिचक्रिपेतकर्पत्वस्येव क-रणत्वस्यापि संभवातकाष्ठैः पाक इत्पपि स्यादित्याराङ्क्येष्टपेनैतदिनि परिहरचाह— एवं रीत्येत्यादिष्टमेवेत्यन्तम् । विङ्पत्ययेनैव साध्यावस्थापन्तत्वेन व्यापार-रूपभावनार्शिभीयते, इति मन्याना भीमांसकाः 'काष्टैः पाकः ' इति पयोगमः निष्टमामनन्ति । एवमिति । यथौदनस्य कर्गतासिद्धचर्थं पाक इत्यत्र साध्याः वस्थापचन्यापारो धातुनोच्यते तथा फलांशोऽपि धातुना साध्यावस्थापच एवो-च्यत इत्यर्थः । साध्यावस्थैवासस्वावस्थेत्युच्यते वैयाकरणैः । अत एवेति । फलस्मापि असत्त्वावस्थापन्तत्रया धातुनोच्यमानत्वादेवेत्यर्थः । स्तोकं पचती-तिवदिति । विक्वितिरूपफलस्यापि व्यपदेशिवद्भावात्फलाश्रयत्वेन कर्मत्वात्तत्सः

( घाट्यास्याताधीनणंयः )

पपद्यत इति ॥ १४ ॥ एतदेव स्पष्टयति—

साध्यत्वेन किया तत्र धातुरूपनिवन्धना।

सिद्धभावस्तु यस्तस्थाः म घञादिनियन्धनः ॥ १५॥

न च वजादिभिः सिद्धतंनाभिषाने मानाभावः । पाक इत्युक्ते भवति जायमानाधिकरणस्ताकादिश्वर्थभयो यथा दिनीया भवति नथा स्तोके पाक इत्यवापि
धात्वर्थफले साध्यत्वेनोपरियते सामानाधिकरण्येनान्वयात्स्तोकाभिति दिनीया भवतीत्यर्थः । उपपद्यत इति । फलांशस्य सत्त्वावस्थागन्त्येनोपरियता तु कारकाणां साध्यत्वेन प्रियमानार्थ एवान्वयनियमात्मामानाधिकरण्येनान्वयेऽपि साध्यत्वेनोपरियनार्थेऽन्वयाभावात्स्तोके पाक इति नेत्ययेनोति भावः । नन्विकर्ण्यत् धात्वर्थस्य विरुद्धसाध्यत्वसिद्धत्वाभ्यां कथे भन्तिभिति च न । यथा संविन्यभेदादेकस्यैव पितृत्वं पुत्रत्वं च तथा एकवैव कारकलिङ्गादिकार्यचिव्यभदाद्भयोः
संभवेन तयार्विरोधाभावादित्यर्थः । व्यापासन्यमे तु स्तोकः पाक इत्येव । व्यापारस्थाकर्भतया तदिव्यक्षे दितीयाया अपासः । फलान्वये दिनीयां बाबित्वा
कर्तृकर्भणोरिति पष्ठी तु न शङ्कत्वा । कर्तृसाहवर्येण पात्वर्थं मेदैनान्विपकर्मण
एव तत्र प्रहणादिति लवुञ्जूसयां निक्तिपत्तादित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एतद्वेति । एकस्या एव कियायाः साध्यत्वित्वस्याभ्यां भानमेवेत्यर्थः ।
साध्यत्वेन कियति । तत्र—प्रजाद्यते । प्रतीया इति कारः । साध्यत्वेन कियावा वाद्यस्थितं । प्रतिया इति कारः । साध्यत्वेन कियावाद्या वाद्यस्थितं । प्रानुक्त्यं नियन्यनं निमनं यम्या उत्ययंः । शब्द्याकिस्वामाद्या वाद्या किया(कल्ड्यापारी) साध्यत्वेन प्रतीयन इति याव्यत् । पर्लब्यापारे । साध्यत्वेन प्रतीतिको वनाय कियावि साधारण शब्देन निव्देशः । वाश्यिकैः फल्ड्यापारयोः कियाश्यक्तंन व्यवक्तियाणस्यात् । सिद्धमान्वस्ति । निद्धवेन प्रतीतिस्तित्वस्यर्थः । घल्यदिति । यत्र दिनिवन्बनं निव्यक्तियाः । वल्यादिवाच्या किया (फल्ड्यापारी) । सिद्धांवन प्रतीयन इत्यर्थः । वल्यादिवाच्या किया (फल्ड्यापारी) । सिद्धांवन प्रतीयन इत्यर्थः । आदिशब्देन कवातुमुनिवन्त्राद्यो प्राद्धाः । चल्यादिभिव्यापारकल्याः सिद्धत्वेन वोधने भगाणाभावभाशङ्कय परिहरति—न चेत्यादिना मान-त्वादित्यन्तेन । पाक इत्युक्त इति । पाक इत्यादिश्वणं धारवर्थवल्यकि म्योरिमेदान्वये सस्यपि कर्वव्यो वा नाशनीये वा तिष्ठति वा जायते वा नश्यित

( घात्वारुयातार्थानर्णयः )

ते नष्ट इत्याक इक्षेत्यानस्येत मानतान् । बार्मस्य पानां नर्नेत्रस्योकत्या-त् । स्तोकः पाक इत्यनापत्तेश्व । तस्याद्धारार्यान्ययं स्तोकारिशक्येभ्यो द्विती-या । चल्लांन्वये प्रथमा पुंछिङ्गा चेति तत्सिद्धये चलारेः शक्तिशेषा । रतेन चलादीनां प्रयोगसाधुतामात्रभिति नैशाधिकनव्योक्तनपास्तम् । न च चलन्त पक्त्योः

वेत्यादिजायमानपाकसाध्यकियान्तराकाङ्क्षाया एव मानत्वादित्यर्थः । धातूप-स्थाप्यायामिति । १चतीत्थादिस्यल इत्यर्थः । तदसंभवस्योक्तत्वादिति । पचतीरयुक्ते कियावगती पुनः कियान्तराकाङ्क्षाया अजायपानत्वेन कियान्तरा-काङ्क्षाया असमवस्योक्तत्वादित्यर्थः । कियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेदकरू-पवत्त्वं साध्यत्वभित्यादिनेति शेषः । कियान्तराकाङ्क्ञानुत्थापकतावच्छेदकरू पेणोपस्थितेऽर्थे कियान्ययासंभवातिकयान्तराकाङ्क्षाया असंभव इति भावः। अ-नापत्तेरिति । वञ् भत्ययेन साध्यावस्थापन्नाया एव कियामा अभिधाने तस्या लिङ्गानःविधतया तादृशघात्वधिवेशेषणवाचकस्तोकादिशब्द्रस्यापि पुंस्तवानुपपस्या सामान्ये नवुंसकगित्यरंयेवावत्तेरिति भावः । सिखावस्थापन्नविरयाया बोधने तु ताहशक्रियाया लिङ्गनसंख्याद्यन्वायेतया तत्समानाविकरगस्तोकादिशब्दस्यापि लिङ्कासंख्या नवयात्मतोकः पाकः, इत्येकत्वं पुंस्तवं चोपपद्यते । एतर्वेव विकादयाने-तस्मादिति । धारवर्थान्वय इति । धारवर्थफळान्वये -स्तोकादिशब्देभ्यो द्वि-तीया नपुंसक छिङ्गता च । धान्यर्थव्यापारक्त्यसायनायामन्वये ज्योतिष्ठोमेन भ-किपूर्वे यजेतेतिवत्पयमासंभवेऽपि नपुंसकिङ्गमात्रम् । घञर्यव्यापारान्वये तु व्यापारस्य कर्मत्वामावेन दिवीयाया अवाप्तः मातिपदिकार्थेति मथमा पुँछिङ्गना च । घञर्थफरुस्य पदार्थैकदेशस्वाच तत्र स्तोकाद्यन्वयः । धास्वर्थफरु य पदार्थै-कदेशत्वे अपि तनेतरपदार्थान्वयो भवत्येव । अन्यथा तण्डुलं पचित स्तोकं पचित स्तोकं पाक इत्यनापत्तोरित्याशयः । घञादेः शक्तिरिति । लिङ्गः ंत्वपाधन्वाय-व्यापारीर्थ, इत्यर्थः । एतेनेति । घञादीनां सिखाबस्थापनव्यापारवाचक-त्वाङ्गनिकारेणेत्यर्थः । साधुतामात्रमिति । मात्रपदेनार्थाभिकायकत्वव्यावृत्त्रा मये।गसाधुत्वमेवेत्मर्थः । अपास्तं-खण्डितं भवतीत्यर्थः । ननु सिद्धावस्थव्या\_ पारे न घडाः शक्तिरम्युपेयतेऽपि तु घडान्तस्य, तथा च घडान्त गक्त्योपस्थिता-र्थेऽन्वये स्तोकः पाक इत्युपपद्यन एवेति कातन्त्रपरिशिष्टकारा मन्यन्ते, तन्मतमा-

( घाट्यारुयातार्थानणंथ: )

पस्थाप्यान्वये रतोकः पाक इति अवनीति वाच्यम् । वजनानृष्ट्याः शक्तताव-च्छेदकत्वे गोरवादनुजासनाच्य धजादेरीय तथाजाकिकल्यनादिति दिक् । एवं च घञ्शकत्यभिषायण कृद्मिहित इति भाष्यमतो न तदिराध इति मावः ॥ ५५॥

ननु कारकाणां भावनाव्ययनियम एव पाक इत्यत्रावि कर्मश्रयनुनारेण भाव-नाया वाच्यत्वं सिध्येत्तदेव कृत इत्याशङ्कां समायत्ते—

> संबोधनान्तं छत्वोथाः कारकं प्रथमे। वतिः। धातुमंबन्धाधिकारनिष्पन्नमममस्तन्तः॥ १६॥

नन् यदि कारकाणां व्यापार एवान्वय इति नियमः काञ्चेनहींत आदनस्येन वि कर्मपष्ट्रपनुरोधेन पाक इत्यादी धानंबिधीपारमाचकत्वं निध्येनान्वधा, किंतु वाहशे नियम एव किं मानिभित्याशाङ्कश्चाऽऽह—नन्वित्यादि । संबोधनान्तिमिन वि । संबोधनान्तस्योति । संबोधनविभक्त्यनार्थस्वत्यर्थः । यथा अर्धहान्द्रिः शब्दस्य विशेषणात्वादिव्यवहारस्तथाऽर्थद्वारा संबोधनान्तशब्दस्येव बाऽन्वय ( घारवाख्यातार्थनिर्णय: )

संबोधनान्तस्य कियायामन्वयः । त्वं ब्रूहि देवद्त्तेत्यादौ निघातानुरोधान् 'समानवाक्ये निघातयुष्पदस्मदादेशाः" इत्यनन समानवाक्य एव निजयमान् । उक्तं हि वाक्यपदीये—

" संबोधनगर्द यच्च तिक्रियाया विशेषणम् । अन।नि देवद्त्तेति निघातोऽत्र तथा सति ११ इति ॥

इत्यर्थः । क्रियायामिति । पवर्तनाविषये धातुवाच्यव्यापरिऽन्वय इत्यर्थः। म्हि देवदत्तीति । इह विभक्त्यर्थसंबोधने देवदत्तरूपम्छत्यर्थनिक्वितं विशे-ष्यत्वं, ब्रहीतिभाषणिक्रयानिरूपितं विशेषणत्वं चेति सिद्धान्तः । 'संबोधन-पदं यच्च तत्वरयाया विशेषणम्, वजानि देवदत्तेति निचातोऽत्र तथा सति १ इति वाक्यपदीयात् । संबोधनस्य किरयाविशेषणत्वे हेतुमाह --निघ(तानुरो-धादिति । आख्यातं सविशेषगं वाक्यामिति वाक्यलक्षणे सविशेषणामित्यस्य साक्षात्परम्यरया च यद्यद्विशेषणं तत्सहितमित्पर्थः । तेन-परम्परयेत्यस्यो।दा-नेन गभीरायां नद्यां मीनोऽस्तीत्यस्यैकवाक्यत्वं सिध्यति । तथा च देवदत्तेति-संवोधनपदस्य बृहीविवचनिक्रयायापन्यये सत्येवकवाक्यत्वोपपत्तौ सत्यां- आ-मन्त्रितस्य च १ (८। १। १९) इति निघातः अनुदात्तः सिघ्यति नान्यः थेति भावः। नन्वेकवाक्यत्वाभावेऽपि निघातः कुतो न सिघ्यतीत्यत आह --समानवाक्य इति । निभित्तनिभित्तिनोरेकवाक्यस्थत्वे सनीत्यर्थः । देवद्-तस्य संबोधने, संबोधनस्य च कियायामिति देवदत्तसंबन्धिसंबोधनविषयत्वस्वप-परमारा संबन्धेन देवदत्तस्य कियान्वयानिभित्तनिमित्तिनोरेकवाक्यस्थत्वामिति भावः। एवं च देवदत्तसंबन्धिसंबोधनविषयस्त्यद्भिनकर्तृकं भाषणिपित त्वं ब्रुहि देवदत्ते-त्यस्य शाब्दबोधः । तथा ब्रजानि देवद्त्तेत्यस्माद्देवद्त्तसंबन्धिसंबोधनविषयो म-त्कर्नकं वजनामिति वोधः। केविज्ञ-संबोधनविभक्त्यन्तस्यानुवाद्यविषयत्वादनुवा-द्यस्य च विधेयसाकाङ्क्षत्वाद्विधेयस्य च कियारूपत्वान्न्यायसिद्धोऽयं संबोधनस्य विधेयिकियान्वयनियमस्वरोऽर्थः । तदुकं हरिणा-सिखस्याभिमुखीभावमात्रं संबो -धनं विदुः । पाप्ताभिमुख्यो हार्थात्मा कियासु विनियुज्यते । अस्यार्थः - सिद्ध-स्य-संबोध्यतावच्छेदकरूपेण देवदत्तत्वादिना सिद्धस्य, संबोधनात्माकाछे संबो-ध्यतावच्छेदकरूपस्याास्तत्वमवश्यमपेक्षितम् , एतेने।द्देश्यत्वे बीजं मद्भितम् , सिदं हि होके उद्देश्यत्वेन पसिद्धामिति भावः। अभिभुखीभावेति। संबोध-

( धात्नास्यतार्थानेणंयः )

नम्-अभिमुखीकरणं, तथा स्वत्युक्तकत्वेष्ट्याञ्चलणं माद्रस्यसंवादनं, साद्रत्वसंव रवगुकुलन्यःपारथः संबोधनधिमक । गाउ ब्रद्धयागरूपः। अभिमृत्वीमाव-मात्रसित्यनेत कलतिईवाः, मुखनगवुरणिह्नाः सबैष्टितः यदा कलवस्येन न्मितौ भवति तदा किया विकीयने, तदाह--प्राप्ताभिषास्य इति । पाप्तम भिम्रूपं सादरत्वं मेन, स एवार्थः -- अर्थपूर्ण आहमा रावाष्ट्रयः -- स्वानवद्यापारवयाज्यो यो मोबानुकूलब्यापाराअः कियामु--बोधनीयिकियामु, विनिधव्यंत पवर्धत हा। तथा च चिनियुज्या इत्यनेन सेबोधनविभक्त्यन्तार्थम्य प्रवर्गनविषयण्या-पार एवान्वय इति स्वधमेव चौचितिनित्याशय इत्याहुः । एवं च-स्वपयुक्तशब्द-बोध्याज्ञातार्थवाधानुकृत्वव्यापारानकुलव्यापारः संबोधनपदार्थं इति फल्टिनम् । राम गाँ पाहीत्यय छ अणमभन्ययः - स्वाद्न राम भाँ पाहीतिवचनपर्याका किथ-द्रामभक्तः । तेन प्रयुक्ता यः शब्दः-राम मामित्यादिः, तद्राध्ये। इता ध्य या इयेः -मां पाहीत्यस्यार्थः, तद्वाचानुकूलो योऽभिमुखीभावः साद्रत्यमंपनिस्तो। निष्ठी ब्याप रः, तदनुकूछी-भक्तिकी राम मां पाहीति काब्द्रवयीगदणी व्यापार इति । संयोजनिविभक्त्यन्तार्थं-पवर्तनाविषयव्यापारयोपिय उद्दर्गाविषयभावेताः न्वयः। अभिगुस्ति वदामेष्ट्रपकपवर्तनाविषयो मत्कर्मकं रक्षममिति योगः। अन्ये तु नाहजेऽज्ञानार्थवामे पकरपर्यस्य सपवेतत्वसंबेन्नेनान्वयः । नाहजार्थ-बोध एव च विषयतासंबन्धेन कियाया अनायः । नया च गपममबेनाझानार्ध-बोधविषयः पार्थनाविषयमत्कर्भके रशणिभिति काव्हबोधे वर्णयन्ति । रक्षणं त्रामं, वश्रेष्ठलामं मित सहायकाचरणं, आंन्छ्यरिज्ञारपूर्वके महिल्मेगहनानुकृत्वे। व्या-पार इत्यर्थः । कियासु नवत्र्येन इत्युक्तत्वात्पवर्तनाविषयक्तिराणामेत्र संबोधना-न्तार्थस्यान्वयः, स एर च निवादपयोज ह इत्यवगम्यने । नया च वनानि देव-द्त्तेत्यव वजनस्य पदर्तनाविषयत्याभावात्कथभव विद्यानसिद्धः कृत्ववेन कथन-म्। गमनयाग्यकालस्य पातिशिवक्षायां पैयातिसर्गपातकाले दिवति लोटः सस्वन वजानीत्यतो मत्कर्तृकगमनस्य कालः पात्र इत्ययावगनादिनि वेच । तव जानी-हैरियध्याहारात्मवर्तनावि : यत्वेन विवक्षितायामवबाविकयायां वजातस्य कर्पायेन, दैवदतस्य चोद्देश्यत्वेनान्वयेन समानवाक्यत्वाक्षतेः । तथा चामिमुखीमबद्देवदती-देश्यकं भरकर्नु कं माप्तकालन जनकर्म कं भवत ना निषया जानिया स्थार छ। इद् बोधः। न च जानीहीत्यध्याहारे तिङन्तद्वयघटिनवाक्यस्यैकतिङ् वाक्यभिति

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

पचाति भवति देवदनेतथादै तु सूत्रगाष्यादिरीत्यैकवाक्यतासच्वातस्यादेव नि-घातः। " तिङ्ङातिङः " [ पा । मू० ८-१-२८ ] इति सूत्रयता तिङन्ता । दरिभाषितं यिनिघातोपयोग्येकवाक्यत्वं तद्भावेन निघातासिद्धिरिति वाच्यम् । वजानि देवदत्त जानीहीति समुदायस्य योऽर्थस्तस्यिन् वजानि देवदत्तेत्यस्य वृ-त्तिवांक्येकरेगन्यायेन । तथा च श्रूयमाणादेश ताहगार्थवोध इति श्रूयमाणकः तिङ्घरितत्रेन निघातांसिजिरित्याशयात् । पविश पिण्डीमिति हि वाक्षेकदेश । न्यायस्योदाहरणम् । तत्र भपविश गृहं १ इति वाक्यस्यार्थे वाक्यैकदेशस्य प-विशेत्यस्य प्रयोगः, तथा ' विण्डीं भक्षय ! इति वाक्यस्यार्थे वाक्येकदेशस्य विण्डीमित्यस्य मयोगः । तथा च श्रुयमाणात्यविशेत्येकस्मादेव मविश्र गृहामिति वाक्यार्थस्य बोधो जावते । अयमेव चाध्याहारपदार्थः । न तु साक्षाद्गृहं मक्षयत्यनथास्तत्र प्रयोग आवश्यकः। एवं चैकतिङ् वाक्यमिति भाष्यपाठितवा-र्तिकस्य न विरोधः। पचिति भवति देवद्त्तोति। अस्य जानीहीति शेषः। नन्वेकतिङ्गित परिमाषितवाक्यस्यैव निघातोषयोगित्वे पचिन भवति देवद्त्तेत्यस्य तिङन्तद्वयघारितत्वेनैकवाक्यत्वाभावाद्देवदत्तेत्यस्य निघातो न स्यादत आह—सू-त्रभाष्योक्तरीत्येति । 'पच्याद्यः किया भवतिकियायाः कर्र्यो भवन्ति ! इति भूवादिसूत्रास्थमाष्य- 'आल्यातं सविशेषणं वाक्यं ' इति समर्थसूत्रस्थमा-ष्योक्तरीत्येत्वर्थः । एकवाक्यनासत्त्वादिति । तत्र जानीहीति पवर्तनाविष-पयज्ञानिकियायां देवदत्तस्यां दृश्यतया, पिचिकियाकर्तृकभवनस्य च कर्मतयाऽन्वया-दनेकातिङन्तवः टितसम् राये अपनेकवाक्यना सत्त्रादित्यर्थः । एकतिङ् वाक्यामिति स्व-कास्त्रीयनिद्यानादिकार्यमात्रोगयाग्येव । आख्यातं साविशेषणाभिति तु शास्त्रछोक-साधारणाभिति भावः। तेन पचाति भवति, पस्य मृगो धावतीत्याद्यनेकतिङन्तघ-टिनस्थले, एकतिङित्यस्याभावेऽपि न क्षतिः । समर्थसूत्रस्थमाष्योक्तेन 'आ-रूपानं सविशेषणम् " इत्यनेन तत्र सर्वानुभवसिद्धैकवाक्यत्वस्योपपत्तेः । स्यादे-वेति । आष्टमिकेन ' आमन्त्रितस्य च ' इत्यनेन पदात्ररस्य समानवाक्यस्थ-स्याऽऽमिन्धनस्य विहिना निघानो देवद्त्तस्य भवेदेवेत्यर्थः । अभिमुखीभवद्देवद-त्तोद्देश्यकं पचि किया कर्तृ कमवनकर्गकं पर्यं नाविषयोः ज्ञानिपति समाच्छा ब्रुबोन धः । एवमनेकतिङन्तघटितसमुद्यस्यैकवाक्यत्वे भाष्यकारसंगतिं पद्रश्ये सूत्रका-रसंपतिं पद्रशंयितुपाह-' तिङ्ङतिङः ' इत्यादि । अतिङन्तात्परं तिङन्तं

( धात्वारुयाताथानिजयः )

नामप्यकवाक्यतास्वीकारात् । एकतिङ्वाक्याभिति वःनां वार्तिककाराणां मते परं न । वस्तुत एकतिङ्गिकोष्यकं वाक्यमिति तदमिषायस्य हत्वाराजीयादी वयाक-रणभूषणेऽस्माभिश्व भनिपादितत्वात्तन्मनेऽपि भवत्येवेत्याचेयम् । ऋत्वोर्थाः, निहन्यत इति तद्रथीः । तत्र १ पचति भवति । इति तिङ्गनद्वयमभुदाये निङ्गना-त्परस्य भवतीत्यस्य निवातवारणाय क्टानानिक्रत्रहणं निरुक्तस्यन्त पुक्रवाक्यत्वा-भावेडनर्यकं सनिङ्ग्तसमुद्रायेडप्येकवाक्यस्यं सूत्रकारामिष्यामिति सुचयतीति भावः । तथा च पर्वति भगति देवद्नेत्यत्र सुत्रक्षद्गाद्यक्रगोर्यने निवातः स्वात् । वातिकमते तु न स्यादित्याद-एकतिङ वाक्यमितीति । एकं तिङ्-तिङन्तं यत्रेति बहुबीहिः । तथा चैकतिङन्नवादिनसमुदाया वाक्यन्तियर्थः । नन्देकानिङ-न्तघटिरसमुदायस्यकवाक्यत्वे विष्ठति देवद्भाः, पचति चेत्र इत्यत्र देवद्भाः पच-तीत्यनयोग्कवाचयत्वे हिङ्ङतिङ इति निघानापनिधिति चेन्न । विदेशपणितिशृष्टः कियार्थंकरवं विशेषणं निवेशनीयम् । विशेषणविशिष्टिक्रियार्थंकैकितिङन्तचार्टत-भित्यर्थः । देवदत्तस्य निष्ठतीत्यनेन। न्ययात्पचनीत्यस्य च चैत्रेग संबन्धाद्भिनाभ-नवाक्वस्थयोर्द्वद्ताः पचनीत्यनयोः समुश्यस्य विदेशपणविशिष्टक्रियायंकत्वामा-वादेकवाक्यत्य। निघाताय स्थोरनुष्य ने रिति भावः । सते परं नेति । वार्तिककार-मत एव निधानी न स्पादिति मतभेद इति भावः । संगवति मनैक्षे भनभेदी न न्यास्य इत्यभिमे याऽऽह-वस्तुतान्तिवाति । एकतिङ्विशेष्य रूभिति । एकं तिङ्-तिङन्तं विभेष्यं मुरूपविभेष्यार्थपनिषादकं यंत्रवर्षः । नथा च मृत्यवि केष्यमूतार्थयोधकेकतिङ्ग्यधिनममुद्दायो ाक्यभिन्यर्थः । तद्रभिन्नायम्येति । एकविङिलि वार्षिकाभियापस्येत्यर्थः । वैयाकस्णभूषणंद्रम्याभिक्ति । यह-ष्विषि तिङन्तेषु साकाङ्केष्रेक्याक्यना । निङन्तेभ्या निघानस्य पर्युदामस्ययाऽ-र्थवान् ॥ बहुव्विषि तिङ्ग्तेषु साकाङ्क्षेषु अन्यययोग्यतात्रसु सत्सू नंत्रकताकप-वा भवनीत्यर्थः । यथा पचिन भवादिस्व, हतशायिकाः बार्यन्ने, पश्य भूगो धाववीत्यादि । बहुष् विङन्नेष्वेकवाकातामस्यादेव विङन्नेभ्यः परस्य विङन्तस्य निघातनिषेधः सार्थंक इत्ययंकेनोपर्युक्तवाक्यपद्थिन कीण्डमट्टंहकत्वादित्ययः । तन्मतेऽपि भवरवेवेति । पराति भवति देवदत्त जानीहीति समुदायम्य मुरूय-विशेष्यभूतार्थेबोधकैकविङन्त्रघटिनत्त्राद्वार्तिक्यतं अपि देवद्तीत्यस्य निषाते। भव-त्येवेत्यर्थः । एवं च सूत्रवार्तिकमाष्यकाराणां मध्ये मतभे है। नास्तीति भावः ।

( घाटवांख्यातार्थनिर्णयः )

" कियाम्यावृत्तिगणने क्रत्यसुच् " [ पा० सू० ५-४-१७ ] इति कियायोगे तत्साधुत्वोक्तेः । कियाया अभ्यावृत्तिः पुनः पुनर्जन्म, तस्मिन्द्योत्य इति तद-र्थात् । कारक इत्यधिक्रत्य तथां व्युत्यादनात् । कारक शब्दो हि कियापरः करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशानिति व्युत्पत्तेः । तथा चात्रिमेष्वपादाना-दिसंज्ञाविधिषु कियार्थककारकशब्दानुवृत्त्या कियान्वयिनामेव संज्ञेति भाव्ये स्प-

क्रत्वोर्था इति । अत्र क्रत्वःपदं क्रत्वार्थाइ मपरं, क्रत्वोर्थसह मे। व्यापिषा-मिति उष्ट्रमुखवत्यमासः । कृत्यसुजादिरित्यर्थः । क्रियाभ्यावृत्तिगणन इति । ' र्सरुयायाः कियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् १ इत्यत्र अभ्यावृत्तिः—जन्म, उत्पत्ति-रिति यावत् : उपसर्गवद्याद् ' वृतु वर्षने इति धातोरुत्पत्तौ वृत्तिरिति भावः । कियामां जन्मन उत्पत्तेर्यतंस्व्यानं गणनं तत्कियाम्यावृत्तिगणनित्यर्थः । कि-याश्व एककर्तृकास्तुल्यजातीया एवापेक्षिताः । भिन्नकर्तृकासु भिन्नकातीयासु च कियासु अभ्यावृत्तिप्रनितरननुपवात् । एवं च संख्याशब्देभ्यः कियाभ्यावृत्तिगणने वर्तमानेम्यः स्वार्थे कत्वसुच् मत्ययो भवति इति तद्यः । पश्चकत्वो भुङ्के, इ-त्युदाहरणे निवृत्तभेदाया एकस्या एव भुजिक्तियाया आवृत्त्या जनिता उत्पत्तयः पश्चसंख्यया गण्यन्ते । आवृत्तिकृतं गलविलायःसयोगह्नप्रलानेकःवामिच्छन् मुजिकियायाः पश्च उत्पत्त्यावृत्तीः करोति, यथा विक्कितिरूपं फलिपिच्छंस्तदनु-कुछं फुरकररादिव्यापारं करोति तद्वदित्यर्थः । गलबिलायः संयोगानुकूलव्यानारो मुजि।किये ति भावः । एवं च पश्चशब्दस्य पश्चसंख्योत्पात्तपरत्वं संख्यायाः कि-याम्यावृत्तिगणन इत्युक्तिस्वारस्यात्, पत्ययस्तु तद्योतकः, पश्चशंख्येत्पत्तेश्व स्व समिव्याहताकियायामेवान्वयस्योवित्यात्कियायोग एव कत्वसुनादेः साधुत्वं छ -भ्यत इत्यभिषाः:। एवं च पञ्चसंख्योत्पत्तिका वर्तमानकाछिका एककर्तृका भु-जिकियेति बोधः । एवं सकत्पचित, द्विः पचतित्यादावप्यूसम् । कियायोग एव क्रत्वसुजादेः साधुत्वादेव द्वौ घटावित्यादिवद्दिर्घट इत्यादिकं न भवति कियागण-नामावादिति बोष्यम् ॥

कारकामिति । कर्ना कर्भ चेत्यादि कारकपट्किमित्यर्थः। कारकग्रब्स्य कि-पापरत्वं दर्शियं तद्यीगिकार्थमाह —करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशानिति । अस्याः कियाया अयं कर्ना, इदं कर्म, इदं करणामित्येवं कियानिक्रिपता एव । हे कर्नु-कर्मादिसंज्ञा इत्यर्थः। कियान्वयिनामेव संज्ञेति। अयं भावः धुवनपाये... इत्या-

( भाव्यास्मानार्थं नणंपः )

ष्टम्। प्रथमो वति। "तेन तुन्धं किया नेद्धाः" [का० मू० ५-१-१५१] इति विहिनः। तत्र यत्त्रयं सः किया चेदित्युकत्यात्। धातुमंत्र-न्धाधिकारे। "धातुसंबन्धे पत्ययाः " [पा० सू० ३-४-१] इत्याव-

द्युत्तरसूत्र 'कियायां इत्यस्यानुवृत्ती सःयां कियाया जनका हाङ्कताचा तत्र जनकन्त्रतेन यद्याये घ्रव्यभित्यस्य संबन्धे कियायां कियाजनकामित्यर्थं जनकन्त्र जन्याकाङ्क्षत्या जन्य एव जनकत्यात्मय उचित अति कियाव्यथिनामेवापादानादिन्सं हा इत्यर्थ इति । अत्ये तु करोति किया विर्धत्यति व्युत्ति हर्णनातिकया-जनकर्त्वं कारक्रत्वम् । तत्र कर्वादीनां पण्णापण्यस्ति । तत्र कियाजनहित्ताः ह्याये का सा कियेत्याकाङ्क्षादेयेन कियायाध्यापि जनकाकाङ्क्षत्या येन यदाकाङ्क्ष्यते तत्तेनेवान्वेनीति नियमानवेवान्ययो युक्तः । कियावायित्वं कारक्रव्यपिति तु न । कारकाणां भावनात्वय इत्यस्य कियाव्यधिनां कियाव्यय इत्यस्य कियाव्यवित्रां कियाव्यय इत्यस्य कियाव्यवित्रां कियाव्यवित्रां कारक्रव्यापाद्यप्ति उच्चत्याव्यव्यवित्रां क्रव्यापाद्यप्ति कर्वाच्यवित्रां कर्वाच्यवित्रां कर्वाच्यवित्रां विद्यवित्रां कर्वाच्यवित्रां विद्यवित्रां कर्वाच्यवित्रां विद्यवित्रां कर्वाच्यवित्रां विद्यवित्रां वित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां वित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां वित्रां विद्यवित्रां विद्यवित्रां वित्रां वित्

प्रथमा वितिरिति तेन तुल्यं किया चि ति । तुन्यभिति किंतरपर्य विशेषणम् । सामान्याभिषायं नांसकम् । तृतियानतानुन्यित्यर्थे ति । स्याद्यनुत्यं
सा किया चेदिति तद्यः । नास्त्रणपद्यीति, दृत्युद्वरणम् । अत्र नास्त्रणणद्दस्तरकर्तृकाष्ट्यमनपरः, नास्त्रणकर्तृकाष्ट्रयमनतुत्यं अविश्वकृतिष्ट्यपनिर्मितं विद्यः ।
तत्र तस्यवेति वस्यर्थस्य कियान्वियरताभावारभथम्। वितिरत्युक्तम् । देवदनवर्नियः
सुन्दर इत्यत्र मवतीत्यष्याहार्यम् । अन्यया सूत्रे किया चेदिति व्यर्थमेव स्यात् ।
एवं च वस्यर्थसाहश्यस्य किमेवाऽऽश्रम् इति कियायीग एव मयमवतेः साधुत्वं सन्यवे । धातुसंबन्धाधिकारिति । धातुसंबन्धे पर्यमाः १ अत्र यातोः वाव्यस्य धातुना शब्दान्तरेण संबन्धसंभवाद्यातुत्वे च धातुसंबन्धे १ इत्यिक्तरम् विदिवयस्ययानां कियायीग एव साधुत्वं सम्यते । यथा——पाहि पाहीति वातीः

( घात्वारूयातार्थीनेर्णयः )

कृत्य तेषां विचानात् । असमस्तनञ् । समात्तायोग्यः प्रसण्यप्रतिवेधीयो नंजि-त्यर्थः । उत्तरपदार्थान्वयेऽपि समात्तविकल्पेन पक्षेऽसमस्तत्कात् । यथाश्रुतप्रह-

त्यत्र याधातोः कियासमिहारे छोट्, तस्य हादेशे 'कियासमिहारे दे ' इति द्वित्वं यातीत्यनुप्रयोगश्च । अत्र याहि याहि, इति छोडन्तार्थस्य यातीति तिङन्तोपस्थितिक्रयायां सामान्यविशेषभावेनान्वयात् 'पुनः पुनरतिशयेन वा यद्यानं तद्यम्भिककर्तृकं वर्तमानकाछिकं यानम् ' इति बोधः । एवं पश्यन् य-यावित्यत्र भूतकाछिकदर्शनकर्शमिककर्तृकं यानमित्यर्थः । बृहद्भूषणे तु मोकुं पचतीत्युदाहतं, तत्र यद्यपि तुमुन्णवुछो । इत्युक्तस्तुमुन् न धातुसंबन्धाधिकारे वि-हितस्तथाऽपि कियावाचिन्युपपद एव विहित्तवात्क्रियातंबन्धानिमत्तकत्वं तस्या-क्षतमेवेति नोदाहरणासंगतिरिति बोध्यम् ।

नन्ववासणमानयेत्यादौ कियाभिचेऽप्यन्वयदर्शनादाह-असमस्तनाज्ञात । किययेवान्वेतीति शेषः । ननु घटोऽयं न पट इत्यत्रासपस्तस्यापि नजः किया-यामनन्वयेन नियमासंगत्यापातिरित्याशयेनासमस्तनजित्यस्य विवक्षितमर्थमाह--समासायोग्य इति । समासायोग्यत्वमेव विशद्यति --- प्रसज्येति । मसज्य--मतिवेधशब्दयोः सुप्सुपेति समासः । पत्तज्य-आपाद्य, पतिवेधो-निवेध इत्य-र्थः। प्रसन्य कियागुणी ततः पश्चाचिवृत्तिं करोतीति मञ्जूषायामुकत्वात्। ततस्तमईतित्वर्थे तदईतीति छपत्यये कियान्वययोग्य इत्यर्थः। ' मसन्यमितेषे-भस्तु कियया सह यत्र नञ् १ इत्युक्तत्वात् । तिङन्तोपस्थितिकयान्वय्येव सर्वथा समासायोग्यः, तिङन्तेन समासनिवेधादिति भावः । अन्यथा उत्तरपदार्थान्वये-अध्यनाह्मण इत्यादी समासविकल्पेन पक्षेऽसमस्तत्वात्क्रियान्वयनियमस्य ब्य-भिचारापित्तिरित्याश्चयवानाह—यथाश्चतग्रहणायोगादिति । एवं च व्यभिचा-रवारणायासपस्तनाञ्जत्यस्य तिङन्तोषस्थाप्याकियान्वयीत्येवार्थो विवक्षितव्य इत्य-भिषाय:। ननु भूतले घटो नास्तीत्यत्र घटामाव एव घटामावकर्वकास्तिकियैव मतीयते, न तु घटकर्वृकास्तिकियाभावः । न च भूतलाधिकरणकघटकर्तृकस-साभाव एवं नजा बोध्यत इति वाच्यम्। यत्र भूतले वर्तमानकालावच्छेदेन घट-तैवन्धाभावस्तत्र भूतलाधिकरणकवर्तमानकालिकसत्ताया अपसिख्या तादरासत्ता-मावबोधनासंभवादनुभवविरोधाचेत्या शयेन शङ्कर्भानो त्रूरे-न चासमस्तेत्या-

( घात्वारूयाताधीनणयः )

नायोगात्। न चात्तमस्तनञः कियान्वये मानाभावः। न त्वं पचाति न युवां पचथः, चैत्रो न पचति चटो न जायत इत्यादी किपाया एव निषेत्रमनीनेः। अत एव विद्यमानेऽपि घटे तथापयोगस्तथा च घटो नास्तीत्यवाप्यस्तित्वाभाव एव बोध्यते। न हि घटो न जायते नास्तीत्यनथोबीत्वर्धभेदमन्तरेजास्ति विद्ये-

दि मानाभाव इत्यन्तम् । समावत्ते—न त्वं पचसीत्यादि । कि-याया एव निषेधप्रतीतेरिति । युष्पदाद्यर्थाभिन्न छडर्थं कर्नु निष्ठवर्तमानकालि-कपचिक्तियाभाव इति बोबादित्यर्थः । तथा च तादशबोध एशसमस्ततकर्थस्य कियान्वये मानामिति भावः । नञ्चश्रीभावस्य पतियागितया कियान्वयादेव युष्प-दादेश्तिङ्वाच्यकारकवाचित्रस्वपसामानाभिकरण्यसत्त्रात्मथ्यममध्यपपुरुवाद्यप्रश्चने, उपपद्यते चैकवचनद्विवचनादि । नञ्चर्यस्य पतियोगिनया युष्पदाद्यर्थान्ययं नु त्व-दभावो मदमावश्वास्तीतिवत् न त्वं पचसीत्यादावि युष्पदस्पदे। स्निकृवाच्यकार-कवाचित्वस्वपसामानःधिकरण्यस्य विरद्दान्यध्यमोत्तमपोरनापात्तिःद्वियचनबहुवचनाः नुषपात्तः पथनपुरुषापत्तिश्च स्यादिति भावः। घटो न जायन इत्यत्र कियानि-वेधमतीतौ युक्तिमाह—अत एवेति । जननिक्रयाया अभावमनीरेवेत्यर्थः । विद्यमानेऽपि घट इति । घटस्य विद्यमानताद् ग्रायामपीत्यर्थः । घटस्य वि-द्मपानत्वे घटामावबोधनस्याशक्यतया तत्र कियानियेथबोबोऽवश्यमभ्यूयगन्।व्य इति मावः। ताहशप्रयोग इति । घटा न जायन इत्येनाहमः परीग इत्य-र्थः। घटावस्यितिद्शायां घटे स्वकर्नुकोत्पत्त्यनुकुलञ्घापाराभावसा मन्त्रादिति भावः । असमस्तनअधीभावस्य पतियोगितया नानाधीन्वये तु बटाभावे घट-निशेलक्यनुकुलव्यापारविरहात्ताहवामयोगो नेव स्पादित्यागयः। तथा चेति। न त्वं पचसीत्याद्। वुक्तरित्या नञः कियापतियोगिक। भावयोधकत्वावश्वकत्वे चे-त्यर्थः । अस्तित्वाभाव एवेति । घटकनुकसत्ताया एवाभाव इत्यर्थः । एव-करिण घटामावी व्यावर्तितः । ननु घटो न जायत इत्यादिपूर्वीकस्यलेऽनुपपस्या कियापतियोगिकाभावपतीतिस्वीकारेऽपि घटो नास्नीत्वादी घटाभावपतीतिरेव स्वीकियतां वाधकामायान्, तथा च तत्रैव नजः कियान्ययनियममङ्गः इत्याश-ङ्कुच घटाभावनतीविस्वीकारे नायकं पदर्शयित-न हि ' घटा न जायते ' **इरयादिना । ए**क्वोरपच्यनुकूछो ब्यापारी धात्वर्थः, अपरत्र सत्तानुकूछो स्या-पारः। अनगोर्मध्ये धारपर्थमेइ एव विशेषः, ए दितिरिक्तः कथिदपि कियानपि ( घात्बारूयातार्थनिर्णय: )

षः। तथा च भूतले न घट इत्यत्राप्यस्तीत्यश्याहार्यम् । प्रकारतासंबन्धेन नअर्थितिशेष्यक्रवोधे धातुजन्यभावनोपस्थितेई तुत्वस्य क्छप्तत्वात् । शेषं नअर्थनिर्णिये वक्ष्यते ॥ १६ ॥

तथा यस्य च भावेन षष्टी चेत्युदितं द्वयम् । साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययेवावधार्यताम् ॥ १७ ॥

" यस्य च भावेन भावलक्षणम् " [ ११० सू० २-३-३७ ] इत्यत्र भा-बनार्थकभावशब्देन तद्योगे साधुत्वाख्यानस्यात् । " षष्ठी चानादेरे " [ ११०

विशेषो नास्ति । योऽपि विशेषोऽस्ति सोऽपि नञर्याभावपतियोगिभेदकलानेऽ-किंचित्कर इत्यर्थः । तथा चोभयनापि कियापितयोगिकाभाव इत्येवमैकरूर एव शान्दबोधः । ' संभवत्येकरूपत्वे रूपभेदो हि दूषणं ' इति युक्तिसिदाभियुक्तो-केः । सत्यवं विना कारणं नजयभावपतियोगिनेदः कल्पेत तर्हि बोध-स्थेकरूपतं भज्येत वैरूपं च स्यादिति तदेव वैरूपं घटो नास्तीत्यत्र घटाभाव-पतीतिस्वीकारे बाधकिनत्याद्ययः । ननु भूतले न घटः, इत्यत्र कियावाचकव्या-हारविरद्धिते वाक्ये भूतलवृत्तिघटाभाव एव बोधनीयस्तथा च तैत्रेव कियान्वय-नियमभङ्गो अ आह—तथा च भूतले नेति । अस्तीत्य च्याहार्यमिति । अस्तिर्भवन्तीवरोऽपयुज्यमानोऽप्यस्तीति माष्यात् । भवन्तीति लटः संज्ञा, लट्य-रोऽस्तिधातुः मयोक्तव्य इति तद्यादिति भावः। अध्याहारे बीजपाह-प्रकार-तासंबन्धेनेति । नजर्थाभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपितपकारतासंबन्धेन शाब्दबी-धरवावाच्छकं प्रति धातुजन्यमावनोपास्थितिः कारणित्येवं कार्थकारणभावस्य क्रसत्वादित्यर्थः । अत्र यत्किचिचिष्ठपदारतानिरूपितनञर्थामावानिष्ठाविशेष्य-ताकशाब्दबोधजननं कार्यं, तादशामावनिष्ठविशेष्यतानिक्वितप्रकारतासंबन्धाव-च्छिन्नधातुजन्यव्यापारस्वपभावनोपस्थितिः कारणिमिति बोष्यम् । क्लुमत्वादि-ति । आवश्यकत्वादित्यर्थः । अन्यथा नजर्थाभावस्य कियान्वयनियमो नोप-पद्येतीति भावः । शेषमिति । आरोपितत्वं नञ्द्योत्यमनेकमित्यैत्रकवचनानिय-मेन दिवचनबहुवचनाभावश्रेत्यादीत्यर्थः ॥ १६॥

तथा यस्य च भावेनेति । यस्य च भावेनेत्यनेनैवाहशाद्त्रयघटितं, पष्ठी चेत्यनेनैवाहशपद्द्वयघटितं च सूत्रं लक्ष्यते इत्याशयवानाह—यस्य च भावेन भावलक्षणमित्यत्रेति, पष्ठी चानादरे, इतीति च । अत्र भावशब्दी धा-

( यात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

सू० २-३--३८ ] इति तद्भिमसूत्रोऽपि चकाराद्यस्य च भावेनेत्यायातीस्य-र्थः । साधुत्विमिति । तत्स्वरूपं तु वक्ष्यते । क्रिययेवेति । अयं भावः— भूवादिसूत्रादिषु पायः कियागब्देन भावनाव्यपदेशात्तत्र तस्य तांकेतिकी शक्तिः फटांशे क्वाचित्कः कियत इति यौगिकः भयोगः। तथा च तंत्राशब्दस्यानपेक्ष्य-

तुवाच्याकियापरो । यनिष्ठिकयया कियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमीति तद्रधैः। तत इत्यस्य ज्ञापकिकवाश्रयवाचकादित्यर्थः । तच्च गोपददुसमानपदयोरप्यस्तीति उभाम्यामपि सप्तमी भवति । ज्ञापकरवं सप्तम्यर्थः, तस्य च भावस्वक्षणामित्युक्तेः कियायामेवान्वय इति सतिसप्तम्याः कियायोग एव सायुत्वं सम्यते । यथा गोषु दुसमानासु गत इति । दुसमानानां गर्वा ज्ञापकत्वं ज्ञाप्यत्वं च गमनाकियायां शन्दतः पतीयते तथाऽपि गोमतदोहनिकियायाः साक्षाञ्ज्ञापकता गवां तु तदाभ-यतमा । निर्ज्ञातकालकियाया आनिर्ज्ञातकालाकियायां स्वाधिकरणकालवृत्तित्वज्ञा-पकत्वात्। वर्तमानदोइनविशिष्टाभिगोभिज्ञांच्यगमनवानिति शान्दवीचे गोदोइन-काले गत इति फलितोऽधैः । एवमुत्तरसूत्रेऽपीति रुद्दति रुद्दती वेत्यादी पुत्रादि-विषयकोऽनाद्रोऽधिको भासत इति श्रेयम्। तत्स्वस्त्रैपं-साधुत्वस्वस्त्रपम्। वस्यते-अत्राधुरनुमानेनेत्वेतन्धारूयानावत्तर इति शेषः । क्रिययैवेतीति । एवकारोऽ-योगन्यवष्छेदार्थः । अयोगः तंबन्धामावः, तस्य न्यवष्छेदो निवृत्तिः । तथा च निरुक्ताष्टकस्य क्रियायोग एव साधुत्वं नान्यथेत्यर्थः । ननु क्रियाशन्दस्य भारवर्थमाने पसिद्धः फलान्वयेनैवोक्ताष्टकस्य साधुत्वे सनि न भावनान्वयनियमः सिष्यतीति न तदनुरोधेन भावनायाः पाक इत्यादी धातुवाष्यत्वं लभ्यत इत्याका-कुषाऽऽह-अयं भाव इति । भूवत्यमे धातवः, इत्यादिस्वेषु बाहुत्येन व्या-पारस्यमावनायाः क्रियाशब्देन व्यवहारस्य कतत्वाद्भावनायां क्रियाशबद् रुद्धः। किवेत्याकारकः शब्दो रुढया भावनां पतिवादयतीत्यर्थः । भावनायां कियाश-म्दस्य रुद्धिसस्वे तथापयोगपाचुर्वदर्शनभेव प्रमाणभित्याशयेन ' पायशः किया-शब्देनेत्युक्तम् । ननु फलेऽपि कियाशबदः प्रयुक्ता दश्यते, तत्कथं मावनायामेव कियाशब्दस्य सांकेविकी शक्तिरित्युच्यते, इत्याशक्च्याऽऽह-फलांशे क्दा-चिरक इति । कियाशब्दे छञः श चेति सूत्रेण कर्पणि नामाययः। तथा च क्रियते मावनारूपव्यापारेणोत्नाद्यते इति व्युत्पत्त्या फले यौगिकोऽयं क्रियाशब्दः, त्त नापि फले कनिदेव प्रयुक्तः । क्वानितक इत्यनेन प्रयोगवाहुल्याभाव बकः ।

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय. )

मृत्तत्वेन बलवस्वाद्भावनान्वय एव साधुता लभ्यते । अत एव संज्ञाशब्द्धाव-स्याद्र्यतरमुत्तरामन्थपठितक्रक्ष्वेव गेयं न तु वेदे तदुत्तरपठचमानकाक्ष्विति नवमे

तेन फलांशे कियाशब्दस्य रूढचमाव इत्युक्तं मवति । योगात् पक्रतिपत्ययार्थ-संबन्धादागतो यौगिकः । अबयवशक्त्यसङ्ख्तसमुदायशक्तिमात्रेण।र्थमितिपादि-का रुढि:, समुदायर्शकिनिरपेक्षावयवशक्त्याऽर्थपतिपादिका योगशाकि: । अव-यवार्थानुसंघानसापेक्षत्वेन योगार्थंस्य विस्नम्बोपस्थितिकत्वाद्वाहरङ्गत्वं, अवय-वार्थानु संभानानपेक्षत्वेन तु. रूढचर्थस्य शीघोपस्थितिकत्वादन्तरङ्गन्तवामित्यन्तरङ्गन्वै-हिरङ्गभावमू छकेन योगाद्वृ ढिबै छीयसीतिन्यायेन किया शब्देन व्यापार रूपभावनाया एव महणावश्यकत्वेन भावनारूपिकरयान्वय एवाष्टकस्य साधुत्वं मितपाद्यते न तु फलान्नयेनेति माव इति । संज्ञाञाब्दस्येति । रूढस्यत्यर्थः । अनपेक्षयेति । पक्रतिपत्ययात्मकावयवार्थमननुसंधायेरवर्थः । संज्ञाशब्दस्य पक्रतिपत्ययार्थाननु-संधानमवृत्तिकरवेन बलीयस्ते मीमांसाधिकरणं पमाणीकरोति-अत एवेति । संज्ञाशब्दप्रावल्यादिति । सापेक्षपवृत्तिकशन्दापेक्षया निरपेक्षपवृत्तिकशब्दस्य बलीयरत्वादित्यर्थः । नवमे निर्णीतमिति । नवगाच्याये दिवीयपादे पश्च-मेऽिचकरणे रथंतरमुत्तरायन्थपाठितयोरेवर्चीर्गेयामिति निर्णीतिमित्यर्थः । ताद्धि प-द्योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति ' इति वचने पदान्तरसापेक्षत्व--पदान्तरानि-रपेक्षत्वाभ्यामर्थमितपादकयोर्द्वयोरुत्तराश्चरयोर्मध्ये पदान्तरनिरपेक्षार्थमितपादको-त्तराशब्दमहणनिर्णयाय पवृत्तम् । छन्दः, उत्तरा चेति दौ मन्थौ सामगा-नामृक्पाठार्थं स्तः । तत्र इंडिन्दोनामके प्रन्थे नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवर्चः पठिताः । उत्तरामन्थे तु तृचात्मकानि सूक्तानि पठितानि । एकस्पिस्तुचे ' तदुत्तरयोगांयति 🥕 छन्दोगता योन्यृक्पथमा, इतरे द्वे उत्तरे । एवँ स्थिते रथंतरयोन्युत्तरथोर्भनोगीयतीत्यत्र द्विविधे उत्तरे संभवतः । छन्दोर्भन्थे 'अभि त्रा शूर ' इतीयमृक् रथंतरयोनित्वेन पठिता । तस्या उपरि 'त्वा-मिद्धि हवामहे ' इत्यादयो चूहदादिसाम्नां योनयः पाठिताः । उत्तरामन्थे तु 'अभित्वा शूर रहति सूक्ते तस्या ऋच ऊर्ष्व 'न त्वा वाँ अन्ये र इत्येवा साम्नः कस्याप्ययोनिभूता पठिता । तत्र च्छन्दोमन्यानुसारेण बृहदादिसामान्तर-योगीनी दे ऋची रथंतरस्य स्वयोन्युत्तरे भवतः । उत्तरामन्थानुसारेण तूचगवे द्वितीयतृतीये ऋची स्वयोन्युत्तरे मवतः । तत्र तदुत्तरयोत्तिस्वत्योत्तराश्चन्देन

( धात्वारूयातार्थनिर्णयः )

निर्णीतम्। किंच फलांशोधी भावनायां विशेषणं कारकाण्यपि क्वाचित्रधाभू-किं छन्दीयन्थानुसारेण रथंतरयोन्युत्तरभूते बृहदादिसामान्तरयोथीनी 'त्याभिद्धि हवामहे ' इत्यादी दे ऋची आहो, उत उत्तरायन्थानुसारेण रथंतरयोन्युक्तरे तृचगते कस्यापि साम्नोऽयोनिभूते द्वितीयनुतीये 'न त्वा वाँ अन्ये ' इत्यादी द्वे ऋची ग्राह्म, इत्येवं संदेहे माप्ते सात-दिविधी हानी साराशब्दः। तनेकी व्यव-स्थावाची, अपरश्च मन्यविशेषवाची । यश्च व्यवस्थावाची सोऽवष्यंशे निरंपसाः काङ्काः । उत्तरयोरित्युक्ते तत्र कस्मादित्यैयमवध्याकाङ्काया निषयेन जायमा-नत्वात् । तस्माद्वधिवाचकपदान्तरसापेक्षत्वेनैवायं स्यार्थपतिपादकः । पदानारान-पेक्षायां त्वनर्थक एव भवेत्। तदुक्तं शाबरभाष्ये अस्मिनेवाधिकरणे—' सर्वे हि सैवन्धिश्रव्दाः पदान्तरमनपेक्षमामा न कैविद्प्यर्थमाहुः । तस्माद्रोक्षितं पदान्यः रन् । इतरथाऽपरिपूर्णार्थं वाक्यननभिवायक्रमेव स्थाहकस्पनिद्वयर्थस्य १ । सं-बन्धिशब्दाः-नित्यं संबन्ध्यन्तरसापेक्षाः । उत्तराशब्दस्य वैदिकपयागाद्यन्थायिः शेषे संज्ञात्वेन विनियुक्तस्य प्रहणे तु तस्य पदान्तरनिरपेक्षत्वात्क्रेवलं अवणमाने-णैव परिपूर्णरवार्थवे। वकत्वम् । तद्य्युक्तं तविव- 'संज्ञासंज्ञिमहणे न पुनः पदान्त-रमपेक्षते, भुत्येव परिपूर्णार्थो गृह्यते । तस्मान्न संगन्तिश्रव्हो महणीयः । उत्तरा-सैरीवोपादातव्या । न हि सैरामु गूसमाणामु पदान्तरानन्तर्यं भवेशिनव्यं भवित ? इति । एवं च बृहद्।दियो-योरुत्तराशब्दस्य पूर्वऋक्षायेक्षत्वाद्योगिकी पवृतिरिति तथोबिलम्बेनोपस्थितिः । उत्तरामन्ये तु तस्य रूढचपरपर्यापसंज्ञात्वेन प्रवृत्तिरि -वि मन्थस्य सदित्युपस्थितिः । ततथोत्तराश्च देनात्रोत्तरामन्थे पितर्योरेव शीभर-मुपस्थितिः छतेनि तत्रैव रयंतरं गेथं, न बृहदादियोनाविति सिद्धान्तितम् । एवं क तत्र यथा सँबन्धिशब्दस्य तत्तरसंबन्धिमजीतिसापेशपवात्तिकरवेन विलम्बोपास्य-तिकत्वादीवेल्यं, संज्ञाचाब्दस्य तु निरंपेक्षपवृत्तिकत्वेन चीछोपस्थितिकत्वात्पायल्यं तथा पळते योगार्थपतीविसारक्षपवृत्तिकयीगिकापेक्षया संज्ञाशब्दस्य योगार्थपती-तिनिरपेक्षपवृत्तिकत्वात्रपावल्यामिति भागः ।

ननु फलस्यापि 'कर्पवत्कर्मगा ' इति सत्रे कियाशब्देन व्यवहाराद्दिनभव-विविद्याविषु साध्यत्वेन प्रधीयमानत्वात्सत्तादेरेव कियात्वोपपादनाच्च फलस्यापि कियाशब्देन ग्रहणे बाधकामाव इत्याशङ्क्याऽऽह—किं च फलांशोऽपीति । व्यापारविशेषणित्यर्थः । 'फले प्रधानं व्यापारः ' इत्युक्तवादिति भावः । ( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

तानीति "गुणानां च परार्थत्वादसंबन्धः समत्वात्स्यात् " इति न्यायेन सर्वे तेवका राजानिव भावनायाभेव परस्परानिरपेक्षाणयिनवयिन्त । न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुमईति सत्यन्यस्मिन्नभिक्षुक इति न्यायेनापि फछं त्यक्तवा भावनायामेवान्वियन्तीति मीमांसका अपि मन्वते। एवं च विदेष्ण्यतया कार-कादिमकारकवेषं मति धातुजन्यभावनोपस्थितिईतुरिति कार्यकारणभावस्य क्छत-

कचित्तथाभूतानीति । व्यापारविशेषणानीत्यर्थः । चैत्रस्तण्डुलं पत्रतीत्यादौ कर्तृतिङन्ते कारकाणां व्यापारविशेषणत्वेन दृष्टत्वादिति भावः। पक्तेत्याही स्टर्नते कारकाणां व्यापारं पति विशेष्यत्वात्क्यचिदित्युक्तम् । सुणानां चेति । 'गु-णानां च परार्थत्वादसंबन्धः समत्वात्स्पात् ' (जै. सू. ३।१। २२) अ-स्यार्थः-गुणानां-विशेषणानां, परार्थत्वात्-विशेष्योपकारित्वात्, समत्वात्-विशे-ष्योपकारित्वरूपसमानधर्मत्वात्, तेषां परस्परं संबन्धो गुणप्रधानभावेनान्वयो न स्यादिति । तथा च यथा फलस्य विशेष्योप हारिःवाद्विशेष्यभूने व्यापार एवा-न्वयस्तथा कारकाणामि विदेष्योपकारित्वात्साक्षात्परमारया वा व्यापार एवा-न्वयो, न तु वैवैचिद्पि फले, विशेषणत्वाविशेषानिराकाङ्क्षत्वाच । कारकत्वस्य कियाजनकत्वरूपरवेन जन्यकियांश एव तेषां साकाङ्क्षरवादिति भावः । एत-न्न्यायानुगुणं दष्टान्तं रवयमेवाऽऽह—सर्वे सेवका इति । परस्परं गुणपधानभा-वमनापन्नाः सेवकाः पाधान्येन यथा राजानमेव सेवन्ते तथा कारकाण्यपि पर-स्परानिरपेक्षााणि व्यापारमेव विशेष्यत्वेनाङ्गीकुर्वते, न गुणभूतं फलांशमिति न तत्रान्वय इत्यर्थः। किं च कारकाणां नित्यपरतन्त्राणां विशेष्याकाङ्कायां धा-त्वर्धफलांशस्य तथान्वययोग्यतायामपि तस्यापि परतन्त्रस्य विशेष्याकाङ्क्षापूर-णसमर्थायां व्यापारक्रपमावनायामेवान्वयाङ्गीकारे छौकिकन्यायं पदर्शयति -न हि भिक्षुक इति । यथा हि लोकन्यवहार भिक्षुको भिक्षुकान्तरं न याचते स्ति भिक्षुकाद्न्यस्पिन्दात्रीत्येवं दृश्यते तथा कारकाण्यपि गुणभूतानि गुणभूतं फलांशं विशेष्यतया नाकी कुर्वते, सत्यामगुणभूतायां विशेष्यतयाऽङ्गीकारयो-ग्यायां व्यापारात्मकमावनायामित्यर्थः। मन्वत इति । अनेन न्यायेन कार-काणां फलान्वयं विहाय भावनान्वयमेव मीमांसका अपि मन्वत इत्यर्थः। एवं चेति । कारणाणां व्यापारक्ष्यभावनायामेवान्यय इत्येवं नियमे चेत्यर्थः । यादृशः कार्यकारणभावः कितस्तं दशैयति-विशेष्यतयत्यादि । कारकादीति । का-

( घात्वारुयाताथानिणंयः )

त्वाद्यश्वापि पक्ता पाचंक इत्यादी भावना गुणभूता तत्रापि कत्वकार्यकारणभा-बानुरोधारास्यामेवान्वय इत्यवसीयत इत्यादि भूवणे पपश्चितम् । केवित् भूनले लफलयोरादिवदेन ग्रहः । कारकादि, पकारो-विशेषणं यनेत्यवभीदवी शाब्द-बोधे जननीये, विदेष्णतया-कारकादिनिष्ठविदेषणतानिरूषिताविद्रोष्यनासँबन्धेन वातुजन्या या भावनोपस्थितिः सा कारणित्यर्थः । चेत्रस्तण्डुलं पचतीत्यत्र छ-क्षणसमन्वयः - चैत्रस्याभेदंसंबन्धेन लडर्धकर्तर्थन्वयः । लडर्धकर्त्थ निष्ठत्वसंब-म्बेन भावनायां—व्यापारेऽन्वयः, लडर्यंकालस्यापि कालिकसंबन्धेन व्यापार एगा-न्वयः। तथा तण्डुलस्यस्य कर्मणो निष्ठत्वसंबन्धेन विक्कित्तिस्ये फलेऽन्वयः, फलस्य चानुकुलतासंबन्धेन व्यापारेऽन्वयः । चैत्रं मित लडर्मकर्ता विवेष्यः, •पापारं मति च विदेशपणम् । तथा तण्डुलं मिन फलं विदेशिष्यं व्यापारं मिन म विशेषणम्। तथा च चैत्राभिनलडर्यकर्तृनिष्ठः, तण्डुलनिष्ठनिष्ठिरपनुकूलो बर्तमानकालिको ब्यापार इति ब्यापारमुख्यविभेष्यकः बाब्दबोध इत्यर्थः । अव कर्कारकस्य व्यापारे साक्षादन्वयः, कर्षकारकस्य तु फल्डे, फलस्य च साक्षा-ब्द्यापार इति परमारया व्यापारे कर्पान्वयः। यथाऽधिकरणकारकस्य कर्नुकर्भद्वारा क्रियान्वयस्तथा कर्पणोऽपि फलद्वारा क्रियायाभेवान्वयो न नु फल इति चा-ध्यम् ।

ननु यत्र व्यापारस्य प्रात्रात्येन प्रवीतिः, यथा प्रवित्यादी तिङ्गते । तत्रीकल्यायेन कारकाणि व्यापारमेन विजेण्यत्याऽङ्गीकृर्वन्तु नाम, किंतु यत्र व्यापारोः
गुणभूतस्तत्र कथं कारकाणि विदेष्णित्या व्यापारमञ्जीकृषुँरत आह—यत्रापि
पक्तरयादि । यत्र पक्तरयादिकर्नेर्थकृत्याद्यन्तस्थलं प्रकृतिपत्यपार्थमीरिति न्यायेन कर्तुः पाषान्याचिद्विदेशवणीभूता व्यापारक्ता भावना तत्रापि । निरुक्तकार्यकारणभावानुत्तारेण विदेशवणीभूतभावनायामेन कारकान्त्रयः । यथा ओहनस्य पकित्यत्र ओहनक्तपस्य कर्मणो व्यापार एवान्त्रयो न तु फले । तस्यामेनेरवेवकारेण
फलान्त्रयस्य व्यावर्तित्रवादित्यर्थः । किं च धारवर्थकले कारकान्त्रये वाजपेयाविकरणमत्तंनतं स्थान् । तिद्धि प्रथमाष्यायस्य चतुर्थपदि पष्ठमधिकरणम् । फलं
बारवर्थः, भावना आरूपातार्थः, धारवर्थस्य च करणस्तेन भावनायामन्त्रयः । एवं
स्थिते तत्रेर्थं पूर्वेपञ्चः—' वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत । इत्यत्र वाजपेयः
व्यापात्रयः गुणो विषीयते । वाजस्थानस्य पेथं वदीभूतो रत्त इति व्याप्यस्या वाजपेय-

( घात्वारूयातार्थानिर्णयः )

शब्दो यवागू १२: । तथा च सोमेन यजेतत्यत्र सोमरूपगुण इवात्र यवागूरूपो गुणो विधीयते । न च वाजपेयरूपगुणवता यागेन स्वाराज्यं मावयेदित्यर्थछामाय वाजपेय शब्दे मत्वर्थछक्षणाऽङ्गिकार्येति वाज्यम् । वाजपेय गुणो स्वाराज्यफ्र च यजेस्तन्त्रेण संबन्धे सित वाजपेय गुणो न्वाराज्याय यजेतत्येव मर्थछामात् । ननु यागस्य गुणसंबन्धे सित वाजपेय गुणो वागं कुर्यादित्येवं यागस्य कर्मकारकत्वं भवति । तथा यागेन स्वाराज्यं भावयेदित्येवं यागस्य फलसंबन्धे करणकारकत्वं भवति । तथा यागेन स्वाराज्यं भावयेदित्येवं यागस्य फलसंबन्धे करणकारकत्वं भवति । तत्कथ मुभयसंबन्ध इति चेन्न । यजेः साधारणस्वनोभयरूपत्वसंभवात् । यजेतत्यत्र यज्यात्ना याग उक्तः । पत्ययेन भावनोक्ता । तयोस्तु समिभ्वयाहा-रात्संबन्धमानं गम्यते । तच्च कर्मत्वकरणत्वयोः साधारणम् । न तन कर्मत्ववाचिनी करणत्ववाचिनी वा :काचिद्सावारणी विभक्तिः श्रूयते । अतः साधारणस्य यजेरुभाभ्यां युगपत्तंबन्धे सित यथोचितसंबन्धविशेषस्तत्र तत्र पर्यवस्यति । एवं तन्त्रेण संबन्धङ्गीकारे वाजपेयद्व्येण यागं कुर्यादित्यर्थस्य छम्यमानत्वाद्गुणवि धित्वेऽपि नास्ति मत्वर्थछक्षणेति ।

सिद्धान्तरतु—-पजे सान्त्रे गोनयसंवन्त्राङ्गीकारे यागे विरुद्धितिकद्ध्यापतिः स्यात् । तथा हि—- उद्देशस्त्रनृत्राद्यस्यं मुख्यस्यं चेति ज्ञयाणां धर्माणामिकं ति-कृत् । उपादेयसं विधेयसं गुणसं चेति ज्ञयाणां धर्माणामपरं जिक्कृत् । एतिकृत्वकृत्यं निधेयसं गुणसं चेति ज्ञयाणां धर्माणामपरं जिक्कृत् । एतिकृत्वकृत्यं निधः क्रिकृत् । पजेतेस्य मस्ययवाच्यनावनायाः साध्यं स्वाराज्य-फल्ण् । सावनं यागः । तथाऽऽद्यमुद्देश्यसादितिकं साध्यमूतस्वाराज्यफल्लि-ष्ठम् । हितीयमुपादेयस्वादितिकं साध्यमूतयागिनिष्ठम् । फल्णमुद्दिश्य याग जपादी-पते । फल्णमुद्द्ययागि विधीयते । फल्णं पधानं—मुख्यं, याग उपसर्जनं गुणः । फल्लस्योद्देश्यस्वं नाम मानसापेक्षाविषयस्वम् । यागस्योपादेयस्वं नामानुष्ठीयमान-स्वम् । तावुनी मनःशरीरीपाधिको धर्मी । अनुवाद्यस्विधेयस्वधर्मी तु शब्दीपा-धिको । ज्ञातस्यानुष्ठेयस्वकथनं विधिः । फल्पाग्योः साध्यसाधनस्वस्त्रया प्रधानस्वोपसर्जनस्व । एवं सति फल्वतसाधनयोः स्वा-राज्ययागयोः स्वभावपर्यालोचनायां यथा फल्स्योद्देश्यस्वादितिकं, यागस्योपादेय-स्वादित्रिकं मति । तथा यागस्य वाजयेयस्य च साध्यसाधनभावपर्यालोचनायां यागस्योदित्रकं च पर्यतस्यति । ततः पक्रते

( धात्वाख्यातार्थानेर्णयः )

घटो देवदत्तो घटिमत्यादावन्वयबोधाकाङ्क्षानिवृत्त्योरदर्शनाच तब्द्यितरेकेण साधु-त्वलाम इत्याहुः॥ १ १ ॥

यागस्य साधनत्वेन साध्यत्वेन चेति पकारद्वयेन पत्ययवाच्यभाव । यां युगपत्तन्त्रेण संबन्धाङ्गीकारे साधनत्वमूलका उपादेयत्याद्यस्वयो धर्मा यागेऽङ्गीकर्तव्याः। साध्यत्वाच तदानीमेव तत्रैव यागे उद्देश्यत्वाद्यस्त्रयो वर्गाः पाण्नुवन्ति । किं तूपादेयत्वादिभिः साकं विरोध।दुद्देश्यत्वादयस्त्रयो धर्मास्तत्र तद।नीमेव नाङ्गीकर्तु शक्यन्ते । अतोऽत्र यागस्य साधनत्वेन साध्यत्वेन चेति पकारद्वयेन भावनायां युगपत्तन्त्रेण संबन्धो दुर्वच इति । अस्मिन्नधिकरणे धारवर्धफलस्य यागस्य करणावेन भावनायामन्वये छते तत्रैव यागे पुनः कारकान्तरान्यये विरुद्धनिकद्ध-यापत्तिर्दोषत्वेनोक्ता । यदि विशेषणीभूते चात्वर्धकले कारकान्तरान्वयः स्या-त्ति शिकद्वपापैतिरूपद्रेषद्रानमसंगतं स्यादिति भावः। तस्माद्विशेषणीभूने धात्व-र्थफले कारकाणामन्वयो नैव भवति किंतु विशेष्यभूते व्यापार एव कारकान्वय इत्यवश्यमङ्गीकार्यभित्यारायेनाऽऽइ-भूषणे प्रपानितामिति । एवं च पाक इत्यान दावोदनस्येत्यादिकारकान्वयासिद्धये व्यापारह्मप्रभावनाया घञन्ते धातुवाच्यत्वमा-वश्यकानिति सिद्धम् । मकारान्तरेण कारकाणां व्यापारान्वयनियमं साधयतामन्ये-वां वैयाकरणानां मतमुपपादयनाह-के चित्त्वत्यादि । अन्वयबोधाकाङ्क्षा-निवृत्त्योरिति । अन्वयवोधस्याऽऽकाङ्कानिवृत्तेश्रेत्यर्थः । अद्र्शनादिति । भूतले घट इत्यत्र भूतलाभिनमधिकरणभेकत्वावीशिष्टो घटश्वेत्यन्वयबोधस्य, देव-द्त्तो घटिभत्यत्र घटि।भिन्नं कर्मत्याद्यन्वयब्धस्य च संभवेशि ' सर्वे हि वाक्यं कियया परिसमाप्यते ? इति न्यायेन वाक्यद्वये क्रमेणास्तिपश्यतीःयादिकियामन्त-रेण वाक्यघटकयावत्पदार्थानां परस्परमन्वयवेश्वाजननादाकाङक्षानिवृत्तेरप्यद्श्री... नादित्यर्थः । तब्द्यतिरेकेणेति । सत्तादर्शनादिकियाध्याहारेण विना निरुक-वाक्यइयस्य साधुर्वं न सम्यत इत्यर्थः। आहुरिति । अनेन तदुक्तावस्व-रसः सूचितः । स चाप्यसाधुत्वांशे । नीलो घटः, चैत्रः सुन्दर इत्यादावस्त्यादि-कियासाकाङ्केऽपि साधुत्वदर्शनात् । यदि तु कियासाकाङ्क्षवाक्ये ताधुत्वं नेष्येत ताई 'गामित्युके कर्ता किया चानिर्दिष्टे । इत्यादिमाध्योक्तरसाधुतापत्ते: 1 वाक्यघटकयावत्पदार्थानां मिथोऽन्वयबोध आकाङ्क्षानिवृत्तिध योग्यकियाध्या-हारेण निर्वासे इत्याययः। एतावता कारकाणां भावनान्ययनियमः कथं सि-ध्यतीति चिन्त्यमिति भावः ॥ ५७ ॥

( घात्वारूयातार्थानिर्णयः )

स्वयमुपपांचामाह —

यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकं च नञादिषु । अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पना ॥१८॥

पर्वतो विक्तमान्ध्नान्महानसवत् । भूवले न घटः । भूवले घट इत्यादिपदात् । एवमादिष्वनुश्चासनाविरोधेऽपि यदि साधुत्वनन्वयश्चाभ्युगेयते तार्ही चतुष्टर्याः स्पृहि । कन्त्रासनानुरोधतौल्येऽर्धजरतियमयुक्तामिति भावः ॥ १८ ॥

स्वयमित्यादि । निरुक्ताष्टकस्य कियान्वय एव साधुत्वे युक्तिमुक्तवेदानीं कियानन्वये मतिबन्दीरूपां तां विक -- यदि पक्षेऽपि वत्यर्थे इति । यदि पक्षे—संदिग्धसाध्यवति पर्वतादौ, वत्यर्थः—सादृश्यमन्वेति, कारकं-अधिकरणादि, नजादिषु-नजर्थामावे, तदितरनामार्थे च, अन्वेतीतिष्येत नैयायिकैरित्यर्थः। तर्हि पुष्वेम्य इत्यत्र कारकचतुर्थीसिख्ये भविद्धर्या स्पृह्धातुषयोगकल्पना छता सा परित्यक्तव्या भवतीति संक्षिप्तोऽर्थः । पर्वतो वह्निमानिति । तेन तुल्य-मित्यनेन कियासादृश्ये विहितवतेः कियायायवान्त्रय इत्येवं न नियमः। महान-सवदिति दृष्टान्ते निरुक्तसूँ शेण विहितवतरेर्थस्य साद्दश्यस्य पर्वत एवान्वयो, न कियायाम्। यथा महानसो वन्हिमांस्तथा पर्वतोऽपीति विवरणोन महानससदशः पर्वत इत्यर्थेपतीतेवैत्यर्थसादृश्यस्य पर्वत एवान्ययस्य दृष्टत्वादित्यर्थः । तथा स-प्रम्यधिकरणे चेत्यादिना विहितसप्तम्यादेरर्थस्याविकरणादिकारकस्य कियायामे-वान्वय इत्ययमपि नियमो न दृश्यते । ' भूतले न घटः ' इत्यत्र भूतलवृत्तित्वा-भाववान् घटः, अथवा भूतलवृत्तिर्घटाभाव इत्यर्थबोधात्कारकाधिकारविहिताधि-करणस्य नञ्धिमाव एवान्वयपतीतेः, भूतले घट इत्यत्र भूतलाधेवत्ववान् , भूत-लवृत्तिर्वो घट इत्यर्थबोधादाधिकरणकारकस्य नामार्थ एवान्वयपर्यवसानादित्यर्थः। एवं वत्यर्थसादृश्यस्य सप्तम्यर्थस्याधिकरणकारकस्य चानुशासनमनादृश्य नामार्था-न्वयाङ्गीकारेण तयोः साधुःखं स्वीकुरुध्वे चेत्तद्यन्तायुक्तिरयाह—स्यज्यतामि ति । चतुर्थ्याः स्पृहीति । पुष्षेम्य इति चतुर्थ्यन्तमात्रपर्योगे स्पृह्यतीतिश्च ब्दाध्याहार एव स्पृहेरीप्सित इति विहितचतुथ्याः साधुत्वार्थमनुस्थिवते, न तु तत्समानार्थंकचात्वन्तरचटितपदाष्याहारो, नाप्यर्थाष्याहारो नैयायिकेस्तत्त्यज्य-ताम्। अनुजासनविरोधस्य तौल्यादित्यर्थः। अधंजरतीयमिति। अर्धे जर-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

एवं कर्नादी विहितानामिन्यादीनां किययैवान्वयं इत्याह— अविद्यहा गतादिस्था यया ग्रामादिकर्माभेः। किया संबध्यते तदुत्कृतपूर्वादिषु स्थिता ॥ १९॥

न विविच्य ग्रहो ग्रहणं यस्याः साधवित्रहा गुणीभूतेति यावत् । तथा च रया अर्वजरती, तत्सह शमर्वजरतीयम् । समासाच तद्दिषयादितीवार्थे छमत्यय इति व्याचक्षते । किंत्वत्रार्धजरतीत्येकदेशिसमासस्येवार्थविषयत्वं कथामिति चि-न्त्यम् । एकदेशिसमासोत्तरं गहादित्वादिदमर्थे छ इति व्याख्यानेऽपि एकदोशिस-मासस्य पूर्वपदार्थपधानत्वाज्जरत्या अर्धस्येदामित्यर्थः स्यात्स तु नेष्टः, किं तु ज-रत्या अर्थमिद्मित्यर्थस्येदंशब्दस्य च सामानाधिकरण्यमभीष्टं न स्यादतः शिव-भागवत इत्यत्रेव युगपद्वृत्तिः करणीया । अत्र शिवभगवच्छब्दयोः पूर्वं कर्मधा-रये क्रते ततस्ति दितृती शैवभगवत इति स्यात्। आदो ति दितवृत्त्या भागवतं तंसाच्य पश्चाच्छिवेन सपासविवक्षायां शिवस्य भगवत्यन्वयो न स्यात् । वृत्य-न्तर्गतत्वेन भगवच्छब्दार्थस्यैकदेशत्वात्पदार्थः पदार्थेनेति न्यायात् । अतस्तत्र शि-वभगवच्छब्दयोभैगवद्वत्यार्थयोश्च युगपद्वृत्तिद्वये कते शिवस्य भगवतोऽपत्यामिति वृत्त्यर्थीवबोधकं वाक्यं भवति । तद्वज्जरत्या अर्धनेदमर्थेन च संबन्धवि-वक्षायां युगपद्वृत्तिद्वये छते जरत्या इदमर्घमिति वृत्त्यर्थाववे।धकवाक्ये इदमर्घश-ब्दयोः सामानाधिकरएयं सिष्यति । जरत्या इदिमति जरतीयं, अर्धे च तज्ज-रतीयं चेति कर्भधारये कत इदिंत्वेन विवक्षितं यज्जरती संबन्धि, तद्धीभित्यर्थवी-धानिरुक्तरीत्याऽपि अर्धेदैशब्दयोः सामानाधिकरण्यं निर्वोद्धं शक्यम् । ताश्र यथा जरत्या इदमर्चे कामयते, इदं नेत्ययुक्तं तथा क्वित्याणिन्यनुकासनमनु-स्त्रियते, क्विचित्रयज्यते चेत्येतद्प्यर्धजरतीयसादृश्यादृत्यन्तायुक्ति भावः ॥ ५८॥

एवमिति । यथा निरुक्ताष्टकस्य किययैवान्वयस्तथेत्यर्थः । कर्त्रादावि-ति । आदिपदेन भावार्थमहणम् । इन्यादीनामिति । अत्राऽऽदिशब्देन क्तवातुमुनादीनां संमहः । किययैवेति । गुणभूतयः ऽपि किययैवत्यर्थः । एव-कारण लिङ्ग्तसंख्याद्यन्वयिद्वव्यव्यवच्छेदः । अन्वयः संवन्य इत्यर्थः । तदाह— अविम्रहा गतादिस्था इति । विविच्योति । विशेषणतामनाप्येत्पर्यः । वि-शेष्यतयेति यावत् । न महणं यस्या इत्यर्थः । एतःकिल्तमाह—गुणीभूतेति । इतरविशेषणतापचेत्यर्थः । मामं गत इति । गम्धातोगैत्यर्थाकमंकेति कर्तरि ( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

ामं गत इत्यत्र यथा कपकत्यर्था गुणीभूतावि किया ग्रामादिकर्गिः संबध्यते तथा कतपूर्वी कटमित्यत्रापि गुणभूता, इन्यादिभिरित्यर्थः । न च वृत्तिमात्रे

कः। प्रकातिपत्ययार्थयोरिति कपत्ययार्थः कर्ता विशेष्यः । ताद्विशेषणं परु-त्यर्थः पुरोदेशसंयोगानुकछो ब्यापारः । संयोगानुकूछब्यापाराश्रय इत्यर्थः । तत्र क्तपत्ययार्थंकर्वृविदेशवणीभूतव्यापारजन्यसंयोगाश्रयत्वेन कर्पत्वाद् ग्रामरूपस्य कर्पन णो विशेषणीभूतव्यापारेणैवान्वयः, कारकादिमकारकबोधे जननीये विशेष्यतासं-बन्धेन धातुजन्यभावनोपस्थितेईतुत्वस्य क्लुप्तत्वात् । तथा च ग्रामनिष्ठसंयोगानु-कूलव्यापाराश्रयश्रेत्र इति बोधः। तथेति । यथा य्रामं गत इत्पत्र कपत्यया-र्थकर्तारं मति विशेषणीभूता गमनिकया ग्रामरू । कर्षणा संबध्यते तथा कतपूर्वी-ध्यत्रेन्यर्थकर्तारं पति विशेषणीभूता कथात्वर्थिकिया कटक्तपकर्पणा संबध्यत इ त्यर्थः । कतपूर्वीति । कटः पूर्वे क्रतोऽनेनेति छौकिकविग्रहः । तत्र पूर्वेमिति कियाविशेषणम् । छतपूर्वशब्दयोः सुप्सुपेति समासः । अनेनत्यनुवृत्तौ छतपूर्व-शब्दात् 'पूर्वादिनिः, सपूर्वाच । इति कर्तरीनिपरबयः । तत्र करोतिकियापे-क्षया कटस्य कर्मत्वात्कटामिति द्वितीया। ननु क्रतः कटः पूर्वमनेनेति विग्रहे क्रतश-व्दर्य पूर्वेशब्देन समासो न संभवति । कृतशब्द्रय कटसापेक्षत्वेन सामर्थ्येव-रहात्। समासाभावादेव चेनेरप्यसंभवः। किं च कृत इति कपत्ययेन कटस्य कर्मणोशभिहितत्वात्ततो द्वितीया न मामोतीति चेच । क्टत-अम् पूर्व-अम् इत्य-छौकिकविग्रहवाक्ये कटस्यासंनिहिततया कर्मत्वेनान्वयासंभवेन छञ्धातोस्तदानी-मकर्मकतया कर्माणी कपत्ययस्यासंभवे सति 'नपुंसके भावे कः ' इति भावे क-पत्यये साति क्रतशब्दस्य कृटसापेक्षत्वाभावात्समास इनिश्च निर्वाधौ । कर्मणोऽ-भिहितत्वाभावश्य । ततश्य ऋतपूर्वीति इन्नन्तस्य पूर्वकालिकिनियाकर्ता 'पूर्व छतवान् ' इत्यर्थः पर्यवस्यति । ततः कर्मत्विविक्षया किं छतवान् ? इति कर्मे-जिज्ञासायां कटस्य करोतिकियापेक्षया कर्मत्वात्ततो द्वितीया । कटनिष्ठकर्मत्वं च न कपरययेनाभिहितं, तस्य भावे विधानात् । नापानिना, तस्य कर्तरि विधानात्। ननु कटामित्यत्र द्वितीयां बाधित्वा कर्तृकर्मणोरिति षष्ठी स्यात्क्रयोगसच्वादिति शङ्क्यम्। न च निष्ठायोगे निषेधादेव षष्ठी न भवेदिति वाच्यम्। 'नपुंसके भावे कस्य योगे षष्ट्या उपसंख्यानम् ' इति वार्तिकवचनेन निष्ठायोगे षष्ठीनि-वेधस्यात्रापसकेरिति चेन्य । तंत्र छद्यहणसामध्यदि वृत्त्यन्तर्भावानापन्यछद्या-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

समुदायशकेर्वक्ष्यमाणत्वाचान्तर्गता भावना पदार्थेकदेश इति कथं तत्रान्वय इति वाच्यम् । नित्यसापेक्षेष्वेकदेशेऽपि देवदच्यस्य गुरुकुछं चैत्रस्य नप्तेत्यादा -

गस्य षष्ठीपयोजकत्वाङ्गीकारात् । पक्रते च क्रतेत्यस्य नाद्धनकृत्त्वन्तर्भूनत्यान तद्योगः षष्ठीपयोजकः । तथा च षष्ठचमावे उक्तरीत्या कर्मणोऽनभिहितत्राद्-दितीया सुलमेव। एवं च कटं कतवानित्यत्रेव कटामिति कर्मण इन्यर्थकर्तारं पति विशेषणीभूतयैव करोतिकिययाऽन्वयः। कारकपकारकवीर्थं पतीत्यादिनि-रुक्कार्यकारणभावानुसारादित्यर्थः । कटनिष्ठोत्पत्यनुकुलपूर्वकालिकिकाकपाकर्तेति, एककटाभिनाश्रयिका योत्पत्तिस्तद्नुकुछव्यापारवानिति छतपूर्वीकटमित्यस्मा-द्वीषः । इन्यादिभिरिति । इन्याद्यर्थकर्नादिभिर्गुगभूतेति योजना । इन्यर्थक-र्वारं पति गुणभूता करोतिकिया कटकर्मणा संबध्यत इति यावत्। अथवा स्व-वाचकपक्रतिकक्तपत्ययार्थे पति विशेषणभूता करोतिकिया इन्यर्थकर्श सैवध्येन, इति व्याख्येयम् । स्व-किया, तद्वाचकः कघातुः, तत्यक्रतिकः कपत्ययः, तद्थौ भावः, स च लिङ्गनसंख्याद्यान्वितस्तं मति गुणभूता करोतिकियेति सक्षणसंगतिः। क्तपत्ययार्थभावनिर्द्धापेतविशेषणभूतकरोतिकियानिर्द्धापेतामिन्यर्थस्य यावत् । तेन 'कर्रादी विहितानामिन्यादीनां किययैवान्वयः १ इत्यवतरणय-न्थानुगुण्यं भवतीति भावः। ननु गत इत्यादौ छद्वृत्तिसस्वेन वृतौ चेकार्थी-भावरूपसमुदायशक्तयङ्गनिकारेण गतपदार्थेकदेशगमनंकियायां मामादिकर्मणामन्य-यो दुर्वचः, तत्र गमनिक्रयायाः पदार्थेकिदेशस्यादिस्याशङ्करो-न चेत्यादि । वृ-त्तिमात्र इति । भागं कात्स्न्यं ऽवधारण इति कोशान्मात्रशब्दोऽत्र कृत्स्नार्थकः । क्रत्सनवृत्ति वितरपर्थः । वश्यमाणत्वादिति । समासे खलु भिनेव शक्तिः... इत्यनेन वृत्तिमात्रोपछक्षकसमासम्बद्धात्कत्तिवसमासैकशेषसनाद्यन्तवातुरूपासु पश्चस्विष वृत्तिष्वेकार्यीभावरूपायाः समुदायदाकेर्वक्षयमाणत्वादित्यर्थः । कथं तत्रान्वय इति । पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थेकरेशेनेति :नियमालदार्थेक-देशव्यापारे मामकर्पणोऽन्वयः कथमित्वाक्षेप इत्यर्थः। तथा चासंगनिदं दृष्टा-न्तोपन्यसनमिति भावः । समाधत्ते-नित्यसापेक्षेष्टिवत्यादि । नित्यं संबन्ध्यन्त-रसापेक्षेषु शब्देषु उपसर्जनतया वृत्तिवटकेषु सत्स्विप तेषु वृत्त्येकदेशभूतेष्वेव त-निरूपितविशेषणस्य देवदत्तादेरन्वयो भवति । एकदेशान्वयेऽपि देवदत्तस्य यो गुरुस्तत्कुलिन्त्यर्थबोधजनकत्वान् । एवं चैकदेशान्वयमतिबन्धकं तस्य तादशार्थ- ( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

बोधाजनकत्वं, यथा ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यत्र ऋद्धस्य राइयन्वयेऽपि ऋद्यो यो राजा, ऋद्धस्य यो राजेति वेत्यर्थबोधाजननम् । राज्ञो यः पुरुषः स ऋद्धसंब-न्धीत्येव तत्र बोधात् । तच्च प्रतिबन्धकं नित्यसापेक्षेषु नास्तीत्यर्थः । तदुकं वाक्यपदीये-संबन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते । वाक्रवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावि न हीयते ॥ इति । हि यतो देवदत्तस्य गुरोः कुछिमिति वाक्ये या व्यपेक्षा-आकाङ्क्षा सा वृत्तावि न हीना भवति, न निवर्तते, अतो नित्यसा-पेक्षः शब्दः समस्यते, समासघटके च तस्मिन्विशेषणान्वयो भवति, भवति च देवदत्तस्य यो गुरुरित्याद्यर्थबोघः, तादृत्रार्थबोधानन्तरमेवाऽऽकाङ्क्षानिवृत्तेरिति तदर्थः । एतरसर्वेमनुसंधायाऽऽह-देवदत्तस्य गुरुकुलमिति । गुरुत्वस्य शि-ष्यमन्तराऽनुषपद्यमानत्वाद् गुरुः शिष्यांशे नित्यसापेक्षः । शिष्यश्रात्र देवदत्तः । तस्य च पदार्थेकदेशे गुरावन्वये भवति ततो अक्षितार्थवेश इति पदार्थः वदार्थेः नेति निर्यमा नित्यसावेशव्यतिरिक्तविषय इत्याशयः । केचिज्जरनैयायिका न स-मासे शिक्त, नावि समासे पूर्वपदे लक्षणामङ्गीकुर्वते । किंतु राजपुरुष इत्यत्र पुरुषपदं राजसंबिन्धिपुरुषपरं राजपदं तात्पर्यमाहकभित्येवमुत्तरपदस्रक्षणां, वदन्ति । तदीत्याऽत्र गुरुर्न पदार्थेकदेश इति तत्र विशेषणान्वयस्य साहजिकत्वाचार्यं द-ष्टान्त इत्यतो दृष्टान्तान्तरं दृश्यति—चैत्रस्य नप्तति । जन्यशरीरजन्यशरीरं नप्तृपदार्थः । चैत्रः पितामहः, तत्पुत्रो वैशाखः, तत्पुत्रो ज्येष्ठः । तत्र चैवाजन्य-शरीरं वैशाखस्य, वैशाखजन्यशरीरं च ज्येष्ठस्यति ज्येष्ठश्रेत्रस्य नप्ता पीत्र इ-त्वर्थः । तत्र जन्यशरीरजन्यशरीररूपनप्तृपदार्थेकदेशे जन्यत्वे चैत्रस्येति षष्ट्य-न्तार्थस्य स्वनिरूपितत्वादिसंबन्धेनान्वयः । चैत्रनिरूपितजन्यत्ववच्छरीरजन्यश्चरी-रमित्यर्थः । नन्वत्रापि चैत्रस्येति षष्ठचन्तार्थस्य न नष्तृपदार्थेकदेशे जन्यत्वेऽ-न्वयः, किं तु स्वजन्यजन्यत्वसंबन्धेन नष्तृपदार्थविशेष्यभूते शरीर एवान्वयः। जन्यजन्यत्वसंबन्धार्थिका षष्ठीत्यर्थः । तथा च चैत्रजन्यजन्यत्ववच्छश्ररीरामिति बोबः। अत आह-इत्यादाविति । अदिपदाद् घटादन्यः, घटात्पृथगित्यादि-पारियहः । अन्यपदार्थेकदेशे मेदे पश्चम्यन्तार्थघटपतियोगित्वस्यान्वयः । घटपति-योगिकमेद्वानित्यर्थः । तथा पृथक्षदार्थेकदेशे पृथक्तवे पश्चम्यन्तार्थघटावाधि-त्वस्यान्वयः । चटावधिकपार्थक्यवानिति बोधः । यद्यपि सर्वत्रैवैकदेशवाटितपर-म्परासंबन्धेनान्वय इति भाष्य उक्तम् । तदुक्तं हरिणा--समुद्दायेन संबन्धो ये-

( घात्वास्मातार्थनिर्णयः )

विवान्वयाभ्युगगनात् । एवं भोक्तुं पाको भुक्त्वा पाक इत्यत्रापि दृष्टव्यम् ॥ १९॥

षां गुरुकुलादिना । संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्दता सह ॥ इति । येषाम-र्थानां गुरुकुलादिस्वपसमुदायेन संबन्धः, ( एतेन एकदेशघटितत्वस्वपपरम्परासं-बन्धोऽथों देवदत्ताद्यत्तरषष्ठचा इति सूचितम् ) तेऽप्यर्था अवयवान् गुर्वादीन् सं-स्पृश्य संबध्य तद्वता--अवयववता समुदायेन गुरुकुलादिना युज्यन्त इति तद-र्थात् । अवयवान् संस्पृश्येति वदताऽत्रापि पक्षेऽवयवानां विशेषणसंबन्धलाभः सुचितः । तथाऽप्युक्तस्थले एकदेश एवाऽऽकाङ्क्षासत्त्वादनुभवानुरोधाचैकदेशा-न्वयपक्ष एवाङ्गीकतः । अत एव देवदत्तस्य गुरुकुलित्यादिवाक्यजन्यशाब्द-बोधोत्तरं गुरुर्देवदत्तीयो न वा, जन्यत्वं चैत्रीयं न वेत्यादिसंशयानुत्यितश्वाऽऽ-इतस्येन संगच्छते । एवं च निरुक्तोदाहरणेषु यथा पदार्थेकदेशेऽपि गुर्वादी वि-शेषणस्य देवदत्तादेरन्वयोऽभ्युपगतस्तथा पदार्थेकदेशे गुणभूनभावनायामेव आपा-दिकर्भणामन्वयाभ्युपगमे बाधकामाव इत्याशयः । उक्तमर्थमन्यत्राप्यतिदिशति -एवमिति । यथा गतपदार्थेकदेशगुणभूतिकवायां ग्रामादिकर्पणायन्वयस्तथा भोक्तुं पाक इत्यादावि पाक इत्यत्र कद्वृत्तिसत्त्वेनः पाकपदार्थेकदेशासत्त्वभूतगु-विक्रवायां तुमुनो अन्वय इत्यर्थः । भोक्तं पाक इति । तुमुन्यवुकी कियाया-मिति सूत्रेण विहितस्य तुमुनः कियायोग एव विवानादसस्वभूनवातू रथाण्याक-यायामन्वयात्साधुत्विनत्यर्थः । भुकत्वा पाक इति । सनानकर्नृकयोः कि-ययोर्भध्ये पूर्वकालसँबन्धिकियावाचकारक्त्वेत्यर्थकसमानकर्तुंकयोशित सूत्रेण वि-हितस्य क्तः क्रियायोग एव विचानात्पाकपदार्थेकदेशगुगभूतकियायापन्वयात्सा-धुत्वं बोध्यम् । अत्र वातुत्तंबन्धाविकारात्कि ।योरिति सन्वम् । 'अव्ययक्तो मावे ' इति वार्तिकाद्भाव एवार्धस्तुमुनादेः । अनेदं बोध्पम्-पाक इत्यादिघन्ननेत पर्छ-तिमत्ययभागाभ्यां विदेषणविदेशव्यभावापचासत्त्वसत्त्वस्वभवि दे किये पतिपाद्येते । पक्रतिमागेनासत्त्वस्वभावा किया, पत्ययमागेन च सन्दर्शमावा कियोपस्थाप्य-ते । तत्र मत्ययार्थेकियायाः माधान्यं, मक्रत्यर्थिकियायाश्च विरोषणत्वम् । एवं मोकुं, मुक्ता, इत्यत्र परुतिमत्ययार्थयोः किषयोर्विशेषणाविशेष्यमातः समानः, किं तु पाक इत्यत्र पत्यपार्थं कियायां यथा हिङ्गातं व्याद्यत्य विस्वह्यं सन्दर्भ -भावात्मकं वैलक्षण्यं पतीयते, तादृशं वेलक्षण्यं भोक्तं, भुक्त्या इत्यव परपयार्थं-

कियायां न प्रतीयत इति विशेषः । एवं चासत्त्वस्वमाव एव मावस्तुमुनादेरथं इति । तस्मात्पाक इत्यादी धार्तशिक्यां व्यापारक्षपामादाय कर्मकरण।दिविभक्तिव • त्कृतपूर्वी कटमित्यादाविष कर्शाद्यर्थकाः प्रत्यया इति बोष्यम् ।

परे तु भोकुं पाकः, भोकुं गत इत्याद्यसाध्वेव । यत्र कार्ये कियावाचकश-ब्द्स्य ग्रहणं तत्र पाधान्येन साध्यमात्रावस्थिकियावांचिनो ग्रहणात् । यत्र तु कियाक्तपार्थस्य ग्रहणं तत्र गुणभूतिकयावाचिनोऽपि ग्रहणम् । अत एव गतपा-कादियोगे कारकविभाकिकत्वसुच्कत्वादीनां साधुत्विमत्याहुः । तस्यायमारायः-तुमुन्ण्वु हाविति सूत्रे कियार्थायाभिति स्त्रीहिङ्गनिर्देशेन कियार्थायाः कियाया एव लाभे सिद्धे पुनः कियाग्रहणेन पाधान्येन साध्यमात्रावस्थाकियापातिपादके सति धातोस्तुम्नण्युद्धावित्यर्थः । तथा च गत्यर्थेति कर्तरि कपत्ययान्ततया छ-द्नते प्रत्ययार्थस्य पाधान्येन गतराब्दस्य द्रव्यवाचितया क्रियावाचकत्वाभावेन तुमुन एव तत्रामाप्ते:। एवं पाक इत्यत्र घञो भावार्थकत्वेअपि ' क्टद्भिहितो भावो दृब्यवत्मकाराते १ इति भाष्योक्ते छिङ्गासंख्याद्यन्वयित्वस्वपद्वयधर्मग्राहितया पाकशब्दस्यापि द्रव्यवाचित्वं बोध्यम् । ननु गतशब्दादौ धातोः साध्यमात्रावस्थ-कियावाचितया तन्निबन्धनस्तत्र तुमुन् स्यादिति चेद्भ्रान्तोशसे । तुमुन्विधौ किः यार्थोषपदस्येत्यर्थमुपपदसँज्ञाया आवश्यकत्येनोपपदामिति महासँज्ञया क्रियाफलक-कियावाचकपरुतिके पदे सति तुमुन्णवुरु।वित्यर्थस्याऽऽवश्यकत्वात् । तथा च सा-ध्यमात्रस्वभाविक्रयादाचकपद्गिकन्धनस्तुमुन् , साध्यमात्रास्वभाविक्रयावाचकत्वेऽपि धातोः पद्रवाभावान्त्र गामोतीति भावः । तादृशं च पदं तिङ्कतमेव । अत ए-वात्र सूत्रे न कियारूपार्थयहणं, किं तु कियावाचक शब्दयहणम्। उपपदसँज्ञाया पद्संज्ञकशब्दनिष्ठत्वादिति भायः । यत्त्रच्यते—नपुंसके भावे कस्य धात्वर्थानु-वादकरवेन साध्यमात्रावस्थिकरयावाचकत्वाद्तद्योगे भोकुं गतिभत्यत्र तुमुन् दृ-र्वार इति । तत्र साध्यमात्रावस्थिकयावाचकपक्रतिभागमादाय तुमुनाराङ्कचते चेत्पकृतिमागस्य पद्तवाभावात्तदर्थस्य विशेषणत्वेनापाधान्याच तदाशङ्कराया अ-सैभव एव । क्रित पत्ययार्थस्य प्राधान्येन क्तनत्ययस्य प्राधान्येन साध्यमानाव-स्थिकरयावाचिरबात्तद्गन्तस्य पद्रवाच्च तद्योगे तुमुनाशङ्क्यते चेत्रद्पि न । छद्-भिहितो भावो द्रव्यवत्मकाशते, इति भाष्योक्तेगंतशब्दोधपि न क्रियावाची,

( घात्वारूयातार्थानिणेयः )

अतिमसङ्गमाशङ्काच समावते-क्रत्वोर्थाः करवातुमुन्वत्स्युरिति चेत्सन्ति हि कचित्।

किंतु द्रव्यवाच्येव । कपत्ययार्थस्य द्रव्यधर्मनपुंसकछिङ्गामाहिनया तेन लिङ्गाद्य-नन्वयरूपस्य प्रकृत्यर्थिकयाधर्मस्य परित्यक्तत्वान तस्य कियावाचित्वं, किं तु द्रव्यवाचित्वमेवेति सिद्धान्तितत्वात् । स्पष्टं चेद्मुरपद्मतिङिति सूत्र भाष्ये । एवं च गतंत्राब्दयोगेऽपि तुमुनाशिङ्किन्तुभपि न युज्यते । एवं कत्नापत्ययस्य धात्वर्धाः नुवादकत्वेन साध्यमात्रावस्थाकियावाचित्वेऽपि अध्ययत्वाक्षिक्षाधनन्वियत्वरूप -क्रियाधर्मग्राहित्वेऽपि च तत्पक्रत्यर्थस्य वजतीत्यादितिकः-जोपस्थाप्यप्रवानाविरयां मति विशेषणस्वात्स्वस्थैव यदि पाधान्येन साध्यमात्रावस्यकित्यागाचित्वामा-वस्ताही तदनुवादकक्तवाभरययस्य तु वाष्युदश्चनन्यायेन (यदि वाष्यामेव जलं नारित तर्हि उद्वाने कुतः समायास्यांत ? विहिरीत च गर नाहीं, तर पोह-मांत को ठून येईछ ? इति हि तन्न्यायस्वरूष्य ) सुतरां प्राचान्येन ताहशकियावा-चिखाभाव इति न तद्योगेऽपि भोकुं पक्तवा गन इत्यादी तुमुनः पत्यादा। धर्त-व्या । एतत्सर्वमनुसंधायेव तुमुःण्युत्वाचिति सूत्रे। शेखरं नागेशमष्टेरुकं विस्या चात्र तिङन्तोषःथाप्यैव ' इति बोध्यम् । समानकर्तृकयोरित्यादी वत्यापत्ययवि-धायके तूपपदसंज्ञाया अनावश्यकत्वेन न तत्र किरयावान कपद्यहर्ण किंतु विर-यारूपार्धेमहणाभिति न तत्र माधान्येन विरयावाचिनो महणं भिंतु यथा कथं-चिद्पि क्रियावाचिनो यहणम्। तेन गतपाकादियोगे गुणीभूतसाध्यपात्रावस्य-क्रियामादायापि तिचवन्यनः कत्वामत्ययः साधुर्भगति । ताद्दशिक्शयागाचकस्य षातोः पदत्वाभावेऽपि न क्षतिः । उपपद्संद्यायास्तत्रानात्रश्यकत्वन ताहकानिस्या, षाचकशब्दमानस्य महणात् , किरयावाचकत्वस्य च केवलवातावण्यक्ष त्वादिति भावः। एवमेव कारकविभक्तिकृत्वसूज्विषयेऽपि श्रेष्य्। तेन भुक्त्वा गन्ता-भोदनस्य पाचकः, पञ्चक्रतो भोकेत्यादिमयोगाः सामझस्येन संगच्छन्त इति 11 29 11

अतिप्रसङ्गिति । यथा क्तातुमुनाइयः पत्यया वजादिवक्रत्युवस्थाप्यावि-शेवणीभूताक्रियामादाय जायको तथा एकः पाकः, द्वी जनअस्वारी वेत्यव सु-जादयः क्रावीर्धपत्यया विशेवणीभूनिक्रियामादायः वि भवेयुरित्येवं क्रावानिष्टय सङ्ग्रं म्बसिक्राय समाचातुमाहेत्यर्थः । क्रावीर्थाः क्रावानुन्वरस्युरिति । पूर्वीसर- ( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

अतिप्रमङ्गो नोद्धाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् ॥ २०॥
भोक्तुं पाको भुक्ता पाक इत्यादौ "तुमुन्ण्वुलौ कियायां कियार्थायाम् "
[पा० सू० ३–३–१०] "सपानकर्तृकयोः पूर्वकाले " [पा० सू० ३–१–१०] इति कियावाचकोपपदे किययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयपाना अपि तु॰ मुनादयो गुणभूतां तापादाय यथा जायन्ते तथा कत्वोर्था अपि स्युरेकः पाक इत्यहा "एकस्य सल्लव " [पा० सू० ५–१० ] द्वौ पाकौ अपश्च श्वार इत्यत्र "दित्विचनुर्भ्यः सुच् " [पा० सू० ५–१०-१८] पश्चेत्यत्र छ० त्वमुच् स्यात् । तथा च सल्लताकः, दिश्विश्वतुः पाका इत्याद्यापतिरिति चेदिन् छापत्वः । दिवीचनित्यादिदर्शनात् । अतिपसङ्गस्त्वनिभधानाचेत्याह—अतीति ।

काल इति । किरयाफ उक रिरयावाचक उपपदे सति, अर्थात्फ छी भूत किरया -वाचकधातोस्तुमुम्णवुलौ विधीयेते, फलीभूता च क्रियोत्तरकालवृत्तिरेवेति भावः । समानकर्वकयोरित्यत्रोपपदसंज्ञायाः पयोजनामावान तत्र उपपदे सतीत्यर्थः, कि तु क्रियावाचके सतीत्येवार्थः। तच्च क्रियावाचकं पदं वा भवतु अपदं वेति बोध्यम्। अत एव भुक्त्वा गत इत्यत्र क्रवामत्यय उपनद्यते । तत्र क्रियावाच-कस्य परस्यैव ग्रहणे तु गम्धातोः परत्वाभावात्तरपाप्तिः स्पष्टैवेत्यभिपायः । क्ट-त्वोर्था अपि स्युरिति । तथा च एकः पाकः, द्वौ पाकौ, इत्याद्यर्थे संक-त्पाकः, द्विः पाकः, पश्चक्रतः पाक इत्याद्यापद्येतत्युर्थः । विशेषणीभूतिकयां नि-मित्तीकृत्य सुचः प्रयोगस्य पापाणिकैः कृतत्वात्कृत्वोर्था अपि विशेषणीभूताकि-यामादायेष्टा एवेत्याह-द्विचनमित्यादीति । आदिशब्देन दिरण्विधिर्दिरा-वृत्तिद्धिः पयोग इत्यादि मास्य । अत्र ल्युट्किघञादिपक्रत्यु गस्थाप्यविशेषणी-भूविक्रयानिमित्तकः सुच्पयोगः । नन्वेवमनिष्टापत्तिरत आह—-अतिप्रसङ्ग इति । सक्टत्पाकः, चतुः पाकः, पश्चक्टतः पाक इत्याद्यानिष्टमसङ्गः इरयर्थः । अनाभिधानादिति । द्विः पाकिश्वः पाक इत्यादिषयोगातिकपाजन्मगणनस्या-मवीतोरित्यर्थः । किं तु तत्र दृष्यगणनस्यैव मतीतिरतस्तत्र द्वी पाकावित्येव न तु द्धिः पाक इति । यदि तु क्रियाजन्मगणनं पतीयेत तर्हि दौ पाकाविति द्विवचनं न स्यात्। क्रियाया निवृत्तभेदाया एव मतीतेः। तथा च यत्र क्रिया-जन्मगणनात्मकमर्थमभिधातुं समर्थाः ऋत्वोर्थास्तत्र स्युरेव । यथा द्विरण्विधिरि-त्यादी । न चैवं प्रकृते द्विः पाक इत्यादावतो नैव भवन्तीति भावः । तदेवाऽऽ-

( घात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

"न हि वचिरन्तिपरः पयुज्यते " इत्याद्यभियुक्तरित्या समाधेयभिति भावः केचित्तु " कियाभ्यावृत्तिगणने " इत्यत्र कियाग्रहणं व्यर्थं तस्य। एवाभ्यावृत्ति- संभवेन सामध्यांत्रह्णामात् । तथा च साध्यमात्रस्त्रभाविक्रयाखामाय तदिति वा- ध्यम् । न च पाक इत्यादो तादृशीति नातिप्रसङ्गः । दिर्वचनामिति च दिः प-योगो दिर्वचनमिति व्युत्पच्या " दिर्वचनेशचि " [पा० सू० १-२-५९] इति ज्ञापकं वाऽऽश्रित्योषपाद्नीयभित्याहुः ॥ २० ॥

ह--न हि वचिरन्तीति । अन्तिपरकाइचेः 'वदन्ति ' इत्यत्रेव वचनार्था-पतीतेर्यथा ताहशो विवर्ग पयुज्यते शाब्दिकः पामाणिकैस्तद्दिस्याजन्मगणन-क्तपार्थापतीते स्तिः पाक इत्यादि न पयोक्तव्यिनित्यर्थः । नन्वभ्यावृत्तिगणन इत्य-शोपसर्गबलेन वृतुधात्तोरुत्पत्ती राकेर्नियमिनत्वाद्यभावृत्ति गब्दस्य पुनः पुनैर्मवनम-र्थः । जन्मेति यावत् । तच जन्म नैकं, एकस्य गणनायोग्यत्वात् । किं स्वनेकं, अनेकस्यैव गणनाईत्वात् । तथा च पुनः पुनर्जन्मनो गणनं संख्यानमभयावृत्तिग-णनम् । तत्र दृष्यगुणयोः स्वभावसिद्धयोर्न गणनयोग्यं पुनः पुनर्जन्म, यत एकैव तेषामुत्यात्तः । क्रियायास्तु धातुतो निवृत्तभेदाया एव मतीतेर्भवति पुनः पुनरुत्य-तिरावृत्थिय । दव्यस्य त्वनिवृत्तमेदस्येव अव्दनः प्रतीतेर्न पुनः पुनरुतासिर्ना-प्यावृत्तिः । पुनः पुनर्जन्मयोग्यस्यैव जन्म चाभ्यावृत्तिगद्देनोच्यते, अभ्येत्युपसर्ग-द्वयस्वारस्यात् । पुनः पुनर्जन्मयोग्या च क्रियेव, न द्रव्यादी यभ्यावृश्चिम्रहणा-देव क्रियाया छामे सति पुनः क्रियाग्रहणाद्त्र साध्यमात्रावस्येव क्रिया गृह्य-ते। पाक इत्यादी च चञ्चास्याप्या तु नोकस्वरूपेति न द्विस्तिः पाक इत्यादी सुच्ययोग इत्याशयवानाह-किचित्त्वत्यादि । पाक इत्यादी ताह्शीति । पाकशब्दे चजुपस्थाप्या किरया साध्यमात्रस्त्रभावा नेवेत्यर्थः । न च चजुगस्या-प्यायास्तथात्वाभावेऽपि तत्मक्रतिभूतपच्यातूपस्थाप्यावित्यायाः साध्यमानस्यभाव-त्वाक्षतेस्तिचिभित्तकः सुच् दुर्वार इति वाच्यम् । कृद्दन्ते पत्ययार्थस्य पायः पा-धान्यदर्शनात्मवानभूतया वन्नर्थिक्रयया आत्मनेव स्वपक्रत्यर्थविशेषगीभू शिक्र-यागतसाष्यगात्रस्वभावत्वपयुक्तकःर्यस्याभिभवादित्याद्ययात् । नन्वेवं शित्या द्वि-र्वचनं, द्विः पयोगः, इत्याद्यापे न स्यादिति ताहरापयोगाणां का मतिरत आह— द्विर्वचनामिति चेत्यादि । भाष्यकारादिभिः तादशपयोगकरणाद्दिर्वचनेऽची-वि निर्देशाच्च भावार्थकपत्ययपछितिभूतताहशपयागघरकधातूपस्याप्यिकरमामा-

( घात्वारूयातार्थनिर्णयः )

ननु सिद्धान्ते बोधकतारूपा शक्तिराख्यातशक्तिग्रहवतां बोधादावश्यकीति धातोरेव भावना वाच्या नाऽऽख्यातस्येति कृथुं निर्णय इत्याशङ्कां समाधत्ते -

> भेद्यमेदकसंबन्धोपाधिभेद्गिबन्धनम् । साधुत्वं तद्मावेऽपि बोधो नेह निवार्यते ॥ २१ ॥

( इति भट्टोजिदीक्षितिविरचितकारिकासु धात्वर्थाख्यातसामान्यार्थनिर्णयः ) । भेदं विशेष्यं भेदकं विशेषणं तयोर्यः संबन्धस्तरूप यो भेदस्तिनबन्धनं साधु-

दाय द्विशब्दे सुज्मवतीति ज्ञाण्यत इत्यर्थः । एवं च विशेषणीभूनिक्रयामादाय सुजादिकरणे यत्र सूज्ञकारादीनामनुग्रहो दृश्येत तत्रैव छत्वोर्थाः साधुत्वं छभन्त इति कल्पनात्सर्वे सुस्थम् । अत्र केचिच्वित्यनेनारुचिः सूचिता । तद्वीजं तु द्वि-र्वनेऽचीति निदेशेन यथाकथंचिद्दिष किरया ग्राह्मेति ज्ञापनस्यैव न्याय्यत्वात् । किरयाभ्यावृत्तीत्यत्रत्यं किरयाग्रहणं स्पष्टार्थमुत्तरार्थं वेति स्पष्टं कैयटादाविति बोध्यम् ॥ २०॥

ननु धाताविवाऽऽरूयातेऽपि भावनाबोधकतारूपा शक्तिरक्षतेव, भीमांसकानां तिङ्गत्ययाद्भावनाबोधस्य जायमानत्वात्। तथा च कथं धातोरेव वाच्या भाव-ना, न तिङ्पत्ययस्येति निर्णीयते, इत्याशङ्कते—-ननु सिद्धान्त इति। आरुयातशक्तिप्रहोति । आरूयाते तिवादिपत्यये भावनाबोधकताशकिर-स्तीति ग्रह्वतां मीमांसकादीनामित्यर्थः । बोधादिति । तिबादिमत्ययाद्भावना-बोधोदयादारूयाते भावनाबोधकताशक्तिरावश्यकीति भावः । तथा च धातोरेव भावना वाच्येत्यानिर्णय इत्याञ्चलुगयां समाधत्ते—भेद्यभेद्कसंबन्धेति । भेदं-विशेष्यं, भेदकं-विशेषणं, तयोर्थः संबन्धस्ताहशसंबन्धरूपो य उपाधिस्तस्य यो भेदः, विशेष इत्पर्धः । तिज्ञबन्धनामिति । विशेष्यविशेषणभावसंबन्ध-निभित्तकं साधुत्वभित्यर्थः । अयं भावः -- यस्मिन्विशेष्ये यादशिवशेषणान्विते यादगानुपूर्व्या सूत्रवार्तिकभाष्यकाराद्यन्यतमेन साधुत्वमुकं स शब्दस्तत्र साधुरन्य-त्रासाधुरेव । अत एव दन्त्यसकारमध्योऽस्व शब्दे। ऽश्वे साधुर्न, किं तु निर्धने साधुः। एवं तालव्यशकारमध्योऽश्वशब्दोऽश्वे साधुः, न दरिदे । एवमाख्यातस्य कर्तुरनभिधायकत्वे धातोश्य भावनानभिधायकत्वेऽसाधुत्वमेव स्यात् । व्याकरणेन तथैव साधुत्वबोधनादिति । ननु व्याकरणं साधुत्वान्वारूयायकभेव, न तु शकि-ग्राहकम् । अत एव ' अथ शब्दानुशासनम् ' इत्येव महाभाष्य उक्तम् । ' सा-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

रवम् । अयमर्थः-व्याकरणस्मृतिः शब्दसाधुत्वपरा, तत्रैवावच्छेदकतया करण्यः मानधर्मस्य राक्तित्वं वद्तां मीमां सकानां पुनः राकत्वं साधुवि मित्येकमेवेति तः द्रीत्या विचारे साधुत्वनिर्णय एव राक्तिनिर्णय उच्यने । अतिरिक्तराक्तिवादेऽपि आख्यानामसाधुना भावनायां स्यादेव । तथा च चतुर्थर्थं तृतीयापयोगवद्धा-धुरवज्ञानविषया सेषा व्याकरणस्मृतिः ? इतिवाक्यपदीयेऽपि ' साधुरवज्ञानवि-षया १ इत्येवोक्तं, न त्वर्थवोधिकेत्याशङ्कां दूरीकुर्वनाह - अयमर्थ इत्यादि । व्याकरणशास्त्रं, अच्परकेगुचारणपसङ्गे यणुचारणीयः, यण्विटिनं च तत्सा-ध्वत्येवं शब्दसाधुत्वपातिपादकिपत्यर्थः । तत्रैंवेति । साधुशब्देष्वेवेत्यर्थः । अवच्छेद्कतयेति । अर्थबोधजनकतावच्छेदतया कल्प्यमानो यो धर्मः सैव शक्तिरित्येवं मन्वानानां मीमांसकानां मत इत्यर्थः। एकमेवेति । जनकताया अवच्छिनत्वनियमेन जनकतावच्छेदकतया धर्मकल्पनाऽऽवश्यकीति साधुःवस्यैव शक्तवं युक्तमिति शक्तवं साधुत्वामित्येकमेव नार्थान्तरमित्यर्थः । साधुशब्देभ्य एवार्थबोधोत्पत्त्यङ्गनिकारेण शकः साधुशब्दमात्रवृत्तित्वेन शक्तरस्येव साधुत्वा-दिति भावः । तद्रीत्येति । निरुक्तभीगांसक्ररीत्येत्यर्थः । साधुत्वनिर्णयं एव शक्तिनिर्णय इति । शक्तियहं व्याकरणोपमानेत्याद्यभियुक्तोको शक्तिमाहकेषु प्रथमतो व्याकरणस्य निर्देशाद् व्याकरणस्य तत्तदर्थपुरस्कारेग तेषां तेषां पदानां साधुत्वबोधनार्थे प्रवृत्तत्वेन व्याकरणशास्त्रस्य शक्तिनिर्णायकत्वस्य निष्पतिब-न्धं सिद्धत्वेन लः कर्भणीत्यादिव्याकरणशास्त्रविरोधाद् भावनाभिषायेण विङ्ग-योगोऽसाधुरेवेति भावः । ननु साधुत्वं न राक्तवं, असाधुराब्दाद्व्वर्थवोधद्रर्श. नात्। किं तु साधुत्वापेक्षयाऽतिरिक्तं तत्। अत एव साधुः राक इति पयोगः सँगच्छते। तयोरेकत्वे तु सहययोगानुपपत्तेरित्याशयेनाऽऽह-अतिरिक्तशक्ति-वादेऽपीति । साधुत्वमनपभ्रष्टत्वादिरूपं, शकिस्तिवच्छाविशेषः पदार्थान्तरं वेति साघुत्वापेक्षयाऽतिरिक्ता शक्तिरित्येवंवादेऽपीत्यर्थः । 'नित्ये शब्दार्थसंबन्धे १ इत्यत्र समानायामर्थावगती राब्देन चापराब्देन चेति धर्मनियमः कियते साधुभि-भीषितन्यं नासाधुभिर्गेम्यागम्येतिवदित्युक्तं, अत्र साधुत्वापेक्षयाऽतिरिका राकि-रिति स्पष्टम् । स्यादेवेति । व्याकरणस्मृतेः शब्दसाधुत्वज्ञापनार्थे पवृत्तत्वेऽपि साधुत्वस्य तत्तदर्थविशेषपुरस्कारनिबन्धनत्वेनाऽऽर्थंसमाजवशादेवाऽऽयातं शक्ति-निर्णायकत्वामिति छत्वा व्याकरणाविरोधादश्ये स्वाहेति चतुर्धर्येशभिनेति तृतीया-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

त्वर्थभावनायामाख्यातपयोगे याज्ञे कर्भण्यसाधुशब्दभयोगात् " नानृतं वदेन् "

पयोगस्येव भावनायां तिबादिमत्ययमयोगस्यासाधुता स्यादेवेत्यर्थः। अयं भावः वाक्यस्फोट एव मुख्य इति वैयाकरणासिद्धान्तः । स्फोटो नाम स्फटित पकाश-तेऽथोंऽस्मादिति ब्युरपत्त्या वाचक इति । तथा च वाक्यस्फोट इत्यस्य वाक्यं वाचकामित्यर्थः । चाक्तियाहकचिरो । णिना वृद्धव्यवहारेण पथमं वाक्य एव चा-किमहात्तस्यैव लोकेऽर्थबोधजनकलानिराकाङ्क्षस्यार्थस्य वाक्यादेव ज्ञानेन ते-नैवार्थस्य परिपूर्णत्वद्रीनाच्य वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वम् । तत्र देशकास्त्रकर्तृभेदेन वाक्यानामानन्त्यात्पविवाक्ये संकेतग्रहस्यात्यन्तासंभवानिखिलवाक्यानामन्वाख्या-नस्य स्वपायेनाशक्यत्वाच्च कल्पनया तत्र पदानि पविभज्य पदेषु च पऋतिम-त्ययविभागं परिकरूप करिपताभ्यामन्वयव्यतिरेकाम्यां पद्मक्रतिपत्यवार्थाविभागं च परिकल्पयन्ति स्म पाणिन्याद्य आचार्याः । तेन घटमानयेत्यादिवाक्ये घटशब्द-स्य कम्बुग्रीवादिमानर्थः, आनयेत्यस्य च मत्समीपदेशसंयोगानुकूछा कियाऽर्थः। एवमधं नय, गां बधानेत्यादिवाक्येऽप्यूसम् । तथा च तालब्धशकारमध्योऽधश-ब्दस्तुरगे साधुः, दरिदे त्वसाधुः । पूर्वोक्तरीत्या कल्पितान्वयव्यतिरेकाभ्यां गार्थ एवाश्वराब्द्रशक्तिकल्पनादिति । नन्वस्त्वसाधुतेत्याह्र-याज्ञे कर्मणीति। यथा यज्ञकर्मणि असाधुरान्द्रपयोगे पायश्वितमुक्तं तथा आख्यातस्य भावनायां शक्तिरित्येवं ग्रहवाद्भिर्याशे कर्भाण भावनाभिषायेणा ऽऽल्याते पयुक्ते सति नानृतं वदेदिति निनेधोल्जङ्वनपयुक्तं पायि वतं तेषां पाप्नुयात् । सूत्रकारादिभिराख्या-तस्य भावनायामननुशासनात्कर्ताद्यर्थं एव तद्विधानादिति भावः । ननु जैमिनि-महामुनिसूत्रविरुद्धत्वात्पाणिनिस्मृतिस्त्यज्यतां दुर्बलत्व।दिति चेन्न । साधूत्वविषये पाणिनिस्मृतेरेव बछीयस्त्वात् । साधुत्वोद्देशेनैव पाणिनिव्याकरणस्य पवृत्तत्वादि-त्याशयः । वंस्तुतो जैमिनीयसूत्रव्याख्यातृवचनविरोधेऽपि सूत्राक्षरविरोधछेशोऽपि पाणिनिस्मृतौ नाऽऽपताति । तथा हि—' भावार्थाः कर्मशब्दास्तेम्यः किया पती-येतेष सर्थो विधीयते ' इति हि जैिनिनिमुनिसूर्व मावार्थाधिकरणे । दद्याज्जुहु-यादित्याद्यः कर्पशब्दा भावार्थाः = पाधान्येन किपार्थकाः, 'भावपधान-मारूयातं ' इति निरुक्तात् ' अतस्तेम्यः किय। प्रतीयेत = प्राधान्येन प्रती-येत । हि-यतः पाधान्याद्वतोः, एव एव = कियारूप एवार्थो विधीयते, न तु द्रव्यक्रपः। कियायाश्राऽऽशुतरविनाशिखात्वात्कालान्तरमाविफलजनकता न संमव-

तीति द्वारमपूर्वे कल्पनीयामिति तदर्थः । एतत्सूत्राक्षरार्थाद्भावना आरूपातार्थः, न कर्नेत्यादिकं कथमीप न सम्यत इति विभाव्यतां सुबीभिः। व्याख्यातृभिवृत्ति-कारादिभिस्तज्जैमिनिसूत्रमेवं व्याख्यातम्-मावार्थाः-भावनारूपो य आख्यातार्थः, तस्य वरिच्छेदोऽर्थः पर्योजनं येपामेतादृशाः । आख्य तेन भावनासामान्ये उप-स्थिते इतरदानादिभावनातो व्यावर्तयन् यागरूपो धात्वर्थीऽवच्छेदको भवत्येवेति भावः। एवमवच्छेदकीभूता ये कर्मशब्दा धात्वर्था इति यावत्। तेभ्यः किया अपूर्व पतीयेत ज्ञायेत । हि यत एषोऽथों विधीयते । एकपद्शुत्या तस्यैव वि-घानाव् । यो विधीयते स तत्करणत्वेन संबध्यत इति व्याप्तिरिति । तथा च व्याख्यातृवचनाविरोधः, न सूत्राक्षरविरोध इत्याकलनीयं जैमिनिरहस्यवेदिभिः । ननृ दर्शपूर्णमासपकरणे 'नानृतं वदेत् १ इति थोऽयमनृतवदननिषेध उक्तः स कि पुरुषमुद्दिश्य विहितोऽथवा दर्शपूर्णमासावृद्दिश्येति संदिस्रोभयाकाङ्क्षारूपनक-रणमगाणेन दर्शपूर्णभासयोरयं निषेधः । तथा हि-अनृतवद्दननिषेधस्याभावात्मक -त्वेन कथंभावाक। इक्षया यहणा संभवात्ति सद्यर्थे तत्र कियां परिकल्प्यानुत -वद्ननिषेधपरिपालनेन मानयेदित्यर्थे फलिनेशेयस्यानिर्देशाद्दिन अत्र कि भावं-येदित्युपकार्याकाङ्क्षा । देर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गे भावयेदित्यवापि कथं भावयेदि-त्यस्त्युपकारकाकाङ्क्षा । अन उभयाकाङ्क्षया परस्परसंगन्धेनक नाक्यनया दर्शः पूर्णमासयोरनुतवदनानिषेत्रपरिपालनेनो । कारं संपाद्य स्वर्ग मात्रेयदित्यधी हर्णपूर्ण-मासयोरमं निषेषो विधीयते । ततश्च दर्शपूर्णमासमकरणे सर्वत्रानुनवदनं वर्जनी-यम् । तत्र यदा त्रीहिनयः पुरोडाशः कर्तव्य इत्येत्रमादावव्यर्युमुकःवा ओदनार्ध मे ब्रीहयो मविष्यन्तीति यवमयः कियताभित्युच्यते तदा निवेचगरिपालनं नैव र्भविति । पूर्ववदनापेक्षयोत्तरवदनस्य भिन्नत्वेनानुतवदनान् । यो हि पूर्वभाषणि-रुखमुत्तरं भाषते सोऽनुतवादीति छोके प्रसिद्धम् । किं रवनुष्ठानकाले पूर्वीकिवि-रुद्धानुष्ठानेन पूर्वीकरनृतत्वाभीत ' त्रीहिमयः पुरोडागः कर्नव्यः १ इत्याकारक-पूर्वंसकरनस्यानृतवद्गत्वभेव भवति । यवमयपुरोडाशानुष्ठानस्य संकराविसंवा-दिखात्। तथा च कतोवैभुण्यं निषेघोछङ्घनं च स्यात्। तस्मादिसंवादि न वदितब्यम् । एवं षोडाशिप्रहणाग्रहणत्ववैकल्पिकपयोगारमभेऽध्वय्यादिनाऽ-न्यतरपक्षं संकल्प्य पुनः पक्षान्तरम्रहणेनं नानुतं वदितव्यम् । अनुतवदनेन फतुवेगुण्यानिषेषो छङ्घनाच्य पापश्चितापतेः । पदा तु योऽतुष्ठानवे छायां पूर्वसं-

( घात्वाख्यातार्थानिर्णयः )

इति निषेधोल्लङ्घनपयुक्तं पायश्चितं दर्शनान्तरीयब्युत्यत्तिमनां स्यादिति । ननु त्वन्पते नानृतमिति निषेधः ऋत्वर्धे एव न सिध्येत् । आरूयातेन कर्नुरुक्तत्वा-च्छुत्या पुरुषार्थतेव स्यात् । पकरणाद्धि ऋतार्थना, तच्च श्रुतिविरोधेन बाध्यत

कल्पानुसारेणैवानुतिष्ठति तदा सोऽनृतवद्गनिवेवं परिपालयति । यथा यवमयं सं-कल्प्य यवमय एव पुरोडाचाः कियते, अत्रैव सम्यङ्गिषेधस्य परिपालनं भवति । यवमयपुरोडा शानुष्टानस्य पूर्वसंकलासंवादित्वात् । नात्र क्रतोवेर्गुण्यं नापि निषे-घो छङ्वनामिति सुनरां पायि श्वितानावः । तथा वैवमनृतवद्ननिवेधपरिपास्नेन दर्शपूर्णमासोपकारे संपादिनेऽः क्लिभ्यां दर्शपूर्णमासाम्यां यत्कल स्वर्गस्वपं जननीयं तदेवाङ्गन्स्यानृतयद्ननिवेधस्य फलमितिं पतिपादितं भवति । एवं रीत्याऽनृतवद्न-निषेधस्य दर्शपूर्णमासाङ्गन्तं कर्तविकरणे (जै. सू. ३ । ४ । १३ ) सिद्धान्ति तं, तदारूयातेन कर्नुरिभिगानं वदनी वेयाकरणस्य मते विरुध्येतेत्याशयेन मीमां सकः शङ्का-नन्वित्यादि । त्वन्मत इति । आख्यातेन (।विङा ) कर्तुरमि घानिस्येवंवादियेयाकरणमः इत्यर्थः । ऋत्वर्थ एवेति । नानृतं वदादिति निषे-धस्य दर्शपूर्णमासरूपकत्वङ्गत्वमेव न तिध्येदित्यर्थः । नानृतामिति निषेधस्य कत्व-कुल्वासिद्धौ हेतुपाह-आरूषातेनेत्यादिना बाध्यत इत्यन्तेन । अयं भाव:-वैयाकरणमने लः कर्भगीत्यादिसूत्रवामाण्यादारूवातस्य (तिबादेः मत्ययस्य ) क-र्वृक्रमीद्यर्थः । धातीत्र फलानुकूटा भावनाऽर्थः । पत्ययार्थत्वेन कर्तुः पाधान्यि -त्यभिषानः राष्ट्रिन्तुः। तथा च वदे।दित्यारूपातश्चत्या कर्ता पुरुष उकः। धातुना च वद्नमुक्तम् । एवं सत्येकपद्रकाया विनियोक्त्या श्रुत्या स्वधटकपक्रतिपत्यय -क्रप्रागद्वयपतिपाद्ययोरर्थयोभियोऽङ्गगङ्गिमावसंबन्यबोधनादाल्यातस्य पुरुषवाच कत्वे सति पक्रत्यर्थस्य वदनस्य पुरुषसंबन्धित्वेन पुरुषार्थत्वं पुरुषधर्मत्वं मतीयते । ततश्च प्रतियोगिनोऽनृतवद्नस्य पुरुषधर्भतया तन्त्रिषेधस्यापि पुरुषधर्भत्वेनैव विधा-तब्यत्वात्पुरुषार्थत्वं भवति । एवं च नानृतं बदेदिति निषेधस्योभयाकाङ्क्षारूपम-करणप्रवाणेन कतूपकारकत्वरूषं कत्वर्थत्वं प्रमोति, श्रुतिप्रवाणेन च पुरुषोपका-रकत्वरूषं पुरुषार्थत्वं मामोति । तत्र मकरणा क्षिया श्रुतेर्वे छ व स्वात्मकरणपार्वं क\_ त्वर्थत्वं बाधित्वा नानृतामिति निषेत्रस्य पुरुषोपकारकत्वात्मकं पुरुषार्थत्वमेव स्यात्। तथा च यदा रागद्देवादिना अनुनवद्दने पुरुषस्य पवृत्तिः संभवेत्तदाऽनृतवद्ननिषे-

( धात्वाख्यातार्थानेर्णयः )

धेन तत्रापवृत्तौ सत्यां नानृतवद्नजन्यगातकोत्यत्तिरिति न पातकजन्यनरकपाताध-नर्थानुभवो नापि सत्यवदनरूपपुण्यकंर्भजन्यफलानुभवपतिबन्धश्च भवति । अता-नृतवद्नेऽपवृत्तिः पुरुषे उपकारस्तद्द्वारोत्परस्यमाननरकाद्यानिष्टपातिबन्ध एव फल-मित्येवंरीत्याऽनृतवद्ननिषेधस्य पुरुषार्थत्वमेव सिध्येच कत्वर्थत्वम् । तथा च पुरु-षकर्वकानृतवद्ने सति पुरुषस्यैव पत्यवायः, न कदोरिति करावनृतवद्ने कतुन्नेप-भागिश्वित्तानुष्ठानरूपसक्छयाज्ञिकमीमां मका वारिवरोध आपतेदित्यर्थः । नन् नान्-तमिति निषेधे पकरणपाप्तस्य कत्वर्थत्वस्य श्रुतिविरोधे सति बाध्यत्वे किं प्रमा-णिति चेदुच्यते — अङ्गपधानसंबन्धचोधकविनियोगिविधेः सहकारिभूतानि श्र-त्यादीनि षट् प्रमाणानि । तत्र परस्परविरुद्धयोः प्रमाणयोरेकत्रोपस्थितौ भिथो विरोधात्समुच्चयासंभवेनकेन दितीयस्य बाधो वक्तन्यः, स च बलीयपा दुर्वल-स्येति छोकपासिद्धपिति श्रुत्यादिषण्यां गध्ये कस्य बलीयस्त्वं कस्य च दुर्बलत्व-भिति जिज्ञासायां ' श्रुतिलिङ्ग्वाक्यमकरगस्थानसमारुयानां समदाये पारदीर्य-ल्यमर्थविपकर्षात् १ इति सूत्रयांवभूव भगवाञ्जीभिनिषहार्विः ( ३ । ३ । १४ )। श्रुत्यादीनां विनियोजकानां षण्णां पमाणानां मध्ये विरुद्धयोदीयोरेकत संनियाते पारदौर्वेल्यं परं परं पूर्वपूर्वाद दुर्वछ पूर्वगोत्तरस्य बायः । तत्र हेतुः-अर्थविषक-षीत्, उत्तरममाणस्य पूर्वेमपाणकलाकत्वाद्र्यस्य विनियोगस्याङ्गाङ्गित्वानिर्णायस्य विमकर्षाद्विलम्बादिति तदर्थः । अत्रोत्तरोत्तरस्य दुर्वेलत्वोक्या पूर्वपूर्वस्य बली-यस्त्वं सूचितम् । तत्र निरपेक्षो रतः श्रुतिः । रतः श्रुवः । कस्यचित्वविद्धि-नियोगे कर्तव्ये यः शब्दो विनियोजकं पमाणान्तरं नापेक्षते स शब्दः अतिरि-त्युच्यते । सा हि कस्याचित्कविदिनियोगे क्रांड्ये स्वीत्तरवर्विछिङ्गादिपमाणप-अकमध्ये किमि नापेक्षते । छिङ्गादीनि पश्च विनियोजकपमाणानि तु स्वस्व-पूर्ववर्तियावत्ममाणापेक्षयैव विनियोगं कुर्वन्ति । अनस्तेषु लिङ्गादिष्यतिब्यापिया-रणाय श्रुतिस्थणे निरपेक्ष इत्युक्तम् । तत्र श्रुतिसिक्षक्रनोर्विरोचे श्रुतिपायल्योदा-हरणं पदर्शते- ' ऐन्ध्न्या गाईपत्यमुपातिष्ठते १ इति श्रुयते । कदाचन स्तरीरासि नेन्द्र सश्विस दाशुषे (तै. सं १।४।२२) मो इन्द्र, कदाचिद्रिष घातको न भवसि । किं त्वाहुतिं दत्तवने यजनानाय भीयसे, इति तदर्थः । इयमैन्दी ऋक् । इन्द्रो देवताऽस्या इरवैन्द्री । अस्याः अतेरिन्द्ररूरार्थपकाशनसामध्ये द्र-रयते । तेन च लिङ्गेनैन्द्येन्द्रमुपतिष्ठते इति श्रुतिमनुपाय ताह गानुभितश्रत्याऽस्या

ऋच इन्दोपस्थाने विनियोगो लिङ्गप्पाणेन संभवति। परं तु ऐन्द्रचा गाईपत्य-भिति निरुक्तपत्यक्षश्चरयाऽस्या ऋचो गाईपत्योपस्थाने विनियोगस्य ऋतत्वात्मत्य-क्षश्रुतेश्वानुमितश्रुत्यपेक्षया बलवत्त्वाद्गाईपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । कदा-चन स्तरीरसीति मन्त्रे इन्द्रशब्दः 'इदि परमैश्वर्ये ग इति धात्वर्थानुसारात्परमैश्वर्य-गुणयोगेन यज्ञसाधनत्वेन वा गाईपत्याभिधावको मन्तव्यः । अज्ञैन्द्रीशब्दो गाई-पत्यराव्द उपसर्गविशिष्टः स्थाधातुश्चामिधात्री श्रुतिः। ऐन्द्रचेति तृतीया गाईपत्य-मिति दितीया च विनियोक्त्री श्रुतिः । तत्र तृतीयया ऐन्द्रचा ऋच उपस्थाना ङ्गारवं भतिपाद्यते । दितीयया च गाईप स्यस्योपस्थानाङ्गिरवं बोध्यते । गृहंपतिना संयुक्तो गाईपत्योशियः। ' गृहपतिना संयुक्ते ज्यः १ (पा. सू ४ । ४ ९०) इति सूँतेण गृहपतिशब्दात् ज्यपत्ययः । एवं स्थिते यदत्र श्रुतिपमाणेन लिङ्गान-माणं बाध्यते तनेयं युक्तिर्धश्यते-विनियोजकेषु षट्सु प्रमाणेषु साक्षादिनियो-जिका श्रुतिरेव । अतः श्रुतिः प्रमाणमूर्धन्यभूतेति सर्वैर्व्धविहियते । छिङ्गादीनि पश्च ममाणानि तु न साक्षाद्विनियोजकानि । अर्थपकाश्चनसामर्थ्यं लिङ्गामित्यु-च्यते । यथा कदाचन स्तरीरसीति मन्त्रस्येन्द्रस्तरार्थमकाश्चनसामर्थ्यम् । परं तु तादशसामर्थ्यानुसारिणी ' ऐन्द्रचेन्द्रमुपतिष्ठते । इत्येवं विनियोजिका श्रुतिर्यावन ज्ञायते ताव छिङ्ग्रनाकिं चित्करमेव । अतः कदाचन स्वरी रिति मन्त्रस्य क्व विनि-योग इत्येवमुत्पन्नाकाङ्क्षा, ऐन्द्रमन्त्रस्य क्वचित्कर्माणे विनियोगसाधनाय स्वपुर-स्छते लिङ्गपमाणे स्वभावतो विद्यमानां पकलाकत्वराकिमुत्तेजयति । ततस्तालिङ्गं स्वानुगुगां ' ऐन्द्रंचेन्द्रमुपतिष्ठते ' इत्येवं विनियोजिकां श्रुतिं कल्पयति । तया च श्रुत्या तत्र विनियोग इति छिङ्गम्माणं श्रुतिद्वारा परम्परया विनियोजकम् । एवं च श्रुतिः स्वाभिषेयं मतिषाद्य द्वितीयक्षण एव विनियुद्धे । लिङ्गं तु मन्त्रपदा-न्यादौ स्वाभिवेयमर्थं प्रतिपाद्यन्ति । तत ऊर्ध्वं मन्त्रस्य सामर्थ्यं निरूप्यते । (नाम-मन्त्रस्येन्द्रविषयकित्रयासाधनत्वमवगम्यते ) पश्चातसामर्थ्यवशातसाधनत्ववा-चिनी ( ऐब्द्रमन्त्रेणेत्येवं तृतीया विभक्तिः ) साध्यत्ववाचिनी ( इन्द्रमित्येवं द्वि-तीयाविभक्तिः ) च श्रुतिः (विभक्तिरा) कल्प्यते । सा च श्रुतिः ' ऐन्द-मन्त्रोणेन्द्रमुपतिष्ठते १ इत्येवं विनियुङ्कः इति चतुर्थक्षणपर्यन्तं विसम्बते । तथा सति पत्यक्षश्रुतौ स्वामिधेयपतिपादनविनियोगयोर्भष्यवार्तिनौ सामर्थ्यनिरूपणश्रुवि-कल्पनव्यापारी न स्तः। एवं च श्रुतिपमाणेन जायमानो विनियोगः साक्षादेव

( घात्वाख्याताथीनर्णयः )

इति चेच । " तिङर्थस्तु विशेषणम् " इत्यनेन परिहतत्वात् । न हि गुणभूत-जायत इत्यव्यवहितः । लिङ्गःपगाणेन जायमानो दिनियोगस्तु श्रुतिं कल्पायित्वा तद्द्वारा जायत इत्येकान्तरितः । एवं वाक्यादियनाणेन जायमाना विनियोगो छिङ्गादि च श्रुतिं च कल्पायित्वा जायत इति द्विन्याद्यन्तरित इत्यूह्म । यथा यथा च प्रमाणस्य विनियोगे व्यवधानाधिक्यं तथा तथा तस्य दुर्वछत्वम् । वि-सम्बन विनियोजकं यत्वमाणं तद्येक्षमा ेव्येषण विनियोजकस्य प्रमाणस्य पाः बल्यं युक्त्येव सिद्धं भवति । छिङ्गाग्नुनरपमाणं हि स्वापेशया याविन पूर्वपमा-णानि तावन्ति क्रमेण परिकरूप तद्दारा विनियोगं बोधयति । तेन चैकवाने-कपमाणसंनिपात उत्तरस्य पूर्वे बाधकं भवति । उत्तरपमाणस्य बाधो नाम तत्रा-मवृत्तिरेव । यत उत्तरमभाणेन याक्येन स्वापेक्षया पूर्ववृतिमभागनानं ( छिङ्गा-श्रुति ) परिकल्प्य कंचिदर्थे कुत्रचिदिनियोक्तुं यदा मर्वानेनव्यं तदा पूर्ववृतिपमा-णजातस्य ( टिक्क् श्रुरथोर्य ) आत्मस्यरूपटामरनस्मात्याग्य पूर्वप्रमाणेन ( हि-क्लेन श्रुत्या वा ) सोऽर्थः कुत्रचिद्धिंनियोज्यते । जाने च विनियोगे क्व विनि-योगः, इत्याकःङ्क्षाया निवृत्तत्वादुत्तः प्रशाण( वाक्ल )गना लिङ्गादिपकलाक-त्वशक्तिरेव व्याहता जायत इति सर्वया व्याशरितरात्व तस्पाम्ब्तिरिति । एवं च इन्द्ररूपार्थपकाशनसामर्थिकोण लिङ्गनभागोन श्रुतिकलागरारा यावेदेन्द्रम-न्त्रस्येन्द्रोपस्थाने विनियोगः कर्रव्यस्ताता ' ऐन्द्रचा गाई।त्यभिति पत्यक्षया तृतीयाश्रुत्या, ऐन्द्रमन्त्रेणेन्द्रभितिश्रुविक्रहानात्यामेव ऐन्द्रचा ऋचा गाईपत्योब-स्थाने विनियोगस्य कतत्वाक्षिङ्गपमाणगना कलाकत्वशक्तिर्य व्याहन्यन इति मत्यक्षश्रुतेबेलवत्त्वात्तया लिङ्गं बाध्यते । एवं मक्टने नानृनं वदेदिस्यवाऽऽस्पात-श्रुत्या कर्तुराभिधाने सति, उमयाकाङ्कारकः पकरणयमा मेन वाक्यलिङ्गाश्रुतीः क-ल्पिरवा नानृतिभित्यस्य यावद्रश्यंपूर्णमःसप इस्ते भिनियोगः कर्तव्यस्तायद् वदेदि-रयेकपद्रस्था श्रुत्या नानृतिभिरयस्य करीरि गुरुषे विनियोगस्य क्टनत्वान कर वि-नियोगः, इत्याकाङ्काया निवृत्तत्वात् पकरमप्यामनिष्ठा वाक्यन्तिः इसदिपक्तर-त्वशक्तिव्योहन्यत इति अतेर्वछवन्दानया पकरमगार्गं गाध्यते । तथा वानृत-वदनिक्यानिषेधाश्रयः कर्नेतिबोधानानां वहेत्रीत निपेषस्य पुरुषार्थत्वभेव स्यान कत्वर्थत्वयित्या शङ्कन्य समाबातुनाह——इति चेश्रति । भीनां सक्रमनेना ऽऽरूपातेन भावनाया अभिवानाच्छ्रत्या कर्तुः पुरुषस्यापनीयमानत्वाच्छ्रानिदोवाभावे

( धात्बाख्यातार्थनिर्णय: )

कर्ता निषेधं स्वाङ्गल्वेन यहीतुमलम् । भावना तु पथानं तं यहीतुं सम्थेति पक-केवलपकरणपमाणेन नानृतयिति निषेधस्य कत्वर्थत्वमेव मवतीति मावः । इदानीं वैयाकरणमते आख्यातेन ( तिङा ) कर्तुः पुरुषस्याभिधीषमानत्वेऽपि नानृतिनिति निषेधस्य न पुरुषार्थत्वं संभवतीत्याह्-तिङर्थिस्त्वत्यादि । अयं भावः--लः कर्मणीत्यादिशास्त्रमामाण्यादारूयातेन (तिवादिगत्ययेन कर्रुरमियानेऽपि न तस्य भावान्यम्। भावो-भारवर्यः-फलव्यापारान्यतरस्ताः, पधानं यत्रेति बहुवीहिः। तिङन्तं चान्यपदार्थः । तथा च तिङन्तं भावपधानकं -- तिङर्थनिष्ठपकारतानिह्न-पितधात्वर्थनिष्ठविवेष्ठपताशान्तिबोधजनक्षित्यर्थकाद् ' भावप्रवानपारूपातम् ' इति निरुक्तवचनाद्व्यापाररूपभावनायाः पायान्यस्य, तिङ्थंकत्रीदेविशेषणत्वस्य चावगमात् । तनश्य मक्टतिमत्ययार्थंयोः पन्ययार्थंस्य प्राधान्यमिति न्यायस्य सं-कोचोऽवश्यं स्वीकार्यः । स चेत्थं-पक्टतिपत्ययार्थयोरित्यत्र पत्ययपद्स्य तिङ्भि-न्नमत्यथपरत्वेन संकोचः। तथा च पक्रति-तिङ्भिन्नमत्ययार्थयोर्भध्ये पत्ययार्थ-स्य प्राधान्यामित्यर्थाति इन्ते ऽपं न्यायो न पवर्तने । एवं चाऽऽरूपातव।च्यकर्तुर्धा-त्वर्थं व्यापारात्मक भावनां प्रति विशेषणत्याद्विशेषणस्य च विशेष्यपरतन्त्रत्वानम विशेषणं किमिति विशेषणाकाङ्क्षानुदयाद् ' गुणानां च परार्थत्वादसंबन्यः सम-त्वातस्यात् १ (जै. सू. ३ । १ । २२ ) इति न्यायेन नानृतामिति निषेधस्या-ङ्गत्वे( विदेश पणत्वे )न संगन्धो विदेश पण भूते कर्तार न संभवतित्याह-न हि गुणभूत इति । विशेष्य एवाङ्गित्वस्य न्याय्यत्वाद्विशेषणे ( कर्तारे ) नानृत-भिति निषेधस्य विशेषणत्वेन संबन्धे कते विशेषणे (कर्तरि ) पाधान्यमपाधान्यं चेत्येकस्मिन्वरुद्धयमापद्यतेति न विशेषणे विशेषणत्वेन पदार्थान्तरसंबन्धः कर्तु युज्यते । तदाह-गुणभूतः कर्ता निषेषं स्वाङ्गत्वेन यहीतुं नारुं न सपर्थ इति । इतरविशेषणत्वेनोपस्थिते विशेषणत्वेन पदार्थान्तरान्यस्य विरुद्धत्वादेव सोमेन यजेत्यत्र यागेन भावयेदित्येवमारूपातार्थभावनायां यागस्य विशेषणात्वेनान्वये कते ताहरो तरेव पुन: सोमेन यागं भावयादित्येवं सोमस्य विशेषणत्वेनान्वयो निराक्टतो भीमांसकैः। ननु धारवर्थभावनाऽि कथं निषेषं गृहणीयातस्या अपि आख्यातार्थकर्तृसंबन्धित्वादित्यत आह-भावना त्विति । प्रधानामिति । यतो भावना तिङ्धेकर्तारं प्रति प्रवानं-विशेष्यभूताऽतस्तस्या विशेषणत्वेन नञ्चीन-षेधे उन्वये बाधकामावात्सा निषेवं यहीतुं समर्थेव । अयं भाव:-वदेदित्यत्र धात्व-

( धात्वाख्यातार्थनिर्णयः )

रणात्कत्वर्धतैव । अस्तु वा कतुयुक्तपुरुषधर्मः । अनुष्ठाने विशेषाभावात् । "ज-र्थवदनिक्यां पति तिङ्रथः कर्तां विशेषणं वदनिकया च विशेष्यं, कर्तृनिष्ठा वद-निक्रयेति बोधः । अनृतिमिति वदनस्य विशेषणं-अनृतवदनिक्रयेत्यर्थः । तादशा-नृत्वदनिक्यायाः प्रधानभूताया नञ्थे विशेषणतयाऽन्वयः । तथाच कर्नृनिष्ठा-नुतवद्नाक्रियानिषेध इत्यर्थे संपन्ने किमर्थोऽयं निषेध इति निषेधस्य कैमर्थ्याकाः ङ्कायां पकरणपमाणाद्वाक्यलिङ्गश्रुतीः कल्पयित्वा तद्दारा निषेवस्य दर्शपूर्णमा-समकरणे विनियोगातकत्वर्थंतैव सिष्यतीत्वर्थः । नन्वेवं रीत्या न हिंस्यातसर्वा भूतानि, न कल 🕏 भक्षचेदित्यादिनिषेधानामपि श्रुत्या पुरुषार्थत्वं न स्वात् , श्रु-त्युपस्थितस्य कर्तुः कियां पति विशेषणत्वात् । यदि तु न कलञ्जिपित्यादिनिषेध-स्थलेऽन्यस्याङ्गिनोऽसंभवादिवाषणभूतकतुरिषि निषेधोऽङ्गं भवनीत्युच्यते तर्हि, इतरिवशेषणत्वेनोपस्थितेऽर्थे विशेषणत्वेनेतराथानन्वय इति पूर्वकिनियमस्य व्य-भिचारेण नानृतं वदेदित्यत्रापि निषेधः कर्तुरङ्गं स्थादत आह—अस्तु वेत्या-दि। कतुयक्तपुरुषधर्म इति । आख्यातस्य कर्तृवाचकत्वे पद्भुत्या नानृतं वरेदिति निषेषस्य पुरुषार्थत्वं पामोति, पकरणेन च करवर्थत्वम् । तत्रैकस्पैव क-स्यचित्कवचिद्विनियोगार्थे पाप्तयोर्द्वयोः प्रमाणयोर्थद्यविरोधः संभवति तार्हि तत्र विरोधकलपनमन्याय्यम् । विरोधे हि बलाबलविचारेण पबलेन दुर्वलस्य बाधः कर्तव्यो भवतीति महागौरवम् । आविरोधे तु कस्याप्यबाधेनोभयोः समावेश इति लाघवम् । पक्रते नानृतामिति निपेषं विनियोक्तं पसक्योः श्रुतिपकरणयोर्पेष्वे श्रुतिस्तं पुरुषे विनियुद्धे, पकरणं तु कताविति विरोधो भासते तथाअपि स आ-भास एव । यतः कताविष पुरुषसंभवेन श्रुतिपकरणयोरिवरोधे सति उमाभ्यां कतुयुक्तपुरुषधर्मत्वं निषेधस्येत्यवगम्यते, श्रुतिपकरणाभ्यामेकवाक्यतया कतुयुक्तः पुरुषोऽङ्गित्वेन सपर्धत इति यावत् । तथा च कतुसंयुक्पुरुपकर्कृका-नृतवदननिषेव इति बोधानिषेवः साक्षात्पुरुषस्याङ्ग्गे, कतोस्तु परम्यरया निषे-घोऽङ्गपिति । यथा स्वयं गुणभूनः सेनको राजानं पधानं मन्यते, तस्यापि राज्ञो यद्गुणभूतं पुत्रकलत्रादि तद्यसौ स्वभधानभिति मन्यते तद्ददित्यर्थः। ननु यद्यवं निषेधः ऋतुयुक्तपुरुषार्थः स्याताई कती कर्तुर्यजनानस्य मुख्यत्वात्तेनैशनृतवद्ग-निषेधः संख्यो भवेदिति यजनानेनवान्तवइननिषेवः परिपाळनीयो भवेनार्दिगा-दिभिरित्यनुष्ठाने वैषम्यं स्यादित्यनुसंवायाऽऽह-अनुष्ठाने विशेषाभावादिति ।

( धात्वाख्यातार्थनिर्णय: )

ञ्जम्यमानोऽनुबूयान्माये दक्षऋतू " इतिवाक्योक्तमन्त्रविधिवदित्यादि भूषणे पप-

पुरुषस्य कतुयुक्तत्वेन विश्वेषणात्कतुयुकः कतुसंबद्धो यः पुरुषस्तरः वृकं यदनृतवदनं तस्य निषेध इत्यर्थाद्यथा यजमानः कतुना संवद्धस्तथित्विगादिरिष कतुना
संबद्ध इति कतुसंबद्धत्वाविशेषाद्यजमानवद्दात्विगादिभिरप्यनृतवदनं वर्जनीयिमित्यनुष्ठाने विश्वेषाभाव इत्यर्थः । यदि तु युक्तशब्दस्थाने कर्तृपदं मिक्षप्य कतुकर्वृपुरुषकर्तृकानृतवद्नविषेधः—कतोर्यः कर्ता पुरुषो यजमानस्तत्कर्तृकानृतवद्ननिषेध
इत्युच्येत तदा यजमानव्यतिरिक्तिगादीनामनृतवद्ननिषेधामसक्त्या यजमानेनानृतवद्नं वर्ज्यं न तद्नयैर्क्तितिग्भिरित्यनुष्ठाने विश्वेषः संजायेत, तथा विशेषो मा
भूदित्याकस्रय्येव कत्युक्तपुरुषेत्युकं मूस इति भूषणसारकर्तुरभिपायो बोध्यः।

एकस्यैव विनियोगे पसक्तयोईयोर्विरुद्धपमाणयोरविरोधसंपादनेन ऋतुयुक्तपुरु-षधर्मत्वसमर्थने मीमांसकाभिमतं दृष्टान्तमाह—-जञ्जभ्यमानोऽनुब्र्यादिति । जञ्जभ्यमानोऽनुब्रुयान्माये दक्षकत् इति दर्शपूर्णमासयोः श्रुतम्। जञ्जभ्यमान इत्यत्र जमधातोमीवगहीयां यङ्, ततः कतीरे शानच्। ' जभी जाभि गात्रवि-नामे ' इति पाणिनिस्मृतेर्गात्रविनामेंन विदारितमुख इति तदर्थः । तत्र किपयं मन्त्रपाठः पुरुषमुद्दिश्य विधीयतेऽथवा कतुमुद्दिश्येति संदिस वाक्यपमाणेन ताव-ज्जज्जभ्यमानपुरुषधर्मत्वेनायं प्रतीयते, शानचा क्रत्यत्ययेन कर्तुः पाधान्येनाभिधी-यमानत्वात् । पकरणधमाणेन तु ऋत्वङ्गरवेन मतीयते, वाक्यं च मकरणाद्ब-लीयः, तस्मात्पुरुषधर्मोऽयामिति पूर्वपक्षयित्वा—वाक्यमकरणाम्यामावैरुद्धाम्यां क-तुयुक्त पुरुषसंस्कारद्वारा ऋत्वर्थोऽयमिति सिद्धान्तितं जैमिनीये तृतीयाध्याये चतु-र्थपादे पञ्चमे जञ्जम्यमानाधिकरणे । न च पकरणाद्वाक्यलिङ्गे श्रुतिं च कल्प-यित्वा तया श्रुत्या चतुर्थक्षणे विनियोगः कर्तव्यः, ततः पागेव वाक्याछिङ्गं श्रुतिं च कल्पित्वा तया श्रुत्या तृतीयक्षण एव विनियोगस्य क्रतत्वात्पुरुषार्थत्व-निर्णयेन क्व विनियोग इत्याकाङ्क्षाया विरहाच कतावप्यन्वयः सिध्यतीति वा-च्यम् । तथा सति प्रमाणयोविरोधः स्यात् । विरोवे च बलवता दुर्वलं बाधनी-यम् । तच्च न न्याय्यम् । अवाधेनोपपत्तौ बाधस्यान्यत्यत्वादिति न्यायात् । त-स्माद्वाक्यपमाणेन यदेतन्यन्त्रानुवचनं जञ्जभ्यमानपुरुषाङ्गत्वेन विहितं तत्र सोऽ-ङ्गी जञ्जभ्यमानपुरुषो नासंबदः, किं तु ऋतुसंबद्धो यास इत्येतत्मकरणपमा-णसाहाय्येन पतिपाद्यते । तेन विरोधार्भावेन बाधाभावाद्द्वयोः धमाणयोः सना-

( घात्वाख्यातार्थनिण्यः )

श्चितम् । नन्वारूपातस्य भावनायामसाधुत्वे ततस्तद्योधो न स्यात्साधुत्वज्ञानस्य शाब्दबोधहेतुत्वादित्यत आह—बेध इति । अनाधुन्वेऽपि साधुत्वभ्रनाद्दोधोऽस्तु नाम, अपभंशवत्। अप्ताधुर्वं तु स्यादेवेति भावः। वस्तुतः साधुत्वज्ञानं न वेदाः साधितः । तथा च ऋतुसंयुक न झम्यमानपुरुषकर्नकं मन्त्रानुवचनिमित बो-धान्यन्त्रानुवचनस्य पुरुषार्थरवं पुरुषद्वारा च कत्वर्थं च समीधनमिति भावः। एवं च बलाबलविचारस्य विरोध एवावसराद्विरुद्धाभ्यां वाक्यधकरणाभ्यां जञ्ज-भ्यमानवाक्ये भन्त्रानुवचनस्य ऋतुयुक्तपुरुषार्थरववस्यकृतऽप्यनृतवद्ननिषेधस्यावि -रुद्धाभ्यां अतिपकरगाभ्यां कतुयुक्तपुरुषार्थत्वमेवं युक्तमित्यादायः । तदुक्तं भट्ट-पाँदः-रुयुपायमांसभक्षादि पुरुषार्थमपि अितः। पतिषेधः कतोरङ्गमिष्टः पकर-णाश्रयात् ॥ भक्षादीति नपुंसकद्विवीयान्तम् । रुपुनायमांसमक्षादीन् विषयीकृत्य यः पतिषेव उक्तः स पुरुषार्थं श्रितोऽपि पक्ररणाश्रयात्क्रतोरङ्गानेष्ट इति तद्रथे इति । अनया भद्दोक्त्या विशेषणे विशेषणत्वेनेतरानन्त्रय इत्येवस्वयो नियमो न सावीत्रिक इति शेयम् । ऋतुसंबन्धी यः पुरुषः, तत्कर्तृकानृतवद्गाभाव इति बो-धारपुरुषं प्रति कतोर्विशेषणत्वात्युरुषस्य वदनिकयां प्रति विशेषणत्वाचेति भावः। नन्कारूपातस्य भावनार्धकत्वाभिपायेण प्रयोगे तस्य ( आरूपानस्य ) तत्र ( भा-वनायां ) असाधुत्वेनाऽऽल्यानाद्भावनाया योगो न स्यान, साधुत्वज्ञानस्य शा-ब्दबोधं पति कारणत्वादन आह-तद्भावेऽपीत्यादि । आख्यातस्य भावनाया-मसाध्रत्वे अप्याख्याताद्भावनाबोधो भवत्ये वेत्यर्थः । अपभ्रंशवाद्गितः । यथा अभ्रं-शानां साध्रतभगद्धोधकरवेऽण्यसाध्रतं तथा साध्रतभगद्भावनायोधकरवेऽपि तस्यां तिबादेरसाधुर्त्वं स्यादेवेत्यथः । ननु पाणिन्याद्यनुगासनस्य निष्माणस्या-त्तिबादेर्भावनाबोबकत्वेशी सायुत्वं निष्यतिबन्धमेवेति चेन । 'बालगेन निः व्कारणं पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व ' इति महामाष्य कारोद्यु १ श्वते:, पाणिनी यं महाशास्त्रं पद्साधुत्वलक्षणम् । सर्वोपकारकं याद्यं कत्रनं, त्याज्यं न किंचन ॥ इति पराशरोपपुराणादेश्वापि पमाणत्वात् । ननु साधुःवज्ञानपनाराऽभि शाब्दबोन घोदयद्र्शनात्साधुत्वज्ञानस्य शाब्द्रबाधकारणत्यामावेऽपि असाधुत्वज्ञानसन्वे शा-ब्दबोधोदयाद्शैनादसाधुत्वज्ञानस्य शाक्ष्योधं प्रति प्रतिबन्धकःतं वक्तव्यमेव । तथा च भावनायामसाधुस्तिबादिरित्येवं वैषाकरगानां ज्ञानसत्त्वात्रुथं तिबादेभी-

( लकाराविशेषार्थनिर्णयः )

हेतुस्तव्द्यतिरेकानिर्णयोऽपि न पतिबन्धक इत्यसाधुरनुमानेनेत्यत्र वक्ष्यामः ॥२१॥ रङ्गोजिमट्टपुत्रेण कौण्डमट्टेन निर्मिते । पूर्णो भूषणसारेऽस्मिन्बात्वारूयातार्थानिर्णयः ॥ ५ ॥ इति कौण्डमद्दविरचिते वैयाकरणभूषणसारे धात्वर्थारूयातसामा-न्यार्थनिर्णयः समाप्तः ॥

( अथ लकारविशेषार्थानिरूपणम् )।

## पत्येकं दशलकाराणामधं निरूपयति ---

वनाबोधकत्विमित्याशङ्कां समाधातुनाह—-वस्तुत इत्यादि । तब्यतिरेकेति ।
साधुत्वस्य व्यतिरेकोऽभावः, तिनर्णयोऽपीत्यर्थः । असाधुत्वज्ञानिमिति यावत् ।
न मितवन्धकामिति शेषोऽस्त्येव । वक्ष्याम इति । साधुत्वज्ञानरिहतानामसाधुत्वज्ञानवतामि गगर्यादिशब्देम्यो बोधोदयस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्साधुत्वज्ञानं न
हेतुनीव्यसाधुत्वज्ञानं तत्यतिबन्धकिमित्यग्रेऽसाधुरनुमानेन(का. ३८) इत्यत्र शिकनिर्णये वक्ष्यत इति सर्वे शिवम् ॥ २१ ॥

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकरीं धात्वाख्यावयोः सामा-न्यार्थस्य निरूपणम् ॥ १ ॥ रङ्गभट्टतनूजस्य शंकरस्य विनिर्मितौ । पूर्णः सारीयटीकायां धात्वाख्यावार्थनिर्णयः ॥ १ ॥

## अथ लकारविशेषार्थनिक्रपणम् ।

विशेषार्थं जिज्ञासायाः सामान्यार्थज्ञानपूर्वकत्वनियमादाख्यातसामान्यार्थे निरूपितेऽवसरसंगन्या छकारविशेषार्थनिरूपणमारमत इत्याह—प्रत्येकमिति । एकैकस्येत्यर्थः । एकमेकं प्रतीति वीप्सायापन्ययीमावे षष्ठ्या अम्भावादिति भावः ।
दश्छकाराणामिति । दशानां छकाराणामित्यर्थः । दिक्संख्ये संज्ञायामिति
समासः । सप्तर्षिवदियं छडादीनां संज्ञेति भावः । छकाराणामिति संबन्धसामान्ये

( लकारविशेषार्थानिर्णयः )

वर्तमाने परोक्षे श्वोभाविन्यर्थे भविष्यति। विध्यादौ प्रार्थनादौ च कमाज्ज्ञेया लडादयः॥१॥ (२२)

लडादयष्टितः षट् कमेणार्थेषु दृष्टव्याः । तथा हि --वर्तमानेऽर्थे लट् । वर्तगाने छट् " [ गा० सू० ३-२-१२३ ] इति सूत्रात् । पारब्बापरिस-माप्तरवं भूतभविष्यद्भिचत्वं वा वर्तमानत्वम् । पचतीत्यादाविभयणाद्यवः अयणा-षष्ठी । मत्येकिमित्यवान्वयः । दशलकाराणां मध्ये एकेकस्येत्यर्थः । अर्थमिति । जात्येकवचनम् । निरूपयति-पतिपादयति-वर्तमाने परोक्ष इति । कारिकाया गोलार्थमाह-लडाद्य इत्यादिना । वर्तमानत्वस्य लडर्थत्वे मभाणमाह-वर्त-माने लडितीति । वर्तेमानत्वं छक्षयति प्रारब्धापरीति । मारब्धापरिसमास-कियोपलक्षितकालत्वमित्यर्थः । वर्तमानत्वस्य कालगतत्वेन सर्वानुभवसिद्धत्वा-दिति भावः। पारव्या च अपरिसनाप्ता च या किया ताहराकियाश्रयकालत्व-मिति अक्षरार्थः । भाष्ये 'न्याच्या त्वेषा वर्तमानकालताऽऽरम्भानपवर्गाद्वरयं भुझानो हसति. जल्पति, पिबति, निमिषति च १ इत्युक्तम् । नान्तरीयकत्वाचासां न विच्छेदकत्विभिति हतनादिदशायामपि ' भुङ्के १ इति पयोगोपपत्तिः । अने-कदिनादिसाध्यग्रन्थाध्ययनसमये भोजनगमनादिनानाविविकियाणामपि न विच्छे-द्कत्वम् । अत एव संहिताद्यध्ययनसमाप्तिपर्यन्तं देवदत्तः संहितां पठतीति म-योग उपपद्यते । इतोऽपि छषु छक्षणमाह-भूतेति । तथा च भूतभविष्यादिन-कालत्वं वर्तमानत्विभित्यर्थः । तत्र भूतत्वं-वर्तमानध्वंसपतियोगिकियाश्रयकालत्वं, मविष्यत्वं तु—वर्तमानपागभावपविषोिः भिषाभयकालत्वं ज्ञेयम् । वर्तमानत्वं च घ्वंसे पक्रतपयोगाधिकरणकालवृतित्वं, एवमेव पागभावेऽपि वर्तमानत्वं बोष्पम् । पक्रतपयोगाधिकरणकालश्च भहरिद् ाद्यारमको बुद्धिस्थस्तत्र तत्र विशिष्य नि-वेश्यः। उक्ष्ये उक्षणं संगमयति—पचतीत्यादाविति । अधिश्रयणादीति । अधिश्रवणं-चुल्ल्युवरि स्थालीस्थावनं, आदिर्यस्य, अवःश्रवणं-चुल्ल्याः सका-शात्स्थाल्यवतारणं, अन्तो यस्येति बहुवीहिद्दये कते सति कर्पवारयः। कियास-मुहोऽन्यपदार्थः। कर्मवारयेऽपि स समूह एव विशेष्यः । तादशसमूहान्वर्गत-मच्ये इत्यर्थः । तत्तत्कलानुकूलव्यापारारम्भक्षणसमाप्तिक्षणयोरन्तराले इति या-वत्। तत्-उक्तरूपं वर्तमानत्वमस्तीति छठ्पयोगो भवतियर्थः। नन्वात्माऽस्वि पर्वताः सन्वीत्यादौ छट्पयोगानुपपत्तिः । तत्राऽऽत्मधारणानुकुछव्यापारस्य नित्य- ( लकारविशेषार्थनिर्णय: )

न्ते मध्ये तदस्तीति भवति छट्पयोगः । आत्माऽस्ति पर्वताः सन्तित्यादी तत्तत्का-छिकानां राज्ञां कियाया अनित्यत्वात्ताद्विशिष्टस्पोत्पत्त्वादिकमादाय वर्तमानत्वमू-सम् । उक्तं हि भाष्ये——" इह भूगमाविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां कियास्तिष्ठ-तेरिधकरणम् " इति ।

तया पारव्यत्वाभावात्पारव्यापरिसमाप्तत्वरूपवर्तमानत्वस्यासंभवादित्याशङ्कप स-माधत्ते-आत्मत्यादिना । तत्तत्कालिकानां भूतभविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां याः कियाः स्थित्यादिक्यास्तासामानित्यतया-उत्पत्तिष्वंसञ्चाछितया तद्विशिष्टस्य--अनिध्यराजिक्रयाविशिष्टात्यधारणानुकूब्यापारस्योत्पत्त्यादिकं-उत्पत्तिसपाप्तिभूता-दिकालमेदमादाय-आत्मादिनिष्ठात्मधारणानुकूलव्यापारे तत्तरकालविशिष्टराजिकः यागवोत्पत्त्यादिमत्त्रवाराप्य पारब्धापरिसमाप्तत्वरूपं वर्तमानत्वमात्मधारणानुकूछ-व्यापारस्य निर्वाह्मम् । अयमर्थः-पर्वतादिकर्तृकात्मधारणानुकूछव्यापारस्य नित्य-तयोत्पच्यादिरहितत्वेऽपि भूतभविष्यदादिकाछिकराजिकयाविशिष्टस्य निरुक्तब्या-पारस्योत्पत्त्यादिमत्त्वेन् पारब्धापरिसमाप्तत्वरूपवर्तमानत्वं सूपपादामिति । आत्माऽ -स्तीत्यत्राऽऽत्मनो नित्यतयोत्पत्त्यादिश्चन्यत्वेऽि श्रिरस्योत्पत्त्यादिमत्तया तादृश-शरीरविशिष्टस्याऽऽत्मन उत्पच्यादिकं कल्पयित्वा वर्तमानत्वादिबोधकपत्ययानां पयोग उपपादनीयः। तथा च केवले आत्मधारणानुकूलव्यापार रूपार्थे उरप-च्याद्यसत्त्वेअपि उक्तविशेषणाविशिष्टे तस्मिन् विशेषणद्वारात्पत्त्यादिसत्त्वं नैवानुप-पन्नीमत्याश्यः । अथवा तद्विशिष्टस्येत्यत्रत्यतच्छब्देनाव्यवहितपूर्वत्वादानित्यत्वस्य परामर्जः। तथा च तादृशानित्यिकियागतं वर्तमानत्वादिकमारोप्य तद्र्थको छट् मत्यय अत्रार्थे प्रमाणत्वेन वर्तमाने छट्सूत्रस्थं भाष्यं निर्दिशति—उक्तं हीति। तिष्ठतेरधिकरणमिति। राजिकयाणामाधेयवासंबन्धेन कालविशि-ष्टरवात्तादशिक्याधारः कालस्तिष्ठतेः पर्वतादिगतस्थितिकियाया अधिकरणमि-त्वर्थः । द्वराजादिकियाधारकालस्य पर्वतादिस्थितावाधेयतासंबन्धेनाऽऽरोप इति यावत् । तत्र कैयटोऽपिथं व्याचष्ट-' राज्ञां स्थिति भूतादिभेदेन भिना पर्वतादि-स्थित्यादेभीदिकेति कियारूपत्वं कास्त्रययोगश्चोपपद्यते ' इति । कियारूपत्वं कालनययोगश्च पर्वतादिस्थित्यादेरुपपद्यत इत्यर्थः । अन्यथा पर्वतादिस्थितीनां सदृशावयवस्वात्पूर्वापरीभूतावयवकसमूहत्वरूपिकयात्वानुपपात्ते , एवं वासां दुरव-धारमेद्तया कालभेदानुपपत्तिश्व स्यादिति भावः । परतो भिद्यत इति । सर्व-

## शांकरीव्याख्यायुतः

( लकारविशेपार्थनिर्णयः )

" परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकल्पते । पर्वतादिस्थितिस्तस्मात्परस्वभेण भिद्यते " ॥

इति वाक्यपदीये च।

एवं " तम आसीत् " " तुच्छेनाम्बिशिहेतं यदासीत् " " अहमेकः पथ-आत्मसत्तादिकं, पच्यादिधात्वर्थसामान्यमिति यावन् । परतो भिद्यते-परत एव भिद्यते, स्वापेक्षया परेणान्येन वर्तमानत्वादिना भिद्यत इत्यर्थः । आत्मा तु-आ-त्मसत्तादिकं तु न विकल्पते न स्वतो भेदकं भवति, भेदसाघकं स्वातिरिक्तमेव । आत्मसत्तादेः सहशावयवत्वेन तद्भेद्रस्य दुरवधारत्वादिति भावः । यत्र तु विस-हशावयवसंतानो व्यापारः, यथा—अधिश्रयणादिविसहशस्वभावावयकस्त्रेकस्मा-प्त्यनन्तरं द्वितीयस्याऽऽरम्भात्ततस्तृतीयस्येत्येवमवधूतभेदतया कालत्रयभेदः पसिद्धः-आत्मसत्तादी तु नैविमित्याशयः। तस्मात्-आत्मसत्तादेः स्वतो भेदसाधकत्वासंः भवादेवेत्यर्थः । पर्वतादीति । आदिशब्देनाऽऽत्मादेर्भहणम् । पर्रह्मपेणेति -स्वापिक्षया परस्य राजादिनिष्ठिक्रयारूपार्थस्य रूपेष-तद्धर्मेणोत्पत्त्यादिनन्तेन भि द्यते इत्यर्थः। इति वाक्यपदीये चोक्तियनेन संबन्धः। ननु तम आसीत्, तुच्छेनाम्बापिहितं यदासीत् , एको ह वै नारायण आसीत् , अहमेकः मधम-मासं वर्तामि च भविष्यामि च, इत्यादिश्वतिषु तमआदिषदार्थांनां सदा सत्त्वेनं वर्तमानष्वं समतियोगिकियाश्रयत्वरूपभूतत्वाभावाद्भनकालार्थकमत्पयोऽनुपपन्न इ-त्याशङ्क्य समाधत्ते-एवमिति । अयं भावः-अधिश्रयणादिरधःश्रयणपर्यन्त ओदनफलाविङ्काः संतानरूपो व्यापारिनचयः किया पचेरधः। एवं सर्वत । स च यावता कालेन निवर्तते तावान्कालो वर्तमानः । तद्योगाद्वर्तमानो धारमर्थः । वेन निष्पनस्यार्थस्य भूतत्वाद्गिष्पनस्य च भावित्वानिष्पनानिष्पनव्यातिरेकेण राश्यन्तरस्यामावाद्वर्तमानामाव इति शङ्का निरस्ता । ततः पर्वतास्तिष्ठन्ति, आ-त्मार्थस्त, स्रवन्ति सिन्वव इत्यादी पर्वतादिस्थित्यादेः सर्वदा विद्यमानत्वाङ्कृतम-विष्यदमावात्तरमतिदेवि रूपस्य वर्तमानस्याप्यभाव इति छण्न पामोतीत्याशङ्कय कालत्रयवंतिनां राज्ञां याः कियाः परिपालनादिस्ता भुनादिमेदेन भिन्नास्ताः प-वैतादिस्थित्यादेर्भेदिकाः। ततश्च संपति ये राजानस्तिकवाभेदेन भिनायाः प-र्वेतादिस्थितेर्वेतमानत्वं, एवं च कत्वा भूतभिवष्यत्माले। उप्युपपद्यते—तस्थुः पर्वता नलदुष्यन्तादिकाले, स्थास्यन्ति पर्वताः किल्कविष्णुकाले, इत्येवंरीत्या यथा प-

( लकाराविशेषार्थनिर्णयः )

ममासं वर्तामि च भविष्यामि च '' इत्यादिश्रुतयोऽपि योज्याः । तच्च वर्तमान-त्वादि छडादिभिर्द्योत्यते । कियासामान्यवाचकस्य तद्विशिष्टे सक्षणायां सङादे-

र्वतादिस्थित्यादौ भूतत्वादिकं साधितं तद्वत्तमआदिसत्तायां भूतत्वं साधनीयभिति । ननु वर्तमानत्वादीनां लडाद्मित्ययद्योत्यत्वमथवा तद्वाच्यत्वम् ? तत्र न द्वितीयः। वर्तमानस्वादीनां लडादिमत्ययवाच्यत्वे हि सति कत्रीदीनामधीनां लकारान्तरे ( छोट्छिङादौ ) चरितार्थानां वर्तमानत्वादयोऽर्था बाधका भवेयुः । विशेषेण सामान्यस्य बाधात् । ततश्य छडादीनां कर्जीद्यभिधायकरवं न स्यात् । तथा च चैत्रमैत्रो पचतः, मैत्राः पचन्तीत्यादौ कर्तुरभानात्तद्गतद्वित्वाद्यपतीतौ द्विवचनब-हुवचने न स्याताम् । शबाद्यश्च न स्युः । लडादेर्वर्तमानत्वाद्यभिधायकत्वेन क-र्जाद्यभिधायकत्वाभावाद्युष्पदादेस्तत्सामानाधिकरण्याभावात्युरुषव्यवस्था न स्यात्। चैत्रः वचतीत्यत्र छटा कर्तुरनिमधानेनानिभहितत्वषयुका कर्तेरि तृतीयापतिश्व स्यादिति वर्तमानत्वादीनां लडादिपत्ययद्योत्यत्वमेव युक्तम् । द्योतकत्वै च स्वसम-भिव्याहतपद्गत शक्त्युकायकत्वम । वर्तमानत्वादीनां छडादिमत्ययवाच्यत्वे त्वित्थ-मुपपत्तिः-वर्तमानत्वादिभिरर्थैः कर्नादयोऽर्था न बाध्यन्ते, परस्परिषरोधाभावात्। शक्ततावच्छेदकमेदेनार्थद्वयसंभवात् । तथा हि-छः कर्षणित्यत्र ' छः ' इति ब-हुवचननिर्देशेन सर्वलकाराणां संग्रहालडादीनामि कर्नादयोऽप्यर्था भवेयुः तथा च कत्रीद्यर्थे राक्ततावच्छेदकं लकारत्वं, वर्तमानत्व। द्यर्थे तु लट्त्वादिकमिति भाव:। किं च कर्ताद्योऽपि निरवकाशाः। न च लिङाद्योऽवकाशाः। वर्त-मानत्वादिवद्विष्यादेरि लिङ।दिवाच्यत्वादिति । तदेवं पक्षद्वयस्य भाष्यास्बढत्वे-ऽपि वाचकतापक्षे पत्ययार्थतया वर्तमानत्वादीनां पाधान्यापत्तिः । तदर्थे पऋति-प्रत्ययार्थयोः १ इति न्यायस्य तिङन्तातिनिकत्वेन संकोचः कल्पनीयः । द्योतक-तापक्षे तु द्योत्यार्थस्य विशेषणत्वनियमात्पत्ययवाच्यविषयस्य ' मत्ययार्थः म् धानं ? इति नियमस्य नात्रावतार इति न नियमसंकोचमसङ्गः इति छाघवाद्द्यो -तकतापक्ष एव साधीयानित्याश्चयेनाऽऽह--तच्चेत्यादि । वर्तमानत्वादीत्यर्थः। द्योत्यत इति । लडादिर्घोतकः । द्योतकत्वं च लडादिसमभिव्याहतधातुगतश-क्तयुद्धाधकत्वम् । तच्च धातोर्वर्तमानत्वादौ शक्ति विना न संभवति । एवं च बहुनां धातूनां तत्र शक्तिकल्पनायां गैरवापातादल्पतरमत्ययानामेव वाचकत्वमेव स्याच द्योतकत्विमत्यादाङ्क्याऽऽह-क्रियासामान्येति । कालस्य सर्वोधार-

( लकाराबिशेषार्थनिर्णयः )

स्तात्पर्यमाहकत्वेनोपयोगात् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्रुपं छडादिवाच्यमेव । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्रुपं छडादिवाच्यमेव । अन्वयथा प्रत्ययानां वाचकत्वविद्योपापत्तिरित्यपि पक्षान्तरम् ।

रवात्कालसामान्यवृत्ति कियावा चकस्य धातो र्वतमाना दिकाल विशेष विशिष्टे व्यापारे लक्षणेत्यर्थः । वैशिष्ट्यं च व्यापारे, वर्तमानादिकालनिष्ठाधिकरणतानिरूपिताधेय-तासंबन्धेन बोध्यम् । तात्पर्यमाहकत्वेनेति । विशिष्ट अभणायां तात्पर्यमाह-कत्वमेव पक्रते छडादेर्द्योतकत्विमिति भावः । तथा च छडाद्यादेशत्वेन तिबादीनां वर्तमानकालादिद्योतकत्वात्पचित, अपाक्षीदित्यादौ न भूतिकयावर्तमानिकपयोः म्वीतिः। वाचकतापक्ष भभ्युपेत्या ऽऽह-अन्वयेति । यत्सत्त्वे यत्सत्त्वमन्वयः। यदभावे यदभावो व्यतिरेकः । यथा दण्डसच्चे घटनिष्पति दृश्यते, दण्डामावे घट-निष्पत्तिर्न दृश्यत इत्यन्वयव्यातिरेकाभ्यां घटं मति द्णडकारणता, एवं लडादि-सत्त्वे वर्तमानत्वादेः प्रतीतिर्जायते, यथा-पचाते, पश्यति, अपाक्षीदिति । लडाद्य-भावे वर्तमानत्वादेः पतीतिर्न जायते, यथा-पचतु, पचेत् , पच्यादित्यादि । एव-मन्वयव्यतिरेकाम्यां तद्र्यं-वर्तमानत्वादिरूपं, लडादिवाच्यमित्यर्थः । अन्वयव्य-तिरेकाम्यां वाच्यवाचकभावो निर्धार्थत इति यावत् । वाचको छडादिः । वाच-कतावच्छेरकं सर्वि—सिर्वादिकं तर्षि सहाधादेशे विवादावनुभवासिद्येव अनुभवनलादेव च तलट्रवादिकं तिनाद्यादेशेष्त्रारोषितं नोषंपम् । अत एव यजे-तेत्वत्र परवयेऽप्यास्त अंशद्वयम् । आख्यातत्वं छिङ्खं च । तत्र छिङ्खांशेन शाब्दीभावनोच्यत इति भीमांसायन्थः संगच्छते । अंशद्यं शकतावच्छेर्कद्य-भित्यर्थः । वैयाकरणा अपि-गच्यादिष्वस्ति वाचकतावच्छेदकद्वयम् । पच्या-दित्वं धातुत्वं च । तत्र धातुत्वेन सामान्यरूपेण पच्यादय उत्पच्यनुकूलव्यापारा-रिमकां कियामाहुः। पच्यादित्वविशेषरूपेण तु विक्कित्यादितत्तत्फल।विशेषानुक-लफ्रकारादितत्त्वापारविशेषात्मिकां कियामाहुरिति वदन्ति । अन्यया-अन्वय-व्यतिरेकः भ्यां वाच्यवाचकभावानिर्धारणे । विलोपापत्तिरिति । पक्तियादावि पचेव्यापाराश्रये उक्षणा । न च कर्तरि छदित्यादीनां वैयर्थ्यम् । धातोस्तादशोऽर्थे लक्षणायां कर्तरि स्विद्रियादिसूत्राणां तात्पर्यमाहकत्वेनो रयोगसंभनात् । एवं सर्व-त्रावीति पत्ययानां वाचकरतं क्वावि न सिष्येदिति ताहशोक्तेरुच्छेद एव स्वादि-वि भावः ।

( लकाराविशेषार्थानिर्णयः )

लिडर्थमाह-परोक्ष इति । "परोक्षे लिट् " [पा० सू० ३-२-११५] इति सूत्रात् । काल्स्तावद्यतनान्यतनभेदेन दिविधः । दिविधोऽपि भूतभविष्य-द्रूपः । तत्रान्यतने भूते परोक्षे लिडित्यर्थः । तेनायतने भूतेऽन्यतने भविष्यति भूतेऽप्यपरोक्षे च न लिद्पयोगः । परोक्षरवं च साक्षात्करोमीत्येतादृश्विषयताद्या-

परीक्षे लिडिति सूत्रादिति । अनद्यतने लङित्यतोऽनद्यतन इति अनुव-तंते, भूत इत्यधिकतम् । परोक्षत्वं च धारवर्थविशेषणम् । परोक्षशब्दोऽयमतीन्दि-यवाची मसिद्धः । ब्युत्पत्तिस्तु-अक्ष्णः परं परोक्षं, मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । अक्ष्णोऽर्शनादित्यच् समासान्तः । वृत्तिविषये चाक्षिशब्दः सर्वेन्द्रियवचनो, न चिक्षः पर्यायः, अन्यथेन्द्रियान्तरविज्ञातं वस्तु परोक्षमापद्येतेत्यर्थः । तथा च-अद्य भवोऽद्यतनस्तिद्धन्नभूतकालवृत्तिर्या परोक्षा किया तद्दाचकाद्धातोर्लिडिति सूत्रार्थः। एवं चैतन्मते भूतानद्यतनकालद्योतको लिट्। पक्षान्तरे तु लड्बचद्वाचकः। एवं सर्वछकारेषु द्योतकर्त्वं वाचकरवं च बोध्यम् । काछश्न्येषु छिङादिषु तु द्योत-करवं वाचकरवं च मूछ एव स्पष्टम् । अद्यतनानद्यतनविभागस्तु-अतीताया रात्रेः पश्चार्षेनाऽऽगामिन्याः पूर्वार्थेन च सहितो दिवसोऽद्यतनस्ताद्भिन्नोऽनद्यतन इत्ये रुः मकारः । अतीताया रात्रेरन्त्यतूतियभागेनाऽऽगामिन्या आद्यत्तीयभागद्वयेन च सहितो दिवसोऽद्यतनस्ताद्भिन्नोऽनद्यतन इति द्वितीयः । उद्यादुद्यं यावद्यतन-स्तान्किनो अनद्यतन इति तृतीयः । एष्यन्यतमाङ्गीकारे देशाचाराव्यवस्था । परो-क्षत्वं तु वर्षशतवृत्तत्वभित्येके । वर्षसहस्रवृत्तत्वभित्यपरे । बहवृत्तत्वं त्र्यहवृत्तत्वं चेत्यन्ये । कुडचकटा धन्तरितत्विमतीतरे । एते पक्षा भाष्ये स्थिताः । तत्र पयो-कुरिन्दियागोचरत्वं परोक्षत्विमत्येव सर्वसंमतं, सर्वत्रेन्द्रियागोचरत्वस्याव्यभिचरि-तत्वादिति बोध्यम् । अनद्यतने, भूते, परोक्षे, इति विशेषणत्रयस्य क्रमेण व्याव-त्र्यमाह-तेनाद्यतन इत्यादिना । अद्य प्रातरेव जगामेति न भवति । अत्र गमनाकियाया भूतकाळवृत्तिरवेऽपि मयोकुरिन्दियागोचरत्वेऽपि म भूवकाळस्या-द्यतनत्वात्। श्रो जगामेति न लिट्। अत्र गमनिकयाया अनुगतन्ति अस्ति। ष्यत्कालवृत्तित्वेन भूतकालवृत्तित्वाभावात् । अदाक्षमहं गतेऽविः पातिवां के वि गामेति लिण्न प्रयुज्यते । अत्र गमनाकियाया अनद्यतनभूतकाल्कृतित्वेऽपि अभय क्षत्वेन परोक्षत्वाभावात् । परोक्षत्वं लक्षयति—साक्षात्करोमीत्वार्विकार्वाक्षा रकरोभीत्येताहराशब्दाभिखप्यमानविषयताशाखि यव्ज्ञानं ताहर्यज्ञानेविष्यं स्वामाने

( लकारविशेषार्थनिर्णयः )

लिज्ञानाविषयत्वम् । न च " किया नामेयमत्यन्तापरदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न चाक्या पिण्डीभूता निद्र्यितुम् " इति भाष्यात्तस्या अति।न्द्रियत्वेन परोक्ष इत्य-व्यावर्तकिमिति राङ्क्यम् । पिण्डीभूताया निद्र्ययितुमशक्यत्वेऽप्यवयवशः सा-क्षात्करोमीति प्रतीतिविषयत्वसंभवात् । अन्यथा पश्य मृगो चावतीत्यत्र तस्या द-

वस्वम् । ज्ञानं च प्रयोक्तिष्ठत्वेन विवाक्षितम् । ततश्च प्रयोक्तिनद्रयागोचरत्वं परोक्षरविनियेव फलितम् । परोक्ष इति घात्वर्धविशेषणामित्युक्तं तत्र शङ्काते -न चेत्यादि । किया नामेति । साध्यत्वेनाभिधीयमानो गुणभूनावयवः पूर्वापरी-मुतानेकव्यापाराणामेकफलजनकत्वाविषयैकबुद्धचा विषयीकतः समूहः कियेत्यु-च्यते तान्त्रिकैः । इयमिति । सा चेयं किया यतः पूर्वापरीम्तानेकव्यागारस-मूहरूपाडतो उत्यन्तापरदृष्टा-परेण मत्यक्षप्रमाणेनात्यन्तमदृष्टा मत्यक्षप्रमाणजन्यज्ञा-नाविषयेत्यर्थः । विण्डीभूतोति । अवयवानामाशुतर्यिनाशित्वेन पिण्डीभाव-स्यैवाभावेन निद्शीयतुं न शक्येति भाष्येण तस्या इन्द्रियागे।चरत्वाभियानात्य-रोक्ष इति तद्विशेषणं व्यर्थमिति शङ्काशयः । अव्यावर्तकभिति । यदि तु कस्याश्वितिकयायाः मत्यक्षं स्थात्ताही तादृशपत्यक्षविषयिकयायां छिड्शारणाय परोक्ष इति विशेषणं सार्थकं स्पात् । सर्वस्या अति किनायाः परोक्षत्वे तु व्यावत्याभावात्तदाकें वित्करामिति भावः । समावते - पिण्डी मृताया इत्यादिना । अवयवानां क्षणिकत्वेन तन्मेलनात्यन्तासंभवात्यिण्डस्यैवाभावात्यिण्डीभूनाया नि दर्शियतुमशक्यत्वेऽपि अवयशः-एकैकावयवस्य साक्षात्करोमीत्यताहशङोिकक-पंतीतिविषयत्वसंभवादवयवद्वारा वक्तः पत्यक्षविषयिकिषायां लिड्बारणाय त-रसार्थकिमिति भावः । अवयवानां पत्यक्षत्वे साधकमाह-अन्यथेति । उक्तवेपरी-त्ये, अवयवानामपि पत्यक्षत्वाभाव इत्यर्थः । पश्य मृगी धावती यत्र मृगकर्नुक-धावनिकियाया दर्शनिकियानिकापितकर्पत्वं न स्यात्। तथा च ताहरापयोगे भा-ष्यसंगतैकवाक्यत्वानुगपतिरिति भावः । ननु क्षणाविज्ञा अवयवा अपि अ-मत्यक्षा एव । वस्तु संक्षिम्यवत्सूक्ष्मका लाविच्छ चत्वस्यापि पयसे पनिचन्यकः रवावश्यकरवेन मत्यक्षासंभवान् । अन्यन्तापरदृष्टेनि भाष्यस्यापि समूहस्योणावय-वरूपेण च मत्यक्षपमाणेनात्यन्तमहष्टेत्येवार्थः । तस्मादादित्यगातिवदुनरदेशसंयो-गादिरूपफलानुभैयेव सर्वा किया । पश्य मृगो धावतीत्यव हशेर्द्वानसामान्यार्थे-ऋत्वार्ङ्गीकारेण क्षिपं क्षिपं देशान्तरसंयोगदर्शनेन च धावनमनुपीयत इत्यनुपिति -

( लकाराविशेषार्थीनणय. )

र्शनकर्मता न स्यादिति पतिमाति । ब्यापाराविष्टानां कियानुकू छसाधनानामेवात्र पारोक्ष्यं दिवक्षितमतो नोकदोषः । अयं पपाचेत्याद्यनुरोधाद्यासातिष्टानामिती -

विषयत्वमेव तत्र धावनस्थेति छघुनञ्जूवायां नागे गमेहरुकत्वात्तदनुसारेण परोक्ष-पदसार्थंक्यं पदर्शयति-व्यापाराविष्टानामिति । व्यापारविशिष्टानां कियानु-कुलसाधनानामेवात्र पारोक्ष्यं विवाक्षितामित्यस्य व्यापाराविशिष्टे कारके परोक्ष इति विशेषणं, न तु धारवर्धिकियाधां, तस्या अतीन्द्रियत्वेन परमाणोरिव बिहिरिन्द्रिय-जन्यमत्यक्षायोग्यत्वात् । ततश्च अनद्यतनभूतकालिको यो व्यापारस्वादशव्यापार-विशिष्टः परोक्षश्र यो देवदत्तादिस्ताकष्ठिकयाव। चकाद्वातां जिंडिति परोक्षे छि. डिति सूत्रार्थः । तेन पचनादिकियानाविष्टस्य चैत्रस्य पत्यक्षत्वेऽपि चैत्रः पपाचेति प्रयोनस्य नानुंपपत्तिः । पचनादिब्यासाराविष्टस्य परोक्षत्वादिति भावः । नोक्तः दोष इति । प्रयोक्तुव्यीपाराविष्टताधनस्य देवदत्तीदेः पत्यक्षत्वद्यायां अयं पपाच १ इति प्रयोगवारणार्थंतया परोक्षपदसार्थंक्ये सतिः अन्यावर्तकस्वरूपो दोषो नेत्यर्थः । ब्वापाराविष्टानामित्यस्य पयोजनमाह्-अर्यं पपाचेति । ब्यापा-राविष्टस्य पत्यक्षत्व एव लिणनेष्यते, न तु व्यापारानाविष्टस्य पत्यक्षत्व इति भावः। एवं च पयोक्तः पत्यक्षाविषयकर्तृकस्थल एव चैत्रः पराचेति लिट्रयो-गो भवति । यदा हि पयोक्ताऽनद्यननभूनकाछिकगमनादिकियाकर्तारं सज्जीखता-शादिकं बद्धपरिकरं गमनोद्यतं साक्षात्कतवांस्तदाऽयं जगामेति पयोगो न भवति व्यापाराविष्टस्य अञ्चर्गारेकरादिकस्य गन्तुः परोक्षत्वाभावात् । यदा तु तादृशग-मनादिकिषाकर्तारं कियानाविष्टत्वेन साक्ष'तकरोति तदाऽयं जगामेति छिड् भव-किया विष्टस्य गन्तुः परोक्षत्वादिति तात्पर्यम् । यद्यपि कियाया अपत्य-क्षरवे, विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानस्य कारणत्वेन तत्र विशेषणभूनाकियायाः परय-क्षत्वामावेन ताहराकियाविशिष्टसाधनपत्यक्षं दुरुपपादमेव, तथा च तद्वैषष्टर्ये तद्द-वस्थमेव तथाऽपि फूरकारसीरकारादिकियावैकिष्यसमये साधनसमये साधन-परोक्षत्वस्य विविक्षितत्वाचोक्तरोष इति ध्येयम्। यत्र साधनशक्त्याश्रयभूतं फू-त्कारसीत्कार।दिविशिष्टं सैरब्धरूषं द्रव्यं पत्यक्षं तत्र धारवर्थ एव पत्यक्षामिमानो लौकिकानां, अभिमानो मिथ्याज्ञानं तमा वृत्तये परोक्षमहणामिति यावत् । अत्रेदं बोध्यम् - पाचीनमते परोक्षत्वं धात्वर्थे विशेषणं, नवीनमते तु धात्वर्थसाधने तद्वि-

( लकाराविशेषार्थनिर्णयः )

स्यिप वदन्ति । कथं वर्हि " ब्यातेने किरणावलीमुद्यनः " इति, स्विक्यायाः स्वप्रस्थक्षत्वादिति चेत् । असंगतेनेव । ब्यासङ्गादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वा-पपाननेऽपि बहुतरमनःपणिधानसाध्यकास्त्रार्थनिर्णयजनककाव्यव्यक्तितः अन्येऽः

कोषणम् । तत्र प्रथमनतभेवोचितम् । यतो धानोरित्यिनिकारस्य चारार्थे लक्षणायां स्व( धातु ) वाच्यरवं संबन्धः, साधनस्रक्षातायां तु स्व( धातु )वाच्यसाधनत्वं संबन्ध इति गौरवात्। न च सर्वा किया परोक्षेत्यव्यावर्तके तन् : समुदायस्य बरोक्षरवेऽपि नत्येकमवपवस्यापरोक्षरवात्। अत एव ' पिण्डीभूना न निदर्शयितुं शक्या इति भाष्ये विशिष्य विण्डीभूगाया एव निद्शीयनुष सक्यत्वं पदाभिनम् । अत एव पश्य मृगो धावनीत्यत्र धावनाकि राया एव पश्येत्यत कर्मत्वं स्वित्यन मेव। न च पत्येकं न कि गत्वामिति वाच्यम् । तावना अपि च त्रवर्थत्वाक्षनेः । किं च फलस्यापि स्वजनकब्यापारगनपीर्वापर्यारापेग कि गत्वम् । अन एव प-च्यते तण्डुलः स्वयमेवेत्यादौ फलमाववाचकत्वे तस्य धानुसंज्ञासिद्धः। परोक्षत्वः मि भाष्योक्तं कियायां संगच्छत इति मितभानि इति । नन्येवं कियायाः कि याविष्टसाधनस्य वा प्रत्यक्षावे छिडनुष्यन इत्यागङ्कते-कथं तहींति । उद्ध-नः किरणावलीं व्यातेने इत्यनेत्यर्थः । वितस्तरे इत्यर्थः । तनु विस्तार इति स्मरणात् । कथंत्वे हेतुमाह-स्विक्याया इति । उदयनकर्नुकियाय : भया-क्त्रह्यनस्यावश्यं पत्यक्षत्वेन विस्तारिकयायाः पारोध्यामावाक्तिडनुपपन इत्यर्थः। साधनपारोक्ष्यपक्षे कियाविष्टतावनस्य स्वपत्यश्रादाति हे व्यक्तिः। ननु स्वब्याः पारस्यापि वर्तमानद्शायां विषयान्तरासाकिरूबाध्यासङ्गदिना स्वयममिनिसंयाने sिष ततः कार्येणानुभितौ भवत्येव लिट् । पथा-यहु जगद् गुरम्नानस्य भना किलाहम् १ इति । अत्र यथा हर्पातिरेक।दिना मनसोऽसैनिहि।त्यातिक।।पा-रोक्ष्यं तद्वरम्कतेऽपि विषयान्तरसंचारस्याव्यासङ्गादिन। उद्यन्तरत्वे रूव्यायारस्य व्यापारविशिष्टसाधनस्य चोद्यनपत्पक्षविषयत्वामानस्वापरोक्षरवसंमनान लिटोऽ-संगतिरिति चेचा । स्वव्यापारस्य यथा हथं चित्ररोक्षत्वो । पादने भी तत्रानधाना-तीतत्वयोरुपपाद्यितुमदाक्यत्वेन छिटोऽसंगतिरेवेत्याह-बहुतरमनःप्रणीति अविशायितं यन्मनःपणियानं मनसस्तदेकतानत् तेन साध्ये। यः श.स्त्रार्थनिर्णय-स्तुँ ज्जैनके वाक्यसंद्रभीवेरचन रूपयन्थे या विस्तृति किया तस्यामयन निमनत्वं वर्तमानध्वंसमितियोगिकियाअपकालत्वरूत्तत्वं चोपगदायितुं सर्वया दुःशकिमिति

( लकारविशेषार्यनिर्णयः )

नद्यतनत्वातीतत्वयोर्विस्तारिकयायामसत्त्वेनानद्यननातीतत्वयोरभावेन तद्र्यकिलिड-संभवात् ।

लुडथँमाह-श्वो भाविनीति । अनद्यनने भाविनीत्पर्थः । "अनद्यतने लुट् " [पा० सू० ३ ३-१५] इति सूत्रान् । यथा श्वो भवितेत्यादौ ।

' व्यातेने ' इति अनद्यतनातीत्त्वार्थंको लिट्पयोगोऽयुक्त एवेति मावः । अ-संभवादिति । किरणावलीकर्मकाविस्तारानुकूलव्यापारावच्छेनाद्यतनाभिनत्याभा-वाद्धीनकालसंबन्धाभावाच तद्संभव इत्यागयः । व्यातेने इत्यादि तु भूतत्वा-नद्यतनत्वपरोक्षत्यानावारोपेणोपपनम् । आरोपफळं तु अन्धेऽतिसुकरत्व शीघानि-ष्याद्यस्यादिषरवायनम् । तत्कलं त्वष्येतृशां पदार्थतस्य निश्चवक्तेतद्यन्यं ज्ञातुं सोत्कण्ठानाभाह्लाइ इत्यादि मञ्जूबायामनुसँवेयम् । क्रम्याद्यनुवयोगस्थलेऽपयु-क्तानां क्रभ्वसां कियासामान्यमर्थः । कियात्वरूपसामान्यवर्गश्रय इति यावत्। ाम् अक्टतेस्तु तत्तिकशाविशेषः । सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः । तथा च ' एवां-चके १ इत्यव एकचैवाभिकाश्रायिका भूगानद्यतनकालाधिकरणिका पारोक्ष्यवती वृद्धचिभिना कियेति बोबो ज्ञेयः। अयवा एकत्वपरोक्षत्वविशिष्टचैत्रामिनाश्र-थिका भूतानद्यतनक। लाधिकराणिका वृद्धचिमना । किनेति वोधः । लुडथँपाह-अनद्यतने लुहिति सूत्रादिति । भनिष्यति गम्यादय इत्यतो भविष्यतीस्यनु-वर्वते । धातोरित्यधिकतम् । भविष्यत्यनद्यान इत्यस्य धात्वर्थिकियायामन्वयः । तथा च भविष्यद्रवद्यतनकालवृत्तियाँ किया तद्वाचकाद्वातोर्लुडिति तद्रथः। अ-नद्यतनपदार्थो छिट्सूत्रे पूर्वभुक्तः । अविष्यत्तःं च वर्तमानपागभावपतियोगिकिषा-अयकास्तवम् । उदाहरगं-घटः श्रो भिवतिति । अत्र घटनिष्ठतत्तायाः परास्प-न्नहानि भाशित्वेनाद्य ताद्दरसतायाः भागभावो वर्षत इति वर्नमानो यः भागभा-वस्ताहशाभावपितियोगिनी या किया घटनिष्ठसत्ता ताहशसत्ताश्रयपरदिनरूपका-लत्वं भविष्यत्त्विमिति लक्षणसमन्वयः । एकघटाभिनाश्रायिका भविष्यद्नद्यतन् हा-लाधिकरणिक। सत्तेति बोचः । ननु कारिकाषां यो भाविनीस्युक्तं तद्युकम् । वतः अध्याब्दार्थस्याव्यहिवानःमिदिनयमा तृतीबादिदिनभाविन्यपि पाकादौ पक्ते-त्यादिमयोगस्येटत्वाद्यः थो मःदिनीत्यस्यानद्याने माविनीत्यर्थः सार उकः। एवं च भोग्रहणमनद्यतनोपलक्षणभिनि भावः। एवं च चैत्रस्तण्डुलं पका इत्यत्र तएइल्निष्ठविक्तिर्पनुकूला एकचैत्राभिनाश्रियका भविष्यद्नद्यतन्कालिकी कि-

( लकाराविशेषार्थानिर्णय: )

[पा॰ सू॰ ३ २-१११] इति मूत्रात्। यथार्रस पुत्रोरभविद्वादि।

लिङ्धंमाह-प्रेरणादाविति । " विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंपक्षमाधिनेपु लिङ् '' [रा० सू० ३-३-१६१] इति सूत्रात् तत्र विधिः पेरगं भृत्यादेनि-त्विभित्युक्तमेव । उदाहरणशाह—अस्य पुत्र इति । यदा च छङ् पयुज्यत त-स्याग्रिन एव पुत्रोत्यत्तेः संपूर्णतया जाटत्वेन कियाया वर्तमानध्वंनधतियोगित्य-रद्यानद्यतनभूतकालवृतित्वं संगतम् । तथा चानद्यतनभूतकातिकः एतत्मंबन्व्येकः-पुत्राभिनाश्रयक उत्पर्यनुकुछो व्यापार इति बोनः। परणाः हिङ्गेयते प्रमाण-माह-विधिनिमन्द्र। णेत्यादि । विष्यादिष्वर्येषु बात्वेषु वाच्येषु वा वातोि इ स्पादिति तद्थादि यथैः । विष्पादीनां द्यात्यत्वं वाच्यतां चेति पश्चद्वपनि भाष्ये स्थितम् । तत्र द्योत्यत्वे इत्थमुपपत्तिः-विष्पादीनां लिङ्व।च्यत्वमनुचितम् । त-थाहि सति कर्नाद्यर्थानां लढादिलकारान्तरे चरिनार्थानां विष्याद्ये ऽर्था बायकः भवेयुः। ततश्च लिङः कर्नीद्यभिधायकत्वं न स्यान्। तथा च चैत्रभैती अवे तामित्यादी कर्नुरमानात्तद्वादित्वाद्यपतीनी द्विवचनबहुवचनानापात्तः । सार्वया-तुक्रय कर्नर्थकत्वाभाव। च्छयाद्यनुषपतिः । छिङ् विष्याधयाभित्राय हरनेन क-र्नाद्यभिषायकत्वामादाद्युष्पदादेश्विङ्वाच्यकारकवाचकत्वाभावेन पुरुपव्यवस्या न रयात्। निरुक्तोदाहरणेऽभिहितत्वनयुक्तत्तीयादिविरहस्य न निष्येदिति विष्या-दीनां छिङ्घोत्यत्वभेव युक्तम् । वाच्यत्वे त्वित्थनुषपनि:-विध्यादिभि: कर्वाद्या न बाध्यन्ते । परस्परिवरीयाभावात । जाकतावष्ठेद्रकभेदेनार्थद्यस्यापि संम-बान् । तथा हि— छः कर्भणीत्यत्र ' छः ' इति बहुवचनानिर्देशेन सर्वेट काराणां संयहाछिङोअपि कर्नादयोऽप्यथाः स्यूरेव । तथा च कर्नाद्यर्थ सक्तावच्छेद्कं लकारमं, विष्याद्येय तु लिङ्खामिति भावः । किं च कवाँदयोऽपि निरवकाशा प्त । न च लडाद्योऽवकाशाः । विध्याद्विद्धानत्वाद्रेपि लडाद्गिच्यत्।-दिति ज्ञेयम् । अयापि भपेदित्याची धात्वर्धे पति विच्यादेः पत्यवार्धाया पिरेत-ष्यत्वं स्यान् । तथा चैकचैत्राभिनाश्रयकं विधिविषयो भवनिशी धात्वर्धमुख्य-विशेष्ट्रकाशव्द्वोधवर्णनमयुक्तं स्यात् । यत्ययार्थतया विशेष्यत्वत्याद्तमय क-र्वादाविष तुल्यत्वात् । मत्त्रयार्थः प्रधानं, प्रकत्यर्थो विभेषणाभित्रौत्यार्गक्रपा-ख्याते त्यज्यते, भावपत्रानमाख्यानामिति भाष्यानुरोधादिति चेत्तिही तन एव न दोष इत्यवधेयम् । विष्पादिशब्दार्थाचिर्वकि-तत्रोति । तेषां विष्यादीनां मध्य

( लकारविशेषार्थनिर्णयः )

क्षष्टस्य प्रवर्तनम् । निमन्त्रणं नियोगकरणम् । आवश्यके पेरणेस्यर्धः । आरम्बन्नणं कामचारानुज्ञा । अधिष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः । एतच्च गुल्यानुगत-प्रवर्तनात्वेन दाच्यता छाष्यात् ।

इत्यर्थः । प्रेरणिमीते । पवर्तनिवित्यर्थः प्रवर्तनं च पवृत्यनुकूने व्यापारः । यथा निक्षष्टस्य भृत्यादेः पभुगा स्वाभिलाविते पवर्तनम् ां इयमेवाऽऽज्ञा । अप-वृत्तपयोज्यस्य तदभिलिषिताज्ञातोपाययवर्तनमुगदेशः । यथा स्वर्गकामो यजेनेत्या-दिः । यथा वाडनेन पथा याहीत्याप्तवचः । सोऽपि विविरेव । आद्ये स्वर्गोऽ-भिछिषतः। अत्रापवृत्तस्य पयोज्यस्य देवदत्तादेर्यद्भिछिषितं स्वर्गः, तत्पािति-षये योऽज्ञातोपाय:-पागः, तादशे स्वर्गपाष्ट्युपायभूरे यागे पवर्तनं देवदत्तादेरनेन वाक्षेन कियत इत्ययमपि विधिरित्यर्थः । अन्त्ये काश्यादिवाधिरमिलावित्यित ॥-द्यूसम्। भृतादेनिक्टहरयोति । स्वसनानोत्तमयोः पवर्तनायामानिव्याप्ति गरमाय निक्रष्टत्वोक्तिः। एवं च न तव विधित्विमिति भावः । आज्ञाप्यत्वेन निक्रष्टत्वं विवाक्षितामिति बोधायितुं-भृत्यादेशिति । तेन स्वाभेक्षयाऽधिकवयस्कभृत्यपेरणाया विधित्वमेव । नियोगकरणामिति । आवश्यके श्राद्धभोजनादौ स्वाभिलिषेवे दौहिबादेः पवर्तनिमत्पर्यः । आमन्त्रणिमाति । स्वाभिन्निवे कानवरिण पव-रर्यमवर्तनमित्वर्थः । कापचारश्च पवर्धस्येव । एवेद च कामचारानुता । पवृत्तस्य पयोज्यस्य निवृत्तिप्रतिबन्धेन तिविते पवर्तिकोक्तिरनुज्ञा । आरब्धं कुर्वेवेत्येवंह्या । तथा कुरुष्त यथाहितमित्यप्यनुत्रीत । एतत्सर्वीपलक्षणनामन्त्रणम् । अधीष्ट इति । सत्कारपूर्वक इति । सत्कृत्य कचने चिने महति कर्मणि पवर्तनि -त्यर्थः । यथा-पाणवकपध्यापयेति । एपेवाभ्यर्थना । पार्थना तु स्वामिलिषत-वस्तुदानादिमवर्तिकोक्तिः। संप्रश्नः- संप्रधारणिमति । एकतरकोटिकानिर्णः येच्छा। यथा-किं मो वेदयधीयीयोत तश्रीमिति। एतचतृष्टयेति । विष्या-द्यवीष्टान्तेषु चतुर्वनुस्यूतमनुगतं यत्पवर्तनात्वं पवर्तनागतं सामान्यं तदूरेणव च-तुर्णी बाच्यता स्वीकर्गव्या शक्यतावच्छेदकत्वे लाघवात्, न तु विधित्वादि-तत्ति दिशेषरूपेणं, शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवात् । यजेतेत्यादिविधिवाक्यादि-ध्यादीनां बोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेऽपि तत्ति दिशेषरूपेण वाच्यतायां तत्तद्रुपस्या-नेकरवेन वाक्यतावच्छेदकानेकरवस्य दुर्वारतया गौरवात्पवर्तनात्वेन वाच्यताया पवर्तनात्वस्यैकत्वेन तस्य शक्यताव च्छेदकत्वकल्पने लाघवं भवतीति पवर्तनात्वे-

( लकारविशेषार्थानेर्गयः )

उक्तं च-

" अस्ति प्रवर्तनारूष्मनुस्यूनं चतुर्षि । त्रीय लिङ् विधातव्यः कि भेरत्य विषक्षणा ॥ न्यायव्युत्पादनार्थे वा प्रपञ्चार्धमयापि व। विध्यादीनामुगदानं चतुर्शीमादितः स्टनम् " इति ॥

प्रवर्षनास्यं च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकस्यम् । तम्बन्धायनस्यास्तिति तदेव विषय्याः । यद्यप्यारकतिसाध्यस्यस्यानि सम्जानस्यानि प्रवर्णनास्यानस्यानि सम्जानस्यानि सम्बन्धाः । यद्यप्यारकतिसाध्यस्यानि सम्जानस्यानि सम्बन्धाः । यद्यप्यारकतिसाध्यस्यानि सम्जानस्यानि सम्बन्धाः ।

नैव विष्यादीनां वाच्यतोचिनेति भावः। अगर्थे वाकापदीयानुक्रं दर्शीया-माह-उक्तं चेति । हरिकारिकायामित्यर्थः । प्रवर्तनारद्भपत्रिति । पर्वतनारा रूपं पवर्तनात्वामित्यर्थः । तत्पवर्तनात्वं विष्यादिषु चतुर्वे अनुगतमातित्यतस्तरेन पवर्तनात्वदरयेव लिङ् विदात्वयः, आक्तत्यधिकरणन्यायेन पर्वमात्र वाकिरिति मते पवर्तनात्व एव लिङ् विधानव्य इति यथाश्रुतमेव साधु । किं भेदस्योति । दत्ति दिशेष रूपंण पार्थवया देदिवक्षया कि पयोजनं न किमपीत्यर्थः। मन्युत भे-द्विवक्षा गौरवझस्तेति भावः । नन्वेवं तार्हे सूत्रकता चतुर्णो पृष्यगुरानानं कि-मिनि कतं तदाशयमाह-न्यायव्युत्पादनेति । न्यायः-विष्यादितनराद्भवृति।ने-मित्तविशेषः, तद्वमगार्थभित्यर्थः । पत्रतनायः भेदवीवनःये। अवत् । ननु लोकब्युलच्येव तद्वगमी भवेदित्यत आह-प्रार्थिभिति । लोकब्यवहारेगा पवर्तनामेदावगम उत्तमाबिकारिगां सुजाकः, मध्यमः यदिकारिणां तु दुरवगम इति तेषां स्पष्टमति रत्तये सूत्रे चतुर्णामुगदानियिति भवः । प्रवर्तनात्वं चाति । प्रोपसृष्टाद्वृतुवातोणर्यन्ताणण्यासश्रन्यो युजिति युवि निषानस्य पर्वतन्। सब्दस्य पवृत्त्वनुकुछो व्यापारविशेषोऽर्थः । तस्य व्यापारविशास्य स्वस्तराः प्रशानजन-कत्वाद्शेनात्पवृत्तिविषयस्येष्ठसाधनत्वज्ञानत्वज्ञानद्गेरेव नव्य पवृत्तिजनकत्वं वा-च्यम् । अन्यथा प्रवृत्तिविषयस्येष्टसायनत्वाज्ञाने प्रवृत्त्वनुगानिः स्यान् । अतः पवृत्तिजनकं यज्ज्ञानं, तादशज्ञानीयविषयनायां यदवच्छेदकं तत्त्वपवच्छेदहरवे-तद्रापेव प्रवर्तनात्विभित्वर्थः । तच्चेति । प्रवृत्तिजनकज्ञानीयविषयनायच्छे-दकत्वं चेत्यर्थः । तदेवेति । इष्टसाधनत्यमेनेत्यर्थः । एवकरिण कृतिसाध्यत्या-देव्यावितः । विश्वर्थो ज्ञेय इति कोषः । निवष्टसायनत्वज्ञानस्येव कृतिसाध्य ताज्ञानस्यापि पवृत्तिहेतुत्वमवश्यमङ्गीकर्तव्यम् । अत एव अत्यसाध्यभुभेर्वानयना- ( लकारविशेषार्थनिर्णयः )

यागादौ स्वत्र तल्लोकत एवावगम्यत इयन्यलभ्यत्याच तच्छक्यम् । बलवदानि-ष्टाननुबन्धित्वज्ञानं च न हेतुः । देशभावेनान्यथासिद्धत्वात् । आस्तिककामुक-

दावपवृत्तिरुपपद्यत इति चेदाह—यद्यपीत्यादि । एतदिति । पवृत्तिजनकज्ञा-नाविषयतावच्छेदकत्वाभित्यर्थः। क्रतिसाध्यत्वस्यापीति । अस्तीति शेषः। तत्सत्त्वे हेतुमाह-तज्ज्ञानस्येति । छितिसाध्यत्वज्ञानादिष पवृतिदर्शनादित्यर्थः। क्रितिसाध्यत्वज्ञानस्य प्रवृत्तिहेनुत्वं निरस्यनि-तथाऽपीति । लेकित एवेति । यागो पत्छतिसाध्यः, पत्छतिसाध्यत्वविरोधियर्गानाकानात्वादित्याद्यनुमानात्व्यछी-किक्रममाणादेवरेवर्थः । गम्यत इति । यागादौ सर्वत्र कतिनाध्यरवनुमानेना-वगम्यत इत्यर्थः। यागारी स्वर्गारीष्टसाधनत्वं तु न होकिक्यमाणतोऽवगन्तुं शक्यं किंतु वेदेनैव तदवगन्तुं शक त इति तन शांकिक ल्पनभावश्यकाभिति भावः । अ-न्येतु क्रतिसाध्यताज्ञानं न पवर्तकं, क्रत्यसःध्यत्वेन निश्चिने पवृत्तिस्तु न, तत इष्टाभावेन वृथाश्रमजनकत्वेन द्वेषादिति वदन्ति । एवं च कृतिसाध्यत्वस्यान्य-लम्यत्वाद्नन्यलम्यो हि राज्यार्थ इति न्यायान्त तिलङ्शक्यामिति भावः । मधुविषसंपृकात्मभोजनादे। पवृतिवारणाय बलवदानिष्टाजनकत्वज्ञानस्यापि पवृत्ति-हेतुरदं कल्पनीयं, तथा च तत्रापि लिङ्ः शिकरावश्यकीति चेदाह-बलवरानि-ष्टेरयादि । बलवद्निष्टाजनकरवज्ञानं चेन्यर्थः । न हेतुरिति । न पवृत्तिहेतु-रित्यर्थः । ननु यागवाकादेरवि नान्तरीयकानिष्टदुःखजनकत्वेन कथं तत्र प्रवृत्तिः स्यादत उक्तं बलवदिति । तथा च यागपाकादी यस्किचिद्दुःखादिस्वल्पानिष्ट-जनकरवेऽपि सुखाधिकदुःखाभावाद्धस्यद्निष्टाजनकरवेन भवृत्तिर्भवरयेत । बस्वदद्-निष्टं च सुखाधिकदु:खामिति भावः । बलवद्निष्टाजनकत्वज्ञानस्य पवृत्तिहेतुत्वा -भावे युक्तिमाह-द्वेषाभावेनान्यथासिद्धत्वादिति । अयं भावः-कार्यमातं पति मित्वन्धकाभावो हेतुरित्यवश्यमङ्गीकरणीयम् । अन्यथा चक्रचीवरकुछालादिया-वद्षेक्षितकारणसामग्रीसच्नेऽपि यद्घटोत्पच्यद्र्यनं तच संगच्छेत । पतिबच्धका-मावस्य हेतुत्वे तु तत्र सहसैव कुलालस्याऽऽमवातस्वपरोगविशेषापद्वतत्वाज्जडीभू-तकलेवरत्वरूपपितबन्धकसत्त्वेन युज्यते घटोत्पत्यदर्शनम् । मधुविषसंपृकानभो-जने तृप्तिसुखापेक्षयाऽधिकस्य मरणक्षपदुःखाविशयस्य सच्वाचाद्दश्वे यो दैष-स्ताद्याद्वेषरूपपतिबन्धकसत्त्वेन पवृत्यभावः । यत्र तु तादशभिवन्धकस्याभाव-

( लकारविशेषार्थानेर्णयः )

कस्य नरकसाधनताज्ञानद्ञायामप्युत्कटेच्छया द्वेषाभावद्ञायां पवृत्तेव्यभिचारा-च । तस्मादिष्टसाधनत्वमेव पवर्तना ॥

उक्तं च मण्डनिभिशै:-

स्तत्र प्रवृत्तिभेवत्येव । यथा बह्व।यासय्वयव्ययादिसाध्ये यागःदौ बहुतरदुःखज-नकरवेऽपि तादृशदुः स्वर्भसुखापेक्षयाऽऽधिक्यामावेन देवामा वाद्देपरूपपानियन्ध-काभावात्मतृं तिनिर्वाधा । एवं च देषाभावेन ( पतिबन्धकाभावेन ) पवृत्युपपत्तो न यसवर्गिष्टाजनकरवज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुरवं स्वीकार्यम् । प्रिवन्यकामावेनान्यथा-सिद्धे:-गतार्थत्वाच पृथम्ब छवदानिष्टाजनकत्वज्ञानस्य प्रवृत्तिहेनुत्वं कल्पनी प्रमिति भाव:। किंच नियतान्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावा निधीयते तान्त्रिकेः। तत्रान्वयव्यमिचारामावेऽपि व्यतिरेकव्यमिचारदर्शनेन बलवद्िष्टाजनकत्वज्ञानस्य पवृत्तिहेतुर्वं दुरववारिशयाह आस्तिककामकेति । बलबद्विष्टनरकमानादिजन-कत्वज्ञानसत्त्रेऽपि आस्तिककामुकस्य रागान्धस्य परकीयसुन्द्रीगनने रागीतक-टचेन द्वेषाभावकल्पनया प्रवृत्तिदशैनेन व्यमिचारात्-व्यतिरेकव्यभिचारात्कारणा-भावे कार्धसत्त्रस्त्वाद्धलवद्गिष्टाजनकत्वज्ञानस्य न मवृत्तिहेनुत्वं संभवतीत्पर्थः । बलवद्निष्टाजनकत्वज्ञानसत्त्वे पवृत्तिसत्त्वाभित्यन्ययः, बलवद्निष्टाजनकत्वज्ञाना-भावे (बलवदानिष्टजनकत्वज्ञानसन्त्रे ) प्रवृत्त्रमाय इति व्यतिरकः। व्यतिरेक-व्यभिचारस्तु कारणामावे कार्यसच्चन्द्रपः। परकीयसुन्दरीगमने चन्द्रवद्गनिष्टाजन-कत्वज्ञानरूपकारणाभावे पवृत्तिरूपकार्यसत्त्वासामेचार इति योध्यम् । अत्राऽऽ-रितकेत्युक्त्या परकीयसुम्दरीगमने नरकसाधनताज्ञानसत्त्रायश्यकत्रां सूचितम् । उत्कटेच्छ वेत्यनेन तत्र दंवाभावस्य अनहत्वत्वं स्चितम्। एतेन यत्र बलवद्निष्ट-जनकत्वज्ञानं तत्र द्वेपधरीव्यं, यत्र तु द्वेपामावस्तत्र बलवद्गिष्टाजनऋत्वज्ञानसस्वा-द्युक्तिव पवृत्तिरिति न व्यतिरेकव्याभिचार इत्यपास्तम् । तत्र द्रेपामावस्य अभरूदप-त्वादिति भावः। एवं च वस्तुतो बलवदनिष्टजनकत्वजानसर्थेन बलवदानिष्टाज-नकरवज्ञानरूपकारणाभावेऽपि आस्तिकस्य परकीयसुर्दरीगमन प्रवृतिद्रशेनादृहढों व्यतिरेकव्यमिचार इत्याचायः । तथा च कृतिसाध्यत्वस्यानुमानेन गम्यत्वात्, बलवदनिष्टाजनकत्वस्य प्रवृत्त्यनुषयोगित्वाचेष्टसायनत्वभेव लिङ्गक्यार्थं इत्याह-तस्मादित्यादि । प्रवर्तनेति । छिङाद्यर्थ इत्यर्थः । इष्टमावनन्यमेव छिङाः दिशक्यमित्यत्र मण्डनभिश्रोक्तिं प्रमाणयति—उक्तं चेति । पुंगां नेष्टेत्यादि । ( लकाराविशंबार्थनिर्णय: )

" पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात्कियास्वन्यः पवर्तकः । पवृत्तिहेतुं धर्मे च पवदन्ति पवर्तनाम् " इति ॥

पपिश्चतं चैतद्वैयाकरणभूषणे । आदिना "हेतुहेतुमतार्छिङ् " [पा० सू० ३—३—१५६] "आशिषि छिङ्छे।टी " [पा० सू० ३—३—१७३] इतिसूत्रोक्ता हेतुहेतुमद्भावादयो गृह्यन्ते । "यो त्राह्मणायावगुरेतं शतेन यातये-त् गहित यथा।

हष्टाभ्यपायत्वं—इष्टसाधनत्वं, तस्मादन्यः—बलवदनिष्टाजनकत्वादिः, पुंसां यागादिकियासु प्रवर्नकां न -पवृत्तिजनकज्ञानविषयों न भवति, अपि तु इष्टसाधनत्वमेव
प्रवृत्तिजनकज्ञानविषय इत्यर्थः । चण्डदों हतो । यतः । प्रवृत्तिहेतुं धर्म-प्रवृत्ति जनकज्ञानविषयतायच्छेदकं धर्मे प्रवर्तनाश्च्दार्थं वद्नतित्यर्थः । अयं भाव.—
प्रोपसर्गविशिष्टवृत्त्वातोर्धिजनाद्युचि निष्यतः प्रवर्तनाश्च्दः प्रवृत्त्यनुकूल्यपारमाह । ताद्द्यव्यापारश्च यागादिगवेष्टसाधनत्वज्ञानमेव । यजेतत्याद्युक्तेश्वि यदा
द्यसौ यागादि मदिष्टसाधनमित्येवं जानाति तद्वायं यागादौ प्रवर्तते नान्यथीति
दृष्टत्वात् । तथा च यागादिकविर समवेतं यज्ज्ञानं ताद्दश्ज्ञानीयविषयता यागाभिन्ने मदिष्टसाधने, तह्दश्विषयतावच्छेदकं च, 'संभवति छ्युवर्मस्यावच्छेदकत्व गुरुवर्गस्यावच्छेदकत्वं न कल्प्यम् १ इति न्यायेन छ्युत्वादिष्टसाधनत्वमेविति
तदेव प्रवर्तनाशब्दार्थः, स एव च छिङादिशक्य इति । प्रपश्चितं चैतदिति ।
छौकिकवमाणावगतत्वात्कृतिसाध्यत्वज्ञानस्य, प्रवृत्त्यनुपयोगित्वाच बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुतानिराकर्गनेष्टसाधनताज्ञानस्यैव प्रवृत्तिहेतुत्वनिर्धारणं चेत्यर्थः । पप्रश्चस्तु संक्षेत्रतो निरुक्तरीत्या दर्शितपाय एवेति बोध्यम् ।

आदिनेति । कारिकायां पेरणादी चे त्यत्रत्यादिशब्देनेत्यर्थः । हेतुहे मतोरिति । हेतुभूतिक्रियावाचकात् फलभूतिक्रियावाचकाच्च धाता छिङ् स्याद्धविष्यतीति तत्सूत्रार्थः । हेतुहेतुमद्भावोति । हेतुहेतुमानाशिश्वेत्यर्थः । तत्राऽऽशिष्युदाहरणमुक्तम् । अथ हेतुहेतुमद्भावोदाहरणं वाक्ति—यो बाह्मणायेत्यादि ।
अवगरिणं—हननार्थं दण्डाद्ययमनम् । बाह्मणायेति कियया यमिनितितिवार्तिकात्यत्ये शेतं इतिवत्संपदानत्वाच्चतुर्थी, तथा च यो—पत्कर्तृकः, बाह्मणाय-ब्राह्सणोदेश्यकः, अवगुरेत्—इण्डाद्ययमनादिव्यापारः, ताद्दशब्यापारहेतुकाः, तं—ताद्दशपुरुषकिभिकाः, श्रतेन यात्येत्—शतसंवत्सरपर्यन्तं यमदूतकर्तृका यात्नाः, इति

( लकाराविशोषार्थनिर्णयः )

कुङर्थमाह-भूतमात्र इति । भूतसामान्य इत्यर्थः । भूत इत्यधिकृत्य " छुड़ " [ पा० सू० ३-२-११० ] इति सूत्रात् । अत्र वर्तमानध्वंसप-तियोगित्वं भूतत्वम् । तच्च कियायां निर्वाध मिति विद्यमाने अपि घटे घटो अभूदिति पयोगः। विद्यमानध्वंसपितयोगी घटाभिनाश्रयक उलन्याद्यनुकूछो व्यापार इति बोधः। अयमत्र संग्रहः—कालो दिविधः । अद्यननोऽनद्यतनश्च । आद्य-स्त्रिविधः-भूतभ विष्यद्वर्तमानभेदात् । अन्त्यो दिविधः-भूतो भविष्यंश्य । तत्र वर्तमा-शाब्दबोधः । अत्र कारकविशिष्टिकयायाः –यत्कर्तृकवासणोद्देश्यकदण्डाद्याद्यमन-कियायाः, यातयेदिति यातनारूपिकपायां हेतुहेनुमञ्जावसंवन्येनान्वयः, न तु हे-तुहेतुमदर्थकत्वं लिङः । हेतुहेतुमङ्कतिकयावाचकाद्धातोर्लिङिति सूचार्थाय पूर्व-मुक्त रदात्। तादश संबन्धेनान्वय बोधे तात्पर्यमाहक त्वेन सूत्र सार्थक्ये सति पुन-स्तत्र लिङः शक्ति कल्पनस्य गौरवपराहतत्वात् । लुङर्थमाह-भूतमात्र इति । मात्रशब्दि । भूतत्वरूपसा-मान्यधर्मावाच्छिने, न तु विशेषधर्मावाच्छिन इत्यर्थः । तत्र पमाणमाह-मूते लुङिति स्वादिति । भूतत्वक्त्यसामान्यवर्गवाच्छकं 'भूते १ इति पदमाधि-षिक्रत्य धांतोलुंङ्विधानादित्यर्थः । तत्र भृते इति धात्वर्थिकियायां विदेषणम् । भूतकालिकाकियावाचकाद्धातोर्नुङि।ति तदर्थः । अञ्जेति । 'भूते १ इत्यधिका-रसूत्र इत्यर्धः । भूतत्वमाह-वर्तमानेति । वर्तमाने, वर्तमानो वा ध्वंस इति द्विविधसमाससंभवेऽपि अर्थेक्यसंभवाद्वर्तमानकालिको यो ध्रंस -अतीतिकिया-ष्वंसः, तादशष्वंसपितयोगिनी या अतीतिकिया तस्यां पतियोगित्वसत्त्वाद्वर्नमान-ष्वंसपतियोगिकियाश्रयकालत्वं भूतत्वभित्यर्थः फलतीत्याद्ययेनाऽऽह—तच कि-यायां निर्वाधिमिति । वर्तेमानध्वंसमितयोगित्वं च कियायामनीतिकियायामक्ष-विभित्यर्थः । तेन संपति घटस्य विद्यमानत्वेऽपि घटनिष्ठोत्पत्त्यनुकृत्रव्यापारस्य परिसमाप्तत्वादेकघटाभिनाश्रयको भूतकालिक उत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इत्यर्थवी-धकः, 'घटोऽभूत् ' इति पयाग उत्पद्यते । वर्तमानध्वंसपितयागीत्यनेन भूत-कालिकत्वं मद्शितम् । अयमञ्रोति । अयं-बुद्धिस्थत्वेन संनिहिनो वक्ष्य-माणः। संग्रह इत्यस्य दृष्टव्य इत्यनेन सवन्यः। आद्य इति । अद्यभवे।ऽ-द्यतन इत्यर्थः। भेदादिति । तथाचाऽऽद्ये पचति, पक्ष्यति, अपाक्षीदिति त्रि-विधोऽपि मयोगो दश्यते । अन्तय इति । अद्यतनभिन्नोऽनद्यतन इत्यर्थः।

( लकारविशेषार्थनिर्णय: )

नत्वे लट् । भूतत्वमाणे लुङ् । भविष्यन्माचे लूट् । हेतुहेतुमद्भावाद्यधिकार्थविवंका-यामनयोर्छङ् । अनद्यतने भूते तत्त्वेन विवक्षिते लङ् । तत्रेव परोक्षत्वविवक्षायां लिट् । ताहको भविष्यति लुट् , इति द्रष्टव्यः ।

ल्ङर्थमाह - सत्यामिति । कियाया अतिपत्तिरीनव्यत्तिस्तस्यां गम्यमा-नायाम् ! भ्ते भाविनि हैतुहेतुमद्भावे सति छाङित्पर्थः । " छिङ्निमित्ते छङ् कियातिपत्तौ " [पा० सू० ३ – ३ – १३९ ] इति सूत्रात्। छिङो निमित्तं हेतुहेनुमद्भावादि । यथा सुवृष्टिखेद अविष्यत्सु भिक्षमभविष्यत् । विह्निश्चेत्माज्वासि -भृतो भविष्यंश्चेति । भूतत्वरूपणामान्यवर्णविच्छिना भूतः, भविष्यच्वरूपसा-मान्यधर्मा गच्छिनो भविष्यनित्यर्थः। भृतत्वभात्र इति । मात्र शब्दोऽवधारः णार्थकः । भूतत्वरूपसामान्यधर्मेणैव विवक्षाः । छुङ् , इत्वर्थः । अनद्यतन-त्वाविञ्जनभूतत्वरूपविशेषधर्मेण विवक्षायां तु छङ् । तत्रैव परोक्षरविवक्षायां लिट् । भविष्यत्तामात्र इति । अत्रापि मात्राशब्दोऽवयारणार्थकः । भविष्य-त्त्वरूपसामान्यधर्भेणीव विवक्षायां ॡट् । अनद्यननत्वाविच्छन्नभविष्यत्त्वरूप-विशेषधर्मेण विवक्षायां तु लुट्। हेतुहेतुमद्भावादीति । आदिशब्देन इच्छा-र्थेषु लिङ्ले।टी, शकि लिङ्चेत्यादिलिङ्निभित्तानां संयहः । अनयोरिति । भूतत्वभाविष्यत्त्वरूपसामान्यचर्मेण विवाक्षितयोर्भूतभविष्यत्कालयोरित्यर्थः । सृष्टि-ति । टिङ्निभित्ते, भूने च, इसि सूत्राम्यां भूते भविष्यति च सामान्यधर्मेण विवक्षिते सङ्विधानात् । सङ्धेभाह-सत्यामितीति । कियाया अनिष्यत्ती गम्यमानायां भूते भाविष्यति च काछे हे हेतुभद्भावादिछिङ् निभिन्ते सति ॡङ् भ-वतीत्यर्थः । अत्रार्थे पमाणमाह-इति सूत्रादिति । हेतुहेतुमद्भावादिलिङ्निमि-त्तत्वाकान्तिकियावाचकाद्धातोभूतत्व-भविष्यत्त्वस्यसायान्यधर्मेण विवासिते भूते भ-विष्यति च काले ॡङ् स्यादिति तत्सूत्र। यादित्यर्थः । तत्र भाविष्यत्यर्थे उदाहरणं -मुवृष्टिश्वेदित्यादि । अत्र सुवृष्टिभवनं सुभिक्षभवनस्य हेतुः । सुभिक्षभवनं च हेतुमन-फलमित्यर्थः। अवासकत्माक्सुवृष्टिभवने सति सुभिक्षभवनं दृष्ट्वा भाविनोऽपि सुवृष्टिभवनस्य सुभिक्षभवनं पति हेतुत्वमनुपानादवगच्छति । एवं कि-यातिपत्तिमपि पतिबन्धकसद्भावात्साधनवैकल्याद्वाऽवगच्छति । पतिबन्धकसद्भावो यथा—समीपस्ययोर्बुधशाक्रयोर्मध्ये सूर्यश्रेतस्यात्स वृष्टिमतिबन्धकः । तदुक्तं-बुध-शुकी समीपस्थी कुर्वतः सजलां महीम् । तयोरन्तगँतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत् ॥

( लकारविशेषार्थनिणयः )

प्यदोदनमपक्ष्यदिग्यादी । अत्र वह्नचभिनाश्रयक्रमज्वलनानुकूलव्यापाराभावपयुक्त ओद्नाभिनाश्रयकविक्किरयनुकुलव्यापारामाय उति शाब्दबंधि इतिरीत्या दष्टव्य-म्। अयं चार्थनिर्देश उषलक्षणम् । अर्थान्तरेशपि बहुशे विधानदशैनात्। एवमादिमतिबन्धकम् । साधनं — सजलं मनेकालभं दक्षमं सजलं चन्द्रशुकादि-शुभग्रहाणां जललंग पूर्णदृष्टचादिकं स्ति रूपयोगथन्द नूर्ययोगः, गजमहिष्यादि-जलियवाहनयोगश्चेत्यादि । तस्य वैकल्यमभावः । एवं मतिबन्धकात्साधना-भावाद्वा सुवृष्टिकियाया अनिष्पत्ताववगतायां तद्निपत्त्यैव च सुभिक्षमवनिक्रियाया अतिपत्तिर्गम्यते । प्रकरणारिकययोरानिपार्चारीने दिवचनान्तस्य समासः । एवं हेतुहेतुभद्भावं कियातिपातें च पमाणान्त धद्वगत्य वक्ता वाक्यं पयुङ्के—' सुवृ-ष्टिश्चेदमविष्यत्सुमिक्षयमविष्यत् ? इति । तत्र हेनुहेतुपतोः सुवृष्टिभवनसु-भिक्षभवनयोभीवष्यत्कालविषययोरितपत्तिरितो वाक्याद्गम्यते । तथा च स-वृष्ट्यभिनाश्रयकभविष्यत्कालाधिकरणकातिपनभवनहेतुकं सुभिक्षाभिनाश्रयकं भविष्यत्कान्तिकमतिषर्वं भवनामिति बोधः । रङ्समभिन्याहारे धातोर्वृङ्गो वाऽमा-वोऽप्यर्थः, अभावे धारवर्धव्यापारस्यान्वयः, अभावयोश्च प्रयोज्यपयोजकभावसं-बन्धेनान्वय इत्यभिषायेणोदाहरणान्तरमाह—चह्निश्चेत्प्राज्वालिप्यदित्यादि । अत्र पक्षे शाब्दवीर्धं मकटयति—वह्नयमिन्नेत्यादि । वह्नचीमेनाश्रयकी यः प-ज्वलनानुकूलव्यापारः, ताहराव्यापारामावपयोज्यः—ओदनामिनाश्रयको यो वि-क्तिच्यनुकूलव्यापारस्ताहशव्यापाराभाव इत्यर्थः। अत्राभावयोः पयोज्यपयोज-कभाव संबन्धोत्कीर्तनमभावपतियोगिनोर्वह्मिण्वलनौदनपाकयोहित्हेतुमद्भावपदर्श-नार्थम् । यस्याभायो यद्भावाधीनः स तज्जन्य इति नियमात् । यस्य-ओद्न-पाकस्य अभावः, यद्भावाधीनः-वह्निमञ्बलनामावाधीनः, अतः सः-ओद्नपा-कः, तज्जन्यः—वह्निज्वसन्जन्य इति नियमार्थः । तनश्रीद्नपाकाभावस्य वह्नि-मज्बलनाभावाधीनःवेऽवगते तत्प्रतियोगिनोर्वन्दिमज्बलनीद्रनपाकयोर्हत्हेतुमञ्जावाव-बोध: सुगमो भवतीत्याशयः । एवं भूते अध्युदाहरणं -यदि चैत्रो नामविष्यत्तदो -दनपाको नामविष्यदित्याद्यसम् । काछिदासेन तु रघ्वंशे बहुसभीचीनं भूतसङ्ग-दाहरणं पद्शितम् । यथा-परसारेण स्पृहणीयशोमं न चेदिदं दंद्वमयोजिष्टिय-त्। अस्मिन्द्ये रूपविधानयस्नः पत्युः पजानां विफलोऽप्रविष्यन् । इति । अ-र्थिनिर्देश इति । वर्तमाने छिडित्यादिना भद्शितो वर्तमानत्वाद्यर्थ इत्यर्थः । ( सुबर्धनिर्णयः )

पिसदित्वादेष्वेवार्थेषु शक्तिरन्यत्र स्थणेति मतान्तररीत्या वोक्तम् । एतेषां क्रमिन-यामकश्चानुबन्धकम एव । अत एव पश्चमो स्कार इत्यनेन मीमांसकैर्लंड् व्यव-हियत इति दिक् ॥ २ ॥ ( २३ )

> इति श्रीकौण्डमद्दावरिचिते वैयाकरणमूषणसारे लकाराविशेषार्थ-निरूपणं समाप्तम् ।

> > ( अथ सुवर्थनिर्णयः ) ।

उपलक्षणामिति । लडायर्थेंकरेशमर्शनित्यर्थः । अर्थान्तरेऽपीति । लट् स्मे, स्मे लोट् , इत्यादिना मूनेऽपि पाप्तकालेऽपि च लट्लोटार्देशनादित्यर्थः । पिसद्वत्वाद्वर्षमानत्वाद्यये लडारेः शिकः, अन्यत्रार्थे तु लडारेर्लक्षणेति तु दर्श-नान्तरिया रीतिः । वैयाकरणमते तु सर्वस्मिन्नकेऽर्थे लडारेः शिकरेव, न लक्ष-णेति बोध्यम् । पसङ्कर्तमंगत्या लडार्दिकमानियामकं वर्गति—एतेषामिति । दश-लकाराणामित्यर्थः । अनुबन्धकम एवेति । अकारेकाराद्यनुबन्धकम एवे-त्यर्थः। लङादीनां तु ङकारःनुबन्धसहस्र्वाकारेकाराद्यनुबन्धकमे एवे वर्षमाने लडित्यादिना पाणिनिनाऽऽदे । त्रिक्तकाराणां निर्देशिते भीमांसकैर्लेटः पञ्चमो लकार इति व्यवहारः स्वतः संगच्छते । एवं च पाणिनिनोक्तो लकार-कमो मीमांसकानामिष संगत इति भावः । दिगिति । तदर्थस्तु यत्र पत्ययस्य पस्त्रतेवीऽश्रवणं तत्र श्रूयमाणस्यवाश्रुतार्थवोधकत्वं कल्प्यम् । अत एव यः शि-ष्ठतेवीऽश्रवणं तत्र श्रूयमाणस्यवाश्रुतार्थवोधकत्वं कल्प्यम् । उत्र एव यः शि-ष्ठतेवीऽश्रवणं तत्र श्रूयमालस्यवाश्रिवायाति प्रवादः संगतो भवतीति भावः ॥ २३ ॥ इति वैयाकरणभूषणसार्व्याख्यायां श्रांकर्यां लकारविशेषार्थ-

निरूपणम् ।

रङ्ग्नमदृतन्जेन शंकरेण विनिर्मिते । व्याख्याने भौषणे पूर्णो सकारार्थविनिर्णयः ॥ २ ॥

अथ सुबर्थनिणयः।

( अय सुवर्थनिर्णयः )

सुबर्थमाह-

आश्रयोऽवधिरुद्देशः संबन्धः शक्तिरेव वा ॥

यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति साष्यतः॥१॥ (२४)

दितीयातृतीयासप्तमीनापाश्रयोऽधेः। तथा हि—" कर्माणे दिनीया " [पा० सू० २-३-२] तच्य कर्नुरीप्तितननं [पा० सू० १-४-४९] किया-जन्यफछाश्रय इत्यर्थः। कियाजन्यफछच्येन कर्मण एव कर्नुरीप्तिततमस्यान्। "तथा युक्तं चानीप्तितनम् " [पा० सू० १-४-५०] इत्यादिसंग्रहाच्च-

सुबर्थ इति । मानिपादिक भक्तानिकानां स्वादीनामर्थानित्वर्थः । आह-मितपादयति-आश्रयोऽवधिरिति । आश्रयोऽर्थ इति । नन् कर्भाणे द्वि-तीया, कर्तृकरणयोस्तृ शिया, इत्याद्य नु गासनदर्शनाद् द्विनीयादीनां कर्यकरणाद्य र्थ-र्कत्वं सम्यते, नाऽऽश्रयार्थकत्वं, अ.श्रये द्वितीया, आश्रये तृतीया, इत्यादिविध्यः भावादित्याशङ्कर्याऽऽह-तथा हीत्यःदिना । तच्चेति । चकारस्त्वर्थे । तन्-कर्गणि द्वितीयेत्यतद्वटककर्भ त्वित्यर्थः । कर्तुरीिष्मतनमिति । आमोतेः सैवन्धार्थकात्सवन्तात्काणि वर्गनानकाले मनियुद्धीति कः । नद्यागाच्य कर्नुरिनि ' कॅस्य च वर्तमाने ' इति करीर पडी । तथा च कर्वा आप्तुं-तैबन्द्धिष्य-माणं कर्मेत्यर्थः । कर्ना च सनःभिज्यः हतवः तृगानव्यापाराश्रयः । स च कर्ना केनाऽऽप्तु।भिच्छतीति जिज्ञासारां उपरिथतत्यात्कतुपदार्थविवेषणीभूतव्यापारज-च्यफलेनेत्यर्थाह्मभ्यते । उत्तरिधनं परि यज्यानुत्रस्थित इल्पने प्रामागामावादिति भावः । तथा च ईत्मितनमं-नाइकव्यानारमयोज्यकलाश्रय इति पर्यवसानादाह-कियाजन्यफलाश्रय डाि। ननु ईन्तितेत्यवत्यसना इच्छाया बोधनादी-िसततमपद्रेन ताददाकलयरं नाद्देश्वर्षेत सामात्कसाश्रयमात्री किर्धगतेत्याह— कियाजन्यफलवस्वनानि कर्मण एवंति । तादशकलाअयस्यवस्यर्थः । ई-िसततमत्वादिति । अति गिथिनेच्छाविषयत्यादित्यर्थः । तथा च नाहशक-छवत्त्वेन उद्देश्यत्वं कर्भक्षंज्ञायामेवीनयोगं, न नुवाच्यकोटौ तस्पान्तमीय इत्या-शयः । इच्छाविषयत्यां अस्य वाच्यकोटावनन्तर्भावे युक्तिमाह—तथा युक्त चेति । तथा युक्तं चानी दिसन भिरयनेन देवोदासीनयोः कर्भसंज्ञा विहिनाः तथा गतिबुद्धीत्यनेनाणि कर्रुणीं कर्षसंज्ञा, अधिशीडिस्यनेन च आयारस्य कर्ष-संज्ञा विहिता । यदि नु व्यापारजन्यकलाश्रयत्वेनेच्छाविषयत्वं कर्मत्वामित्येविम-

( सुबर्थानिर्णय. )

वमेव युक्तम् । ईिंप्सितानीिंपसतत्वयोः शाब्दबोधे मानायानेन संज्ञायामेवे तदुपयोगो न तु वाच्यकोटौ तत्मवेशः । तथा च किरायाः फलस्य च धातुनैव लामादन-

च्छाविषयत्वमन्तर्भाव्य कर्पछक्षणं स्वीक्रियते चेत् द्वेष्यादिकर्पणि क्रियाजन्यक-लाश्रयत्वसत्त्वेऽपीच्छ।विषयत्वाभावेन कर्षलक्षणाभवृत्त्वाऽव्या तिः स्यात् । कर्म-व्यवहारस्य द्वेष्यादाविष सत्त्वेन तत्रापि कर्नेलक्षणपवृत्तिसिद्धचर्थे कियाजन्यफ-लाश्रयः कर्भेत्येव द्वेष्यादिसाधारणं कर्पलक्षगमुचितम् । तेन च द्वेष्यादीनामपि कर्पलक्षणे संग्रहो भवति । एवं चेच्छाविषयतास्त्रोद्देश्यत्वसा न द्वितीयावाच्य-कोटी पवेगः किं तु संज्ञापवृत्तावेवीषयोग इत्याह—एव वेव युक्ति । उद्देश्यत्वाघटितमेव लक्षणं युक्तित्यर्थः। ननु द्वितीयायाः क्रियाजन्यफलाश्र-यमात्रार्थवा वकत्वे तण्डुलं पचतीत्यारा वीपितनतनत्वादिना बोबो न स्यादित्यत आह-ईिमतानीिमतत्यादि । इंन्सिनत्वानीिमतत्वयोरिच्छावि । यत्यानि-च्छाविषयत्वयोरित्यर्थः । मानाभावेनेति । इच्छाविषयत्वादिना बोवाननु-भवस्य सर्वजनीनत्वादित्यर्थः । यथाऽधि ग्रेते वैकुण्ठं हरिरित्यत्र वैकुण्ठावारक-हरिकर्तृकशयनिति बोधाद्वेकुण्ठस्याऽऽवारत्वनात्रमेव बोधः सर्वानुभवसिद्धः, नाधिशीङादितमाभिव्याहतरवेनेति अविशीङादिसमाभिव्याहारस्याऽऽवारस्य कर्भ-संज्ञाकरण एवीषयोगी न तु वाच्यकोटी पवेशस्तद्वद्गीिसतत्वादेः कर्पसंज्ञाकरण एवोषयोगो नतु द्वितीयावाच्यकोटी पवेशः, कस्यापि तथाऽनुभवाभावेनेपिततत्वा-दिना बोवस्य सर्देरनङ्गीकृतत्वादिति भावः । अन्वेवंशत्वा माऽस्तु इच्छ।विषय-त्वादे। द्वितीयावाच्यकोटी पवेशः, अस्तु च कर्मसंज्ञापवृत्ती तदुश्योगः। तथाऽपि निरुक्तसूत्रार्थानुसारात् कियाजन्यकछविचिष्टस्यैवाऽऽश्रयस्य द्वितीयाचैतं सम्यते, न केवलाश्रयस्येत्याशङ्क्याऽऽह—तथा चेति । क्रियाजन्यकलाश्रयस्य द्विती-यार्थत्वे सतीत्वर्थः । किया व्यापारः, फलं विक्कित्त्यादि, आश्रयः-तण्डुलादिरा-धारः, इति त्रयाणामर्थानां मध्ये व्यापारः फलं चेत्येतावयी धातुनेवोक्ता, फल-व्यापारयोगीत्रित्युक्तत्वात् । तथा च तथोरर्थयोरन्यसम्बत्वे सति पुनस्तत्र श-क्तिकल्पने गौरवापत्तेर्न तौ शब्दायौं- शब्दशक्यी मवितुपर्हतः । दितीयावाच्यी न भवत इति यावत्। आश्रयोऽर्थस्तु न केनाप्युक्त इति स एव शब्दार्थः-शब्द्शक्यः, दितीयावाच्य इति याविदित्यर्थः । अनन्यलभ्यो ।हि शब्दार्थं इति

( सुबर्धनिर्णय: )

न्यायादिति भावः। यद्यपि आश्रयोऽपि तण्डुलादिपैदेर्रुभ्यते तथाप्याश्रयत्वेन न लम्यत इति स एव शक्यः। एवं च केवलाश्रय एव द्वितीयार्थः, न तु किया-जन्यफलविशिष्ट इति बोध्यम् । आश्रयशब्देन चाऽऽश्रयत्वशक्तिमानुच्यते । ननु यदीप्सितत्वानीपिसतत्वयोः शाब्दबोधे भानाभावस्तथाऽननुभवात् , तर्हि 'कि-याजन्यफलाश्रयः कर्म १ इत्येव सूत्रमस्तु, तावतैव तण्डुलं पचिति, भागं गच्छं-स्तृणं स्पृशति, विषं भुङ्के, इत्यादिसर्वेस्थाणां संग्रहो भवतीति कर्तुरीिस्तततमं कर्म, तथायुक्तं चानी िसतम्, इति किमी िसततमानी िसतयोः प्रथम्बहणेनेति चेन । ' कियाजन्यफलाश्रयः कर्म ' इत्युक्तौ हि वारणार्थानामिति सूत्रमस्य ( कियाजन्यफलाश्रयः कर्नत्यस्य ) अनवादः स्यात् । विशेषविहितत्वात् । तथा चाझेर्भाणवकं वारयतीत्यत्र माणवकस्य कर्षसंज्ञा न स्वात्। वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे सतीपिततार्थस्यापादानसंज्ञा विशीयते । वारगार्थानामित्यस्य चापादानसं -शाविधावुपयोगः, न तु वारणार्थत्वस्य शाव्दबोधे मानम् । वारणार्थत्वेन बो-धाननुभवात् । ईिंदितत्वं च पत्यासत्त्वा वारणार्थकधातूपस्थाप्यव्यापारजन्यफ-लाश्रयत्वम् । वचान्नी माणवके चाक्षतम् । वारयतेश्व संयोगाद्यनुकूलव्यापारा-भावानुकूलो व्यागरोऽर्थः । एवं सति अभ्रेगीणवकस्य च यतिकविद्धातृगस्याप्य -व्यापारजन्यफलाश्रयः कर्मसंज्ञको भवतीत्यर्थकेन ' किपाजन्यफलाश्रयः इति सामान्यस्त्रेण कर्पसंज्ञा पाप्ता, अथ च वारणार्थकथातूपस्थाप्यव्यापारजन्य-फलाश्रयोऽधीऽपादानसंज्ञो भवतीत्यर्थकेन वारमार्थानापिति विशेषसूत्रोणापादान-संज्ञा च पाप्ता, तयोर्पष्ये तण्डुलं पचनीत्यादी कर्षस्त्रायाः सावकाशत्वात् सा-मान्यसूत्रेण पाप्तां कर्पतंत्रां बाबित्वा वारणार्थानाभिति विदेशविहितत्वाद्शिभाण-वकयोरपादानसंज्ञा स्पात् । तनश्च माणवकामिति द्वितीया न स्पातस्पाच्चामाविव माणवकेऽपि पश्चंभी । तां वारियतुं 'कर्तुंगिष्सिततमं कर्भे १ इति वक्तव्यमेव । ईिन्तिततमत्वं च-मक्तभातूनस्थाप्यमभानीभूतव्यापारजन्यतद्वार्थत्वफलाश्रयत्वम् । तत्र पक्रते वारणार्थकचात् रस्थाप्य यचानी भूतो द्वितीयव्यापारः, नाह गव्यापार न-न्यतद्धात्वर्थफरुं व्यापाराभावः, तदाश्रयो मागवक इति माणवकस्य पाप्तामपादा-नसंज्ञां बाधित्वा परत्वादीिसततमत्वेन कर्षसंज्ञा भवति । अधेस्तु पक्षतवातूर-स्थाप्यव्यापारजन्यकलाश्रयस्वेनेप्सितत्वेऽपि प्रधानीभूतव्यापारजन्यकलाश्रयत्वा-भावेने िसतत पत्वाभावान्त कर्पसँज्ञा कि त्वपादान सँज्ञेव । एवं चे िसतमाने ऽपादा-

( सुबर्थनिर्णयः )

न्यसम्य आश्रय एवार्थः । तत्त्वं चाखण्डराकिरूपमवच्छेदकम् । ओदनं पच-

नसंज्ञा, ईिन्सिततमत्वे तु कर्मसंज्ञेति सिध्यति । ईिन्सिततमत्वस्य कर्पसंज्ञापयोज -कत्वादेव चानीिष्सते कर्मसंज्ञा न पामोतीित तदर्थे 'तथायुक्तं चानीिष्सतम् ' इति पृथ्यवक्तव्यमेवेति भावः।

नन्वाश्रयस्य राक्यत्वस्वीकारे आश्रयत्वं राक्यतावच्छेरकमभ्युपेतव्यम् , आ-श्रयत्वं चाऽऽधारत्वम् । तच फलव्यापारादिनिक्रपकसंबन्धिमेदेन भिचत्वादनन्तं, तदानन्त्याच्च शक्त्यानन्त्यिमित्याशङ्क्याऽऽह—तत्त्वं चेति । आश्रवत्वं चेत्य-र्थः। अखण्डेति । शक्तिर्धर्भः, तब्रुगमित्यर्थः । स च धर्मेऽखण्डः, अखण्डत्वं च निरूपकमेदेऽपि तद्भेदपयुक्तमेदराहितत्वम् । मेदराहित्याच्चैकः, नित्यः । अर्थानिरवाच्छिन्नजातिविशेषरूष इति यावत्। यथा गोजव्होष-स्थितगोव्यक्तीनामानन्त्येऽपि व्यक्तिभेद्रम्यक्तभेद्रहितत्वात्तद्वा गोत्वादिजातिर्गी-त्वत्वादिधर्मान्तरनिरविक्विकैकैव तद्दाश्रयत्वमपि निरूपकभेद्ययुक्तभेद्र्यत्यत्वादेकं सद्।श्रयत्वत्वादिधर्मान्तरनिरविक्विनामिति भावः । आश्रयत्वस्वादीतरधर्माघटित-धर्यस्वरूपमाश्रयत्वामिति यावत् । तथा च राक्गतावच्छेदकस्याऽऽश्रयत्वस्यैक-त्वात्तद्नुगतीकृतेषु आश्रयेषु द्वितीयादेः शक्तिरिति न शक्त्यानन्त्यामित्याशयः। यद्याश्रयत्वमप्याभयत्वत्वादिधर्मान्तरावाच्छनं सखण्डमिति यावत्, स्यात्तर्शनव-स्थामसङ्गो निरवच्छिच (निर्त्विकल्पक) ज्ञानाभावश्वाऽऽपद्येतेत्यर्थः । गोत्वविज्ञिष्टाया गोव्यक्तेर्वाच्यत्विमिति पक्षे गामानयेत्यादिवाक्ये श्रुताद्गोशन्दा-द्गीत्वविशिष्टाया गोव्यक्तेरुपस्थितौ तादृशगेव्यक्तेरानयनादिकियास्वन्वयो भव-तीति युज्यते । तथापि विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्तादशगोत्ववि।श-ष्टगोव्यक्तेरुपस्थितेः पूर्वं विशेषणीभूतस्य गोत्वस्य ज्ञानं जातमिति वक्तव्यमेव । विशिष्टराकौ विशेषणराँकरथीसद्धत्वेन गोत्वेऽपि शाकिसत्वान् । तत्र गोत्वविशि-ष्टव्यकी या शकिः सा गोत्वाविञ्जनैवेति निर्विवादम् । गोत्वे तु सा शकिः साविच्छिचा निरविच्छिचा वा ? साविच्छचरवे गोत्वत्वभवच्छेदकं वाच्यम्। श-क्यतावच्छेदकस्य शक्यान्तर्भतत्विषमाद्गोत्वत्वस्यापि सावच्छिनत्वेऽवच्छेदका-न्तरियनवस्था प्रस्टियेत, तद्वारणार्थि गोरने शक्तिरविच्छ नैवेत्यङ्गीकार्थम् । तथा च गोव्यक्तिज्ञानातपूर्वे यद्गोत्वस्य ज्ञानं जायते तन्तिष्पकारत्वानिरवाच्छनं निर्विकल्पकं भवतीति निरवाच्छन्।ज्ञानं संगच्छते । गोत्वस्यापि सविशेषणत्वे

( सुवर्थानिर्णय: )

तीत्यत्र विक्कित्त्याश्रदत्वत्तर्भता । वटं करोशित्यत्रोत्पत्त्राश्रयत्वात् । उत्पत्तेर्धा-त्वर्थत्वात् । जानातीत्थत्राऽऽवरणमः क्राज्ञाधात्वर्थफलाश्रयत्वात् । अतीतानाः गतादिपरोक्षस्थलेऽभि ज्ञानजन्यस्य तस्याऽऽवश्यकत्वात् । अन्यथा यथापूर्वे न

निर्विकस्पकज्ञानस्य विलय एव स्यान् । एवं च गोत्वपखण्डं नामावच्छेदक्धमाँ-घटितं यथा, तहदाश्रयत्वरप्यसण्डं, अवच्छेक्धमीवटितामिति भावः। जलं जल-मित्यनुगतवुद्धचा जलपदशवरहावच्छेद्दतया च जलत्ववदाश्रयत्वसिदिर्ज्ञेया। उदाहरणेषु कर्भत्वलक्षणस्य समन्वयं दर्शपति-ओदनं पचतीत्यत्रेति । विक्कि-च्याश्रयत्मादित्यनेन कर्तृनिटमञ्चत्वानूपात्तव्यापारमयोज्यत्वे सति तादशब्यापार-व्यधिकरणतद्वात्वर्धफलाश्रयत्वं कर्मत्विमत्युक्तम् । नैयाथिकैः छञ्जा यत्नमात्रार्थ-करवमङ्गी छतं तद्युक भिति सूचयका ह-घटं करोतीति । उत्पने धारवर्थत्वा-दिति । किं र्त्पादनभेवात इत्यत्र यत्नार्थनत्विनरसनपूर्वकं छञ उत्पत्त्यर्थक-त्वस्य साधितत्वापिति भावः । वटं जानातीच्छतीत्यादिसविषयार्थकधातुषु ज्ञाने-च्छाद्यतिरिकस्य तदनुकूलब्यापारस्य सूक्ष्मदृष्ट्याऽप्यप्रतिविद्यादेः कियाजन्यक-लाश्रयत्वाभावात्कर्मत्वानुः पानिरित्याशङ्कप परिहर्तुमाह-जानातीत्यत्रोति । आ-वरणभङ्गोति । आवरण इन्निकूल व्यापारी जानात्यर्थः । घटं जानातीत्यत्र कियाजन्यादरणभङ्ग रूपफलाश्रयतगद्गवराय कर्भत्वभिरःथैः । आवरणभङ्गानुकू-लब्यापारश्च वटाद्याकारा बुद्धिवृत्तिरेव । तदुकं-वुद्धितत्थिनिदाभासी दावेती व्याप्नुतो घटम् । तत्राज्ञानं निया नश्तेदातासेन घटः रफुरेन् ॥ इति । धीवू-त्त्याऽज्ञानगां आवरणमङ्गः इति ०दर्थः । ननु विद्यमाने चटे धीवृत्तिजन्यावर-णभङ्गाश्रयत्वरंभवेऽपि विविधेऽनुस्वके वा घट तदाश्रयत्वासंभवात्कर्थं तस्य कर्भ-त्वमत आह—अतीतानागतेति । परोक्षस्थलेऽ शिति । पत्यक्षस्थल इव परो-क्षस्थलेऽपरिपर्थः । ज्ञानजन्यस्य—दीवृत्तिजन्यस्य, तस्य—आवरणभङ्गस्य, आव-श्यकत्वात्-अवश्याङ्गनैवर्नव्यत्वादियर्वः । १रोअवदे तदा आवरणमङ्गाश्रय-त्वाङ्गीकारे युक्ति दर्शवि अन्ययेति । विनष्टादिवरं आवरणभङ्गानङ्गी-करि। यथा पूर्वमिति । पूर्वं घटःव विद्यवानस्वानदानितंनधीवृत्तरावरणम-क्षणनकत्वे अपि इदानीं चटरवारिधाना त्यादिदानीं तत्वीवृत्ते रावर्ग मङ्गानकत्य! -संभवात् ' घटं यथारूर्वे जानागि ' इति पयागो न स्यादित्यर्थः । अत्र यथा-पूर्वभिति पदार्थानतिक्रमेऽअव्यतीमावः। जानातिकियावि रोपणमेतत्। पूर्व पूर्व-

( सुबर्थनिर्णयः )

जानामीत्याविकः । अवीदादेराश्रयता च विषयतया ज्ञानाश्रयताया नैयायिका-नामिव सत्कार्यवादसिद्धान्ताद्वेषपद्यत इति ।

ज्ञानमनातिकम्येति यथापूर्वम् । पूर्वज्ञानस्यानतिकागे यस्मिस्तथाभूतं ज्ञानं न स्या-दित्यर्थः । अयं भावः-घटस्य विद्यमानताद्शायां तात्काछिकधीवृत्त्या विद्यमा-नघटगर्ने यदावरणगाच्छादनमज्ञानरूपं तद्भङ्गस्य ( आवरणनाशस्य ) कृतत्वाद्य-था सुरुपक्तं घटज्ञानं जायते तद्द्वटस्याविद्यमानताद्शायां तात्कालिकधीवृत्त्याऽ-विद्यानवटगरावर्णभङ्गस्याक्तरेतवादावरणस्य सत्त्वातसुव्यक्तं घटज्ञानं न जायत इति पूर्वज्ञानस्यातिक्रयसत्त्वाद्यथापूर्व जानामीति प्रयोगो न भवेत् । परं तु वि-द्यमानघटस्य यथा सुव्यकं ज्ञानं जायते तथाऽविद्यमानघटस्यापि सुव्यकं ज्ञानं जायत इत्यनुभवतिष्दम् । तादशानुभवोषपत्तयेऽविद्यमानघटेऽपि आवरणभङ्गोऽ-स्तीत्यवश्यमङ्गीकार्थत् । सुव्यक्तज्ञानं पति आवरणमङ्गश्य कारणत्वादित्यर्थः । अन्यथा दिद्यमानघट इवाविद्यमानघटे सुव्यक्तं ज्ञानं न स्यादिति भावः । ननु विनष्टे भाविनि वा घटे आवरणमङ्गाश्रयता कथं घटेत, आश्रयस्याविद्यमान-त्वात्, विद्यमान एव हि सा वक्तुं युज्यत इत्यत आह—-अतीतादेराश्रयता चेति। नैयायिकानामिवेति। नैयायिकैहिं अनुभवागुसारेण यथाऽजीता-दिघटादेर्विषयतया ज्ञानाश्रयताऽङ्गिकता तथाऽस्माभिरिष अतीतादिघटे विषय-तयाऽऽवरणभङ्गाश्रयवाऽनुभवानुरोधेन स्वीकियत इति भावः । नन्वतीतादिघटे विषयताल न्वेऽि विषयतया ज्ञानाश्रयत्वे विमतिपत्तिदर्शनादृदृष्टान्तासंगतिरत आह- -म्रकार्यवादेति । 'सदेव सोम्पेदमम् आसीत् ' इति श्रुवेर्धटा-दिकं सर्वे कार्यजातं कारणे सुक्रिक्षेण पूर्वमवस्थितमेव । यद्यपि घट उत्तको वटा नष्ट इति व्यवहारी दश्यते तथाशी उत्यन इत्यस्य दण्डचकादिव्यापारेण व्यक्तीभूत इत्यर्थः । नष्ट इत्यस्य चाव्यक्तो जात इत्यर्थः । घटस्तु व्यक्तीभावा-त्र्वी मृत्तिकार्यमास्त्वेव तथा नाशोत्तरमपि मृतिकायामव्यक्तरोण घटोऽ-रंत्येव । न हि अताः सत्त्वं, सनो वा नाशः संभवति ? सिकतासु व्यापारस-हस्रेगापि तैलादर्भनात् । कारगे सूक्ष्मरूपेणावस्थानमेव तत्पागभावः कारणे सूद्भरहोणावस्थानादेव यथा घटो जायत इत्पत्र घटस्य कारकत्वं कर्तृत्वं चोप-

( सुबर्धनिर्णयः )

उक्तं च---

" तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता । छव्यक्रमे तिरोभावे नश्यतीति मतीयते " इति ॥

ननु चेत्रो यामं गच्छतीत्यत्र यामस्येव चैत्रस्यापि कियाजन्ययामसंयोगह्मप्रफलाश्रयत्वात्क्रमंतान्तो चैत्रश्रेत्रं गच्छतीत्यापात्तः । प्रयागनः काशीं गच्छति
चैत्रे प्रयागं गच्छतीत्यापत्तिश्र । कियाजन्यसंयोगस्य काश्यामित विभागस्य प-

पद्यति तद्द्रावरणभङ्गस्त्रभक्ताश्रयत्वमण्युपमद्या इत्पर्धः । कार्षे सदा सदेव विद्यानमंत्र न तु कदाप्यविद्यमानिग्तिवं यो वादः स सत्कार्थवाद इति भावः ।
ननु कार्यस्य सर्वदा सत्त्वे नास्ति नश्यनीति व्यवहारानुपपत्तिरत आह—तिरोभावाभ्युपात तिरोभावसंपादककारणसामग्या तिरोभावे छते सेव विरोभावा वस्यव भावानां नास्तिता नष्टनेत्यर्थः । छब्यः क्रमो येन ताद्यो तिरोभावे सतीत्यर्थः । तिरोभावोतात्तिगतवर्तमानत्वानिमत्तको नश्यतीति व्यवहार इत्यर्थः ।
छव्यक्रम इत्यनेन तस्य व्यापारस्त्रपताऽऽवेदिता । प्रतीयत इत्यनेन प्रतीतिः प्रमालक्ष्वेनोक्ता । तिरोधावो नाम कारणे सूक्ष्मस्त्रपेणावस्थानं, तथा च वटस्य तिरोन,
भावेऽपि कारणे सूक्ष्मस्त्रपेणावस्थानात्त्राऽऽवरणभङ्गाश्रयत्वस्य नानुपपानिरिति
भावः ।

निक्तकर्मत्त्रस्थास्य निष्ठष्टार्थं स्पष्टियतुमाशङ्कते—नन्विति । चैत्रश्चीत्रमिति । परुत्वातृगत्तव्यापारजन्यकराश्रयः कर्म, इत्येवं कर्मस्थलपम्कम् ।
चैत्रो यमं गच्छतित्यत्र गमिवात्वयैः—संयोगानुकुलो व्यापारः । स च पार्मक्षंप्रस्तश्चीने कर्नरि वर्तते । तथा च गमवातृपात्तपाद्मक्षेपस्थाव्यापारजन्यं यत्कलं
रेखांगः, तदाश्रयत्याद्यामस्य यथा कर्मसंज्ञा भवति तद्दतंत्रोगस्य दिष्ठत्तेन तादवात्रीयोगस्य चेत्रेऽपि सत्त्वाच्येतस्याि परुत्वातृपात्तव्यापारजन्यकलाश्रयत्यात्कमेद्यापता चेत्रवितं गच्छनीति पयोग आषद्यते । चेत्रगदार्थस्य कर्नृत्वकर्मवितदुभयन्त्रभावत्राच्येत्रकर्यतः चेत्रश्चव्यम्य प्रथमान्तता दिनीयान्तता च स्यादिति
स्थान् । तथा प्रयागते निःसूय कार्शी गच्छनि चेत्र इत्यत्र गम्यातृगानपादवित्राद्यव्यापारजन्यकरं यथा रायोगः स च कार्या वर्तते प्रथा ताद्यव्यापारजन्त्यादिन्यां प्रवि कलमिति छत्या दिभागस्याकलाश्चरत्वारभ्यागम्यापि कर्मत्वापर्ता व्यागं गच्छिति इति च प्रयोग आपद्यत् इति भावः । एतामाशङ्कां तिराक-

( सुबर्यनिर्णयः )

यागेऽपि सत्त्वादिति चेन । यामस्येव चैनस्यापि फलाश्रयत्वेऽपि तदीयकर्तृंतंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधेन चैनश्रेनमिति पयोगासंभवात् । द्वितीयोत्पचौ संज्ञाया एव। नियामकत्वात् । अन्यथा गमयति छण्णं गोकुलमित्यनेव पाचयति छण्णेनेत्य- नापि छण्णपदाद्द्वितीयापतेः । शाब्दबोधश्रेनश्रेन्यिन स्पादिति चेन

रोति-नेति । तत्र प्रथमामापार्चे निरस्पति-ग्रामस्येवेत्यादि । ग्रामो यथा गमधात्वर्थव्यापारजन्यसंयोगरूपफलाश्रयस्तथा चैत्रोऽपि कर्ता यद्यपि तादशसंयो-गुरूपफ्र हाश्रयो भववि तथा अपि व्यापाराश्रयत्वेन तज्जन्यफ हाश्रयत्वेन च चैत्रस्य कर्तकर्पसंज्ञयोः पाप्ती परत्वातकर्तृसंज्ञया कर्पसंज्ञाया बायाचा चैनव्येनभिति पयोग आषद्यत इत्यर्धः। ननु कर्पसंज्ञाया बाधेअपि कियाजन्यफलाभयत्यरूपवास्तवं कर्मत्वमादाय द्वितीया दुर्वारेत्यत आह-द्वितीयोत्पत्ताविति । कर्भसंज्ञायां सः त्यामव द्वितीयोत्पद्यते, न केवलं फलाश्रमत्वमादायेत्यर्थः । द्वितीयोत्पत्तौ फ श-अपत्वस्य निमित्तत्वे स्वीक्टते दूषणमाह-अन्यथेति । गमयतीति । पुरोदेश-सैयोगानुक्छ व्यापारी गमधात्वर्धः । वदुत्तरिण चश्च तादृशव्यापारानुकूछ व्यापा-रेडिर्थः। तत्र णिजुरात्तव्यापाराश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृसंज्ञा। गनधातुरात्तव्यापार-जन्यफलाश्रयत्वेन गोकुछस्य कर्मसंज्ञा । ऋष्णस्य तु णिजर्यव्यापारजन्यफलाश्र-यत्वेन कर्मसंज्ञा । तथा च गमयति गोकुं छण्णं चैत्र इति गोकुलपदादिव छ-ष्णपदादापि द्वितीया भवति । पाचयतीति । विक्रिप्तनुकूलव्यापारः पचेरर्थः। तदुत्तरिणचश्च ताहराव्यापारानुकूछब्यापारोऽर्थः । तत्र णिजर्थव्यागाराश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृसंज्ञा । पचिधारवर्षव्यापारजन्यविक्लिसिक्षपफलाश्रयत्वेन तण्डुलस्य कर्मसञ्चा। पच्धात्वर्धव्यापाराश्रयस्य कृष्णस्य तु णिजर्थव्यापारजन्यफलाश्रयः स्वेन कर्मसंज्ञामाप्ताविष णिजर्थव्यापारजन्यफलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा कर्वव्या चेद्ध-वित तर्हि गतिबुद्धीतिसूत्रीपात्तवातुपक्ठतिकाणिजर्यव्यापारजन्यफळाश्रवस्यैव कर्त-व्या नान्यस्येति गतिबुद्धीत्यनेन नियमात् प्रकृते णिजन्तस्य पचित्रकृतिकरवेन ग याद्यर्थवातुपक्रतिकत्वाभावाच क्रण्गस्य कर्षसंज्ञा, किंतु कर्तृसंज्ञैवेति ततस्तृतीया भवति । तथा च पाचयति तण्डुलं ऋष्मेन चैत्र इति पयोगः संगद्यते । एवं सति कर्मसंज्ञाया अभावेऽपि वस्तुतः कियाजन्यफ उाश्रयत्वमादाय यदि दिती-योत्पत्तिः स्वीकियेत वाहि गमपति गोकुछं छण्णाभित्यत्र छण्णपदादिव पावयत्या-दियोगेऽपि छण्णपदाद्दितीयापनौ पाचयति छण्णमित्यनिष्टं पसज्येतातो दिती-

( सुवर्थानिणयः )

तथा व्युत्पन्नानामिष्टापत्तेः । उच्यतां वा मकारतासंवन्धेन धात्वर्थफलविशेष्य-कबोर्धं पति धात्वर्थव्यापारानधिकरणाश्रयोपस्थितिहेतुरिति कार्यकारणभावान्त-

योत्यत्तौ कर्मसंज्ञैव निभित्तं, न तु बस्तुतः कियाजन्यफलाश्रयत्वमात्रभित्यवश्यमः ङ्गीकरणीविषिति भाषः । ननु चैत्रश्रेत्रियस्य कर्तृवाचकचै । दाद्कियाजन्यफः लाश्रयत्वेन दितीयापात्तः स्पादिवि न नकीमि, किं तु चैत्रस्य व्यासराश्रयत्वेन व्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन च चैत्रकर्त् के चैत्रकर्मके वर्तमानं गमनिमत्येचे जाद्योय आषद्येनेत्पर्ध इति चेचद्षि नेत्याह-तथा व्यत्पन्नानामिति । चैनो गच्छनी-ति वाक्ये चैत्रश्चैत्रमिति चैत्रकर्त्कं चैत्रकर्मकं गमनाभित्याकारकवाद्योगजनकः त्वसामर्थ्यमस्तीत्येवं शक्तिमहवतां निरुक्तशाब्दबीय इष्ट एव, नानिष्ट इत्यथः। धारवर्धेफलविशेष्यकशाब्दबोर्धं पति सामान्यत आश्रयोपरियनेहेंतुत्यादिति भावः। तथा च चेत्रो गच्छतीति वाक्यात्तादशशाब्द्बीधस्यानिष्टत्वापाद्ननशंगनामिति भावः। चैत्रो गच्छतीति वाक्याचैत्रकर्तृकं चैत्रकर्पकं गमनानिति चोधस्याननुम-वादिष्टापत्तिरयुक्तेत्वत आह-उच्यतां वेति । अङ्गीकिवतामित्वर्थः । प्रकार-तासंबन्धेनेति । धात्वर्थफडीवशेष्यकशाब्दबोधे जननीये, धात्वर्धफडनिष्ठावि-शेष्यतानिरूपितमकारतासंबन्धेन धात्वर्धव्यापारानाचि करमहादिशिषध्व मे। यस्य -तिः कारणमित्येवं कार्यकारणभावः स्वीकार्य इति भावः । अत वात्मर्थफलवि-शेष्यक गाव्दनोयः कार्यं, घात्वर्यव्यापारानिधकरणत्याविभिष्टात्रयोगस्यितिः का-रणांभिति चोध्यम् । चैत्रो यामं गच्छतीत्यत्र । छक्षामनन्त्रयः -पुरोदेननंयोगानु -कुछो व्यापारी गमधात्वर्थः, व्यापारश्वात्राग्रेडमेनाइनक्षाः । पुरादेशश्व यामः । वैयाकरणानां मते व्यापारमुख्यविदेष्टयकः काब्द्वीय इति सिद्धान्ताद् निरुक्त-व्यापारः सर्वतः प्रधानं विशेष्य इत्यर्थः । लडर्थकर्तुनिष्ठत्यसंग्रेन व्यापार ५-न्वयः। चैत्रस्यामेदेन छड्यं कर्वर्यन्वयः । ग्रामस्य किष्ठत्वनंबन्वेन गमदात्वर्थ-फले देशसंयोगरूपेडन्वयः । तादृशसंयोगरूपफलस्पानुकृतनानंपन्येन वनानोरङ्ग-यः। तथा च मागस्य घात्वर्थफलाभयस्य पकारता, तिनिष्ठवात्यवीमलस्य च विशेष्यतेति शेयम् । धात्वर्थफलं यः पुरोदेशसंयोगस्तदिशेषाको यः नाव्यवो-धस्तस्मिञ्शाब्द्वोधे जननीये धारवर्धफ अनिष्ठविकेष्यतानिस्यित मकारता संबन्धेन धारवर्धन्यापारानधिकरणत्वविशिष्टो य आश्रयः-फटाश्रयस्तद्वास्यिनेः कारणत्वा-त्ताहशोषस्थितियां पस्यैवेति कत्वा चैत्रकर्तृकं मामकर्मकं गमनामत्येव बोबो भवाते,

( सुबर्थनिर्णय: )

रम् । पछते चैत्रस्य व्यापारानिधकरणत्वाभावान्त दोषः । पयागस्य कर्पत्वं तु सभावितमपि न । समभिव्याहतधात्वर्थंफलशालित्वस्येव क्रियाजन्येत्यनेन विव-क्षणस्योक्तपायत्वात् । नैयायिकास्त्वाद्यदोषवारणाय परसमवेतत्वं द्वितीयदोपवा-

न तु चैत्रकर्मकामिति । यतश्चैत्रस्य धात्वर्धफछाश्रयत्वेऽपि धात्वर्यव्यापाराश्रयत्येन धारवर्थव्यापारानधिकरणत्वविशिष्टफछाश्रयत्वेनोपस्थित्यभावान चैत्रकर्मकं गमन-मिति बोधो जायते । किं तु चैत्रकर्तृकं ग्रामकर्षकं गमनमिरयेव बोधः सर्वानु-भवसिख इति भावः। तथा च न दोष इत्याशयेनाऽऽह—-प्रकृते चैत्रस्ये-त्यादि । भयागात्काशीं गच्छतीत्यत्र प्रथागं गच्छतीत्यापाचिरित्याकारिकां दि-वीयामापत्तिं निराकुर्वेत्राह-प्रयागस्य कर्मत्वं त्वित्यादि । संभावितमपी-ति । पयागे कर्पत्वस्य संभवोऽपि नेत्यर्थः । उक्तप्रायत्वादिति । 'किया-जन्यफलाश्रयत्वं कर्पत्वं १ इति कर्पत्वलक्षणग्रन्थे किया च धात्वर्थ एवेति धा-त्वर्थिकियाजन्यफछाश्रयत्वानित्युक्तं भवति । तथा च घात्वर्थत्वस्य कियायां वि-शेषणत्वात्मत्यासत्तिन्यायेन फलेऽपि धात्वर्थस्य विशेषणत्वं सम्यत इति तद्धा-त्वर्धिकयाजन्यत्वे सति तद्धात्वर्धफछाश्रयत्वं कर्मत्विभित्येवं कर्मलक्षणं पर्यवस-चम् । प्रयागारकाशीं गच्छतीत्यत्र पुरोदेशसंयोगानुकूछव्यावारो गमधात्वर्थ इत्यु। कम् । संयोगरूपफलस्य तदनुकूलब्यापारस्य चेति द्वयोधीतुवाच्यस्वामिति यावत् -तत्र चैत्रनिष्ठपाद्मक्षेपरू (व्यापारजन्यत्वात्संयोगस्येव विभागस्यापि यद्यपि फलत्व वकुं शक्यं तथाऽीप संयोगी यथा गमधातुवाच्यस्तथा विभागो गमधातुवाच्यो न न भवति, किं तु नान्तरीयकतया गमने उत्पद्यते । ततश्च प्रयागस्य गमधारव-र्थव्यापारजन्यविभागह्मपुफलाश्रयत्वेऽपि विभागस्य गमधातुवाच्यत्वाभावेन गमधा-रवर्थव्यापारजन्यगमधात्वर्थफॡाश्रयत्वाभावान्त कर्मत्वशङ्काऽपीति भावः। प्रयागे कर्नत्वसंभवपतिषेधोक्तिविभागस्य गनधात्वर्थत्वं नास्तीत्यभिपायेणेति बोध्यम् । वि-धान्तरेण पूर्वीकस्थलद्वये दोषमुद्धरतां नैयायिकानां मतमनुवद्ति—नैयायिका-स्वित्यादि । आद्यदोषवारणायेति । चैत्रो गच्छतीत्यत्र चैत्रश्रीतं गच्छ -तीत्येवं पयोगापत्तिका यो दोषस्तद्वारणायत्यर्थः । परसमवेतत्वामिति । दि-तीयापक्रत्यर्थावेक्षया यः परः-अन्यश्चैत्रादिः कर्ता, तस्मिन्समवायसंबन्धेन विद्य-मानत्विभित्यर्थः । एतद्द्वितीयावाच्यमुगाददते स्वीकुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च-परस-

( सुबर्धानिर्णयः )

रणाय भात्वर्थताव चछेदकरवं फले विशेषणं दितीयावा चयमित्युपाददते । परसमवे-तत्वं भात्वर्थिकियायामन्वेति । तथैव कार्यकारणभावान्तरकल्पनात् । परत्वं च दितीयया स्वमक्रत्यर्थापेक्षया बोष्यते । तथा च चैत्रस्तण्डुलं पचनित्यादौ त-ण्डुलान्यसम्वेतव्यापारजन्यवात्वर्थताव च्छेदकविक्कित्तिशालिखात्तण्डुलानां कर्मता।

मवेतिकियाजन्यफलशास्त्रि कर्मेति द्वितीयावाच्यिमत्यर्थः संपन्न इति भावः । एव-मि द्वितीयदीवनिवारणं न भवतीत्याह-द्वितीयदोषेति। प्रयागात्काशीं गच्छती-त्यम मय।गस्य कर्मतापत्तिक्रपद्वितीयदोषेत्यर्थः । भात्वर्थतावच्छेदकत्विपति । ए-तरफले विशेषणमुपाद्दत इत्यर्थः । ततश्च-परसमवेतिकियाजन्यधात्वर्धताव छोद कफलशानि करेरियेवं लक्षणं पर्यवसन्तानिति भावः । फले घात्वर्थताव छदेकत्वं च-धातुवाच्यत्वे सति धातुवाच्यनिष्ठविदेष्वयतानिस्दिपितविदेषणतापन्नत्वम्। धा-स्वर्थिकियायामिति । तत्र द्वितीयावाच्यपरसम्वेतत्वविशेषणस्य फलजनकस-मभिव्याइतधारवर्थं कियायामन्वयः । द्वितीयामकतिभूतमामाद्यर्थापेक्षया यः पर-श्रीत्रादिः, तस्मिनसमवायेन संवन्धेन विद्यमाना या धात्वर्धिकया-व्यापारस्तज्ज-न्यफलशासि कर्नेत्यथीत् गमध'त्वर्थफलक्षपसंयोगस्य माम-चैत्रैतद्भयनिष्ठत्वावि-शेषेऽपि ग्रामसंयोगस्य दितीयापकत्यर्थंग्रामापेक्षया परो यश्चेत्रस्तानिष्ठव्यापारण -न्यरवेन परसम्बेतिकियाजन्यफलकालितया ग्रामस्य कर्मनया दितीया भवति, चै-वसंयोगस्य चैत्रमिति द्वितीयापकत्यर्थनैत्रापेक्षया कर्नुश्रैत्रस्य परत्वाभावेन परस-मवेतिकियाजन्यफलशालित्वाभावात् (स्वसमवेतिकियाजन्यफलशालित्वात् ) न चैत्रस्य हर्भसंज्ञेति द्वितीयाऽपाप्तर्ने चैत्रश्चैत्रभिति पयोगावित्तिति भावः। तथैव कार्यकारणोति । दितीयावाच्यपरसमवेतत्वपकारकशाब्दबोधे जननीये धात्व-र्थीकवावाः विदेष्ठववा धातुजन्योपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणभावान्तर्र रबीकियते । तेन परसम्बेतत्वविशेषणस्य विशेष्यतासंबन्धेन धात्वर्धिकयायामन्व-योक्तिपुक्ति भावः । पर्वं चिति । द्वितीयावाच्यगरसम्बेनस्वचटकपरस्वं चेत्य-र्थः । परमासस्या द्वितीयाषकत्यर्थमामाध्येक्षया परत्वं गृह्मत इत्पर्थः । वैत्रसण्डुर्ड प्वतीरपादी तण्डुलस्य कर्मस्वसिख्या यादवाः शाब्द्योषो जायते तै स्पष्टमति—तण्डुलान्येति । दितीयापकत्यर्थतण्डुलाद्यपेक्षयाऽन्यो यभैत्रादिः कर्ता, तस्मिन्समवायसबैन्धेन विद्यमानो यो व्यापारस्तव्यन्यं, धातुवाच्यत्वसपाना-धिकरणाविशेषणताविशिष्टं च याफलं विक्कितिकां तदाश्रयत्वात्तण्डुलस्य कर्पंसंज्ञा

( सुबर्धनिर्णय: )

शाञ्दबीधस्तु तण्डुलसमवेतधास्वर्धताव च्छेदकावीक्किच्यनुकूछतण्डुलान्यसमवेताकि-याजनकरुतिमांश्वेत्र इत्याहुः। तन्त्र राचयामहे । परसमवेतस्वादेगीरवेणावाच्य-त्वात्। अतिमसङ्गः = किं द्वितीयायाः, शाब्दबोघस्य वा । न्।ऽऽद्यस्ता-वत्। वाच्यकथनेऽपि तत्तादवस्थ्यात्। गमयति छण्गं गोकुलभितिवस्पाचयाति मवति । चैत्रश्चैत्रमित्यत्र तु द्वितीयाप्रकृत्यर्थचैत्रनिष्ठसंयोगानुकूछब्यापारस्य चै-त्रान्यनिष्ठत्वाभावात्र ताहराः पयोगः । तथा च-तण्डुलसमवेतत्यादि शाब्दवोधा-कारपदर्शनम् । तदर्थस्तु संक्षेपत एवम्-तण्डुलानिष्ठा, धातुवाच्या च या विक्कि-त्तिस्तादृशिविक्कित्यनुक्छस्तण्डुछान्यचैत्रनिष्ठो यो व्यापारस्तादृशव्यापारानुकूछा या क्रतिस्तादशकातिमांश्रेत्र इति । अयं च शाब्दबोधो नैयायिकमतेन बोध्यः। तन्मतवर्णनस्यैवोपक्रमादिति भावः । पथमान्तमुख्यविदेष्टिकः दाष्ट्वोधः, फछा-नुकूछो व्यापारो धारवर्थः, लकारार्थथः छतिरिति हि तरिसद्यान्तः । तद्तेनीया-यिकमतं गौरवग्रस्तत्वाद्युक्तियाह—तन्नेति । परसमवेतत्वादेरिति । सूत्रा-क्षरासंस्पृष्टस्यात एव स्वक्षोलकाल्पतस्य परसमवेतत्वस्य द्वितीयावाच्यत्वकल्पने गौरबादेः स्पष्टत्वाच तस्य द्वितीयावाच्यत्वकल्पनं युक्तमिति भावः । ननु परस-मवेतत्वस्य गुरुभूतत्वेऽपि द्वितीयावाच्यत्वं विना दूषणिनरासासंभवात्तादृशगीरव-स्याद्षकत्वादित्यत आइ-अतिप्रसङ्गः किमिति । द्वितीयाया इति । चै-त्रश्चेत्रिमित पयोगापचिरुत्योऽतिपसङ्ग इत्यर्थः । नाऽऽद्य इति । परसम्वेत-त्वस्य द्वितीयावाच्यत्वे कल्पिते चैत्रश्रेत्रामिति पयोगापत्त्यसंभवेअपि अन्यत्र द्विती-यापत्तिक्रपातिमसङ्गन्स्य तद्वस्थत्वादिति भावः । तभेवान्यत्रातिमसङ्गं पदर्शयति-पाचयति ऋष्णमिति । ऋष्गेनैत्यस्य स्थाने ऋष्णामिति द्वितीयापत्तेरित्यर्थः । अत्र प्रयोज्यः कृष्णः, प्रयोजको गौपः । तथा च द्वितीयापकत्यर्थकष्णापेक्षया परो यो गोपस्तत्समवेतव्यापारजन्यं, णिजन्तधातुवाच्यं सत् णिजर्थव्यापारविशेष-णात्मकं यत्फलं विक्रित्यनुकूलव्यापाररूपं, तादशफलशालित्वरूपकर्पत्यस्य प-योज्ये कृष्णे सत्त्वात्कृष्णपदाद्द्वितीयापात्तः स्यादित्यर्थः । तत्र द्वितीयापवृत्तौ कर्मसंज्ञेव निवितं, न तूक्तफलशालित्विमत्यङ्गीकरणीयम् । यदि तु पाचयत्या-दियोगे गति बुद्धी तिनियमादुक्त फल शालिनः कर्भ संज्ञा न भवतीत्यु च्यते वर्हि तत एव द्वितीयापत्तिवारणसंभवेऽस्त्रं परसमवेतत्वस्य द्वितीयावाच्यत्वकल्पनयेति भावः गोकुलं कृष्णामिति द्दष्टान्ते प्रयोज्यस्य छण्णस्य प्रयोजकनिष्ठणिजर्थव्यापारजन्य-

( सुबर्धनिर्णयः )

किणां गोप इत्यापनाः । तण्डुलं पचित चैत्र इतिवत्तण्डुलं पच्यते स्वयमेवेत्या-पत्तेश्व । विक्कित्त्यनुकूलतण्डुलान्यसमवेताशिसंयोगह्नप्धात्वर्थाश्रयत्वात् । शाब्द-

फलकालित्वेन यथा कृष्गपदाद् दितीया भवति तथा पाचयत्यादियोगे कृष्ण-गिति द्वितीया स्यादित्यर्थी बोध्यः। ननु परसमवेतव्यापारजन्यधात्वर्थतावच्छे-दकफलशालितकपमेव कर्मत्वं दितीयापवृत्ती निमित्तं, न तु कर्मसंज्ञा । पाचयति क्रडणेन गोप इरपत्र द्वितीयापकत्यर्थक्रडणान्यगोपसम्वेतव्यापारजन्यघात्वर्थताव-च्छेदकफलशालित्वरूपकर्मत्वस्य पयोज्ये कृष्णे सत्त्वेष्पि गतिबुद्धिति सूत्रेणैत-त्सूत्रोपात्तगतिबुद्धचादिधातुपकृतिक एव णिजन्ते परसमवेतेत्याद्युक्तकर्भत्वस्य वि-वक्षा कर्तव्या, न गत्याद्यतिरिक्तधातुमकृतिकणिजन्ते पाचयत्यादाविति बोधनान पाचयति कृष्णं गोप इति द्विवीयापात्तः, कर्मत्वादिविवक्षाया एव विभक्त्युत्पत्ती निमित्तत्वादत आह-तण्डुलं पच्यते स्वयमेवेति । कर्मकर्तरि द्विवीयापात्तः स्यादित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तं मद्र्ययनाह-तण्डुलं पचतीति । द्वितीयापक-त्यर्थतण्डुछिषिक्षया परो यश्चेत्रस्तत्समवेतब्यापारजन्यधात्वर्थतावच्छेदकविक्कितिरू-१फलशालित्वात्तण्डुलस्य कर्मत्वात्ततो यथा दितीया भवति, विक्रित्त्यनुकूलब्या-पारस्य पच्चात्वर्थत्वात् , फलब्यापौरतदुभयोः पचवातुवाच्यत्वादिति याविदिति भावः। एवं तण्डुलः पच्मते स्वयमेवेत्यत्र कर्भकर्तुस्तण्डुलस्य, द्वितीयापकत्य-र्धतण्डुलावेक्षया परो योऽशिस्तत्समवेतसंयोगरूपव्यापारजन्यधात्वर्धतावच्छेदकवि-क्किचिक्र पर का छिलाद् कर्षतया ततो दिशीयोत्पचौ तण्डु लं ५ च्यते स्वयमेवेति पयोगापत्तिः स्पादित्यर्थः । तथा चात्र विक्कित्यनुक्ठांशिसंयोगः पच्धात्वर्था विवक्षितः । विक्कित्त्विसंयोगतद्भयोः पच्चातुवाच्यत्वं विवक्षितिभावः । तदाह-विक्कित्यनुक्लतण्डलान्येत्यादि । धात्वर्थाश्रयत्वादिति । अभि-संयोगरूपधात्वर्धजन्याविक्कितिरूपफलाश्रयत्वादित्यर्थः । तस्माद्दितीयाविभक्तयु-त्पत्ती कर्मसंज्ञैव निभिनं, न तु परसम्वेतेत्याद्यक्तरूपं फलशालित्वभित्यङ्गीकर्त-व्यम्। विभक्त्युत्पत्तौ कर्मादिसंज्ञाया निमित्तत्वे स्वीक्टते तण्डुलः पच्यते स्वय-मेवेत्यत्र कर्मकर्तुस्तण्डुलस्य कर्भसज्ञायाः पाप्तावि परया कर्तृसंज्ञया तद्वाधान द्वितीयापत्तिः, किं तु मधमैवेति न कश्चिद्दोष इत्याशयः। अत्राभिसंयोगो धा-त्वर्थत्वेन विवक्षित इत्याशित्यैवेदं दूषणं बोध्यम् । यदि तु कमंकर्तरि विक्लि-त्त्यनुकूलतण्डुलमात्रानिष्ठव्यापारस्य, फलमात्रस्य वा धारवर्थत्वमुच्यते वदा नेदं ( सुबर्थानिर्णय. )

बीधातिपसङ्गोऽप्युक्तरीत्यैव निरस्तः । परसम्वेतत्वस्य शक्यत्वेऽपि परत्वस्य पर-समवेतत्वस्य चेष्टान्वयलाभायानेकशः कार्यकारणभावाभ्युपगमे गौरवतरत्वादिति स्पष्टं भूषणे ।

एतच सप्तविधम्-

" निर्वत्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम् । तच्चेित्तित्तमं कर्म चतुर्धाऽन्यत्तु कल्पितम् ॥ औदासीन्येन यत्पाप्यं यच्च कर्तुरनीिप्सतम् । संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम् " इति वाक्यपदीयात् ॥

दूषणं भवतीति ज्ञेयम् । नन्वेवं चैत्रश्चेत्रिति प्रयोगापतिरूपदोषासंभवेऽपि चैत्रो गच्छतीत्यतश्चेत्राकर्तृकं चैत्रकर्मकं रमनिभिति शाब्दवोधापत्तिरिति चेदाह—शाब्दः वोधातिप्रसङ्गोपीति। उक्तरीत्येवेति। तथा व्युत्पन्नानां, उच्यतां वा...कार्य-कारणभावान्तरम् , इत्याद्यक्तपकारेणैव निरस्त इत्यर्थः। किं च परसमवेतत्वस्य द्वितीयावाच्यत्वेऽङ्गिक्ततेऽपि द्वितीयावक्तत्यर्थपतियोगिकमेव परत्वं, नान्यमितयो-गिकं, परसमवेतत्वस्य धात्वर्धिक्तयायामेवान्वयः, न फले, इत्येवं नियमद्वयल्लामाय ताद्वशताद्वशकार्यकारणभावान्तरकल्पने गौरवाधिक्यस्यानिवार्यत्वात्सर्वथाऽयुक्तं तार्किक्मतमिति भावः।

वाक्यपदीयोकं कर्मणो विभागमाह—एतचेति । घात्वर्थव्यापारजन्यफछाश्रयरूपं कर्म चेत्यर्थः । सप्तविधमिति । सप्तमकारकिनित्यर्थः । तानेव सप्त पकारान् दर्शयति—निर्वर्त्यं चेत्यादिना । यत्—ईिं प्तिततमं कर्म, तत्—निर्वर्त्यं,
विकायं, पाप्यं चेति विधा मतिन्त्यन्वयः । अन्यात्त्विति । ईिं प्तिततमिन्नं
त्वित्यर्थः । चतुर्धेति—चतुर्विधिनित्यर्थः । चतुर्विधत्वमेव पदर्शयति—औदासीन्येनेति । ईिं प्तितत्वाभावे सित देव्यत्वाभावे च साति यत्पाप्यं कियाजन्यफछाश्रयः, तदेकिनित्यर्थः । अनीिं पतं—देव्यं, तद्दितीयम् । संज्ञान्तरेरनारूपातम्—अपादानादिसंज्ञादिभिरविविक्षतं, अकथितं चेति सूत्रविहितं कर्म, तत्तृतीयमित्यर्थः । अन्यपूर्वकिमिति । अन्यसंज्ञामान्नो सत्यां कर्मसंज्ञकम् । यथा
कूरमिकुध्यतीत्यत्र कृषद्वहेव्येति संगदानसंज्ञा मान्ना कृषद्वहोरुपमृष्टयोरिति विहितकर्मकंज्ञकम् । तच्चतुर्थमित्यर्थः । अत्र चतुर्विधत्वपदर्शनमात्रे तात्पर्यं, न
तु प्रथमदितीयादिक्रमवर्णने । निर्वत्यादिक्रमंत्रयस्य छक्षणमाह—यदसदिति ।

( सुबर्थानिर्णय: )

" यदसज्जायते सद्दा जन्मना यत्मकाशते। तिचवंत्ये विकाये तु देधा कर्म व्यवस्थितम् ॥ मक्रत्यु च्छेदसंभूतं किंचित्काष्ठादि मस्मवत्। किंचिद्गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादि विकारवत्॥ कियाक्यतिशेषाणां सिद्धियंत्र न गम्यते। दर्शनादनुमानाद्दा तत्माप्यमिति कथ्यते "॥

इति च तत्रैवोक्तम् । घटं करोतित्याद्यम् । काष्ठं भस्म करोतीति सुवर्णे कुण्डलं करोतीति च दितीयम् । घटं पश्यतीति तृतीयम् । तृणं स्पृशतीत्युदा-

नैयायिकमते उत्पत्तेः प्रागसत एव घटादिकार्यस्योत्पत्तिर्जायते इति तन्मतेनेदं निर्वरर्थकर्मस्य क्षणम् । सांरूपमनेनाऽऽह—सद्देति । तन्मते हि सत एव घटादि-कार्यस्य जन्मना मकाशो जायते । प्रकृत्युच्छेदेति । द्विविधविकार्यकर्ममध्ये किं।चेदेकं मकतिभूतस्याऽऽत्मनः काष्ठादेरित्यर्थः, उच्छेदं-नाज्ञं, संभूतं पात्रं, भूषाप्तावित्यस्मात्कर्तरि कः। किंचित्तु गुणान्तरोत्पत्त्याऽऽकारान्तरोत्पत्त्वा जायते, तद्दितीयं विकार्यं कर्मत्यर्थः। माप्यकर्मणो छक्षणमाह-क्रियाक्टतेति । क्रिया धात्वर्थो व्यापारः, तत्मयोज्यो विशेषो दर्शनादनुमानाद्वा यत्र न पतीयते तत्माप्यं कर्मेत्यन्वयः। क्रमेणोदाहरणान्याह—घटं करोतीति। आदं निर्वर्यम्। अ-सत्कार्यवादो नैयाथिकानाम् । सत्कार्यवादः सांख्यानाम् । वैयाकरणानां तु सां-रुयसंगतसत्कार्यवाद एवाभिषेतः। काष्ठं भरमेति, सुवर्णे कुण्डलामिति च। अत्र क्रधातोविकारानुकूलव्यापारपूर्वकोत्पत्त्यनुकूलो व्यापारोऽयः । अत एव काष्ठम-स्मयोः, सुवर्णकुण्डलयोश्वेत्येवं मत्येकमुभयोः कर्मत्वनिविह्ये भवति । काष्ठं विकु-वैन् भस्मोत्पाद्यतीति पतीते:। आधे काष्ठं भस्मेत्यत्र पक्रते: काष्ठस्योच्छेद-रूपो विकारः, अ त्ये सुवर्णे कुण्डलिन्यनाऽऽकारविशेषात्मको विकार इत्युम-यत्र विकार्यकर्मता । तृतीयं-पाप्यमित्यर्थः । अत्र घटे पत्यक्षादनुमानादा न कश्चितिकयाक्टतो विशेषः मतीयते । निर्वर्त्ये स्वस्वपलाभात्मको विशेषः, विका-र्वेऽपि क्वचित्स्वरूपलाभः, क्वचिद्गुणान्तरोत्पच्यात्मकः । अनुमानाद्यथा-पुत्रः सुखमनुभवति । अत्र हि मुखमसादेन सुखानुमानं भवति । तृणं स्पृश्तािति । अस्य ग्रामं गच्छिनित्यादिः । एतदुदासीनम् । देव्यं तु विषं भुङ्के इति । उभ-पत्रापि 'तथा युक्तं च 'इति कर्षसंज्ञा। गां गोगधीति । गोनिष्ठापादान-

( सुबर्यनिर्णयः )

त्तीनम् । विषं भुद्धः इति द्वेष्यम् । गां दोग्धीति संज्ञान्तरेरनारूषातम् । कूरम-भिकुष्यतीत्यन्यपूर्वकम् । कर्तृतृतीयाया आश्रयोऽधंः । तथा हि—" स्वतन्त्रः कर्ता '' [पा० स्०१-४-५४] । स्वातन्त्रयं च धात्वर्थेष्यापाराश्रयत्वं त्वाविवक्षया अकथितं चेति विहितकमैत्तंज्ञकमित्यर्थः । क्रमाभिकुष्यतीति ।

त्वाविवक्षया अकथितं चेति विहितकर्मसंज्ञकिमित्यर्थः । क्रूरमिकुध्यतीति । अत्र कुधद्रुहेर्षेति संपदानसंज्ञायां पाप्तायां तां बाधित्वा कुधद्रुहोरिति कर्मसंज्ञायां विहितत्वादन्यपूर्वकं कर्मत्यर्थः । एवं वैकुण्ठनध्यास्त इत्यादौ वैकुण्ठस्यान्यपर्वकः कर्मत्वं बोध्यम् ।

क्रममाप्तं तुतीयार्थं मतिपादयति—तृतीयाया इति । कर्तृतृतीयाया इत्यर्थः। आश्रय इति । आश्रयमात्रमित्यर्थः । करणतृतीयायास्त्वाश्रयव्यापारी बाच्या-विति वश्यते । कर्तृतृवीयाया आश्रयार्थकत्वे पमाणमाह-तथा हीत्यादि ' मागृहीतिविशेषणा बुद्धिविशेष्य उपजायते । इति न्यायेन स्वतन्त्रपदार्थगत। स्वातन्त्र्यस्य पुरःस्फूर्तिकत्वेन बुद्धिस्थत्वादाह-स्वातन्त्र्यं चोति । स्वातन्त्र्य-स्येतरानवीनत्वरूपस्याऽऽश्रयणे चैत्रेण पाचयति मैत्र इत्यादी पयोजकाधीनतया वैत्रस्य कर्तृत्वानापत्तिरित्याशङ्क्य विवक्षितार्थमाइ-धात्वर्थेति । धातूपाचेत्यर्थः। धारवर्थाश्रयत्विमित्येवोच्यनाने धारवर्थफलाश्रयत्वेन कर्पण्यतिव्याप्तिरतो व्यापार-पदीपादानम्। व्यापाराश्रयस्वमित्येवीच्यमाने कर्त्निष्ठव्यापारपयोज्यव्यापाराश्रय-त्वेन करणेऽतिब्यातिरतो धात्वर्थेति । यतिकचिद्धातूपात्तव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे काष्टे: स्थाल्यां पचतीत्यत्र पचधातुसमभिव्याहारेऽपि काष्टादीनामपि कर्दृत्वं स्यात् । काष्ठानि ष्वलान्ति, स्थाली पकाराते इत्यादौ काष्ठादीनां यतिंकचिदा-तूपात्तव्यापाराश्ययत्वात् । तथा च यत्किचिद्धातूपात्तस्याव्यावर्तकत्वात्पक्षतथातू-पात्त एव ब्यापारी ब्राह्म: । तेन पक्ततपचधातूपात्तफूत्कारादिब्यापाराश्रयत्वाभा-वाक काष्ठादीनां पचधातुसमिव्याहारे कर्तृत्वापात्तः । पक्रतधातूपात्रव्यापारोऽपि प्रधामीभूत एव ग्राह्यः । तेन नयतेः संयोगानुकूलब्यापारानुकूलब्यापारवाचित्वे बेत्री मानमजां नयतीत्यत्राजाया न कर्तृत्वम् । अत्र द्वितीयो व्यापारो विशेष्य-भूतः, स च चैत्रनिष्ठः । पथमस्तु व्यापारो द्वितीयव्यापारस्य विशेषणभूतः, स एव चाजानिष्ठ इति नाजायाः कर्तृत्विमिति बोध्यम् । न च कर्मसँज्ञया बाधा-नाजायाः कर्वृतापात्तिरिति वाच्यम् । कर्तुरीिक्तततमामिति कर्मसंज्ञायाश्चेत्रस्तण्डु छं पचतीत्यादौ सावकाशातवाशावादत्वाभावात्यरत्वाभावाच, मत्युत परत्वात्कर्तृसंज्ञैव

( सुवर्धानिर्णयः )

" धातुनोक्तिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते " इति वाक्यपदीयात् । अत एव यदा यदीयो व्यापारो धातुनाऽभिधीयते तदा स कर्तेति स्थाली पचित, अभिः पचित, एधांसि पचन्ति, तण्डुलः पच्यते स्वयमेवेत्यादि संगच्छते । नन्वेवं "क-

बाधिका स्यात् । स्वतन्त्रपदस्य निरुक्तार्थकत्वे किं प्रमाणमत आह—धातुनो-क्ति। धातुनोक्तिभे कारके कर्तृता नित्यिभिष्यत इत्यन्वयः। यनिष्ठा व्यापा-रात्मिका किया धातुनोक्ता तत्कारकं कर्नेति वाक्यपदीयाद्धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्विमत्येव फलतीति भावः । नन्वेतादृशस्वातन्त्र्याश्रयणे स्थाल्यां पचतीत्या-दाविष स्थाल्यादेः कर्तृत्वापात्तः, पचवात्पात्तवारणाद्यात्मकव्यापाराश्रयत्वाद्, विक्ठित्यनुकूलतण्डुलघारणाद्यात्मक व्यापारस्य पच्घात्वर्थत्वेन विवाक्षितत्वादत आह-अत एव यदेति । अत एव-निरुक्तोदाहरणे स्थाल्यादावतिव्याप्तरेव । न च निरवकाशाभिरधिकरणादिसंज्ञाभिः कर्तृसंज्ञाया बाध इति वाच्यम् । कर्तृसंज्ञा-विषयेऽप्यधिकरणसंज्ञा पाप्ता, तस्या अपि निरवकाश्चतया पर्यायतापात्तः स्यादि-त्यात्रायात् ।यो यदा धातूपात्तव्यापाराश्रयः स तदा कर्तेति स्वीकारादेवाशिः पच-वीरपादि संगच्छते इत्याह—स्थाली पचवीत्यादि संगच्छत इत्यन्तम् । ननु यदा यिनिष्ठो व्यापारो धातुनाऽभिवीयते तदा स कर्तेति स्वीकारे, विवक्षयैकस्यापि क-र्तृत्वकर्मत्वयोः संबन्धस्य संभवात् 'कर्तृक्षैव्यपदेशाच्च' (ब.स.१।२।४) इत्यधिक-रणे भगवता न्यासेनैकस्य कर्तृत्वकर्मत्वोभयसंवन्धो विरुद्धत्वाद्युक्त इत्युक्तं तद्विरु-ध्येतेत्या शङ्कते -नन्वेवामित्यादिना । अयं भावः - स कतुं कुर्वीतत्यनेनोपासनं विधाय तादृशोपासनविधिविषयतया ' मनोमयः पाणशरीरः ' इत्युक्तम् । तत्र मनःपाणादिसंबन्धस्य जीवात्मन्याञ्चस्येन संभवादिहोपास्यत्वेन मनोपयादिवाब्द-वाच्यो जीवो निर्दिष्ट इत्याशङ्क्य, यदि मनोमयादिशब्दमतिपाद्यस्य जीवत्रं स्यात्तदा वाक्यशेषे- ' एतिवः पेत्यामिसंभवितास्मि ' इत्यत्र मनोमयादिशब्दम-तिपाद्यस्य जीवस्यैकस्य पाप्तिकर्मत्वेन पाप्तिकर्तृत्वेन च छतः कर्तृकर्माभयव्यपदेशो विरुद्धः, इतः—अस्माच्छरीरात्, पेत्य—निःसृत्य, एतच्छरीरं परित्यच्येत्यर्थः, ए-तं-मनोमयादिशब्दमतिपाद्यं पक्षतं जीवात्मानं, अभिसंभवितात्मि-पाप्तास्मि, इति तदर्थादिति । अत्र एति एयनेन प्रकृतमनीपयो जीवात्मा पाप्तिकर्मत्वेन नि-र्दिष्टः, अभिसंभ विवास्थि-पाण्डास्थीति लुडुतयेन पुरुषेग उपासकः शारीरः

( सुबर्थनिर्णयः )

र्मकर्तृब्यपदेशाच " [व० सू० १-२-४] इति सूत्रे मनोमयः पाणशरीर इतिवाक्यस्थमनोमयस्य जीवत्वे वाक्यशेषे तस्य " एतमितः पेत्याभिसंभविताऽ-स्मि " इति माप्तिकर्मत्वकर्तृत्वव्यपदेशो विरुद्ध इति भगवता व्यासेन निर्णीतं कथं संगच्छताम्। उच्यते-जीवस्यैव ज्ञेयत्वे पाप्तिकर्मत्वपपि वाच्यम्। कर्तृत्वं च तस्याऽऽख्यातेनोक्तम् । न चैकस्येकदा संज्ञाद्वयं युक्तम् । कर्तृसंज्ञया कर्पसं-ज्ञाया बाधात्। तथा चैतिनिति द्वितीया न स्यात्। कर्नकर्तृतायां च यगाद्याप-माँ सिकर्तृत्वेन व्यपदिष्टः । समुपमृष्टादाधृषीयाद्भू पाप्तावित्यात्मनेपदिनो व्यत्ययेन दुटः स्थाने परस्पैपदम् । अथ वा णिच्संनियोगेनैवाऽऽत्मनेपदामित्येकीयपक्षे णि-जभावे व्यत्ययन्तरैवोत्सर्गत एव परस्पैपदापिति ज्ञेयम् । अत्र शांकरभाष्यम्-' न च सत्यां गतावेकस्य कर्नृकर्मव्यपदेशो युक्तः ' इति । अत्र सत्यां गतावित्यु-क्त्या आत्मानमात्मना हन्तीत्यादिवदीपाधिकभेदकल्पनाऽगतिकगातिक्तपा न युक्तेति सू चितम् तत्र काल मेरेनैकस्य संज्ञाद्यसंभवेऽपि, न युगपरेकस्य संज्ञाद्यं यु-कम्। पळतश्रुतौ तु युगपदेव संज्ञाद्वयकार्योषलम्भो विरुद्ध इत्यारायेन समा-धत्ते-उच्यत इति । एवमिति । एकस्य कर्तृत्वकर्मत्वोभयाङ्गीकारे, इत्यर्थः । भनोमयस्येति । मनोमयशब्दबोध्यस्येत्यर्थः । जीबत्व इति । ब्रह्मभिन्नत्वे, इत्पर्थः । वाक्यशेष इति । एतिनः मेत्येत्यादिवाक्यशेष इत्यर्थः । तस्ये-ति । मनोमयशब्द्वोध्यजीवात्मन इत्यर्थः । इति मूछस्थशब्दार्थविवरणं दृष्ट-व्यम् । समाधानमकारमाह-जीवस्यैवेति । मनोमयः पाणशरीरः, इत्यादिना जीवस्वैवोपास्यत्वेन बोधने सति पाष्तिकर्पत्वमपि तस्यैव वाच्यम्। एतिमत्येत-च्छब्दस्य पूर्वपकान्तार्थपरामार्जीत्वात् । तस्येति । जीवात्मन इत्यर्थ।। अभि-संभवितास्मि, इति-कियापदघरकारूपातेन तिङा कर्तृत्वमुक्तम्। छः कर्मणि च भावे चेरयनेन छुटः कर्वरि विधानादित्यर्थः । तत्रैकस्य युगपत्कर्तृकर्षसंज्ञाद्वयं न युज्यते-न संभवति । आकडारीयतया परवा कर्नुसंज्ञया कर्पसंज्ञाया बाधात् । तथा च एतिमति द्वितीया न पाप्नुयात् । अथ अभिसंभवितास्मीति न शुद्धे कर्तरि छुट्, अपि तु कर्पकर्तरीति यद्यच्येत-एतिमिति पूर्ववाक्ये कर्पतया नि-र्दिष्टस्य कर्तृत्वं यथा तण्डुलं पचतीति वाक्षे कर्पसंज्ञकस्य तण्डुलस्य तण्डुलः पच्यते स्वयगेवेति वाक्ये कर्तत्विमिति न युगपरसंज्ञाद्वयमित्युच्यते चेत्रचेत्याह्—

( सुबर्थानिर्णयः )

तिरिति शब्दिवरीधद्वारा भवित स भेदहेतुः । एवं च व्यापारांशस्य धातुलम्यत्वादाश्रयमात्रं तृतीयार्थः । कारकचक्रपयोकृत्वं कृत्याश्रयत्वं वा दण्डः करोतीत्यत्राव्याप्तम् । अयं च त्रिविधः । शुद्धः प्रयोजको हेतुः कर्भकर्ता च । मया

यगाद्यापत्तिरिति । ननु लुटः कर्भकर्तृत्वेऽपि तासः सार्वधातुकत्वामावान्त्र यगापत्तिरत आह—यगादिति । आदिपदाच्चिण्वद्भावात्मनेपदादेर्धहणम् । तथा च

विण्वद्भाद्वृद्धिरात्मनेपदं चाऽऽपद्येतिते भावः । शब्दिवरोधद्वारेति । एकस्य
युगपत्सं ज्ञाद्वयकार्यासंभवात्मकविरोधद्वारेत्यर्थः । सः युगपदेकस्य संज्ञाद्वयासंभवस्वपो विरोध इत्यर्थः । भेदहेतुरिति । उपास्योपासकयोः परमात्मजीवात्मनोभेदहेतुभवितित्यर्थः । तथा च मनोमयादिशब्देन परमात्मैव निर्दिष्टः, न जीवात्मेति सिध्यतीति न पूर्वोक्तभगवद्यासनिर्णयविरोध इत्याश्यः ।

नन्वेवं कर्ृतृतीयाया अपि करणतृतीयावद्व्यापारविशिष्टाश्रयवाचकर्वं मा-मोति, नाऽऽश्रयमात्रवाचकत्विभित्यत आह-एवं चेति । धातूपाचव्यापाराश्रय-त्वस्य कर्तृत्वे चेत्यर्थः । व्यापारांशस्येति । कर्तृत्वस्रभणघटकस्य व्यापारां-शस्येत्यर्थः । धातुलभ्यत्वादिति । धातुना मतिपाद्यमानत्वादित्यर्थः । आ-श्रयमात्रमिति । अनन्यसम्यस्यैव शब्दार्थत्वादिति न्यायादिति भावः। मात्रप्-देन व्यापारच्यवच्छेदः। भीमांसकोकं कर्तृत्वं दूषितुमनुवद्ति-कारकचक-प्रयोक्तरविमिति । पक्षतधातूपात्रियान्वययोग्यकारकसमुद्रायपवर्तकत्वामित्यर्थः। उक्तापेक्षयाअपि छाघवानुरोधेन नैयायिकसंगतं कर्तृत्वमनुवदाति—छत्याश्रयत्वं बेति । पञ्चतघात्वर्थव्यापारानुक् छक्तवाश्रयत्वं कर्तृत्विभत्यर्थः । आश्रयत्वं च समवायसंबन्धेन यासम् । तेन पाकानुकूलकतेः कालिकसंबन्धेनाऽऽश्रयत्वस्य घटे सच्चेऽपि न घटः पचित, घटेन पच्यत इत्यादेरापात्तः । तदेतद्दिधमपि कर्तृत्वमन्याप्तिदोषयस्तिमित्याह-अन्याप्तिमिति । दण्डः करोति, स्थाली पच-वीत्यादी दण्डादेरचेतनत्वेन कारकचक्रमयोक्तृत्वाभावात्कत्याश्रयत्वाभावाच कर्तृत्वं न स्यादिति भावः। कर्नुर्विभागमाह-अयं चेति । तृतीयार्थत्वेनोकः कर्तेत्य-र्थः । विभागश्य कर्नृत्वव्याप्यधर्भपुरस्कारेण कथनम् । त्रिविधत्वं पद्र्शयति—शुद्ध इत्यादिना । हेतुकर्तृ-कर्मकर्तृभ्यां भिन्नः कर्ता शुद्ध इत्यर्थः । णिजर्थव्यापा-राश्रयः कर्ता पयोजककर्तेत्यर्थः । कर्मकर्ता तु णिच्पक्रतिभूतधात्पात्तव्यापारा-अयत्वे स्ति णिजर्थव्यापारजन्यफलाश्रयः, प्रयोज्यकर्तेति भावः। यो हाण्य-

( सुबर्थनिर्णयः )

हरिः सेव्यते । कार्यते हरिणा । गमयति छण्णं गोकुछम् । मद्भिकाश्रयको हरिकर्मकसेवनायकूछो व्यापारः । हर्यभिकाश्रयक उत्पादनानुकूछो व्यापारः । गोकुछकर्मकगमनानुकूछछण्णाश्रयकव्यापारानुकूछो व्यापार हति शाव्दवीयः । करणतृतीयायास्त्वाश्रयव्यापारौ वाच्यौ । तथा हि——" साधकतमं करणम् " [ पा० सू० १–४–४२ ] । तमवर्थः पकर्षः । स चाव्यवधानेन फछजनक

न्तावस्थायां कर्नुसंज्ञः सण्ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञको भवति स कर्भकर्तेति यावत् ।
न तु फलाश्रयमात्रवृत्तिच्यापाराश्रयस्वरूपकर्मकर्तृत्विमिह विविक्षितिमत्याज्ञयः । ज्रुदादीनां कर्नुणां क्रमेणोदाहरणान्याह—मयी हरिः ०, कार्थते ०, गमयति कृष्णं ०
हति । उदाहरणक्रमेणेव तच्छाब्दबोयान् प्रद्र्ययति—मद्भिन्नाश्रयक.....
व्यापारः, हर्यामिन्नाश्रयक.....व्यापारः, गोकुलकर्मकगमना.....
विवापारः, हर्यामेन्नाश्रयक....व्यापारः, गोकुलकर्मकगमना....
विवापारः, हर्त्यवं क्रमेण तेषां जाब्दबोधा ज्ञेयाः । पथमोदाहरणे मयेति पयोजकत्वकर्मत्वव्यविकरणव्यापारवत्त्वाच्छुद्धः कर्ता । द्विवीयोदाहरणे करोतोर्णेजनतात्कर्माणे छट्, यक् । अत्र हरिः पयोजककर्ता । वृतीयोदाहरणे कर्णत्याणो कर्तुण्यंन्ते गतिबुद्धीतिसूत्रेण कर्मसंज्ञाविधानात्छण्णः कर्मकर्ता । तथा च कर्म
वासी कर्ता चेति कर्मधारयः, कर्मसंज्ञ्ञावधानात्छण्णः कर्मकर्ता । तथा च कर्म
वासी कर्ता चेति कर्मधारयः, कर्मसंज्ञ्ञया कर्नृसंज्ञाया वाधान्तद्मावेशि पक्रतधात्यान्वव्यापाराश्रयत्वरूपवास्तवकर्नृत्वसत्त्वाच काचित्कादिः । सेवनानुक्लल
हति । सेवा—पाद्संवाहनादिकं, भीतिर्वा । नवीनमते तु—मद्मिनाश्रयक्वयापारजन्या हरिकर्मिका सेवेत्यादिः जाब्दबोधा ज्ञेयः । तार्हि कर्ममत्ययसामिष्व्याहारे फलमुख्यविद्येष्पक जाब्दबोधाङ्गीकारात् । एवं कार्थते हरिणेत्यत्रापि हर्यभिन्नाश्रयकव्यापारजन्योत्पादनिति बोधोऽवसेयः।

करणतृतीयाया व्यापारिविशिष्टाश्रयो वाच्यं इत्याह—करणतृतीयायास्तिव-ति । नन्वाश्रयव्यापारयोः करणतृतीयावाच्यत्वे न मानं, साधकतमस्येव करण-संज्ञाविधानादत आह—तथा हीति । साधकतमं हि करणं, तत्र तमवर्धः प-कर्षः । स चाव्यवधानेन फलजनको यो व्यापारस्तद्वता । ताद्दशभकर्षश्र कार-कान्तरापेक्षो याह्यः, न तु करणान्तरापेक्षः । कारकतामान्यवाचिनः साधकश-व्दादिहितेन तमप्पत्ययेन कारकावधिकभकर्षस्यैव बोधनात् । करणान्तरापेक्षप-कर्षस्य करणान्तरेऽभावाच्च । तेन, रयेन दीपिकया पथा ब्रजतीति प्रयोगस्य नानुपपत्तिः । नहात्र रथापेक्षया दीपिकायां दीपिकापेक्षया वा रथे कियानपि

( सुवर्थनिर्णयः )

व्यापारवत्ता । तादृशब्यापारवत्कारणं च करणम्। उक्तं च वाक्यपदीये-

> " कियायाः परिनिष्पत्तिर्यव्द्यापारादनन्तरम् । विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम् ॥ वस्नुतस्तदानिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम् । स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः ११ इति ॥

विवक्ष्यत इत्यनेन सक्टदनेकेषां तदभावाद्द्वितीयासप्तम्यादेरवकाशं सूचयति ।
न चैवं "कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् " [ ब० सू० २-३-३३ ] इत्युत्तरभीमां-

मकर्षः मतीयते ? । तादृश्व्यापारेति । फलनिष्पच्यव्यवहितपूर्ववर्ती यो व्यापारस्तद्विशिष्टं यत्कारणं तदेव करणिमति भावः। तथा च व्यापाराश्रययोः करणतृतीयाशक्यत्वे साधकतमिति सूत्रमेव ममाणिनत्याशयः। एवं च 'आ-श्रयोऽवधिरुद्देश्यः ? इति मूळे आश्रयपदं व्यापारस्याप्युपलक्षणामिति ज्ञेयम् । अ-नार्थे वाक्यपदीयसंगतिमाह—उक्तं चेति । कियाया इति । अत्र कियापदं फलपरम्। फलस्य धारवर्धफलस्य साध्यतया प्रतीयमानत्वाकियात्वेन व्यवहारः कर्भवत्कर्भणोति सूत्रे स्पष्टः। विवक्ष्यत इत्यस्य पयोजनं पतिपाद्यति—बस्तुत इति । तत्—करणत्वं, वस्तुतः—वस्तुविशेषानिष्ठत्वेन।निर्देश्यं—निर्देष्टुमशक्यम् । तत्र हेतुमाह-न हीति । हि-यस्माखेतोस्तत्करणत्वं, वस्तुव्यवस्थितं वस्तुविद्ये-षमात्रनिष्ठं न भवतीत्यर्थः । वस्तुविशेषमात्रनिष्ठत्वाभावे कारणमाह-स्थाल्ये-ति । अधिकरणत्वानिश्वयाविषयीभूताऽपि स्थाछी विवक्षया करणत्वं भजतीत्य-र्थः। एवमुक्तरीत्या सर्वेषां करणत्वसंभवेऽपि न युगपत्सर्वेषां करणत्वविवक्षेति न सर्वत्र तृतीयापत्तिः । युगपत्सर्वेषां करणत्वविवक्षणाभावादेव द्वितीयासप्तम्यादे-रवकाराः संभवतीत्याह-तद्भावादिति । करणत्वविवक्षाभावादित्यर्थः । सकत् युगपदित्यर्थः । तण्डुलस्थाल्यादीनां युगपदनेकेषां करणत्वविवक्षाया अभावात्त-ण्डुलं स्थाल्यां पचतीत्यत्र तण्डुलादौ दितीयादयो भवन्ति इति भावः । ननु वि-वक्षया सर्वेषां करणत्वाङ्गीकारे कर्ता शास्त्रार्थव स्वादित्यधिकरण विरोध इत्याह-न चैवमिति। जीवः कर्ता, उत वुद्धिः, इत्याशङ्क्य जीव एव कर्ता न तु बुद्धेः कर्तृत्विमिति कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् ( न. सू. २ । ३ । ३३ ) इत्यनेनो-कम्। तद्दढीकरणार्थमेव ' शक्तिविषयंयात् ( व. सू. २। ३। ३८ ) इत्य-

( सुबर्थनिर्णयः )

साधिकरणे " शक्तिविपर्ययात् " [ त्र० सू० २-३-३८ ] इति सूत्रेणान्तःकरणस्य कर्तृत्वे करणशक्तिविपर्ययापित्रका न युज्येतेति वाच्यम् । " तदेतेषां पाणानां विज्ञानेन = विज्ञानमादाय " इति श्रुत्यन्तरे करणत्या क्छप्तस्य
कर्तृतां पकल्प्य शक्तिविपर्ययापित्तिनिष्पमाणा कल्प्येतेत्यिभिपायात् । वस्तुतस्त्वन्वाचयमात्रमेतिदिति " यथा च तक्षोभयथा " [ त्र० सू० २-३-४०]
इत्यधिकरणे भाष्य एव स्पष्टिभित्यादि पपित्र्वतं भूषणे । सप्तम्या अप्याश्रयोऽर्थः।

परो हेतुरुक्तः । तदर्थस्तु यदि विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्ती स्याचाहि 'त-देवां पाणानां विज्ञानेन १ इति श्रुतौ तृतीयाविभक्त्या यदिज्ञानपद्वाच्यबुद्धेः क-रणत्वं निर्दिष्टं तस्य विपर्धयः स्यात् । अर्थाद्बुद्धेः करणशक्तिर्भयेत् । कर्तृश-किश्चाऽऽपद्येतेत्यर्थः । तथा चाहं गच्छान्यहं पिबाभीत्यादी सर्वत्राहंकारपूर्विकाया एव पवृत्तेईश्चनात्कर्तृत्वशक्तियुक्ताया बुद्धेरेवाहंपत्ययविषयत्वमङ्गीकर्तव्यं भवतीति बुद्धेः कर्र्याः करणमन्यारिकंचित्करूप्यं स्थादिति जीव एव कर्ता, न तु बुद्धिरिति शकिविपर्ययापत्त्वा साधितं तन्त्र संगच्छेत । विवक्षया शक्तिविपर्ययस्य शास्त्र-सिद्धत्वेनाविरे।धाद्दोषापादकत्वाभावात् । तथा च न सर्वेषां वैवाक्षकं करणस्वं युक्तमाश्रायितामिति । पाणानां-इन्द्रियाणां, विज्ञानं-यहण-शक्तिं, विज्ञानेन-मनोजन्यबुद्धिवृत्त्वा, आदाय-गृहीत्वा, स्वापे जीवो हद्यं ग-च्छतीति श्रुतौ विज्ञानशब्दवाच्यान्तःकरणे क्लूप्तस्य करणत्वस्य हानिः, अक्ल-प्तकर्वशक्तिश्वाऽऽपद्येतेति क्छप्तहानिरक्छप्ताम्यागमपसङ्ग इति तत्तारपर्यात् । न तु सर्वेषां वैवक्षिकं करणत्वं नेत्यर्थकम् । एकत्र श्रुतौ करणत्वेन क्लूप्तस्याप्य-न्यत्र श्रुती कर्तृत्वेन विवक्षायां न किंचिद्षि बाधकं, युगपत्कर्तृत्वकरणत्वविव-क्षाया एव विरुद्धस्वादित्याशयादिति भावः । अत एवाऽऽह-वस्तुतस्ति । अन्वाचयमात्रामिति । एतदिति । शक्तिविपर्ययापितरूपं दूषणमन्वाचय-मात्रमानुषाङ्गिकमात्रं, न तु मुख्यमित्वर्थः । बुद्धेः कर्तृत्वनिराकरणस्यैव मुख्य-खादिति भावः। एतदेव स्पष्टयति-यथा च तक्षेति। भाष्य एवेति। पू-वेंकि: शास्त्रार्थवस्वादिमिहेंतुमि: साधितं यज्जीवस्य कर्तृत्वं तरिक स्वामाविक-मुतौपाधिकमिति संदिस कर्तृत्वस्य स्वामाविकत्वे मुक्तिर्न स्यात् । कर्तृत्वस्य दुःख-स्वरूपत्वात्, कर्तृत्वस्वभावत्वे हि अमेरिवौष्णयादात्मनः कर्तृत्वाद्वियोगासंभवा-त्। कर्तृत्वस्य दुः खरूपत्वे दृष्टान्तः -यथा तक्षा, वास्यादिकरणहस्तो दुः वी

( सुबर्धनिर्णयः )

" सप्तम्यधिकरणे च " [ पा० सू० २-३-३६ ] इत्यधिकरणे सप्तमी। तच्य " आधारोऽधिकरणम् " [ पा० सू० १-४-४५ ] इति सूत्रादाधारः। तस्यं चाऽऽश्रयत्वम्। तत्राऽऽश्रयांशः शक्यः। तस्यमवच्छेदकम्। न चाऽऽश्रय-त्वमात्रेण कर्तृकर्मकरणानामाधारसंज्ञा स्थात्। स्थादेव यदि ताभिरस्या न बाधः

भवति तद्दितस्तु सुखी संपद्यते, तद्ददात्माऽपि बुद्धचादिसाधनापेक्षः कर्ना स-न्दुःखी भवति, तद्दनपेक्षस्तु अकर्ता सन्सुखी भवतीत्येवं दृष्टान्तपद्रश्नेनाऽऽत्पनः कर्तृत्वमुपाधिनिमित्तामिति स्पष्टमेव । एवं च शक्तिविपर्ययस्य बुद्धिकर्तृत्वानिरा-करण एव तातार्ये, न तु बुद्धः करणत्वपरित्यागं इति शक्तिविपर्ययस्याऽऽनुष-ङ्गिकत्वं स्पष्टमेवेति भावः।

सप्तम्या अर्थमाह-सप्तम्या अपीति । नन्वधिकरणे सप्तमी विहिता, त-त्कथं तस्यां आश्रयोऽर्थ इत्यत आह—तच्चेति । अधिकरणसंज्ञं चेत्वर्थः । ननु तावताअपि आधारोअधिकरणामिति सूत्रादाधारस्य सप्तम्यर्थरवं स्भवते नाऽऽः श्रयस्येत्यत आह—तत्त्वं चेति । आधारत्वं चेत्यर्थः । आश्रयत्वामिति आधारत्वस्याऽऽश्रयत्वाद्तिरिक्तत्वे ममाणाभावादित्यर्थः । तथा च नाममात्रे मेदो, न वस्तुनीति भावः। ननु कर्तृकर्षद्वारा तिच्छित्रियाश्रयस्य सप्तम्यर्थत्वं सूत्रार्थाक्षम्यने, न केवलाश्रयस्येत्यत आह-तत्राऽऽश्रयांश इति । कियावदाश्र-ययोर्भध्ये कियाया धातुनैव लाभाद्नन्यलम्यः केवल आश्रयांश एव सप्तम्या शक्योऽर्थ इत्यर्थः । तत्त्वमिति । आश्रयत्वं शक्यतावच्छेर्कभित्यर्थः । त-चाखण्ड शाकिरूपिति पागुक्रमेव । नन्वाधारोऽधिक्रणामिति सूत्रेणाऽऽश्रयत्व-मात्र पुरस्कारेण विहिता अधिकरण संज्ञा कर्मकर्तृकरणानां स्यादित्या शङ्कते -न चे-त्यादि । कर्भकर्त्रिति । कर्भणः-फलाश्रयस्य, कर्तुः फलानुकूलव्यापारा-श्रयस्य, करणस्य-फलकाभिषानिष्यत्त्ववितपूर्वविविषापागश्रयस्येत्वर्थः । आधारसंज्ञाति । आधारस्य विहिता संज्ञाऽधिकरणसंज्ञेत्यर्थः । आधारसं-ज्ञाया अविधानाद्यथाश्रुवेऽसंगत्यापत्तेरित्यर्थः । न चाऽऽवारसंज्ञैवाधिकरणस्य विधीयते सूत्रेणेति वाच्यम् । आवारस्य पाङ्निर्दिष्टत्वेनोद्देश्यत्वात्मश्रान्निर्दिष्ट-स्यैव संज्ञात्वादाधारस्यैवाधिकरणसंज्ञा विधित्सिता, न वैपरीत्येन । स्पष्टं चेदं वृद्धिसंज्ञासूत्रे भाष्य इति भावः। समाधत्ते—स्यादेवेत्यादिना। अयं भावः— यद्यपि फलाद्याश्रयाणामाधिकरणसंज्ञा मामोति तथाऽपि कमीदिसज्ञाभिरधिकरण-

( सुबर्धनिणयः )

स्यात्। "कारके" [पा० सू० १-४-२३] इत्यधिक्टत्य विहितसप्त-म्याः कियाश्रय इत्येव यद्यपि तात्पर्यं तथाऽप्यत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वमस्त्येव स्थाल्यादेर्भूतलकटादेश्चेति स्थाल्यां पचिति भूतले वसित कटे रोत इत्याद्यापप-द्यते। उक्तं च वाक्यपदीये—

" कर्तृकर्भव्यवहितामसाक्षाद्धारयाकियाम् ।

संज्ञा बाष्यते । यदि च सर्वत्रैवाऽऽधारस्याधिकरणसंज्ञा भवेत्ताई कर्मोदिसंज्ञा निरवकाशाः स्युरिति आकडारीयत्वान्तिरवकाशाभिः कर्गादिसंज्ञाभिरधिकरण-संज्ञाया बाधितत्वाच सा भवतीत्यर्थः । ननु यदि कर्मादिसंज्ञाभिरधिकरणसंज्ञा बाध्यते तर्हि अधिकरणसंज्ञायाः कोऽवकादाः ? न च परम्परया यः कियाश्रयः सोअधिकरणसंज्ञाया अवकाश इति वाच्यम् । साक्षात्कियाश्रये संभवति परम्प-रया कियाश्रयग्रहणस्यान्याय्यत्वादित्यत आह—' कारके इत्यंधिकृत्ये-त्यादि । विहितसप्तभ्या इति । कारकाधिकारीयं यद्धिकरणसंज्ञकं तत्र विहितसप्तम्या इत्यर्थः । क्रियाश्रय इत्यवेति । साक्षात्क्रियाश्रय इत्ये-वेत्यर्थः। एवकारेण चैत्राद्याश्रयकटादेव्यांवृत्तिः । तथा च ताह्यस्य कर्तुः कर्मण एव वाडिकरणसंज्ञा स्याच तु चैत्राद्याश्रयकटादेगिति भावः । साक्षात्कि-याश्रयस्य कर्नुकर्गसंज्ञाविधानात्परिज्ञेषन्यायेन साक्षात्कियाश्रयद्वारा क्रियाश्रयस्य यहणमित्याशयेनोत्तरमाह- तथाऽप्यत्रोति । कर्तृकर्मद्वारोति । एतादृशार्थः सूत्रसामर्थ्योदेव लभ्यते । तथा हि—आधारोऽधिकरणामित्यत्र कारके, इस्याधिकतं पथमान्ततया विपरिणम्यते । तचाऽऽधारस्य विद्योषणम् । आधारः कारकमधिन करण संज्ञामिति छम्यते । कारफं च क्रियाजनकं, करोति कियां जनयतीति का-रकामिति व्युत्वचे:। एवं च कस्याऽऽधार इत्याकाङ्क्षायामुपस्थितत्वात्क्रियाया इति लम्यते । किया च धात्वर्थन्थापारफलात्मिका, तत्र साक्षात्कियाचारयोः प-राभ्यां कर्तृकर्मसँज्ञाभ्यामाकान्तत्वादिदं सूत्रमनवकाशं सत् कर्तृकर्मद्वारा धात्वर्ध-कियाश्रयस्याधिकरणसंज्ञाविधायकमित्यर्थात्। तदाश्रयत्वमिति । कर्तृकर्म-गतव्यापारफ छात्मक किया श्रयत्वितियर्थः । अस्त्येवेति । परम्परया कियाश्र-यत्वमस्त्येवेति स्थाल्यां पचित, कटे शेते, इत्याद्योऽधिकरणसप्तम्यन्ताः प्रयोगा उपपद्यन्त इति बोध्यम् । उक्तसूत्रार्थे हरिसंगतिं दर्शयति—उक्तं चेति । क-र्तकर्मक्यवहितामिति । लोके द्रव्यगुणिकयाविषयपिकरणम् । अत्र शास्त्रे

( सुबर्थानिर्णयः )

उपकुर्वाकियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् " ( इति ) ॥ एतच्च त्रिविधम्। औपश्लेषिकं वैषिकपिकपिक्यापकं च । कटे शेते गुरौ

कारकाधिकारात्कियाविषयमेव तत्। साक्षाद्धात्वर्थव्यापारफलात्मकािकयाश्रययोः कर्नृकर्भणोस्ते संज्ञे बाधिके, अनस्त ब्वाहितामित्युक्तम् । यद्यपि कालः साक्षा-त्कियाधारस्त्रथाऽपि कारकाधिकारे तरतपयोगो नास्तीति तमब्यहणेन साधितम् । तथा हि-कारकं साधकमित्यनर्थान्तरम् । समानार्थकामिति यावत् । तथा च क रक इत्यधिकारादेव सिद्धे पुनः साधकग्रहणं कियमाणं साधकतमित्यर्थकं विज्ञायेतेति व्यर्थेन तमब्बहणेन, कारकाधिकारे शब्दसामर्थ्यगम्यः पकर्षे नाऽऽ-श्रीयत इति ज्ञाप्यते । तेन गङ्गायां घोषः, कूपे गर्गकुलित्यादी गङ्गादेरधि-करणसंज्ञा सिष्यति । अन्यथा, आधारोऽधिकरणामित्यनाधिकरणाभित्यन्वर्थमहा-संज्ञाबलादेवाऽऽधारलाभे सिद्धे पुनस्तद्यहणसामध्यीत्सर्वीवयवव्याप्तया य आचा-रः सोअधिकरणसंज्ञः स्यात् । तथा च तिलेषु तैलं, दधनि सपिरित्यादौ तिलादे-रेवाधिकरणसंज्ञा स्थात् । न गङ्गादोरीति । एवं च पळते परम्परया कियाधा-रस्यापि ग्रहणं सिध्यति । व्यवहितामित्युक्ते अप्यसाक्षादित्युक्तिर्छोकानुसारेणान्व-योऽपि परम्यरैयेवेति सूचनाय । उपकुर्वतिकयासिद्धाविति । कटे आस्ते, स्थाल्यां पचतीत्यादार्वधृते कर्तृकर्भणी न कियां संपाद्यत इत्याधिकरमं किया-धारः उपकुर्वत्तरस्थां कियामुपकरोतीत्यर्थं इति हेलाराजः । स्वनिष्ठधारणादि-क्रियया प्रधानिकियां निर्वर्तयतीति यावत् । यद्यपि तण्डुळं पचतीत्यादौ धात्वर्थ-फलक्षकर्मद्वारा कियाश्रयत्वं तण्डुल देरस्ति तथाऽपि व्यापारजन्यफलाश्रयत्वस-त्त्वेन परया कर्मसँज्ञया बाधान्त दोष इति बोध्यम् । परे त्वधिकरणकारकस्य कर्रादावेवान्वयः । कटे रोते इत्यादी कटाधिकरणकर्नेत्रकर्तृकरायनानित्यादिरी-स्या बोधात्। तदृद्वारकमेवास्य कियान्वयित्वम्। कारकाणां भावनान्वयव्युत्पन सिर्पि एतण्ळास्रवळादीहरापरम्परयाऽन्वयविषयाऽपि । अत एवाक्षवीण्ड इ-श्यादी समासः । अत एव भाष्ये तत्रासामध्येशङ्का न छता । एवं चान्तर्भृत-कियाद्वारा सामर्थ्यमिति कैयटाद्यश्चिन्त्या एव । अक्षशीण्डः, अक्षपवीण इ-त्यादी दृष्योदनादाविव कियान्तर्भावेण बोधस्याननुभवात् । अक्षविषयकपावीणय-वानित्येव बोधानुभवादिति पाहुः।

निरुक्तमधिकरणं त्रिविधिमत्याह-एतच्चेति । त्रिविधिमिति । त्रिपकार-

( सुवर्थानिर्णयः )

वसित मोक्ष इच्छाऽस्ति तिलेषु तैलामिति । एतच्च " संहितायाम् " [पा॰ स्॰ ६-१-७२] इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् ।

अवधिः पश्चम्यर्थः । " अपादाने पश्चमी " [ पा० सू० २-३-२८ ]। तच्च " घरुवमपायेऽपादानम् " [ पा० सू० १-४-२४ ] इति सूत्रादपायो

किमत्यर्थः। सामान्यस्य भेदको विशेषः पकारः । तदेव विशद्यति-औप-श्लेषिकामित्यादिना । उपश्लेषः संयोगादिसंबन्धस्तत्कतमधिकरणमीपश्लेषिक-मित्यर्थः । विषयतासंबन्धकतं वैषिकम् । सकलावयवव्याप्तिकतमभिव्यापक-मित्यर्थः । क्रमेणोदाहरणान्याह—कटे शेते, इति । देवदत्त इति शेषः । अत साक्षादेवदत्तारमककर्षृगतां शयनिकयां प्रति कटस्य सैयोगसंबन्धं पुरस्कृत्य देवद्-त्तद्वारा तदाधारत्वादाधिकरणत्वम् । इदं कर्तृद्वारकौपस्त्रेषिकाधिकरणस्योदाहरणम् । परम्परया कटाभिनाश्रय हः शयनानुकूलो व्यापार इति बोधः । एवं गुरौ वस-तीत्यिप कर्नुद्वारकषीपस्त्रेषिकाधिकरणम् । उप-समीपे स्त्रेषः संबन्धस्तत्कृतमीप-स्त्रेषिकमिति व्युत्पत्तेः । परमारया गुर्वाभिनाश्रयको वासानुकूछे। व्यापार इंति बोधः । कर्नद्वारकीपक्षेषिकाधिकरणोदाहरणं स्थाल्यां पचनीत्यादि बोध्यम्। अत्र साक्षात्तण्डुलात्मककर्मगतां पाकिकियां पति स्थाल्याः सैयोगसैवन्धं पुरस्कृत्य तण्डुलद्वारा आधारत्वाद्धिकरणत्वम् । परम्परया स्थाल्यभिनाश्रयिका या वि-क्वित्तिस्तदनुकूछो व्यापार इत्येवं बोध ऊद्यः। वैषियकाधिकरणमुद्दाहराति—मोक्ष इच्छाऽस्तीति । औषश्चेषिकाभिव्यापकभित्रमधिकरणं वैषियकम् । अत्र सा-क्षात्कर्तभूतेच्छागतां सत्ताकियां पति मोक्षस्य विषयतासंबन्धपुरस्कारेण इच्छा-धारत्वाद्धिकरणत्वम् । परम्परया मोक्षाभिचविषयकः सत्तानुकृछो ब्यापारः। मोक्षाविषयकेच्छानिष्ठसत्तेति वा बोधः। अभिव्यापकमधिकरणमुदाहरति-ति-केषु तैलमिति। अत्र साक्षाचैलकापकर्तृगतां सत्ताकियां पति क्राःसनव्याप्ति पुरस्कृत्य तैलद्वारा सत्ताधारत्वात्तिलानामधिकरणत्वम् । परम्परया तिलाभिना-श्रयकस्तैलनिष्ठसत्तानुकुलो व्यापार इति बोध:।

पश्चम्यर्थनाह-अवधिरिति । अवधेः पश्चम्यर्थत्वे मानमाह-अपादाने पश्चमीति । ननु सूत्रेणापादानस्य पश्चम्यर्थत्वलामेऽपि अवधेः कथं पश्चम्य-र्थत्वलामोऽप आह-तञ्चोति । तच्च-अपादानं चेत्यर्थः । अपायो विभागज-

( सुबर्थीनर्णयः )

विश्लेषस्तज्जनकाकिया तत्रावधिभूतमपादानामित्यर्थकाद्वधिभूतमिति भावः । उक्तं च वाक्यपदीये—

"अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्।

घरवमेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते ॥

पततो घरव एवाथो यस्मादश्वात्पतत्यसौ ।

तस्याप्यश्वस्य पतने कुडचादि घरवमुच्यते ॥

उभावप्यध्रत्यो मेषौ यद्यप्युभयकर्मके ।

विभागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र व्यवस्थिते ॥

मेषान्तरिक्यापेक्षमवाधित्वं प्रथकपृथक् ।

मेषयोः स्विक्रयापेक्षं कर्तृत्वं च पृथकपृथक् " इति ॥

अस्यार्थः-अपाये विश्लेषहेतुकियायाम् । उदासीनमनाश्रयः । अत-

नको व्यापारस्तिस्मनसति पत्यासत्त्वा ताइशव्यापारजन्यविभागाश्रययोर्भव्ये द्ध्रवं स्थिरमविभूनं तद्रपादानं, द्वयोः संयुक्तयोरन्यतरस्य चलनादिभागो जा-यंते, तत्र तादृशचलनानाश्रयम्तं, अधीद्दमागजनकृष्णपारानाश्रयमूतं यत्तित्थरं तच्वेहावधित्वेन विवक्षितिमिति अवधिमूतमपादानसंज्ञकं भवतीति सूत्रार्थाद्ध्रुवम-पाये, इत्यनेनावधेरपादानसंज्ञाविधानादवधेः पश्चम्पर्धत्विति भावः। हरिसंगित पदर्शयति उक्तं चेति । अपाये यदुदामीनामित्यादिना पृथक्-पृथगित्यन्तेन । अस्य हरियन्यस्यार्थमाह-अवाय इति । अवायो वि-स्त्रवः, विभाग इति यावत् । अत्रापायपर्भपायजनकित्रवापरं सक्षणयेत्याशः-येनाऽऽह—विश्लेषहेतुिकयायामिति । उदासीनभित्यनेन ध्रुवपदार्थं उकः। औदासीन्यं कियानाश्रयत्विमत्याह-अनाश्रय इति । मत्यासत्त्वा पक्रतभातूपा-त्तविश्लेषहेतुकियानाश्रय इत्यर्थः । तच्चोदासीनं चलं वाऽचलं वा कथमण्यस्तु-तद्घ्रवमेवोच्यते । ननु निरुक्तमुदासीनं यद्यच छं तदा इरुवमुच्यतां, परंतु यदि चलं तदा कथं घरुवमुच्यत इत्याशङ्क्याऽऽह—अतदावेशादिति । विश्लेषहे-तुकियानाविष्टत्वादित्यर्थः । तथा च लोके स्पन्दादियत् किंचितिकयारहितं स्थिरं वस्तु घ्रुविमित्युच्तते । अत्र शास्त्रे तु विश्लेषहेतुमात्राक्रियारहितं घरुवमुच्यत इति भावः । विश्लेषस्य दिष्ठत्वेन विश्लेषाश्रययोर्द्वयोर्भध्ये यद्विश्लेषजनकित्रानाश्र-यस्तद्पादानमित्युक्ते ताददाकियानाश्रयस्य संज्ञिनोऽथीद्विश्लेषाश्रयत्वं

( सुवर्धनिर्णयः )

द्रावेशात्तियानाश्रयत्वात् । एवं च विश्लेषहेतुकियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्र-

इत्याशयेनाऽऽह-एवं चेति । अषाये ध्रुविष्यनेन विश्लेषजनकियाशून्य-रविवक्षणे चेत्यर्थः । विश्लेषेत्यादि सर्तीस्यन्तं विशेषणं यदि नोच्येत ताहि प्रयागात्का शीं गच्छति चैत्र इत्यत्र गन्तरि चैत्रेऽपादान संज्ञाया अतिब्याप्तिः स्यात् । गच्छतेर्विश्लेषजनकियावाचित्वेन विश्लेषस्य च द्विष्ठत्वेन प्रयाग इव चैत्रे अपि सत्त्वाविद्येषात् । तथा च कर्तृसंज्ञां बाधित्वा अपादानसंज्ञेव स्थात् । क-र्वृसंज्ञायास्तु तण्डुलं पचित चैत्र इत्यादाववकाश इति भावः । सत्यन्ताविशेष-णोकौ तु चैं अस्य विश्लेषाश्रयत्वे अपि विश्लेषजनकि याश्रयत्वेन नोकाति व्याप्ति-रिति भावः । अथ यदि विश्लेषाश्रयत्विभिति विशेष्यं नोच्येत ताही पूर्वोक्त एव पयोगे काश्यां कर्मण्यतिव्याप्तिः स्यात् । पयागस्येव काश्या अपि विश्लेषजन-कियानाश्रयस्वात् । विशेष्योकौ तु पयागस्येव काश्या विश्लेषाश्रयस्वामावा -नातिव्याप्तिः। तथा च कर्तरि कर्मणि चेत्युभयत्रातिव्याप्तिवारणाय विशेषण-विदेष्ठयोभयमुपात्तम् । अत्रेदं बोध्यम्-गच्छिनि, याति, इयिति, अतिति, इत्यादौ तत्तदातोर्विभागजनकाकियावाचित्वेऽपि विभागस्य तत्तद्वातुवाच्यत्वाभावः । अत एव तादृशविभागस्य धातुवाच्यव्यापारजन्यत्वेऽपि फल्टत्वामावः । फल्टत्वस्य त-द्वातुवाच्यव्यापारजन्यत्वे सति तद्वानुजन्योपस्थितिविषयत्वात् । यत्र च विभा-गस्य धातुवाच्यत्वाभावस्तादृशःविभागाश्रयस्थापादानत्वम्। यथा वृक्षात्पर्णे पतती-त्यादौ पत्रधात्वर्थो विभागजनकः संयोगानुकृलब्यापारः । तत्र संयोगस्य धातु-वाच्यरवेऽपि विभागस्य तद्वाच्यत्वेन तादृशाविभागाश्रयस्य वृक्षस्यापादानत्वम् । यत्र च विभागस्य धातुव।च्यस्वं तत्र विभागस्य फलत्वाचादशविभागाश्रयस्यापाः दानसंज्ञां बाधित्वा परत्वात्कर्पसंज्ञैव भवति, नापादानसंज्ञा । यथा वृक्षं त्यजित खग इत्यत्र विभागानुकूछो व्यापारस्यज्ञधात्वर्धः । अत्र विभागस्य धातुवाच्य-स्वेन फलत्वात्ताद्दशिमागाश्रयस्य वृक्षस्य कर्षसंज्ञैव भवति, नापादानसंज्ञा, वि-भागस्य धातुवाच्यत्वादिति । नवीनमते पूर्वीकवातुष्विपि विभागस्यापि धातुवा-च्यत्वम् । अत एव अवधित्वं च ' प्रक्तधातूरात्तविभागजनकव्यापारानाश्रयत्वे सति पक्टतघात्वर्थविमागाश्रयत्वं, इति वदान्ति । तत्र यामादायाति, यामाद्विभजते, इत्यादौ विभागसमानाधिकरणव्यापारार्धकथातुयोगे विभागस्य फलत्वेऽपि तादृश-विभागाश्रयस्थापाद्गनत्वम् । वृक्षं त्यनीत्यादे विभागव्यधिकरणव्यापारार्थकथा.

( सुचर्थनिर्णय: )

यत्वं फिलितम् । वृक्षात्पर्णे पततीत्यत्र पर्णस्य तद्वारगाय सत्यन्तम् । धावते।ऽ-धात्पततीत्यत्राधस्य किषाभायत्वाद्विश्लेषहेत्विति । कुडचात्पततोऽधात्पततीत्यत्रा-धस्य विश्लेषजनकोक्तपाश्रयत्वेऽपि तत्र विरुद्धमित्याह—यस्मादश्वादिति ।

तुयोगे विभागाश्रयस्य कर्मत्विमिति व्यवस्था । एवं च पथागात्का शीं गच्छती-त्यादौ विभागस्य घात्वर्थत्वेऽपि व्यापारसमानाविकरणविभागस्य पतीत्या तादश-विभागाश्रयस्य प्रयागस्य न कर्पत्वम् । व्यापारव्याधिकरणविभागाश्रयस्यैव कर्प-त्वादिति वोध्यम् । अपादानत्वस्थणघटकसत्यन्ताविशेषगस्य व्यावत्र्यमाह-वृक्षात्पर्णं पततीति । अत्र विभागजन्यसंयोगानुकूलब्यापारः पतवात्वर्थः । अत्र पर्णवृत्तिर्यः संयोगानुकूलव्यापारः स वृक्षपर्णयोर्विभागजनकः, विभागश्च सं-योगवद्दिष्ठत्वेन वृक्षपणैतदुमयनिष्ठः । एवं स्थिते यदि विश्लेषाश्रयत्वमपादान-रविभित्येवोच्येत तदा वृक्षस्येव पर्णस्यापि विश्लेषाश्रयत्वादपादानसंज्ञा पसज्येत, तद्वारणाय सत्यन्तं विशेषणमुक्तम् । ततश्च पर्णस्य विश्लेषाश्रयत्वे ऽपि विश्लेषज-नकव्यापाराश्रयत्वेनापादानसंज्ञाया व्यावृत्तिः सिध्यति । ननु विश्लेषाश्रयत्वे सति पक्रतधातूपात्तियानाश्रयत्वापित्येतावतैव पर्गेऽतिपसङ्गन्वारणे सति विश्ले-षहेत्विति कियाविशेषणीनेवश्चनस्य किं पयोजनिषत्याशङ्कर्याऽऽह-धावतोऽ-श्वादिति । अत्रापि पत्यात्वर्थः पूर्ववदेव । अधारूढपुरुपनिष्ठो यः संगोगा-नुकूलव्यापारः, सोऽश्वपुरुषयोविभागजनक इत्यश्वस्य विभागाश्रयत्वेऽपि धावत इति विशेषणात्मकत्वातूपात्त्वावनिक्रियाविशिष्टत्वात्मकतक्रवातूपात्तियानाश्रय-त्वाभावेनाश्वस्यापादानत्वं न स्याद्तो विश्लेषहेत्विति कियाया विशेषणं दत्तम्। तेन चाधस्य ऋवातूपाचावनाकियायुक्तत्वेऽपि विश्लेषहेतुपतधातूपात्तसंयोगानुकू-लियानाश्रयत्वाद्पादानसँज्ञा पर्वतेते, विश्लेषहेतुिकयाया अधारूढपुरुषमात्रनि-ष्ठत्वादिति भावः । एतेनाथस्य चल्रत्वेऽि यस्माद्याद्सौ पतित तस्य पततस्ता-ह्योऽप्यश्वो ध्रव एवेति स्पष्टीकृतम् । वृक्षाविधकविमागजनकः पर्णनिष्ठः संयोगानुकूलव्यापार इति बोधः वृक्षात्पर्णे पततीत्यत्र बोध्यः । अधात्यतती-त्युक्ते यत्किचिदिवराकियानाश्रयत्वद्शायामेवाश्वस्यापादानत्वं भवनीत्याशङ्का स्यादतस्ति निवृत्तये धावत इत्यश्वविदेश गमुपात्तम् । अश्वाविध विवाग जनकः संयोगानुक्लब्यापारोऽश्ववारानिष्ठ इति रीत्या बोधः । ननु कुड्यातानतोऽश्वात्प-ववीत्यत्र पतत इति विशेषणाद्विश्छेषजनकिभाश्रयत्वपतीतेरश्वस्यापाद्गनत्वं न

( सुत्रर्थनिर्णयः )

(तथा च पुरुषपतनहेतु।क्रियानाश्रयत्वं न विरुद्धिपिति भावः ) । तदिश्लेषहेतु-क्रियानाश्रयत्वे सतीति विदेशपणीयिमिति भावः । एवमधिनिष्ठक्रियानाश्रयत्वात्कु-डचादेरपि ष्रुवत्विमत्याह—तस्यापीति । उभयकर्गणविमागस्थले विभागस्यै-क्याचिद्वश्लेगजनकियानाश्रयत्वाभावात्यरसगरस्यान्मेषावपसरग इति न स्यादि-

स्यादित्या शङ्करचाऽऽह-यरमादश्वादिति । यस्मादश्वादसौ पति सोऽश्वो य-क्तिचिद्वाधिकविभागजनकिमियाश्रयोऽपि पत्रतस्य ४ एव विश्लेषजनकाकि-यानाश्रय एवेत्यर्थ । अयं भावः - अत्र पयोगे विश्नेषनानिके द्वे किये वर्तेते । तत्रैका कुडचावधिकविश्लेषजनिका, साऽधानिष्ठा, द्वितीया त्वधावधिकविश्लेषज-निका, सा पुरुषनिष्ठा । तथाऽऽअवभेदादिश्लेषोऽपि दिवियः कुडचाथयोर्वि-श्लेषः, स च कुडचाविकोऽधनिष्ठः । अधाधारोह्रयोविश्लेषध दितीयः, स चाथावाधिको ऽश्वारोहिनिष्ठः । एवं स्थिते विश्लेषहेनुकियानाश्रयेत्यत्र विश्लेषसा-मान्योपादानेन निरुक्तस्थलेऽधस्यापादानत्वानुपपत्ति राङ्का, यन्निष्ठाविश्लेषाविश्वं तद्विश्लेषजनकियानाश्रयत्विमियेवं विश्लेषविशेषोपादाने नोकानुपरात्तिः । कु इयात्वत्रोऽश्वात्वतीत्यत्राश्वत्याश्वाश्वाशेहनिष्ठविश्लेषावधित्वं, तादृश (अश्वाश्वा-रोहानिष्ठ ) विश्लेषजनकिषाया अशारोहमात्रनिष्ठाया अश्वेऽमत्त्वेनाश्वस्य तिह -श्लेषजनकियानाश्रयत्वाद्यादानत्वमुपरद्यते । यद्यव्यथस्य कुडचाथविश्वेषजन-कियाभयत्वं विद्यते तथाः शि सा किया अश्वाश्वारोहिवश्डेषजानिका न भवती-त्यश्वस्य तद्विश्लेषजनकियानाभयतं निर्वाचिषित्याशयेनाऽऽह—तद्विश्लेषहेतु-कियेत्यादि विशेषणीयाभित्यन्तम् । तच्छब्दार्थस्य यच्छब्दार्थसानेसत्वात्-यद्विश्लेषावधित्वं तद्विश्वेषहेतुकियानाश्रयत्वे सतीत्येवं यत्तच्छब्दाभगं निर्वृतो विश्हेषव्यक्तिविशेषोऽवधिलक्षणे पर्वशनीय इत्याशयः । तथा चाथस्याधारोहाने-ष्ठविश्लेषजनकियानाश्रयत्वमाविरुद्धामिति भावः । एवं कुडचादेरापे धरुवत्वं सि-घ्यवीत्याह-तस्यापीति । यस्माद्याद्यं पत्ति तस्याप्यश्वस्य पतने कुडचादि ष्ठ्वं भवति । कुडचाथनिष्ठविश्लेषजनकाकिषाया अथपात्रनिष्ठायाः कुडचादा-वसत्त्वेन कुडचादेस्तद्विश्लेष( कुडच।शाविश्लेष ) जनकाक्रियानाश्रयत्वादित्यर्थः। नन्वेवमपि यत्र संयुक्तावुमी युगपतपृष्ठतोगमनिक्रियया विश्लेषं जनयतस्तत्र विश्ले-षरंपैक्यारमत्येकमपि तद्विश्लेषजनकियावस्येत्र तद्विश्लेषजनकियानाश्रयत्वाभाः वात्परस्परस्मान्मेषावपसरत इत्यपादानत्वं न स्यादित्याशङ्कां पत्या वष्टे-उभाव

( सुबर्धानिर्णयः )

स्याशङ्कर्य समावरो-उभावपीति । मेषान्तरेति । यथा निश्रत्नेषाद्यस-रद्द्वितीयमेषस्थते निश्रत्नेषस्यापसरन्मेषिक्रयामादाय ध्रुवत्वं तथाऽत्रापि विभा-गैक्षेऽपि क्रियामेदादेकिक्रियामादाय परस्य ध्रुवत्विति । तथा च विश्रेषाश्र-यत्वे सित तज्जनकर्नात्क्रयानाश्रयत्वं तित्क्रयायामपादान्त्वं वाच्यम् । किया

पीति, मेषान्तरिकयोति च । तत्रोभावपीत्यादिना विभागे, इत्यन्तकारिकां-शेन शङ्का । तदर्थस्त्वेवम्-उमयक्तर्के-उमयं-मेषद्वयं, तस्य कर्म-तत्संब-न्धिनी किया । अथवा-उभयोः कर्ष-इयोर्षेषयोः कियेत्वर्धः । ताद्दशी किया जनकरवेनास्ति यस्येति व्याचि करणो बहुनीहि विभागश्च न्यादार्थः । अथवा उभ-यपर् छक्ष गयोभवस्थारं, तथा चोभगस्थं कर्न-किया, अस्ति यस्पेति समानाः धिकरणो बहुवीहिः । अन्यत्पूर्ववत् । उभयनिष्ठिकियाजन्यविनागे, इत्यर्थः । क्विचित्त मुद्रितपुस्तकेऽच परेशे ' उभयकर्षने ' इति पाठी दश्यत, स तु सुगम इति पतिमाति । यद्यपि उभयनिष्ठाकियाजन्यविमागे उभावपि मेषावध्रुवी वि-श्लेषजनकि गाश्रयी, स्त इति दोषः । तथा चापादानत्वं न स्यादिति । पवि-भक्ते त्वित्याधवशिष्टकारिकांशेन निरुक्तशङ्कापत्याख्यानम्। प्रविभक्ते इति। आश्रयभूनतत्तनभेषभेदात्तद्वृती विश्लेषजनकिये भिने सत्यी व्यवस्थिते भवतः, तन्मेषवृत्तिर्विश्चेषजनक्रियाऽपरमेषवृत्तिरारमेषवृतिश्व ताद्दशिकिया तन्मेषवृत्तिर्न भवतीतीवं व्यवस्थिते स्तः, न त्वव्यवस्थिते इत्यर्थः । तत्रेति । यत्रैको मेषो निश्वलं स्थितस्तस्माच मेषाद्वरो मेषोऽपत्तरिन, तत्रेत्वर्थः । एतदेव मेषान्तरिक-येत्यादिकारिकया स्पष्टीकियत इत्याह-यथा निश्वलेति । अयमन्यतरकर्भजन्य-विभागस्थलीयदृष्टान्तः । निश्चलभेषादिति । विश्वेषजनकाकियानाश्रयो यो मेषस्तस्माद्वसग्न्पृष्ठतो गच्छन् यो दितीयभेषस्तादशस्थले यथाऽवसरन्मेवस्थिकिः यापेक्षया कि रानाश्रयमेषस्य ध्रवत्वं, तद्वदुभयनिष्ठिकियाजन्यविभागस्य से विभा-गस्यैकनेऽपि तत्तन्मेषानिष्ठत्वस्वपधर्मवैशिष्टचेन कियाया मेर् पकल्प्यैकनेषानिष्ठाकि -यापेक्षयाऽपरस्य मेषस्य घरुवत्वं, अपरमेवनिष्ठिकियानाद्यिकनेषस्य च घरुवत्वं सूपपादम् । अन्यतरनिष्ठिकियाजन्यविभागस्थले तद्विशलेषजनकियानाश्रयत्वस्या-न्यतरस्पिनसंभवान्मेषो भेषाद्वसरतीतिवदुत्रयनिष्ठक्रियाजन्यविश्लेबस्थलेऽपि आ-रमानमात्मनेत्यादावन्तःकरणाद्यगाविक्रतभेदवत्ततन्तेषनिष्ठत्वरूष्मभीपाधिना किया-मेदं गृहीत्वाऽन्यतरस्मिस्तिद्विश्लेषजनकियानाश्रयत्वस्य संभवात्वरस्परस्पान्मेषाव-

( सुबर्थनिर्णयः )

चात्र धात्वर्थो न तु स्पन्दः । तेन वृक्षकर्भजविमागवति वस्त्रे वृक्षाद्वस्त्रं पततीति संगच्छते । वस्तुतो नैतावत्पश्चम्या वाच्यम् । किं त्ववधेर्रुक्षणपात्रं, द्वितीयार्थी-

पसरत इत्युपपद्यत इति भावः। नवीनास्तु-पक्रतवातूपान्यव्यापारजन्यविभागाश्र-यत्वमपादानत्वं, तच्च परस्परपदोपात्तयोरेव विवक्षयते, मेषादीपात्तयोस्तु क्रियाश्रय-रवात्कर्तृत्वं विवक्ष्यते, न विभागाश्रयत्वम् । प्रयोगानुसारित्वाद्विवक्षणस्येत्याहुः । एवं च यादशमपादानलक्षणं फलितं तत्नदर्शयति -तिद्विक्लेषेत्यादिना तात्कि -यायामपादानत्वमित्यन्तेन । तत्र सतीत्यन्तस्यार्थः स्पष्ट एव । तक्जनकेन तच्छ ब्रेन विश्लेषग्रहणाद्विश्लेष जनकेत्यर्थः । तच्छ र्देन तत्तन्नेषनिष्ठत्वरूषोपाधिविशिष्टकियाविशेषस्य अत्र ग्रहणारिक्रवाविशेषानाश्रयस्विभत्वर्थः । तस्क्रियायामिति । कियाविशेषपरम् । विशेषिकयायां तद्पादानमिति तिख्मिति भावः । कि-याविशेषग्रहणं च परस्परस्मान्मेषावपसरत इत्यत्रापादानत्वसिद्ध्यर्थामिति भावः। ननु यत्र बृक्षनिष्ठिकिययै । विभागो जन्यते तत्र वृक्षाद्वस्त्रं पततीति पयोगो न स्यात्। वृक्षस्य वृक्षवस्त्रविमागजनकतात्रियानाश्रयत्वामावादत आह-क्रिया चात्रेति । धारवर्थ इति । पत्वीत्यादिपक्टतचानुवाच्यैव गृह्यते, न स्पन्दः मात्रिगिरयर्थः । रपन्दमात्रग्रहणेन वृक्षे स्पन्दसत्त्वाद्वृक्षस्यापादानत्वानुपपत्तिश्रङ्का, धारवर्धमहणे तु पतनीनिमकतपतधारवर्धविभागजनकसंयोगानुकूलिकयानाश्रयत्वा-द्वृक्षस्यापादानत्वोपपात्तः । तेनेति । पक्रतवातूपात्तियायहणेनेत्यर्थः । स गच्छत इति । विभागजनकसंयोगानुकूलिकया पत्रतेरर्थः । तथा च वृक्षव-स्वविभागजनिका या किया पक्रतपतवातूपात्ता, सा वस्त्रे विद्यते, न वृक्ष इति क्रत्वा वृक्षस्य मक्रतधातूपात्ताविभागजनकियानाश्रयत्वादपादानत्वं संगच्छत इ-त्यर्थः । नन्वत्र वस्त्रनिष्ठिकयया वृक्षवस्त्रविभागः, न वृक्षानिष्ठिकिययेति वृक्षक-र्भजविभागवतीति वस्त्रविशेषणं न संगच्छत इति चेन्न । वृक्षचलनेन वस्त्रे ताहशी किया समुत्पना, यया वृक्षाद्विभज्य तद्वस्त्रभधः पतितम् । यदि तु वृक्षे चलन-किया नाजानिष्ट ताई वस्त्रे विभागजानिका किरया नोदपादि, ततश्च वस्त्रमपि ना-घोऽपप्तत् इति परम्परया वस्त्रपतनं पति वृक्षनिष्ठवलनाविरया कारणमित्यारायेन मुक्षकर्भजविभागवतीति विशेषणमुक्तम् । ननु निरुक्तापादानस्य पञ्चम्यर्थत्वे गौ-रवमनुसंधायाऽऽह-बस्तुत इति । एतावदिति । विश्लेषाश्रयत्वे सति विश्ले•

( सुबर्धनिर्णयः )

करीत्या प्रयोगातिपसङ्गन्यासंभवेन वाच्यकोटी प्रवेशस्य गौरवेणासंभवादिति तु प्रतिभाति । न चैवमपि वृक्षारस्पन्दत इति स्यादिति शङ्कचम् । आसनाच्च-

षजनकतिक्रयानाश्रयत्विभिरंपेवं विशेषणविशिष्टामित्यर्थः । पश्चम्या वाच्य-मिति । पश्चभीवाच्यतावच्छेदकं नेत्यर्थः । पश्चम्या वाच्यं-अपादानं, तच विश्लेषाश्रयं सद्दिश्लेषजनकतिस्रयानाश्रयं, वाच्यतावच्छेदकं त्वपादानत्वं, तच्च निरुक्तविशेषणविशिष्टं विश्लेषाश्रयेत्यादि किरयानाश्रयत्विमत्यन्तम् । तथा च निरुक्तमपादानत्वं न पश्चभीवाच्यं, किं तु पश्चभीवाच्यतावच्छेदकं तदिति भावः। वाच्यतावच्छेदकस्यापि वाच्यत्वद्रश्नीद्रपादानत्वं पश्चमीवाच्यं नेत्येवं वाचोयुक्ति-रिष युक्तेवेति ज्ञेयम् । लक्षणमात्रिभिति । मात्रशब्देन वाच्यतावच्छेदकत्व-ब्यावृत्तिः । ननु यदि विश्लेषाश्रयं सद्धिश्लेषजनकतात्विरयानाश्रयामित्येवं विशिष्ठं पश्चमीवाच्यं न, तर्हि किं पश्चमीवाच्यमित्यपेक्षायां यद्विश्लेषात्रयं तावदेव पश्च-मीवाच्यमाश्रीयते । तथा च विश्लेषाश्रयत्विमत्येतावदेवापादानत्वमभिषेयते चेत्-मामादाया ति देवदत्त इत्यत्र आयाते विभागपूर्वकोत्तरदेशसंयोगानुकूल व्यापारार्थ-त्वेन संयोगवदिभागस्य दिष्ठत्वेन आयातिधात्वर्धिक्रयाजन्यविभागस्य ग्रामिष्ठ-स्वस्थेव देवदत्तानिष्ठत्वस्थापि सत्त्वेन यामस्येव देवदत्तस्याप्यपादानत्वं पामोतीति ग्रामाद्देवदत्तादायातीत्यनिष्टः प्रयोग आष्येतेति चेन्न । ग्रामं गच्छति चैन इत्यत्र गमधात्वर्थव्यापारजन्योत्तरदेशसंयोगरूपफलस्य यामवृत्तित्ववच्चैत्रवृत्तित्व-स्यापि सत्त्वेन यामस्येव चैत्रस्यापि कर्मत्वाचीत्रश्चीतं गच्छवीत्याशङ्क्य चैत्रस्य व्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन कर्पसंज्ञापामोति, अथ च व्यापाराश्रयत्वेन भामोति, तत्र आकडारीयत्वेन परत्वारकर्तृसंज्ञया कर्षसंज्ञाया बाधाच चैत्रश्चेत्र-मित्याप चिरित्येवं समाहितम् । तदीत्या पक्रतेऽपि पक्रतधात्वर्थव्यापारजन्यवि -भागाश्रयत्वेन देवदत्तास्यापादानत्वं पाप्तमथ च पक्रतधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृ-स्वं च पाषं, तत्र परत्वात्कर्तृसंज्ञया अपादानसंज्ञामा बाधान मामाद्देवद्तादित्य-निष्टं पसज्येतोति समाधानस्य वकुं शक्यत्वाद्गीरवेण न पश्चपीवाच्यकोटी विश्ले-षजनकतित्वरयानाश्रयत्विमत्यं शस्य पवेशः कलानीय इति पतिभाति-रोचत इति भावः । एतत्सर्वेषनुसंधायाऽऽह-द्वितीयार्थोक्तरीत्येत्यादि प्रतिभातीत्यन्त-म् । शङ्कते-न चैवमपीति । देवदत्तो देवदत्तादित्याद्यानिष्ठमयोगवारणेऽ-पीत्यर्थः । वृक्षात्रपन्दत इति । वृक्षात्तत्काशात्किविच्चाछितमीवद्विभक्तं

( सुबर्थनिर्णय: )

लितः, राज्याच्चलित इतिविद्धित्वात्। एतेन पश्चमीजन्यापादानत्वबोधे सक-मैकधातुजन्योपास्थितेहेर्तुत्विमिति समाधानाभासोऽप्यपास्तः। न चैवमपि वृक्षा-

भवतीत्यर्थपतीतेः पक्रतस्पन्द्वात्वर्थव्यापारानाश्रयत्वे साति तज्जन्यविभागाश्रयत्व-स्य वृक्षे सत्त्वेन वृक्षस्यापादानत्वापात्तिरिति राङ्ककारायः । विश्वेषाश्रयत्वे सति तज्जनकतिकयानाश्रयत्विभित्येवं विशिष्टस्य पश्चमीवाच्यत्वपक्षेऽपीयमापात्तिः । उ-कामापात्तामिष्टापत्त्या परिहरति-इष्टरवादिति । आसनाच्चितः, राज्याच्च-लितः, इत्यादी चलधातूपात्तव्यापारजन्यविभागाश्रये अपादानत्वस्येव्यमाणत्वात्त-द्वत्तदर्थकस्पन्दधातूपात्तव्यापारजन्यविभागाश्रये ऽपादानत्वाङ्गनिकारे बाधकाभावेने -ष्टत्वादित्यर्थः । वृक्षारस्पन्दते इति पयोगापत्तिरूपदूषणदातुरित्थमाभेषायः-आ-सनाच्चित इत्यादिपयोगदर्शनाचलवातूपात्तव्यापारजन्यविभागस्य प्रतितेविभा-गस्य चावधिसापेक्षतया तत्र तादृशविभागाश्रयस्यापाद्।नत्वेऽपि स्पन्द्धातोः क-भ्पनमात्रार्थकतया विभागापतीतेरवधित्वाभावेन वृक्षात्स्पन्दत इति प्रयोगी नोचितः किंतु वृक्षे स्पन्दत इत्येव । अन्ये तु सकर्मकधातुसमिन्याहारे तादृशधातूपात्त-•यापारजन्यविभागश्ययस्यापादानत्वं—यथा प्रयागात्काशीं गच्छतीत्यादी, स्वन्दे-स्त्वकर्मकतया तत्समभिव्याहारे तादृशधातूपात्तव्यापारजन्यविभागाश्रयस्यापादा-नत्वं नोचितिनत्याशयेनाऽऽह-पञ्चमीजन्यत्यादि उपस्थितेईतुत्वामित्यन्तम्। पश्चमीजन्यो योऽपादानत्वप्रकारकबोधस्तास्मन् बोधविषये-पत्यासत्त्याऽग्रादान-पदार्थघटकविभागजनकतया सकर्वकधातुजन्यव्यापारोपास्थातिहेंतुरिति णभावाङ्गीकाराद् वृक्षात्स्यन्द्रत इत्यत्र विभागजनकव्यापारीयस्थापकस्यन्द्रधातीर-कर्मकतया न तत्समिव्याहारेऽपादानत्वबोच इति क्टत्वा वृक्षातस्पन्दत इत्यनुचि-तिमिति भावः । सोऽयं समाधानपकारः समाधानाभास इत्याह-समाधाना-भास इति । वृक्षात्स्पन्दत इत्यत्रापादानत्वबोधवारणाय यदि निरुक्तकार्यकार-णभावोऽङ्गीकियते ताहें राज्याच्चालित इत्यत्रापि विभागजनकव्यापारोपस्थापक-चलघातोरकर्मकतया तत्समिष्याहारेऽण्यपादानत्वबोधो न स्यादिति राज्याच्य-लित इत्यादिमयोगानिर्वाहो, यदि तु आसनाच्वालित इत्यादिमयोगनिर्वाहाय च-लधातुसमीमव्याहारेऽपादानत्वोधोऽनुभवबलादामिपेयते तर्हि तद्रथँकस्पन्द्धातुसम-भिव्याह रेऽपादान वबोधस्यापरिहार्यतया वृक्षात्स्पन्दत इति पयोगस्य दुर्वारतया

( सुबर्थानिर्णयः )

स्यज्ञतीति दुर्वारम्। कर्मसंज्ञयाऽपादानसंज्ञाया बाधेन पश्चम्यसंभवात् । भ्रमा-रक्ठते तथा पयोगे यदि वोधाभावोऽनुभवासिद्धस्तार्हे पश्चमीजन्यापादानत्वबोधे त्यजादिभिन्नधातुजन्यबुद्धेर्हतुत्वं वाच्यम् । बलाहकादिद्योतने विद्युदित्यादे निः-सृत्येत्यध्याहार्यम् । रूपं रसात्प्रथीगत्यत्र तु वुद्धिपरिकाल्पतमपादानत्वं दृष्टव्यम्।

निरुक्तकार्यकारणमावरूपसमाधानस्य समाधा प्रतिभासत्वामिति मावः । अपास्त इति । तादृशसमाधानाभासोऽण्यपास्त इतार्थः । वृक्षातस्पन्दः इति पयोगदा-रणायोक्तकार्यकारणभावाङ्गनिकारे राज्याच्चलित इत्यादिषयोगस्य शिष्टेष्टस्यानु-पपत्तेस्तादशकार्यकारणमावो नाम्युगगन्तुं शका इति वृक्षात्हान्दर इति प्रशेगेऽ-पीष्टापत्तिकरणादित्यागयः । शङ्को-न चैवमपीति । विभागाश्रयत्यस्या-पादानसंज्ञापयोजकतेन वृक्षात्स्पन्दत इति पयोगनिर्वाहेऽगीत्यर्थः। बृक्षाच्यज्ञ-तीति। अत्र खगः कर्ता। दुर्वारमिति। विभागाश्रयस्वे सति विभागजनक-व्यापारानाश्रयत्वस्य वृक्षे सत्त्वनापादानसंज्ञामाधेर्वृक्षात्त्वज्ञीति दुर्वारामिति चेना । विभागानुकूलब्यानारस्य त्यजत्यर्थत्वादिभागस्य धात्वर्थतया फलःवाद्ब्यापारजन्य-फलाभयत्वेन पाप्तया कर्भंज्ञया परत्वरूपवलाभित्याऽगादानसंज्ञाया बाबात्। अ-म्यसंभवेन द्वितीयैव भवतीति । ननु कर्मसंज्ञया वाधादपादानसंज्ञाया अभावा-त्पश्चम्याः साधुत्वाभावेऽपि अपादानसंज्ञाभ्रमेण कृतात्ताहरामयोगाद्पाद्।नत्वबोधा-पित्रित्याशङ्कां पत्याचष्टे-भ्रमादित्यादिना । बोधामाव इति । अगदा-नत्वबोधाभाव इत्यर्थः । अनुभवसिद्ध इति । अनुभवस्वापत्यक्षामातिद्ध इत्यर्थः । पञ्चमीजन्योति । पञ्चभीजन्यो योऽपादानत्वबोधस्तास्मन्नाव्यत्वेन विवाक्षिते त्यज्यादिधातुभिन्नधातुजन्याविभागजनकव्यापारोपास्यातिहें गुरि ते कार्यं-कारणभावो मन्तव्यः। अथ पश्चमीजन्यापादानत्वबोधः कार्ये, रवज्यादिधातु-भिन्नधातुजन्यबुद्धिः कारणिनत्यर्थः । त्यज्यादीत्यादिपदेन नरकं पतित इति भाष्यप्रयोगघटकः पत्रधातुर्याहाः । तत्र हि विभागानुकूलव्यागरः पत्रधात्वर्थं इति स्पष्टम् । यदि बोवाभाव इत्यत्र यदीत्युपादानेन तत्रापादानत्वबोध इष्ट ए-वेति गम्यते । तथा च निरुक्तः कार्यकारणभावो अर्के विस्कर इति भावः । ननु बलाहकादिद्योतत इत्यत्र द्युत्रधातोः प्रकाशार्थतया सविता प्रकाशत इत्यत्रेव तस्माद्विभागापतीतेर्बेलाहकादित्यपादानत्वानुपपत्तिरत आह-निःसृत्येत्यध्याहा-र्यमिति । निःसरणपूर्वके विद्यातने द्युतवातुं वर्तियत्वा निःसरणिकयानिकापि- ( सुबर्थानिर्णय. )

पृथाग्वनेति पश्चमी वा । इदं च-

" निर्दिष्टविषयं किंचिदुपाचविषयं तथा। अपेक्षितिकियं चेति निधाऽपादानमुच्यते ॥।

इति वाक्यपदीयाञ्जिविधम् । यत्र साक्षाद्धानुना गतिनिदिश्यते तन्त्रिदिष्टिवि । षयम् । यथाऽधः स्पतित । यत्र धात्वन्तर थीङ्गं स्वार्थे धातुराह तदुपासविषयम् । यथा बलाहकादियोतते । निःसरणाङ्गे विद्योतने द्यतिर्वर्तते । अपेक्षिता

तमपादानत्वमभ्युपगम्य पश्चम्युपपाद्यति भावः । निःसरणार्वके विद्योतने धातो-र्वृतिरेवात्राध्याहारः । बलाहकान्त्रिः सुरागिद्योग इत्यर्थः । तदुक्तं कैयटे-ब-लाहको नाम धूमज्योतिःसलिलमरुतां संवातः, तादृशसमुद्रायात्मकमेवाद्वयवभू-तज्योतीरूपविद्यतो मेदविवक्षणाद्वलाहकस्यावाधित्वामिति । ननु रूपं रसात्पृय-गित्यत्र रूपे विभागपूर्वकसंयोगानुकूलव्यापार रूपिनः सरणस्याभावादसादित्यपादा -नत्व।नु १पत्तिरित्याशङ्कां निराकरोति-बुद्धिपरिकाल्पितेत्यादिना । रूपरस-यार्गुणयाः परस्परं वारतवसंयागस्य तथा विभागस्य चासंभवाद्बुद्धिपरिकालिगती तयोः संयोगविभागौ गृहीत्वा तादशिवभागावधित्वमाश्रित्य रसादिति पञ्चम्युप-पाद्येति भावः । बुद्धिपरिकल्पितापादानत्वस्य गौणत्वं मत्वाऽऽह-पृथाविनोति । एतत्सूत्रेण पृथक्रशब्दार्थयोगे रसादिति पश्ची बोध्या । रसपतियोगिकपृ-थक्तावीरीष्टं रूपित्यर्थः । इदं चेति आ दानं चेत्यर्थः । अपादानत्वावान्त-रवर्मभेदात्त्रि दिधितयाह -निर्दिष्टविषय भित्यादि । निर्दिष्टः - शक्त्या बोचितः, विषयो-विमागिक्त्रकार्थो यस्पेत्यर्थः । अत्र विषयशब्दो निमित्तभूत(विमाग-निरूपक )गतिपर इत्या शयेनाऽऽह यत्र साक्षादिति । विभागजनकियाध्या-हारं विनेवेत्नर्थः । धातुनेति । विभागजनकःयापारार्थं कत्वेन पसिखेन पतिच गच्छतीत्यादिधातुनेत्दर्थः। गतिरिति । विभागजनिका कियेत्यर्थः। निर्दि-श्यते--उपस्थाप्यते, तत्र यद्पादानं तिनिर्दिष्टविषयः मिति निर्दिष्टविषयस्थामिति भावः । निर्दिष्टविषयस्योदाहरणमाह-पथा-अश्वात्पततीति । उपात्तविषयं सक्षयति—उपाचो सक्षणा दिना स्वीक्षणो न तु गक्षयेति यावत् , विषयो—वि-मागिरकाकार्यो य येति समासार्थाभयेगाऽऽह-यत्र धात्वन्तरेति । विमागिन रूपको धात्वन्तरार्थी निःसरणादिरङ्गं विशेषां यस्य तादृशं स्वार्थ धातुर्वृते त-दुपाचिषयपपादानित्यर्थः । प्रवस्योदाहरणमाह्र—यथा बलाहकादिति

( सुबर्थनिर्णयः )

किया यत्र तदन्त्यम् । यथा कुतो भवान्पाटा छिपुत्रात् । अत्राऽऽगमनमर्थमध्या इतः । त्यान्वयः कार्यः ॥

उद्देश्यश्रदुर्थर्थः । तथा हि—संपदाने चतुर्थी । तच्च "कर्मणा यमिमेति स संपदानम् " [पा॰ स्० १-४-३२] इतिसूत्रात्कर्मणा करणम्तेन विता मकाश्रत इत्यत्रेव दीप्त्यर्थकाद्विद्योतनिर्दिमागापतितिर्देशणया धात्वन्तरार्थ-निःसरणपूर्वक विद्योतने विद्योततेर्वृत्तिः स्वीक्रियत इत्याह निःसरणाङ्गित्यादि बाह्यह्मवाविकं यन्तिःसरणं, तद्नन्तरकाहिकं विद्युत्रकर्तृकं विद्योतनिर्वि बोधः । अपेक्षितिक्रियं द्यस्यति—अपेक्षितिति । अपेक्षितिक्रियं द्यस्यति—अपेक्षितिति । अपेक्षितिक्रियं त्यस्यति । आकाङ्क्षा च मतीयमानाया अनुपादाने सित भवतिति पत्यक्षतिद्यमाग्यनं मनिति निधाय पृच्छति—कुतो भवानिति । उत्तरयिताऽपि तथेवोत्तरयित—पाटिलपुत्रादिति । अत्र पश्चीत्तरक्षे दे अपि वाक्ये अपेक्षितिक्रये इत्याश्येनाह—आगमनमर्थ-मध्याहृत्योति । तथा च कृते भवानिति पश्चवाक्ये आगत इति, तथोत्तरवा क्ये पाटालिपुत्रादित्यस्मिन् , आगतोऽहिमिति च शेषः करूप्य इति मावः । किंप-देशाविकिविभागजनकागमनव्यापारवान् भवानिति पश्चवाक्यायेः, पाटलिपुत्रा-विकिविभागजनकागमनव्यापारवान् भवानिति पश्चवाक्यायें श्चेपः । एतेन गम्य-गम्यमानाऽपि किया कारकविभक्ती पयोजिकेति सूचितम् ।

अथ चतुर्ध्यंमाह—उद्देश्य इति । चतुर्ध्यं इति । संपदान वतुर्ध्यं इति । संपदान वतुर्ध्यं इत्यां । उद्देश्यस्य संपदान चतुर्ध्यं प्रमाणमाह—तथा हिति । ननु चतुर्धी संपदाने, इति सूत्रात्संपदानस्य चतुर्ध्यं प्रतिस्वात्ति । ननु चतुर्धी संपदाने, इति सूत्रात्संपदानस्य चतुर्ध्यं प्रतिस्वात्ता इति । संपदानं चेत्यर्थः । कर्गणा यमभिपेतीति सूत्रादुद्देश्यमित्यन्वयः । संपदानस्योद्देश्यस्वपतासंगादकं विशेषणमाह—कर्मणत्यादिना इत्यर्थकादित्यन्तेन । कर्मणा—करण मूत्रेनोति । करणत्रं च संबन्धिकयापेक्षम् , कर्मसंज्ञकेन गवादिद्दव्येण संबन्धं कर्ता यमभिपेति—ईप्त-ति, उद्दिश्यति यावत् । स संपदानमित्यर्थः । कर्म चात्र पारिमानिकं कर्तुरीपिसतत्मित्यादि याद्यम् । अत एव कियया यमभिति अकर्मकिनियोद्देश्यस्य संपदान तंज्ञा विहिता । तथा च विशेष्वात्त्वप्रयाद्वर्यापारजन्यकला स्रयस्व-कर्मसंबन्धाय कियायां यदुदेश्यं तत्संपदानमित्यर्थां दुदेश्यस्य चतुर्थ्यं त्व कर्वाति

( सुबर्थीनर्णयः )

यमभिष्रेति त्यारकं संपदानित्यर्थकादुद्देश्यः । इद्मेव शेषित्वम् । तदुदेशपकेच्छाविषयत्वं च शेषरविषत्येव पूर्वतन्त्रे निरूपितम् । अत एव " पासनवन्मेत्रावरुणाय दण्डपदानम् " इत्यधिकरणे कीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं पयच्छतीति विहितं दण्डदानं न पति।तिः किं तु चतुर्थीश्रुत्याऽर्थक्रेनित तत्र
निर्णीतम् । रजकाय वस्तं ददातीत्यपि खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय च टां ददा-

भावः। इद्मेवेति । उद्देश्यत्वभेव शेषित्वमङ्गित्वभित्युच्यत इत्यर्थः। तदु हेरपकोति । तत्-संपदानं, उद्देश्यं यत्र, ताहशेच्छाविषयीभां वस्तु, गरादि, तच्छेषित्युच्यते। पूर्वतन्त्र इति । पूर्वभीमांसायां ५ शेष: परार्थत्वात् ! (३।९।२।२) इत्यत्रेत्यर्थः । परार्थत्वं च परोद्देशपवृत्तक्रिनिब्धाव्यत्वम् । परं-प्रधानं-मुख्रं कर्म, अथवा परं-उत्कृष्टं फर्लं स्वर्गतिः, तदुद्देशेन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य या क्रति:-तद्व्याप्यत्वं-कारकत्वेन तत्संबन्धित्वितियर्थः । यथा दर्श-पूर्णमासोद्देशेन पवृत्तपुरुषक्रतिव्याप्यत्वं पयाजानुयाजावचातपोक्षणादीनां सुपासि-द्मिति तेषां शेषत्रम् । दर्शादेस्तु पयाजाद्युदेशेन पवृत्तपुरुषक्रतिव्याप्यत्याभावा-चातिव्याप्तिः। केवलपयाजाद्युदैनेन कस्याचिद्रि पुरुषस्य पवृत्त्यभावादित्यर्थः। निरुपितमिति । इत्यादि वर्णितमित्यर्थः । एनेन विने शेषितं, गवि शेषनं च पद्शितम् । अत एवेति । शेषित्वस्य प्रवानकर्षप्रयोजकत्वादेव । पास्तवव-दिति। (४।२।६।१६) इति जैनिनीयाविकरणे । कीते सोम इति । सोमक्रयणानन्तरं मैत्रःवरुणाय पोकं दण्डदानं प्रतिपत्ति कर्म, अर्थकर्म वेति सैदिस चात्वाले ऋष्णविषाणां पास्यनीतिवहण्डरानं पतिपत्तिकर्पं, दण्डेन दीक्षयतीति दीक्षायां दण्डस्य विनियुक्तत्वादिति पूर्वपक्षयित्वा मैत्रावरुणायेति सं-पदाने चतुर्थीश्रवणात्, संपदानत्त्रस्य च कियोद्देश्यत्वात्, उद्देश्यत्वस्य च प-धानत्वसमनियतत्वान्भैनावरुणस्योद्देशयत्व छक्षणमाधान्यावगमाद्दण्डमद्रानमर्थकर्भ— मधानकर्पैव, न तु पतिविनकर्पेति सिद्धान्तितं सँगच्छते । उपयुक्तस्याऽऽकीर्णक-करस्य द्रव्यस्य विहितभदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिकर्ष । यत्तु स्वातन्त्र्येण मुख्यकर्मण उपकारकं तत्पधानकर्मार्थकर्म चेत्युच्यत इति अर्धमतिपत्तिकर्मणोर्भेदः। ननु यत्र दाधातोनिर्णेजनानुक्छेच्छारूपो व्यापारस्तत्र तादशेच्छ। रूपव्यापारजन्यनिर्णेजन-रूपफलाश्रयत्वेन कर्मत्वात्कर्पणा वस्त्रेणाभिषयमाणत्वाद्रजकस्येति संपद्गनत्वाद्रज-काय वस्त्रं ददातीत्याशङ्कवेष्टापत्त्या पारिहराति-रजकायेत्यादि । इत्यपीति ।

( सुवर्धानिर्णयः )

तीतिभाष्योद।हरणादिष्टमेव । वृत्तिकारास्तु सम्यक्पदीयते यस्मै तत्संपदानिभ-त्यन्वर्थसंज्ञया स्वस्वत्वानिवृत्तिपर्यन्तमर्थे वर्णयन्तो रजकस्य वस्त्रिमित्येवाऽऽहुः।

इदं च-

अस्येष्टमेवेत्यग्रिमेण संबन्धः । रजकायेत्यादिपयोगध्यष्टते भाष्यपयोगः प्रमाण-भित्याह—खडिकोपाध्याय इति । बालकानामुपाध्याय: । शिष्याय चपे-टामिति । चपेटा पसतकरतलम् । पाक्रतभाशयां 'चापट ' इत्युच्यते । अत द्दतिः संयोगविशेषानुकूछव्यापारार्थकतया मुख्यदानार्थकदायातुरोग एव संप-दानसंज्ञाङ्गीकारे शिष्याय चपेटां ददातीति भाष्योदाहरमानुगपति:। न चात्र द्दातीव द्दातीति द्दातिभीकः । सिंहो माणवक इत्यत्रेवीते वाच्यम् । संपदा-नसंज्ञाया अन्वर्थत्वाभिपायेण वार्तिककता पत्ये दोते, इत्यत्र चतुर्ध्युपपत्तये कृतं ' कियाग्रहणं कर्तव्यं ' इति वचनं खण्डयद्भिर्भाष्यकारैः, यरिंकचिद्धात्प-स्थाप्यव्यापारजन्यकलाश्रयह्वपकर्भणा संबन्धुमिषेयमागोऽर्थः संपदानमिति सू-नार्थाश्रयणात्संमदान संज्ञाया अन्वर्थत्वान ङ्गीकारेणो कपयोगस्य रजकायेत्यादि-मयोगस्य च मुख्यत्वोषगमात्। एवं न शूद्राय मिं दद्यादित्यप्यत एव संग-च्छते। तत्र द्रातिबोधनार्थः। मतिशब्रस्तज्जनकरेदादिपरः । शुद्रसंपदानकं ज्ञानजनकवदादिकर्षकं यद्धोधनं तत्र कुर्यादित्यर्थो ज्ञे :। संबद्दानसंज्ञाया अन्व-र्थत्वं मन्यमानातां वृत्तिकाराणां मतं वर्णयति - वृत्तिकारास्तिवति । सम्यक् प्रदीयते यस्मायिति । अन्वर्थसंज्ञयेति । तथा च स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक-पुरस्वत्वोत्पच्यनुकू हो व्यापारो दाधात्वर्थ इति भावः। एवं च रनकाय वस्तं द-दातीत्यादौ निरुक्तदाधात्वर्थाभावाद नकस्य वस्त्रं ददातीत्येवं संबन्बसामान्ये प-ष्ठचेवेति वर्नत । विशय गां द्राती यत्र दानिक्रिशक्षीमूनगे। तंबन्धाय विषो दानिकियोद्देशः। गोविषयोः स्वस्वामिभावः संवन्धः। तथा च विषोद्देश्य-कः, गोकर्भकः, परस्वत्वोत्पच्यनुकूछो व्यापार इति बोधः। मैत्राय वार्ताः कथय-तीत्यन कथनिकवाकवींभूतवार्तासबन्वाय भैनः कथनिकवोद्देश्यः । मैनवार्भयो-र्जातृज्ञेयभावः संवन्धः । तथा च भैत्राभिन्नसंपदान हं वार्वाकर्षकं कथनानिति बोधः। तद्विभजते-इदं चेति। कर्षणा यमभिषेतीत्यनेनोक्तं समझनं चेत्यर्थः। अस्य त्रिविधितरयनेनान्त्रयः। विभागश्च संपद्मनत्वावान्तरवर्षपुरस्कारेण कथ-

( सुबर्धनिर्णयः )

" अनिराकरणात्कर्तुस्त्यागाङ्गः कर्पणेष्सितम् । पेरणानुपतिभ्यां च समने संगदानताम् " ॥

इति वाक्यपदीयात्रिविधम् । सूर्यायाद्यी ददातीत्याद्यम् । नात्र सूर्यः पार्थयते । नानुमन्यते । न निराकरोति । पेरकं-विशाय गां ददाति । अनुमन्तु, - उपाध्या -याय गां ददाति । अत्र सर्वत्र पक्टतिपत्ययार्थयोरमेदः संसर्गः, विभक्तीनां धर्मि-नम्। अनिराकरणादिति। त्यागाङ्गमिति । त्यागो-दानं, तस्याङ्गं विशेषणं, समिन्याहतभारवर्षे त्यागे विशेषगतया मनीयमानत्वं त्यागाङ्गत्वामि-त्यर्थः । कर्मणेष्मितमिति । सम्भिन्यहिन्धात्वर्थत्याग जन्यक्र अयुक्तपक -मैणा संबन्धुमिषेयेमाण। नित्यर्थः । तथा च त्यामाङ्गः सन् यहक्रीमा संबन्धु-मिमेपेयमाणं तत्कारकं, कर्नुरानिराकरणात्, तथा कर्तुः मेरगया, कर्नुरनुपतिष-दानेन च संपदानतां लभते इत्यर्थः । तत्रःनिराकरणहेतुकं संगदानं पदर्शयति-सुर्वायेति । अत्र स्वस्वत्विनृत्तीच्छार्थानपरस्यत्वीत्यतीच्छास्तपस्त्यागो दाधा-तीरथी:। अत्र सूर्योऽद्यापारं न देयपद्यापिति न पत्याचछेऽतः सूर्यः सप-दानम्। न प्राध्येयते नानुमन्यत इति । सुर्वे पार्थनानुमत्योनिराकरणं तदू-पानाकान्तत्वबोधनाय । तथा च पवृश्तिनिवृत्यनुकूछव्यापारशून्यत्वमनिराकरण-पिति भानः । पेरणाहेतुकं संपदानं दर्शयति-विप्रायति । अत्र विपेण मसं देहीति पवर्तितो ददातीत्यर्थः । भेरणा च कर्तृनिष्ठदानादिविषयकेष्टसाधनत्वको-धनानुकूछव्यापारः । अनुपतिहेतुकं संगदानपाह—उपाध्यायायेति । अत्रोपा-ध्यायो गोपदानं न पार्थयते न निराकरोति वा, किंतु दीयपानं गोपदानमनु मन्यते इति भावः । अनुमतिश्व-इमां गां तुम्यं दातुनिच्छामीति परोक्तार्थस्य यत्स्वी करणं तदनुक् हो व्यापारः - शियतां पतिम्रहीष्यामीत्येवं शब्द्रपयोगरूपः गवादिनिष्ठस्वस्वत्वादिफ लाभ्युपगमानुकू लब्यापारस्तथेत्यादिशब्द वयोगरूप इति या-वत्। अन्ये तु संपद्गनत्वं च-तत्तद्भात्वर्धकर्मनिष्ठफ उनिरूपकत्वेनेच्छाविषयो यस्तत्त्वम् । तत्ताद्धारवर्धभूतं यत् कर्पनिष्ठफ छं तिनक्तपकत्वेनेच्छ।विषयत्वामित्य-र्थः । गवादिकमीनेष्ठं यद्धात्वर्धकः -स्वस्वत्वानिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्तिकःपं, त-जिरूपकृत्वसंबन्धेनेच्छ।विषयो ।विप इति तस्य संपद्गानसंज्ञेति वदन्ति । द्वितीया-दिकारकपक्रत्यर्थवि भक्त्यर्थयोरन्वयबोधं निरूपयति -अत्र सर्वत्रेति भजतीत्यादिषु । प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरिति । प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थेऽभेद्संबन्धेन

( सुबर्थानिर्णयः )

वाचकत्वात्। धर्ममात्रवाचकत्वे "कर्माणि द्वितीया " [पा॰ सू॰ २-३-२] इतिसूत्रसमङ्गापत्तेः। कर्मार्थक कत्तद्वितादौ तथादर्शनाच्च। द्वितीयाद्यर्थ-

विदेषणत्विभित्यर्थः । तत्र द्वितीयार्थस्याऽऽश्रयस्याऽऽधेयतासंबन्धेन फलेऽन्वयः-तण्डुलाभिनो य आश्रयस्तिनष्ठाधारतानिरूपिताधेयतावती विक्कितिरित्यन्वयः। विपामिकोहेश्यकं गोकर्षकं दानं, वृक्षाभिकावधिकं पर्णानिष्ठं पतनिधरयादिरीत्याऽ-न्वयबोध ऊहाः । करणतृतीयार्थस्याऽऽश्रयस्य तृतीयोपात्ते व्यापारेऽन्वयः । बा-णामिनो य आश्रयस्तनिष्ठाधारतानिरूपिताधेयतावान् व्यापार इत्यन्वयवोधः। ननु द्वितीयार्थाश्रयस्याऽऽधेयतासंबन्धेन धात्वर्धफलेनान्वयो न संभवति । हर्या-दिनामार्थाभिन्नस्य तस्य धात्वर्थे भेदसंबन्धेनान्वयस्याब्युत्यन्तरवादिति चेन । ना-मार्थधारवर्थयोर्धिभवत्यर्थमद्वारीकृत्य परस्परमन्वयो न भवतीत्येव ब्युत्पत्तेः। म-क्रते विभक्त्यर्थद्वारा तथान्वे बाधकामावात् । ननु पक्रतिमत्ययार्थयोरभेदः संसर्गों न संभवति, विभक्तीनां कर्मत्वादिवर्ममात्रवाचकत्यादित्यत आह-विभ-क्तीनां धर्ममात्रवाचकरव इति । विभक्तीनां छाघशात्कर्मत्वादिधर्ममात्रवाच-कत्वमुचितम् । मात्रपदेन धर्मिन्यवच्छेदः । कर्मणीति । कर्मणि द्वितीये-त्यादिसूत्रस्वरसमङ्गापत्तेरिति । अयं भाव - होके कर्पादिपदानां कर्पत्विन-शिष्टे शक्तत्वेन धर्मिपरत्वेन पतीतेः शास्त्रेअपि धर्मिपरत्वावश्यकत्वात् । अन्यथा कर्रते द्वितीयत्याद्येव वदेत् , न तु कर्माण, करणे, इत्यादीति । तथा च कर्मा-दिपदानां कमंत्यादिधर्मवाचकत्वे सूत्रस्वरसमङ्गः स्यादित्यर्थः । ननु कर्मणि दि-तीयेत्यादेः कर्माण वाच्ये द्वितीयत्यादिरथों नामिषयते, किं तु कर्माण बोध्ये द्वितीयेत्यादिरर्थोऽभिमतः । तादृशार्थनिर्वाहश्च पक्तत्यर्थस्य पत्ययार्थेऽन्वयाद्ध-वति । एवं च न सूत्रस्वरसमङ्गापातिः । न च मत्ययार्थभूते आश्रयत्वे हर्यादेः पक्टत्यर्थस्यान्वयेअपि हरिनिष्ठमाश्रयत्विमत्येव बोधः, न त्वाश्रयत्ववान् हरिस्त-रक्यं कर्पवोधनिर्वाहकत्वं द्वितीयाया इति वाच्यम् । अश्ययत्वे पक्त यर्थहर्यादे-रन्वयंबोधे हरिराश्रय इति पार्धिकमानसबीधसंभवात् । यथा राजसखो देवदत इति वाक्यादेवदत्ते राजिनवत्वस्य शब्दशक्तिपर्यादया पतीतौ सत्यां, मित्रत्वस्यो-भंयनिरूपितत्वाचुल्यन्यायादाजानि देवदचािभन्नत्वं पश्चान्मानसं मतीयते तद्ददिय-र्थः । इत्याशङ्कामपनिनीषुराह-कर्मार्थकक्रत्तद्धितादाविति । कत्मत्यये-पष्टबस्तण्डुल इत्यादी, तिद्धतमत्यये-शत्योऽश्व इत्यादी । आदिपदात्पच्यमानस्त-

( सुबर्थनिर्णय: )

कबहुत्रीही प्राप्तोदक इत्यादी धर्मिवाचकत्वालाभाच्च । " सुपां कर्माद्योऽण्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् " इति भाष्याच्चेति दिक् । आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव

ण्डुल इत्यादिः शानच् मत्ययो यासः। तथा दर्शनादिति । निरुक्तस्थले कर्मवाचकळदादिमत्ययानां धिनवाचकताया दृष्टत्वादित्यर्थः । तथा च तयोरे-वेत्यादिसूत्रविहितकादीनां धर्मिवाचकत्ववत्कर्पाणे द्वितीयेत्यादावि धर्मिवाचक-रवमेव युक्तमिति भावः । ननु कर्माणे दितीयेत्यारेः कर्मणि शक्तियाहकसूत्रस्य, फलस्य घातुलम्यतया आश्रयमात्रे शक्तियाहकःवकल्यनया भवन्मतेऽपि सूत्रस्वर-सभङ्गापत्तिः । लाववानुरोधेन आश्रयमात्रे तत्कल्पनामितिचेन्पमापि मते लाघवा-द्धर्मे तत्कलपनामिति कुल्यभेवेत्यत आह-द्वितीयाद्यर्थकेति । प्राप्तोदक इति । धर्मिवाचकरवेति । पाप्तोदक इत्यत उदककर्तृकपाप्तिकर्म, इत्याकारकसमासा. र्थस्य, ग्रामस्य च सामानाधिकरण्याविषयकवोधस्यानुभवासिद्धस्य निर्वाहाय द्वि-तीयायाः कर्माणे शक्तिरावश्यकी । अन्यया द्वितीयार्थकबहुवीहेरपि कर्मत्वबोध-करवापत्त्वा सामानाधिकरण्यानुपपत्तेः । कर्भादिपदानां धर्भिवाचकतायां भाष्यमपि पमाणि नित्याह-सुपां कर्माद्य इति । यदि दितीयादिसुब्विभक्तीनां कर्मत्वा -दिधमों अर्थी वाच्यत्वेनाभिषेतः स्थाताही सुगां कर्पत्वादयो अप्यर्था इत्येव वदेत्। यस्माच्च तथा नोक्तं तस्मात्कर्मत्वादिधर्माणां द्वितीयादिविभक्तिवाच्यत्वं मुनित्र-यासँगतत्वाद्रपामाणिकामिति भावः। ननु कर्माणि :द्वितीयेत्यादी कर्मादिपदे छक्ष-णापत्ताविप दितीयादीनां धर्ममात्रवाचकत्वमुचितं लाघवात् , अस्तु च बहुबीहेरिप धर्मेयात्रवाचकत्वं, सामानाधिकरण्यं च लक्षणयोषपाद्यमित्यत आह-इति दि्गि-ति । दिगर्थस्तु एवं सति कतस्ति दितस्यापि तव्यादेर्धर्भिवाचकत्वं न सिध्येत् । ' पक्तव्यास्तण्डुलाः ' इत्यादी तण्डुलादिसामानाधिकरण्यानुभवानुरोधात्तेषां धर्मिवाचकरमिति चेच । छक्षगयैव सामानाविकरण्योपपत्तेः। पक्तव्य इत्यादितः कर्मत्वमात्रबोधोऽनुभवविरुद्ध इति चेत्पाप्तोदकादाविष स तुल्य इति भावः ।

नन् द्वितीयादीनामाश्रयेअपि न शक्तिः। फलब्यापारयोषीतुलभ्यत्वदाश्रयः स्यापि प्रकृतिभूतपातिपदिकेन लभ्यत्वात्, अपि त्वाश्रयत्वमाते — अनन्यलभ्यः त्वात्। धर्भधर्मिणोश्चामेदात्कर्भणीत्यादिनिर्देशो नानुपपन्नः। अत एव द्वितीयादेः कर्मत्वादिशक्तिवाचकत्वामिति सिद्धान्ते पाप्तोदकादिबहुनीहेर्भर्भिबोधकतानिर्वाहः।

( सुवर्थानिर्णयः )

लाभाज विभक्तिवाच्यता किं त्वाश्रयत्वमात्रं वाच्यं तदेव च तादात्म्येनावच्छे-दकम्। करणतृतीयायाश्य व्यापारोऽपि पश्चम्या विभागमात्रं चतुष्ट्या उद्देश्यत्वः मात्रमत एवाऽऽक्रत्यधिकरणमपि न विरुध्यत इत्यभिषेत्याऽऽह-शाक्तिरेव वेति।

शक्तिमद्भेदापनाया एव शकेविभक्तिवाच्यत्वात् । तिङ्क्रदादे तु पवति, पक्ता पक इत्यादित एवाऽऽश्रयमतीतेः ' युष्पयुषपदे समानाविकरजे ? इति व्यवहारा-नुरोधाचाऽऽश्रये शक्तिर्युक्तेत्याशयेनाऽऽह-आश्रयस्यापीत्यादिना । आश्रय-स्यापि प्रकृत्येव लाभान्य विभक्तिवाच्यतेत्यन्ययः। न विभक्तिति। न दिती-यादिविभक्तिवाच्यतेत्यर्थः। नन्वाभयत्वस्य वःच्यत्वे आश्रयतात्वस्य शक्यता-वच्छेदकत्वमुपेयं, तथा च गौरवं, तस्य तदाश्रयाद्यतिरिक्तावृत्तित्वे सति सकल-तदाश्रयवृत्तित्वरूपत्वादित्यत आह-तद्योति । आश्रयत्वंभवेत्यर्थः। एवकारेणाऽऽ-श्रयतात्वब्यवच्छेदः । ननु तद्वृत्तेस्तस्य कथं विश्वष्ठवाच्यतावच्छेद्कत्विभित्या-शङ्क्याऽऽह-तादात्म्येनेति । तादात्म्यस्य वृत्त्यानियामकत्वेऽपि संबन्धित्वं तेन संभवत्येवत्याश्रयत्वस्य ताद्रातम्येन स्वतंबन्धितया न स्वनिष्ठवाच्यतावच्छेद्कत्वा-नुषपत्तिरिति भावः । ब्यापारोऽपीति । अवापिनाऽऽश्रयसमुचयः । विभाग-मात्रमिति । मात्रपरेनाऽऽश्रयत्वव्यवच्छेतः । उद्देशत्यमात्रभित्यनेन मात्रश-ब्देनाऽऽश्रयत्वस्य व्यवच्छेदः । अत एवेति । द्वितीयारेः कर्मत्वादिशाकिया-चकत्वपतिपादनदिवेत्यर्थः। आकृत्याधिकरणिमिति । (जै. मू. १।३।३०) इत्यत्र हि बीहीनवहन्ति, गामानय, पशुमालभेत, इत्यादिपयोगेषु बीह्यादिशबहानां व्यक्तिरथः। कुतः। अवहननादिकियाभिव्यक्तिरन्वेतुं शक्यत्वात्। न साछ-तिरवइन्तुमाने भारुव्युं वा योग्या । तस्माब्यकिः पदार्थः, इति पूर्वपक्षायित्वा, अ-नन्ता हि व्यक्तयः, अतीतानागतानामने क्देशवर्धिनां गवामियसाया अनवधार-णात्। किं च शुक्रव्यकी व्युत्पची गीशब्दः छण्णव्यकी प्रयुष्यमानः स्वार्ध व्यभिचरेत्। तस्मादानन्त्यव्यभिचाराभ्यां न व्यक्ती व्युत्पत्तिः संभवति। किं तु नहि द्वप्पश्यकस्य चाऽऽऋतिर्न पदार्थं इति माष्याद्विशिष्टं वाच्यम् । तत्र ना-गृहीतिविशेषणा बुद्धिविशेष्य उपजायते, इति, विशेष्यं नाभिधा गच्छेरक्षीणश-किर्विशेषणे, इति च न्याय चाऽऽक्रतेरेव शब्दार्थत्वमु वितम्। यद्याकताववहन-नादिकिया न पर्धवस्थेताही व्यक्तिस्तत्रोपलक्षणीया । किं च श्वेनाचितं चिन्दीने-रयादावाळतेरेव सादश्यपवियोगितया कार्यान्ययो दश्यते । तस्यादाळतिः पदार्थ ( सुवर्धनिर्णयः )

षण्णामणीति शेषः "षष्ठी शेषे " [पा० सू० २-३-५०] इति सू-भात्तस्याः संबन्धमानं वाच्यम्। कारकषष्ठचास्तु शक्तिरेवेत्यूसम्। "सप्तमी-पञ्चम्यो कारकमध्ये" [पा० सू० २-३-७] इति सूत्रे शक्तिः कारकिपिति इति सिद्धान्तितं न विरुद्धं भवनीति मन्यमान आह—शक्तिरेव वेति। प-

इति सिद्धान्ति न विरुद्धं भवनीति मन्यमान आह—शक्तिरेव वेति । ष-णणामपि कारकविभक्तीनां कर्मस्वादिशक्तिरेवार्थ इत्यर्थः ।

एवं कारकविभक्त्यर्थे प्रतिपाद्य प्रतिकृतंगत्या पष्ठचर्ये प्रतिगाद्यति कारि-कायां -संबन्ध इति । शेष षष्ठी इति । कारकपातिगदिकार्थव्यतिरिकः स्व-स्वामिमावादिसँबन्धः शेषपदार्थस्तत्र षष्ठीविधानात्तस्याः सँबन्धोऽर्थ इत्यर्थः । तनेतराविभक्तीनामेकीयमने धर्मिवाचकत्ववद्दरा अपि तथा भ्रमः स्वातं निराकु-र्वनाह सारे-संबन्धमात्रामिति । मात्रपरेन संबन्धिव्यवच्छेरः । स च संबन्धः क्वचित्तंबन्धत्वसामान्यरूषेण वाच्यः । यथा मातुः स्मरतीत्यादी । क्वचित्तु वि-शेषरूपेण वाच्यः। यथा-राजाुरुष इत्यारी । कारकषष्ठ्या इति । कर्नु-कर्गणोः क्रनीत्यादिसूत्रविहिनव उचास्तु त तर हारकत्व शक्तिरर्थः । शक्तिः कार-किनितीति । अर्वं भावः - सप्तभीप रूम्यो - (पा. सू. २।३।७) अत्र कार-कशब्दः कर्तृत्वादिशक्तिपरः, न तु कर्नादिपरः, व्याख्यानात् । मध्यस्य पूर्वपरा-वधिद्वयसापेक्षत्वत्कारकयोर्नध्यमिति विम्रहः। कालाध्वनोरित्यनुवर्तते । तथा च शक्तिद्वयमध्ये यो कालाध्यायो तद्वाचकारसप्तमापश्चम्यो स्त इति तद्रथः। उद्। - अद्य भुक्तवाऽयं हाहे हाहादा भोकिति । अद्यतनभुजिकियानिकापितक-र्तृत्वमेकं, बहोत्तरदिनगतभुजिकिपानिस्हानिक दिवं चापरामिति कर्तृत्व शक्त्योर्भ-र्भध्येऽयं कालः । यदि चात्र करक व्दः कर्त्रादिवरः स्थात्तरीह, क्लापत्ययस्य कर्नेकरने विधानाद्देवद्त्तरू । य कर्तुरेकत्वान्यध्यव्यवहारासंभवात्सप्तमीपश्चम्यौ न स्याताम् । कर्तृत्वकाकिस्तु अधिकरणकालमदेन मुजि।कियामेदाादियत एवेति । इत्यादि भाष्पे दृश्यते इत्यर्थः । अनन्तरकालवृत्तित्वं सप्तमीपश्चमीविभक्त्यर्थः । अद्यवद्धितीद्दवसाधिकरणकृत्वस्य भोजनाकश्वायान्वयः, तद्दिवतक्त्वान्तपातिपा-द्यभोजनिक्यायाः स्वोत्तरकालवृत्तित्वस्वसमानकर्तृकत्वोभयसंबन्धेन भोजने, प-क्ति विभक्त्यर्थस्य। वि देवेव । एवं चैति दिवसः विज्रणक्रभोजनोत्तरकालिकं पथावि-धभोजनसमानक तृंकमतिहवसानन्तरव्यहानन्तरकालवृत्ति यद्भोजनं तदाश्रय इत्य-र्थः । इहस्थोऽ ने को को कादा छक्ष्यं विष्यिदित्यवानन्तरदेशवृत्तिः विभक्त्य-

( सुबर्थनिर्णयः )

पक्षस्य भाष्ये दर्शनात् । एवं च देवदत्तस्य गौर्जाक्षणाय गेहाद्रङ्गायां हस्तेन मया दीयत इत्यत्र देवदत्तसंबन्धिनी या गौस्तद्भिनाश्रयकत्यागानुकूलो ब्राह्म-णोद्देश्यको गेहनिष्ठविभागजनको गङ्गाधिकरणको हस्तकरणको मन्तिष्ठो व्यापार इति बोधः । यथायथम् । उक्तमकारेण । अत्र मानमुपदर्शयन्वटं जाना-तित्यादौ द्वितीयाया विषयतायां लक्षणोति बह्वाकुलं वदतो नैयायिकादीन्मत्याह— सुपां कर्मेति । अयं भावः—

" सुपां कर्मादये। इप्याः संख्या चैव तथा तिङाम्।

र्थः । इहराह्यपितपाद्यस्यैतद्देशाधिकरणकः वस्य स्थितावन्त्रयः । ताद्दशस्थितेः कृद्धाश्रये, तस्याऽऽख्यातार्थकर्तरि, तस्य व्यवनिक्तियायां तत्रेव क्रोशानन्तरदेशस्थितलक्ष्यकर्मकत्वस्य । तथा चैतद्देशाधिकरणकस्यितिकर्तृकर्नृकमेनदेशानन्तरकोशानन्तरदेशस्थितलक्ष्यकर्मकं संभावनाविषयीभूनं व्यथनिति बोध इति ज्ञेयम् ।

एवं सुन्विभक्त्यर्थानुपवण्यं तदनुसारेण संबन्धसाहित-सकलकारकघटित-वाक्यार्थबोधं वर्णयति-एवं चेति । उक्तरीत्या दितीयादीनां कर्नृकर्मादिधार्भवा-चकत्वे स्थिते चेत्यर्थः । देवद्त्तस्येत्यादि । देवद्त्तस्येति रवस्यापिभावसंबन्धे षष्ठी । देवद्त्रस्योक्तसंबन्धेन गव्यन्वयः । गोरिति कर्षे । ब्रह्मणाये ते संपदा-नम् । गेहादित्यपादानम् । गङ्गायामित्यधिकरगम् । हस्तेनेति करणम् । मयेति कर्नुकारकम् । दीयत इति कर्माणे कियापदम् । एनत्सर्वमनुसंयाय वाक्यार्थयो व निर्दिशति-देवदत्तासंबान्धिनीत्यादिना मन्निष्ठो ब्यागर इत्यन्तेन । कारि-कारथं यथायथिमिति पदं विवृणोति—उक्तप्रकारेणेति । यथास्वे यथायथिमिति निपातनम् । यादृशार्थवोधने या विभक्तिः समर्था तद्विमक्तेः सोऽर्थोऽवयन्त-व्यः । तदुक्तं पूर्वे सारे-द्वितीयातृतीयासप्तमीनामाश्रयोऽर्थ इत्यादि । अत्रेति । सुपां कर्मादिधर्मिवाचकत्वे इत्यर्थः । विषयतायाभिति । घटं जानातीत्यते। घटविषयकं ज्ञानामिति बोधानुभवाद्द्वितीयाविभक्तेस्ताद्यस्थले विषयनायां लक्ष-णेति वदतो नैयायिकपाचीनान्यत्याह—सुपां कर्मेतीति । एत ध्यै विशदयति— अयं भाव इत्यादिना । सुपां कर्माद्योऽण्यर्थाः । संख्याचेति । कर्षा-दय इत्यादिपदेन करणादिकारकान्तरग्रहः। अपिकार्देन शक्तिः कारकिभिति 'स-प्रमीपश्चम्यौ १ इति सूत्रमाष्योक्कर्भत्यादिशक्यो गृह्यन्ते । तथा तिङा-

( सुबर्धनिर्णयः )

## मसिद्धो नियमस्तव नियमः मक्टतेषु च "

मिति । तद्वतिङामि कर्तृकर्मणी संख्या चार्थ इत्यर्थः । तत्रेति । सुप्सु तिङ्क्षु चेत्यर्थः । नियम इति । नियमो हि द्विविधः । पत्ययानियमोऽर्थानियमश्रेति । तत्र परययनियमोऽपि द्विविघं: । सामान्यापेक्षः पळतार्थापेक्ष श्रेति । तत्र पातिप -दिकार्थ एव प्रथमा कर्मण्येव द्वितीया, इत्रेवंरूपः पत्रयानियमः । यत एवका-रस्ततोऽन्यत्र नियम इत्यभियुक्तोक्तेः । पातिपदिकार्थादन्यत्र प्रयना न, कर्पान र्थादन्यत्र दितीया न, इत्यर्थान्तरे प्रयमाद्वितीययोज्यीवृत्तिपर्यवसानात् । नियमो व्यावृत्तिः । कर्मणि द्वितीयैव, पातिपदिकार्थे पयनैवेति अर्थनियमः । यन एत-कार इति पूर्वोक्तयुक्तेः। कर्माणे अन्या नेति अन्यासां कर्मार्थंसंबन्यस्य निवृ-तिपर्यवसानात् । तत्र द्विविधायत्ययनियममध्ये यदि पातिपदिकाच्वेत्पयमा तहि कर्मादियोग्यतद्रहित पातिपदिकार्थ एव, न तु पातिपदिकार्थत्वसमानाधिकरणकर्भ-त्वाद्याधिक्ये, इत्येवं सामान्यापेक्ष पत्ययनियम आश्रीयते तदा अव्ययार्थे छिङ्गा-संख्याकारकत्वानामभावाद्व्ययानां कृषीदियोग्यत्वाभावाद्व्ययेभ्यो विभक्तिनी पामोतीत्याह-नियम इति । अर्थनियमः प्रसिद्ध इत्यर्थः । तत्र कर्पाद्यर्थयोग्य-पातिपादिकाच्चेत्कर्गाण विभाक्तिस्तदा द्वितीयंव, कर्गादिरहिते तद्योग्यपातिपदिकार्थे मातिपदिकाच्चेद्विमक्तिस्तदा मध्येव, इत्यर्थनियमपक्षे कर्पणि द्वितीयैव, मातिप-दिकार्थे पथमैवेति नियमेन हि यत्र कर्माद्यर्थंसमवस्तत्रैवान्यासां निवृत्तिः संपाद्यत इति मत्यासत्त्वा कर्गाद्यर्थयोग्येत्यस्य लाभः । तथा च कर्गाद्यर्थशून्यार्थकाव्य-याद्षि विभक्तिः सिष्यति । कर्माद्यर्थयोग्याचेद्विभक्तिः करणीया तदा अमुका-र्थे मथमा, अमुकार्थे द्वितीया कर्तव्येति नियमाकारः संपन्नः । ततश्राव्ययानः कर्माद्यर्थयोग्यत्वाभावेन नियमाकारे प्रवेशानावान्त्रियमापवृत्तौ सामान्यसूरेणाञ्यया -त्सप्तापि विभक्तयो भवन्तीति भावः । एवं पत्ययनियनपक्षे अप्यव्ययाद्विभाक्ति सि-द्यर्थमाह-नियमः प्रकृतेषु चेति । प्रकृतेष्वर्थेषु नियमः, प्रकृतार्थापेक्षः प्र त्ययनियम इति यावत् । अत्र पक्षे कर्नाद्यर्थयोग्यपातिपदिकाच्वेद्द्वितीया तद् कर्मण्येव, न करणादी । कर्मादियोग्ये तद्रहिनमानिपदिकार्य एव पथमा, न क र्मादौ । संख्यावदर्थयोग्यमातिपदिकादेकत्वादावेकवचनादि, न दित्वादााविति नियमाकार:। अत्रापि पक्षेऽव्ययानां नियमाकारे पवेशामावान्त्रियमापवृत्ती पा-तिपदिकात्स्वादयो भवन्तीति सामान्यसूत्रेणाव्ययेभ्यः सतापि विभक्तयः सिष्यन्ति।

( सुबर्धनिर्णयः )

इति वार्तिकतद्भाष्याभ्यां कर्मादेवीच्यतायास्तानियमस्य च लामः । तथा हि- ' स्वीजसमीट् " (पा० सू० ४-१-२) कर्माण द्वितीया " (पा० सू० २-३-२ " ब्हेंकयोद्धिवचनेकवचने " [मा० सू० १-४-२२) हत्यादेः " लस्य " (पा० सू० ३ ४-७७) " तिप्तिस्झ " (पा० सू० ३-४-७८) " तान्येकवचनद्धिवचन-" [१-४-१०२] इत्यादेरेक- वाक्यतया कर्मादेस्तत्संख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते । तथा तिचयमश्च द्विविधी लभ्यते । द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करण एवेत्येवमादिर्थिनियमः । कर्मणि द्विती- येव करणे तृतीयैवेत्येवं शब्दानियमञ्च । उभयथाऽपि सिद्धानियमादिरुद्धं लक्षणा-

केवछं सामान्योपेक्षपत्ययनियमपक्षेऽव्ययाद्विभक्ति पामोतीति अव्ययादाप्सुप इति ज्ञापकात्सा साध्या । यद्यपि सुषां संख्याकर्गीभयार्थकत्वेन कर्मण्येव ना-न्यत्र, पातिपदिकार्थं एव नान्यतेति वक्तुमशक्यं तथापि कर्मग्येव, न तु तर्मावे, पातिपदिकार्थ एव, न तु तदमावे, इत्याकारो वक्तुं शक्यः । तदमावे, इत्यस्य कर्मत्वाभावसमानाधिकरणार्थः न्तरे करणादौ, पातिपदिकार्थाभावसमानाधिकरणा-र्थान्तरे कर्नादावित्यर्थः । न च पातिपाद्कार्थाभावसमानाविकरणार्थान्तरस्याप-सिख्चा नियमव्यावत्यांभिसिदिरिति वाच्यम्। मातिपिदिकार्थ एव मथमा, न तु निरर्थके, इति तद्व्यावृत्तरेव फलत्वात् । न च निरर्थकामसिद्धिः । चवैतुही-त्यादिपादपूरणार्थकानामनर्थकिनियातानां च सत्त्वात् । तेषां स्वार्थद्रव्य(पवृत्तिनि-मित्त-तद अय ) रूपपातिपादिकार्थाभाववत्तात् । न चानर्थके विभक्तिव्यावृत्तिरि-ष्टैवेति वाच्यम् । धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखं पामोर्तात्यत्र ' सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ' इति खादेशपवू नोरेव फलखादनर्थके विभक्तिव्यावृत्तेरनिष्टस्वात् ' अव्ययादाप्सुप १ इति ज्ञापकसत्त्वे तु अनर्थकनियातेम्यः प्रथमाया अपाप्ति-रहा दोषो न मवति । एवं च मकतस्त्रेकवाा कित्तरस्थमाष्यात्कमांदैर्वर्भिणो वाच्यता, तथा कर्माद्यर्थनियमश्र सम्बते । तथा च द्वितीयाया विषयत्याद्यर्थे लक्षणाङ्गीकरणं नैयायिकानामुक्तभाष्यवार्तिकविरुद्धत्वादयुक्तभित्याशयेनाऽऽह-उभयथाऽपि िद्धनियमविरुद्धमिति। तत्र कर्पण्येव द्वितीयेत्यादिपत्यय-नियमविरोधो दितीयाया विषयता नं सक्षणाङ्गीकारे स्पष्ट एव । विषयतायाः शे. षत्वाच्छेषे षष्ठचेवेति नियमविरोधोऽर्थनियमपक्षेऽभीनि ज्ञेषम् । तथा च नियमवि-रुद्ध क्षगादिक मसाधु वमयो जकानिति करवा विषयतायां निरुक्त कर्मत्वारमक-

दिकमसाधुत्वमयोजकिमिति याज्ञे कर्मिण " नानृतं वदेत् " इतिनिषेधविषयो भव-त्येवेति स्वेच्छया लक्षणाऽपि विभक्तावमयोजिकेव । अत एव " विभक्ते। न लक्षणा " इत्यादिनैयायिकवृद्धानां व्यवहार इति दिक् ॥ १ ॥ ( २४ )

इति रङ्गोजिमट्टात्मजकोण्डमद्दविरचिते वैयाकरणभूषणसारे सुवर्थनिर्णयः समाप्तः ॥

( अथ नामार्थनिर्णयः )।

## नामार्थानाह-

त्वाभावात्तत्र द्विभीयायाः शास्त्रणाविधानात् । विषयतातात्तर्येण द्वितीयोच्चारणस्या नृतेवदनत्वाद्यान्ने कमीण नानृतं वदेदिति निषेधः पवर्तत एव । एवं च स्वानुभववछेन
छक्षणाङ्गीकरणमि विभक्तिपवृत्ती कारणं न भवतीत्यत आह—अत एवेति ।
विभक्तिपवृत्ती छक्षणाया निमित्तत्वाभावाद्वेत्यर्थः । व्यवहार इति । विभक्ती
छक्षणा न कैर्वव्यति पाचीननैयायिकानां व्यवहार इत्यर्थः । तादशब्यवहारेऽप मेवाभिसंधिः—यत् - लाक्षाणिकेऽर्थे शास्त्रेण तत्तद्ये विहिता विभक्तिने पवर्तत
इति । तथा च नैयायिकनव्यानां न केवछं व्याकरणिवरोधोऽपि तु स्वीयवृद्धमा चीननैयायिकसिद्धान्वविरोधोऽपीति नव्यनैयायिकोक्तिरपेक्षयैवेति भावः । दि्शा ति । दिगर्थस्तु - विषयत्वापत्त्यनुकूछव्यापारस्य घटं जानातित्यादी ज्ञाधात्वर्थत्या
मुख्यकर्मतयैवोक्तपयोगोपपात्तिसंभवेन स्वेच्छया छक्षणाभ्युपगमे विभवत्यर्थनिर्देशस्य
नैष्फ्रव्यापत्त्याद्यक्ति तत्र छक्षणाङ्गीकरणिमिति ॥ २४ ॥

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्या सुवर्थनिर्णयनिरूपणम् । रङ्गमदृतनूजेन शंकरेण विनिर्मिते । व्याख्याने भौषणे पूर्णः सुवर्थानां निनिर्णयः ॥ ३ ॥

## अथ नामार्थानणंयः।

सकलनाममूलभूतधात्वर्थीस्तत्मकतिकतिङथीस्तत्मसङ्गोन सुवर्थीश्य नि-रूप्यावसरसंगत्या नामार्थानिरूपयतीत्याह—नामार्थानिति । मातिपदि-

एकं दिकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पश्चकं तथा। नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः॥१॥ (२५)

एकं जातिः, छाघवेन तस्या एव वाच्यत्वौचित्यात् । अनेकव्यक्तीनां वाच्य-त्वे गौरवात् । न च व्यक्तीनामपि पत्येक्षेकत्वादिनिगमनाविरहः, एवं ह्येकस्या-

कार्थानित्यर्थः । नामार्थाश्र--एकं िकं त्रिकामिति । शब्दानां साधारणतयाऽनिमनार्थगरत्व शङ हानिवृत्त ये तानथीनाह-एकं जातिरित्यादिना । जातिपदेनात्र तत्तत्पदार्थगतासाधारणो धर्मी विवाक्षितः, न तु नित्यत्वे सति एकत्वे च सत्यनेकसमवेतत्वरूपा जातिः असाधारणत्वं च तत्वदार्थेनरावृत्तित्वे सति तत्वदार्थवृत्तित्वम् । तेनाऽऽकारात्वाभा-वत्वादीनामनेकसमवेतत्वरूपजातित्वाभावेऽपि नाव्याप्तिः। तत्तत्रदार्थगतासाधारण-धर्मस्येव शास्त्रे स्वार्धशब्देन व्यवहार: । अयभेव च प्रवृत्तिनिमित्तामित्युच्येत । जाते: शब्दशक्यत्वे मनाणं तु ' सवर्णे ऽण्यहणमगरिमाष्यमाकृतियहणात्सिद्धम् ? इति जात्याख्यायामिति सूत्रस्थं वार्तिकं, 'आक्रतिं वाजप्यायनः १ इति सर्द्धप-सूत्रस्थं भाष्यं च बोष्यम् । अयं च जातिशाकिवादी भीमांसकामिनेतः । ते हि—शब्दानां जातौ शक्तिरुंघिवात् । जातरेकत्वेनैकविषायिण्याः शक्तेरप्येक-त्वेन छाघवादिति भावः। ननु शक्तिग्राहकशिरोमणिना व्यवहारेण व्यक्तावेव शब्दानां शक्त्यवधारणात्कथं जातौ शक्तिसिद्धिरिति शङ्कायां-व्यक्तीनामान-न्त्येन तत्र शकी गौरवात् । भूतभविष्यद्वर्तमानानां गोव्यक्तीनामनन्तत्वादेकदोप-स्थित्यसंभवेन तावतीषु शक्तिग्रहासंभवात्ततदाश्रयभेदेन नानाशक्तिकल्पने गौर-वात् । ननु शक्तिगारवपरिहारायैकस्यामेव व्यक्ती शक्तिः कल्प्यतामिति चेन्न ॥ ध्यक्त्यन्तरे शक्त्यमावेन तद्बोधो न स्यात् । अतो जातावेव शक्तिधिर्धते । नन्वेवं गामानय बीहीनवहन्तीत्यादी कथमन्वयः ? जातावानयनावहननयोरसं-भवादिति चेत्-तत्र स्वाश्रयसक्षकत्वेनान्वयनिर्वाहः । एवं च सर्वत्र सक्षणयेव स्वाश्रयत्वसंबम्धेन व्यक्तिभानसंभवे तत्र शक्तिकल्पनं निष्फलमेवेति माहुः। एत-न्मतानुसारेण जातेः शक्यत्वे युक्ति मद्शैयति—लाघवेनेति । जातेरेकत्वेनकि-विषयकशक्तरप्येकत्वसंभवेन लाघवात्तस्या एव वाच्यत्वस्योचित्रत्वादित्यर्थः । गौ-रवादिति । शक्तिमाहकेषु मुख्यस्य नयनानयनादिव्यवहारस्य व्यक्तविवाऽऽ-**अस्येन सं**भवाद् व्यक्तावेव शब्दशक्तेरुचितत्वे अपि व्यक्तिनामनन्तत्वात्सवासानेक -

दोपस्थित्यसंभवेन सकलव्यक्तिषु चाकियहोपदेचासंभवादेकस्यां व्यक्ती चाकियहे, शक्त्यविषयस्य व्यक्त्यन्तरस्य शाब्दबोधे भानानापत्त्या प्रतिव्यक्ति शाक्तिकल्पने शक्तीनामण्यनन्तत्वेन गौरवाना व्यक्तौ शब्दशक्तिः कल्पायतुं युज्यत इति भावः । ननु जातिशक्तिवादे जातेर्वीच्यत्वेन तादृशजातिगतगोत्वत्वादिधर्मे श-क्यतावच्छेदकत्वं स्वीकार्ये, ततश्च तस्य ( गोत्वत्वरूपशक्यतावच्छेदकस्य ) सम-वायसंबन्धेन गवेतरावृत्तित्वे सति सकलगोवृत्तित्वरूपस्य शक्यत्वमावश्यकं, शक्य-तावच्छेदकत्वस्य शक्यैकदेशे पकारत्वरूपत्वादिति विपरीतं गौरविभिति चेन । अलक्ष्यस्यापि लक्ष्यतावच्छेद्कत्ववद्शक्यस्यापि शक्यतावच्छेद्कत्वसंभवाच्छक्य-तावच्छेदकस्य राक्यत्वावश्यकत्वे मानाभावात् । अपरे तु यथा व्यक्तिराक्ति-मते गोत्वाद्यंशे शक्तिः, शक्यतावच्छेदकता वा निरवाच्छेना (विशेषणीभूत-धर्मान्तराघटिता ) तथा जातिराक्तिमतेऽपि सा राक्तिनिरवच्छिना, नाम-विशेषणीभूतधर्मान्तराघाटितेति पाहुः । यथाऽयं घट इत्यादौ घटज्ञानस्य घटत्व-पकारकरवेन साविच्छन्नत्वेऽ(विदेशपणीभूतघटत्वरूपधर्मान्तरघटि गत्वेऽ)पि घट-त्वज्ञानस्य घटत्वत्वरूपविद्येषणीभूतधर्मान्तराघटितत्वेन निरवच्छिन्नत्वं तद्दद्गीत्वरू-पजातिज्ञानस्य गोत्वत्वरूपधर्मान्तराघटितत्वेन निरविकानत्वाच गौरविमिति भावः। ननु व्यक्तीनामानन्त्येऽपि पत्येकं व्यक्तेरेकत्वादेकेव शक्तिः। तथा च जातिशाकि-व्यक्तिशक्तिविश्वयोरविशेषाज्जातिशक्तिवाद् एव कथं पक्षपात इति चेत् । एक-व्यक्तिशक्तिपक्षे सकछव्यक्तीनां तादृशशक्ती संग्रहो न भवतीति । ननु जाति-शक्तिपक्षेऽपि शक्त्या जातेरुपस्थितावषि व्यक्तौ शक्त्यभावेनैकस्या अपि व्य-क्तेरनुपस्थानात्कथं सक्छव्यक्तिसंग्रहः। न च तत्पक्षे माऽस्त्वेव व्यक्त्युपस्थि-तिरिति वाच्यम् । आनयनादिकार्यान्वयाय ब्यक्त्युपस्थितेरावश्यकत्वादिति चे-त्सत्यम् । सक्षणया सकस्रव्यक्तिसंग्रहसंभवात् । तथा च जातिशक्तिवादिभि व्यक्तिशक्तिकरूपनेन व्यक्त्यन्तरे सक्षणयैव सकस्वव्यक्तिसंग्रहः कियत इति जातिशाक्तिव्यक्तिशक्तितपक्षयोरुभयोरि समानमेव वृत्तिनानात्वकल्पनम् । एवं च जातिशक्तिवादेऽपि छाघवाभाव इत्याशयेनाऽऽह-न च व्यक्तीनामपीति। विनिगमनाविरह इति । अन्यतरकोटिनिश्रायकयुक्तिशून्यत्विनत्यर्थः । जा-

मेव व्यक्ती शक्त्यभ्युपगमे व्यक्त्यन्तरे छक्षणायां स्वसमवेताश्रयत्वं संसर्ग इति
गीरवम् । जात्या तु सहाऽऽश्रयत्वमेव संसर्ग इति छ।घवम् । किं चैवं विशिष्टवाच्यत्वमपेक्ष्य नागृहीताविशेषणन्यायेन जातिरेव वाच्येति युक्तं, व्यक्तिवोधस्तु छ-

तिशक्तिपक्षपातिनीं लाघवरूपां युक्ति पतिपादयनादौ व्यक्तिशक्तिपक्षे गौरवं प-दर्भवति-एवं हीत्यादिना । व्यक्त्यन्तरे लक्षणायामिति । स्वीकियमा-णायामिति शेषः । तादृशलक्षणास्वीकारश्य व्यक्त्यन्तरबोधान्यथानुपपत्त्याऽऽव-श्यकः । स्वसमवेतेति । स्वस्मिन्समवेता या जातिस्तराश्रयत्वाभित्यर्थः । अत्र स्वशब्देन शक्त्याश्रयत्वेनाभिमता पीतगोव्यक्तिः, तत्समवेता-तस्यां समवायसंबन न्वेन विद्यमाना गोत्वजातिः, तदाश्रयत्वं श्वेतगव्यपीति सक्षणसमन्वयः। जाति-शक्तिपक्षेऽपि व्यक्तै। लक्षणाङ्गीकारस्तु आनयनादिकार्यान्वयान्यथानुपपत्त्याऽऽव-श्यकस्तदाह-जात्या त्विति । आश्रयत्वामिति । स्वाश्रयत्वितरपर्यः गोत्वं तदाश्रयत्वं सकलगोव्याकिष्विति लक्षणसमन्वयः । ततश्र जातिपक्षे जातौ शक्तिवर्षकी लक्षणा, व्यक्तिपक्षे तु व्यक्ती शक्तिवर्षेक्त्यन्तरे लक्षणेति उभयोरपि पक्षयोः सकलब्पिकंसंग्रहोपपत्त्वे राकिसहस्रतलक्षणावृत्त्यङ्गीकारस्याऽऽवश्यक... त्वेअपि जाविशाकिपक्षे संनिक्षष्टा लक्षणा, व्यक्तिशक्तिपक्षे विपक्षष्टा लक्षणीत जा-तिपक्षे छाघवं, व्यक्तिपक्षे च गौरवमस्त्येव । तथा हि—छक्षणा हि स्वशक्यसं-बन्धः । स्वं-गोशब्दः, स्वशक्य-गोत्वजातिः, तत्संबन्धः साक्षात्सकलगोव्यक्ति-विवति शक्यसंबन्धः संनिक्ठष्यते जातिशक्तिपक्षे । व्यक्तिशक्तिपक्षे तु-स्वं गी-शब्दः, स्वशक्यं-पीतगोव्यक्तिः, तरसंबन्धो व्यक्त्यन्तरे साक्षान्यास्तीति कृत्वा त-त्समवेतगोत्वद्वारा व्यक्त्यन्तरसंबन्धो वाच्यो भवति । तथा च स्वशक्यं-पीतगो-व्यक्तिः, तत्समवेतं -तत्र समवायसंबन्धेन विद्यमानं गोत्वं, तत्संबन्धः श्वेतादिस-कलगोब्यक्त्यन्तरोध्वति व्यक्तेव्यक्त्यन्तरसंबन्धो विपक्षव्यत इति क्रत्वा शक्य-संबन्धविषकर्षरूषं गौरवं व्यक्तिशक्तिवादे, जातिशक्तिवादे तु तन्नेति शक्यसं-बन्धसंनिकर्षे छक्षणं लावविति भावः । तथा चोक्त लाववं विनिगमकामिति न वि-निगमनाविरह इत्याशयः । ननु गोत्वादितत्तज्जात्यनुगतीक्रतासु सक्छव्यकिषु व्यक्त्यानन्त्यभयुक्त शक्त्यानन्त्यगै। स्विनत्या शयवानाह--िक्ति चैवं विशिष्टवाच्यत्वेति । एवं-विशिष्टशक्तिस्वीकारे । नागृहीतेति । ना-गृहीतविशेषणा बुद्धिविशेष्यमवगाहत इति हि न्याय शरीरम् । विशिष्ठ बुद्धि प्रति

क्षणया । एवं च तत्र विभक्त्यर्था न्वयोऽण्युपपद्यत इति दिक् । यदा के बलब्य -क्तिरेवैक शब्दार्थः । केवलब्यक्तिपक्ष एवाण्यहणस्यैक शेषस्य चाऽऽरम्भेण त-

विदेशपणज्ञानस्य कारणत्वादगृहीतविदेशपणा एताह्यी बुद्धिन विदेशपणविशिष्टवि शेष्यविषयिणी भवति । नागृहीतेति नञ्दयोपादानेनाऽऽदौ विशेषणविषयक्ता-नस्याऽऽवश्यकत्वं सूचितम् । तथा च विशेष्यज्ञानात्पूर्वं विशेषणज्ञानमवश्यम-वोक्षितम् । जाते च विदेषणज्ञाने तावतैव क्षीणा सती राक्तिविदेष्णं न मामोति । तदुक्तम्—' विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीण शक्तिविशेषणे १ इति । एवं च विशिष्ट-चकिवादो गौरवग्रस्तरवाज्जातिचकिषक एव पर्यवसच इति छाधवादुपजी-ब्यत्वाच्च जातिरेव वाच्येति युक्तामिति भावः । नन्वेवं जातिरेव वाच्यत्वाभ्युप-गमे ततो व्यक्तिवोधो न स्यात् । न चाऽऽक्षेपात् पीनो देवदत्त इत्यत्र रात्रिमोज-नवदिति वाच्यम् । वृत्त्यनुपस्थिततया गां दद्यादित्यादौ व्यक्तौ कर्पत्वाद्यन्वयानु पपत्ते:। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्विनिति ब्युत्पत्तेः। पदार्थान्तरान्व-यश्च व्यक्ती न स्यात् । वृत्तिग्रहिवशेष्य एव तदन्वयात् । अन्यथा घटमानयेति वाक्यश्रवणात्समवायेनोपस्थिताकाशेऽपि आनयनाद्यन्वयापत्तेः । व्यक्तिवोधास्त्वात । लक्षणयोति । स्वाश्रयत्वसंबन्धेन लक्षणया व्यक्ति-बोधः सुलभः। तथा च वृत्त्युपस्थितत्वाद्यकौ विभक्त्यर्थाद्यन्वयः संभवत्येवे-त्यर्थः । ननु सक्षणायाः शक्यान्ययाद्यनुपपत्तिपविसंधानसापेक्षत्वाद् गोत्वमस्ती-त्यर्थेऽन्वयाद्यनुपपत्तिपतिसंघानाभावेन गौरस्तीति प्रयोगे गोत्वविशिष्टगोव्यकि बोधानापत्तिरिति चेत्—लक्षणयेत्यस्य निरूढलक्षणयेत्यर्थः । निरूढलक्षणायाः शक्त्यनतिरिक्तत्वात्तत्र नान्वयाधनुषपत्तिपाति संवानापेक्षेति भावः । एतदाश्च-येनैवाऽऽह—इति दिगिति । जातिशाक्तिमते दूषणमुद्भावयन् व्यक्तिशक्तिमते साधकं वदंश्वेकशब्दस्य ब्याक्तिपरत्वं ब्याचष्टे-यद्वेति । केवलब्याक्तिरेवेति । एवकारेण जातेव्यावृत्तिः। केवलशब्देनैव जातिव्यावृत्तिसिद्धावेवकारः स्पष्टार्थः। एक शब्दस्य केव सव्यक्ति परत्वे हेतुमाह - केवल व्यक्ति पक्ष इत्यादिना । जाति-विशिष्टव्यक्तेः पदार्थत्विभिति मते तु तज्जातिमकारकतदाश्रयविशेष्यकशाब्दबोधे जननीये, तज्जात्यविञ्जनिविशेष्यताक शक्तिमहस्य कारणत्वात् 'अस्य च्यो । ' एरच् । इत्यादावकारेकारादिभिरत्वादिवत्तज्जात्याश्रयाष्टाद्शाकारादिव्याक्तिमहण-संमवेनाणुदितसूत्रे अण्यहणं व्यर्धे स्यात्, केवलजातिशक्तिमते अपि तद्दैयथ्ये स्पष्ट-

स्यापि शास्त्रसिद्धत्वात् । युक्तं चैतत् । ब्यवहारेण ब्यक्तावेव तद्ग्रहणात् । सैबन्धितावच्छेदकस्य जातेरेक्याच्छिक्तरप्येकैवेति न गौरवमपि । न चैवं घटः

मेव । किंतु केवलव्यक्तिशक्तिपक्षेऽष्टादशसंख्याकाकारादिव्यक्तिग्रहणःसिद्धचर्यं तदावश्यकिपत्यण्पदोपादानेन पाणिनिना मनिस केवलव्यक्तिशक्ति एवानुसंहित इत्यनुमीयत इति भावः। तथा च केवलब्यक्तिशक्तिपक्षोऽपि शास्त्रशास्त्रकारसं-मत इत्याशयः । तथा केवलजातिशक्तिपक्षे जातिविशिष्टव्यक्तिशक्तिमक्षे च तज्जात्यनुगतीक्रतानेकव्यक्तीनामेकेनापि राज्देनाभिधानसंभवादेक शेषसूत्रं नाऽऽ-रम्भणीयम् । केवलव्यक्तिशिक्तपक्षे त्वेकेन शब्देनैकस्या एव व्यक्तेरिमधानाद् द्यादिव्यक्तिबोधार्थं द्यादिशब्दोपादानस्याऽऽवश्यकत्वेन तत्रेतरनिवृत्तिपूर्वकैकस्या-वस्थानार्थं तद रम्भणीयम् । एकशेषसूत्रारम्भेग च पाणिनिमुनिना केरलदाकिः शक्तिपक्षो मनासि धृत इत्यवगम्यते । तथा च केवलव्यक्तिशक्तिपक्षः सक्तपसू-वस्यापि संगत इत्यर्थः । 'अण्यहणस्य ' इत्यस्य ' आरम्भेण ' इत्यवान्वयः एकशेषस्य चेति । सरूपाणापितिसूत्रस्य चाऽऽरम्भेणेत्यर्थः । तस्यापीति । केवल्रन्यक्तिशक्तिपक्षस्यापीत्यथः । शास्त्रासिद्धत्वादिति । शास्त्रानुगृहीतत्वा-दित्यर्थः। एवं केवलव्यक्तिशिक्तिपक्षे शास्त्रं प्रमाणमुक्ता तत्र युक्तिमपि प्र माणयनाह-युक्तं चैतादिति । युक्तिसहमप्येतादित्वर्थः युक्तिभेव पद्रश्यति-व्यवहारेणेति । घटनानयेति भयोजकवाक्यश्रवजानन्तरं प्रयोज्यवैत्रकर्तृकः घटानयनादिरूपव्यवहारेण व्यक्तावेव शक्तिमहस्य निश्चयादित्वर्थः । ननु व्य-क्तीनामानन्त्याच्छक्त्यानन्त्यं पामोति । कुत्रचिदेव व्यक्ती शक्तिरिति नोक्त-दोष इति चेत्-शक्त्यविषयव्यक्त्यन्तरस्यापि शाब्दबोधे भानाभ्युपगमे गोपदाद्-धस्यापि भानापात्तः । तद्विषयकशान्द्वोने तद्विषयकशक्तिग्रहस्य कारगत्विम -त्येवं शाब्दबोधहेतोः कार्यकारणभावस्य भङ्गापत्तिश्रेत्याशङ्कापपाकुर्वनाह -स-बन्धितावच्छेदकस्येति । संबन्धी-संबन्धाश्रयः, संबन्धश्र-शक्तः । श्र-क्त्याश्रय इत्यर्थः । स एव शक्य इत्युच्यते । तस्यिञ्शक्यता, तद्वच्छेद्कस्य शक्यतावच्छेदकस्येति यावत् । जातेः-जातिस्वयस्य तस्येति योजना । एवं च शक्यतावच्छेरकस्यैव विश्येष्यतया विवक्ष गान्नपुंसक्रनिर्देशः । शक्यतावच्छेदक-स्येत्यस्य विशेषणतया विवक्षणे तु विशेषणस्य विशेष्यछिङ्गन्याहितया शक्यता-वच्छेदिकायाः, इति वक्तव्यं स्यादिति भावः । जातरैक्यादिति । जात्यनु-

त्वमिष वाच्यं स्याच्छक्यतावच्छेद्कत्वात् । तथा च नागृहीतिविशेषणन्याया-त्तदेव वाच्यमस्त्विति शङ्कर्यम् । अकारणत्वेऽपि कारणतावच्छेद्कत्ववद्र ३६४४-त्वेऽपि स्थ्यतावच्छेद्कत्ववत्तथाऽत्रापि संभवात् ।

उक्तं च---

44 आनन्त्येऽपि हि भावानामेक क्रत्वोपलक्षणम् । शब्दः सुकरसंबन्धो न च व्यभिचरिष्यति "इति ॥

गतीकतासु व्यक्तिषु एकधर्मावाच्छिनाया एकस्या एव राक्तेः सत्त्वान गौरवम् । शक्यतावच्छेद्कस्यैक्याच्छक्बेरैक्यामिति तत्त्वम् । शङ्कते-न चैवमिति । एवं-घटत्वादेः शक्यतावच्छेर्कत्वे । शक्यतावच्छेद्कत्वादिति । शक्यत्वे सति शक्वैकर्रेशिवशिष्यतावच्छेर्कत्वर्वावच्छक्यतावच्छेर्कत्वस्य घटत्वा-देरिप वाच्यत्वमावश्यकामिति भावः। तदेव वाच्यमिति। तथा च केवछव्य-क्तिवाच्यतापक्षोऽत्यन्तासंभवग्रस्त इति तात्वर्यम् । अकारणत्वेऽपीति । अन्व-यव्यतिरेकादिना घटं पति दण्डस्य कारणत्वे गृहीते, दण्डत्वस्यान्यथासिख्त्वेना, कारणत्वेऽपि कारणतावच्छेदकत्वाङ्गीकारवत् , तीरत्वस्य पवाहासंबन्धितयाऽछ-क्ष्यत्वेऽपि लक्ष्यतावच्छेर्कत्वस्वीकारवच्चाश्चक्षस्यापि घटत्वादेस्तादृशास्यतावः च्छेद्कत्वस्वीकारे बाधकाभावात् , शक्यत्वे सति शक्यैकदेशार्थनिष्ठविशेष्पता-निस्दिषितविशेषणतापन्नस्य शक्यतावच्छेर्कस्विमिति नियमाङ्गीकारे मानामाव इति भावः । उक्तेऽर्थेऽरुणाधिकरणस्थमट्टोक्तिं साधकतयोपन्यस्यति—उक्तं चेति । आनन्त्येऽपीति । भावानां-वाच्यत्वेनाभिषतानां घटादिव्यक्तीनते नानात्वाद्वरिच्छेद्यत्वेऽवि, एकं-अनुगतजात्यादिवर्षे, उपलक्षणं-अशक्या रवेऽपि शक्यव्यावर्तकं, करवा—अङ्गीक य, शक्यतावच्छेर्कतया स्वीकरयां= यावत्, शब्दः-गवाद्यात्मकः, सुकरसंबन्धः-सुम्राह्मगवादिनिष्ठवाच्यतासं बन्धः न च-राक्तिग्रहाविषयव्यक्तिं न बोधियप्तीति कारिकार्थः । उपलक्षणस्य जात्यादेः स्वभ वोऽयं यत्स्वाश्रयाणां सर्वेषां राक्तियहविषयत्वं संपाद्य स्वयं शक्तिग्रहाविषयो बोधाविषयश्च । गोत्वादिसामान्यलक्षणया सर्वास्वेव व्यक्तिषु श्रु क्त्यवधारणादिति भावः । ननु जातिशक्तिवादेऽपि दानाद्यन्वयार्थं व्यक्तिबोध आवश्यकः, व्यक्तिशक्तिवादेऽपि शक्यतावच्छेदकत्वार्थमुपलक्षणतया जातेराश्रयणं चाऽऽवश्यकामिति ऋत्वा निरुक्तपक्षद्वयापेक्षया विशिष्टशक्तिवाद एव युक्त इत्याह -

बस्तुतस्तु " न ह्याक्टातिपदार्थंकस्य द्रव्यं न पदार्थः " इति भाष्यादिशिष्टं वाच्यम् । एकमित्यस्य चायमभिपायः-राक्तिज्ञाने च विषयतयाऽवच्छेदिका जातिरे-

वस्तुतस्ति । न ह्याक्टतिपदार्थकस्येति । आकृतिः पदार्थो यस्येति बहु-नीहिः। इति भाष्यादिति। सक्तपसूत्रस्थिमदं भाष्यम् । विशिष्टं वाच्य-मिति । जातिविशिष्टं गवादिकं गवादिशब्दवाच्यमित्यर्थः । परे तु न सास्टिति-पदार्थकस्य दर्वा न पदार्थः, द्रव्यस्यार्थकस्य वाऽऽक्रतिर्न पदार्थः, उभयोरुभयं पदार्थः, कस्यचित्किंचित्मधानमूतं किंचिर्गुगमूतं, इत्यादिभाष्ये दव्यपदार्थवादे आक्रतेविशेषणत्वोक्त्या तज्जात्यनुगतिकतानेकव्यक्तिबोधस्येकशब्देनैव संभवात्त-रपक्षेऽण्येक शेषो नाऽऽरम्मणीय इति सूचितम् । जातिवादे व्यक्तेवर्यक्तिवादे जातेः शक्यतावच्छेदकत्विमिति च सूचितम्। इति पाहुः। परं तु जातिविशिष्टा गवा-दिव्यक्तिरेत्र वाच्या, नतु गोविशिष्टा जातिः । गवादिपदाद्गोविशिष्टगोत्वजाति-बोधस्याननुभवेन निरुक्तपक्षासंभवात् । ननु विशिष्टस्य पदार्थत्वपक्षे एकामिति विरुदं स्यादत आह-एकमित्यस्य चेति । चस्त्वर्थे । एकमित्यस्य त्वित्यर्थः अयमिति । वक्ष्यमाण इत्यर्थः । शक्तिज्ञाने चेति । अयं भावः-नद्विषय-करा व्यविषयक राकियहः कारणम् । यथा घटविषयक राव्यविषये वटवि-षयकशक्तियहे सति जायते इत्यनुभवसाक्षिकम् । घटनदं घटत्ववद्रथंस्य बोधक-मित्येवं राक्तिज्ञाने सत्येव घटमानयेति वाक्ये घटादाद्वटविषयक्योधो भवतीति यावत्। शक्तिज्ञानं कारणं, व्याकिवोधश्य कार्यम् । तत्र शक्तिज्ञानं यद्धमंतिशिष्टं सद् बोधकारणं स धर्भः कारणतावच्छेदकः । घटत्वविशिष्टबोधे च घटत्वविषय-कमेव शक्तिज्ञानं कारणं भवतीति तादृशकारणतावच्छेदकं घटत्वादिजातिरित्य-र्थः । शक्तिविषयः—शब्दः, अर्थः, बोधश्व बोधनिष्ठजन्यतानिहापितजनकताह्य-पराक्तिविषयः शब्दो, वाचकः, पद्जन्यबोधविषयत्वेन शक्तिविषये।ऽर्थः, स तू वाच्य इत्यर्थः । तथा च शक्तिज्ञानानिष्ठा या बीवकारणना तद्विषय, विषयता-संबन्धेन पद्रजन्थबोधे यो विषय:-गवादिः, तिकष्ठविषयतावच्छोदिका गीत्वादि-र्जातिरेव, सा चैकैवेत्यर्थः । विषयतासंबन्धेन बोध्यत्वरूतशानि विषयो या गवा-दिव्यक्तिः, तनिष्ठविषयताया अवच्छेदिका गोत्वःदिजातिः, सा चैकैवेत्याशयेन एकं नामार्थ इति योज्यम्। एकानित्यस्य एकं सामान्यभेवान्तर्भाव्य कार्यकारण-भावो यास इत्यभिषायः। एकं सामान्यमेव तादृशकारणतावच्छेदकमिति भावः।

कैव । तथा च घटत्वमकारकाविशिष्टबोधे घटत्वांशेऽन्यामकारकघटत्वशक्तिः। नत्वेन हेतुतेति कार्यकारणभाव इत्यादि पपश्चितं भूषणे । तदेतद्भिवेत्याऽऽह—द्विकमि-ति । जातिब्यक्ती इत्यर्थः । [पूर्वपक्षद्विरोधपरिहारः पूर्ववत् ] । त्रिकिमि-

तथा च इयं गौरित्येतादृशबोधे गोत्वाद्जितिशक्तिज्ञानत्वेन कारणता, छाघवात् । नतु गोत्वादिजातिविशिष्टव्यक्तिविषयकशक्तिज्ञानत्वेन, गौरवादिति भावः। एवं च राक्तिज्ञाननिष्ठबोधकारणताया अवच्छेदकं—तादृराकारणतानिरूपकं गोत्वादि-सामान्यमेवेति तत्त्वम् । अस्मात्पदाद्यमर्थो बोद्धव्य इत्येवं पदविदोषणकार्थवि -रोष्यकः, इदं पद्ममुमर्थं बोधयत्वित्येवमर्थविरोषणकपद्विरोष्यको वा राभिष्यहो गोत्वादिजात्यविक्छन्मगवादिन्यकावेवेति तज्जात्यनुगतिकतसकरुव्याकामानं श-वित्रयहसमये जायते । अत एव शाब्दबोधसमयैऽपि तज्जात्यनुगतीस्रतसकलब्य-वित्रभानं भवति । कार्यकारणभावस्तू करिया बोध्यः । ननु गौर्गोपद्शका इ-त्येवं शक्तिज्ञानाद् गोत्वपकारकगोव्यक्तिविशेष्यकबोधस्येव गोत्वत्वपकारकगोत्व-विशेष्यकवौधापत्तिरित्यत आह—-यथा चेति । घटत्वविशिष्टघटबोधे जननीये घटत्वांदे घटत्वत्वाद्यप्रकारकस्य ( घटत्वत्वादिप्रकारद्युन्यस्य ) घटत्वमात्रविषयक -शक्तिज्ञानस्य कारणतेत्येवं कार्यकारणभाव इत्यादि भूवणे संगृहीतिनिति तत एवा-वगन्तव्यम्। तदेतद्भिप्रेत्येति । वस्तुतस्त्वत्यादिनोक्तं विशिष्टस्य वाच्यत्व . मङ्गीकृत्वेत्वर्थः । द्विकिमितीति । इयोः समूहः, 'संख्यायाः संज्ञासंघ ' इति सूत्रेण कन्। जातिब्यक्ती इति । परस्परं विशेषणविशेष्यभावमापचे, जातिविशिष्टा व्यक्तिविशिष्टा वा जातिनीमार्थ इत्यर्थः । यद्यपि ' आस्त्रति-पदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः, द्रव्यपदार्थकस्य चाऽऽक्रतिर्न पदार्थः । उभयोरुभयं पदार्थः ? इति भाष्येण विश्वकितयोरेव जातिव्यक्त्योः शब्दार्थता लभ्यते त-थाऽपि 'कस्यचित्किंचिद्गुणभूतं किंचित्पधानं ' इत्युत्तरभाष्येण विशिष्ट प्रव शक्तिनिर्धार्यत इति भावः । पूर्वपक्षादिति । एकं पदार्थ इति पक्षादित्यर्थः । पूर्ववदिति । विषयतासंबन्धेन एकं सामान्यमेव शक्तिज्ञाननिष्ठकारणतायामवच्छे-द्कमित्यर्थाङ्गीकारेण परिहर्तव्यः । अन्यथा एकिभिति मते एकस्पैव नामार्थत्वं, द्विकिनिति मते द्वयोर्नीमार्थरवामिति विरोधः स्यादित्यर्थः । पूर्वत्र विशिष्टस्य प-दार्थत्वे विरोधः परिहतः। इह तु द्वयोः पदार्थत्वे स परिहत इति बोध्यम्। ननु स्तनकेशवती नारीत्यादिलक्षणलाक्षितमवयवसंस्थानविशेषात्मकं लेकिकं स्वी-

ति । जातिव्यक्तिलिङ्गानीरपर्थः । सत्त्वरअस्तमौगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्। आधिक्यं पुंस्त्वम् । अपचयः स्त्रीत्वम् । तत्तच्छब्दानिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च । तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटादिशब्दा भिद्यन्ते । केषांचिद्दनेकालिङ्गात्वव्यवहारस्तु

त्वादिविङ्गमसार्विकत्वाचैतच्छास्त्रपिकयोगसोगि, दारानित्यादौ नत्वाभावपसङ्गा-द्चेतने सर्वथा ताहराछिङ्गाभावेन खट्वादौ टाबामावमसङ्गाचेत्यतो माष्परीति-मनुसरनादौ छिङ्गमपि नामार्थ इत्याह-त्रिकमिति । त्रयाणां समूहास्त्रकं, पूर्ववत्कन् । त्रिकशब्दार्थं स्पष्टयनाह—जातिब्यक्तीत्यादि । लिङ्गानां त्रि-त्वात्ति द्विशेषात्रपुंसकत्वादीन् भाष्यमतेन लक्षयति—सत्त्वरजस्तम इति । सा-म्यावस्थेति सत्त्रादिगुणानां न्यूनाधिकभावराहित्येनावस्थानं तदेव नपुंस-कत्वःभित्वर्थः । आधिक्यमिति । सत्त्वादीनामुपचय इत्यर्थः । तदेव पुंस्त्वम् । अपचय इति । हासस्तन्न्यूनतेति यावत् । तद्भूषं स्नीत्विमिति मावः । ननुषच-यावचयादोर्विरुद्धस्यैकत्रार्थे तीरादी समावेशायोगात्तरस्तरी तराभित्यादेरनुपपात्तेः। किंच सर्वविकारातीते परब्रक्षण्युपचयाद्यसंभवादात्मा ब्रह्मेति पुंस्त्वनपुंसकत्वयुक्त-व्यवहारानुपपत्तिश्चेत्यत आह-तत्तच्छब्दानेष्ठामेति । जातिगुणिकयासंज्ञारू-पपवृत्तिनिमित्तमेराभिक्यशब्दानिष्ठभित्यर्थः । पुंलिङ्गः शब्द इत्यादिसामानाधिकः रण्येन दयबहारात् ' आङो नाऽस्त्रियां तस्माच्छ सो नः पुंसि, स्वमोर्नपुंसकात्, इत्यादिशास्त्रपामाण्याच भाष्योक्तालेङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वं तिष्यति । यद्यपचया-धारमकलिङ्गस्यार्थनिष्ठत्वं स्यात्तार्हे तटस्तटी तटिमत्यादी लिङ्गात्रयनिमित्तकका-र्थाणामिसीदः, परस्परिकदाया उपचयाद्यवस्थाया एकत्र शब्देश्नवस्थानात् आत्मा ब्रह्मेत्यस्याप्यनुषपत्तिः स्यादिति भावः । ततच्छव्दवाच्यं चेति । स्वनिष्ठालिङ्गस्य स्ववाच्यत्वभित्यर्थः । स्वं—क्रब्णः, श्रीः, ज्ञानं, इत्यादिः राब्रः, तिष्ठि छिङ्गस्य पुंस्त्वादेः छण्णादिशब्दवाच्यत्विभिति समन्वयः । ननु भाष्योक्तर लिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वामिति पक्षेऽप्येकस्मिङ्छब्दे परस्परविरुद्धानेकलिङ्गसमावे-शारंभवताद्वस्थ्यमत आह-तमेव विरुद्धेति । स्नीत्वपुंस्त्वादिकामेव विरुद्धं धर्भमादाय शब्दा भिद्यन्ते । परस्परविरुद्धस्य स्त्रीत्वपुंस्त्वादिधर्भस्यैकत्रावस्थाना -संभवेन धर्भेमेदाच्छ बर्भेदो भवति । यथा हस्वत्वदिवित्वोदात्तत्वानुदात्तत्वादिभि । रकारादयो वर्णा भिद्यन्ते तद्वत्समानुपूर्वीकास्तटादिशब्दा भिन्ना भवन्ति । दथा च पुँलिङ्गन्तेर शब्दो भिनः स्वीलिङ्गस्तरशब्दो भिन इत्येवं शब्दभदेशनोक्तरूष-

समानानुपूर्वीकरवेन शब्दानामभेदारोषात् । एवं च पदार्थपदे पुंन्त्वमेव व्यक्तिपदे स्त्रीत्वमेव वस्तुपदे नपुंसकत्वमेवे।ति सर्वत्रैवायं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तिवित व्यवहारस्तटस्तटी तटमिति चोपपद्यते । तच्च लिङ्गमर्थपरिच्छेदकत्वेनान्वेतीति पं-

णावसरः। एतच लिङ्गं केषांचिद्कं केषांचिद्मयं केषांचित्त्रयमपत्यित्र लि-ङ्गानुशासनं प्रमाणामिति शब्दकौस्तुमे स्थितम् । नन्पचयाद्यवस्थानां छिङ्गत्वे तासामवस्थानां परस्परं विरुद्धत्वादेकत्रावस्थानासंभवात्केषांचिच्छब्दानामनेकालि-ङ्गवत्त्वव्यवहारः किंमूलकोऽत आह-केषांचिद्नेकालिङ्गरवेति । द्यात्मकस्य पुंस्त्वादेशिङ्गस्य विरुद्धत्वेऽपि समानानु विकित्वेन हेत्ना शब्देष्वमे-दारोपात्तेषां तन्त्रेणानुकरणाद्वाऽनेकछिङ्गन्यच्यवहारो निर्वहणीयः । तथा च तटादिशब्देषु समानानुपूर्वीकेषु छिङ्गत्रयं छागादिषुभयं पदार्थादिष्वेकमिति बो-ध्यम् । एवं चेति । उपचयाद्यात्मकस्य पारिभाषिकिङ्किस्य शब्द्निष्ठस्येव स्त्री-पुंसादिन्यवहारनिमित्तत्वे चेत्यर्थः । पदार्थ-व्यक्ति-वस्तुशब्देषु क्रमेण पुंस्त्वस्ती-त्वनपुंसकत्वान्येवेति सर्वत्रार्थेऽयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु, इत्येवं युगप-रपुंस्त्वादिवाचकपदार्थादिवत्तच्छब्द्भयोगरूपो व्यवहारो जायते । तटस्तटीमिति। स्तनकेशवती नारीत्यादिस्त्रीकिकसिङ्गन्स्यार्थेऽविद्यमानत्वेऽपि परस्परविरुद्धपारिमा-षिकछिङ्गमेदेन मिन्नानां तटादिशब्दानां पुंस्तवादितत्त छिङ्गपयुक्तकार्यानुभक उ-पपद्यते । यदि तु छौकिकछिङ्गाभिव भाष्योकं पारिभाषिकछिङ्गमण्यर्थनिष्ठं स्यात्ताई स्नीव्यक्तावपचयात्मकस्नीत्वस्यैव सत्त्वेन तत्रार्थं पदार्थः, इदं वस्तु इत्येवं पदार्थवस्तुपदाभ्यां व्यवहारो न स्यात् । स्त्रियां पुंस्त्वनपुंसकत्वयोरभावात् । एवं पुँसि उपचयात्मकपुँस्त्वस्यैव सत्त्वेन तत्र इयं व्यक्तिरिदं वस्तिवत्येवं व्यक्तिवस्तुप्-दंगियां व्यवहारो न स्यात् । पुंसि स्नीत्वनपुंसकत्वयोरभावात् । उपचयाद्यवस्थानां परस्परविरुद्धत्वेनैकस्पिनर्थे समावेशासंभवादेकयैव कथाविद्वस्थया भाव्यमिति एकत्रार्थे कस्यविदेकस्यैव छिङ्गस्य युक्तिसिद्धत्वात् । ततश्यैकनार्थे छिङ्गद्वयस्य छिङ्गत्रयस्य वा सुतरामसंभवात् । छिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वे तु अर्थस्य सर्वथा लिङ्गराहित्येन पुंस्त्वस्नीत्वादिमात्रवाचकपदार्थव्यक्त्यादिपदैः सह तत्सामानाधि-करण्ये बाधकाभावात्सर्वत्रायं पदार्थं इयं व्यक्तिरित्यादिव्यवहारः साधु संगच्छते। न च भाष्योक्तिङ्कस्य शब्दानिष्ठत्वेऽपि पिथोविरुद्धस्य लिङ्गस्यैकस्मिञ्छब्दे

समावेशासंभवः, शब्दस्य लिङ्गद्वयादिव्यवहारासंभवश्वेत्यादिशङ्कारेथानमस्त्येवेति वाच्यम् । दत्तोत्तरत्वात् । अर्थनिष्ठं छौकिकछिङ्गं तु नात्राऽऽश्रियतुं युक्तं, ख-ट्वादावचेतने तस्य बाधात्तत्र टाबाद्यनापत्तेरिति भावः । ठौकिकिङ्गं तु स्तन-केशवती नारी छोमशः पुरुषः स्मृतः । एतयोरन्तरं यच तद्भावे नपुंसकम् ॥ इत्यत्र केशशब्दस्य भगवाचकत्वाद्भगवत्त्वं स्त्रीत्वं, लोपशः पुरुष इत्यत्र लोपञ्श-ब्दस्य शिश्ववाचकत्वाच्छिश्ववत्त्वं पुस्त्वम् । तत्तदाकारमात्रधारकत्वं नपुंसकत्वमि-ति । एतच्चार्थनिष्ठमेव । तत्र सति संभवे सामानाधिकरण्यसंबन्धेन हीकिक -पुंस्तविशिष्टशास्त्रीयपुंस्तव एव पुमादिशब्दानां शक्तिः, न केवललाकिके नापि केवलकास्त्रीये । टिघुमादिवलघुसंज्ञाकरणौचित्येश्वर्भ पुनान्स्रीत्यादिगुरुसंज्ञाकर -णात्, संख्यासंज्ञावत्युमादिसंकेतानामविकसंग्रहार्थत्वेऽपि छोकपसिद्धार्थानिरासक -त्वाभावाचोति भावः। असंभवे तु शास्त्रीय एव । यथा दारशब्दार्थे लौकिकपुं-स्रवाभावेन केवलशास्त्रीयपुंस्रवमादायैव दारानित्यादी नत्वमवृत्तिरुपपादनीया लोकिकपुंस्त्वविशिष्टशास्त्रीयपुंस्त्व एव पुमादिशब्दानां शक्तिस्वीकारादेव पशुना यजेतेत्यन पशुक्तिया छते यागे वैगुण्यं, तन छोकिकपुँ स्त्वविशिष्टशास्त्रियपुं स्त्वस्यैन शब्देन मतिपादनादिति भावः। अधिकमग्रे वक्ष्यते । एवं कुपार्यादिशब्दा अपि ठीकिकस्नीत्वविशिष्टे शास्त्रीयस्नीत्वे शक्ता इति बोध्यम् ।

नंनू कंपारिभाषिक छिङ्गस्य शब्दानिष्ठ स्येव स्विष् प्रावि व्यवहारिनि मिनत्वे, तस्य स्विवानकपशुश्य देशि विद्यमानत्वात्पश्चना यजे त्यत्र पश्चित्र याशिष यागकरणा । पत्तिः, पश्चा ब्रोक्त छिङ्गस्य पदार्था दिपदोक्त छिङ्ग वत्स्वी पुंसादि साधारण त्वेनार्थ । विशेष निश्चायकत्वाभावादित्यत आह—तस्य लिङ्गमिति । शब्द निष्ठ मेव छि इगमित्यर्थः । अर्थपरि च्छेदकत्वेनेति । अर्थवि शेषणत्वेनार्थि विशेषणि निश्चिनोत्तित्यर्थः । पश्चश्च श्वष्ठ मेवि श्वा श्वा श्वष्ठ स्व विशेषण विश्व स्व पश्चनां, किं स्वि श्वश्चनां पृष्णु श्व यागः करणीय इति जिज्ञासायां पश्च शब्द निष्ठ स्व पृस्त्वस्य, स्वाश्ययाच्यत्वसंबन्धेन (स्वं—पुंस्त्वं, स्वाश्ययः—पश्च शब्दः, तद्दा—च्यत्वं—पुंच्यक्त विति, ताद्दशसंबन्धेन ) पश्चश्च होपस्थिते चतुष्पाद्धे विशेषणत व्या श्वर्वा प्रस्त्वविशिष्ठ स्व विश्व स्व श्वर्वा पश्चा प्रस्त्वविशिष्ठ स्व विश्व स्व श्वर्वा प्रस्त्वविशिष्ठ स्व विश्व स्व प्रस्त्व प्रस्त प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्ति प्रस्ति प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्ति स्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्ति प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त प्रस्त्व प्रस्त्व प्रस्त प्रस्त प्रस्ति ।

धादिशब्दोकं [ पशुःस्तियां नास्तीति ] पशुनेत्यादिविधिर्न च्छाग्यादीनङ्गलेन पयोजयतीति विभावनीयम् । न च व्यक्त्यादिशब्दोक्तिङ्गल्देन पश्चादिशब्दोन क्वास्यापि साधारण्यं शङ्कत्वम् । व्यक्तिशब्द्गस्य नित्यस्त्रीिङङ्गत्वेन तथा संभवेऽपि पशुशब्दस्य नित्यपुंछिङ्गत्वे पमाणाभावात् । " पश्चा न तायुं गुहा चरन्तम् " " पश्चे नृभ्यो यथा गवे " इत्यादि वेदे दर्शनाच्च । मीमांसाथां चतुर्थे पशुना

वाचकतया छिङ्गविशेषविशिष्टस्यैवार्थविशेषवाचकत्वामित्यस्य छिङ्गानुशासनशा-स्रासिखतया च स्राव्यिकिव्यावृत्तेर्छिङ्गस्यार्थविशेषनिश्रायकत्वादिति भावः । तदेतदभिसंघायोकं मूले-पथादिशदोकं-लिङ्गं पुंस्तविति शेषः । पशुस्तियां नास्तीति हेतोः पशुनेति विधिश्छाग्यादीन्यागाङ्गरतेन न पयोजयति—न ग्राहय-तीति विभावनीयमिति । ननु पशुशबद्दोक्तं पारिभाषिकं पुरुत्वं पुंपशाविव स्वाश्र-यवाच्यत्वसंबन्धेन पशुस्त्रियामप्यस्त्येव । तथा च पुंछिङ्गापशुशाहरूस्य छौकिकः पुंस्त्वविशिष्टपशोरेव वाचकत्वामिति नियमस्य वक्तुपशक्यत्वात्पशुस्त्रीहवावृत्तेरसंभ-वाछिङ्गन्यार्थविशेषनिश्रायकत्वासंभवात्पशुस्त्रियाऽपि यागकरणापतिस्त्रो दोष-स्तद्वस्थ प्रवेत्या शङ्कते -न च व्यक्त्यादीति । आदिशब्देन नित्यनपुंतकत्व-पुंस्त्वयोर्वस्तुपदार्थशब्दयोः संग्रहः। सियां किनिति स्त्रियां विहितक्तिन्पत्य-यान्तव्यक्तिश्रव्दस्य नित्यस्रीलिङ्गत्वेन घटपटादेः सर्वस्याप्यर्थस्य व्यक्तिशब्द्वा-च्यत्वेन व्यक्तिश्रव्दीपातं स्नीत्वं स्वाश्रयवाच्यत्वसंबन्धेन यथा सर्वार्थवृत्ति भवति, अत एव न तद्रथेव्यावर्तकं तद्वत्पश्वादिशाइहोपात्तपुंस्त्वस्यापि स्वाश्रयवाच्यत्वरूप-परम्परासंबन्धेन पशुस्त्रीवृत्तित्वं संभवत्येव । साधारण्यामिति । स्त्रीपुंसवृत्तित्व-मित्यर्थः । तथा च पद्मशब्दोक्तं पुंस्त्वमि न पशुस्त्रीव्यावर्तकं भवेत् । पुंपद्ममा-त्रनिष्ठस्येव पशुस्त्रीव्यावर्तकत्वाच तु स्त्रीपुंससाधारणस्योति भावः । किचन्तस्य व्यक्तिशब्दस्य नित्यस्रीछिङ्गन्त्वात्तदुपात्तिङ्गन्स्य स्नीत्वस्य स्वाश्रयवाच्यत्वसंब-न्धेन पुंनपुंसकादिसकलार्थंसाधारण्येऽपि पशुश्चन्दस्य नित्यपुंलिङ्गत्वे पमाणाभावान तदुपाचिङ्गन्स्य पुंस्त्वस्य स्त्रीवुंससाधारण्यमित्याशयेन परिहरति—-इयक्तिश-ब्दस्योति । वेदे दर्शनादिति । पथेत्यादिमयोगदर्शनात्स्रालिङ्गेऽपि पशुशबद् इति भावः । पुंलिङ्गे नादेशमवृत्त्योक्रस्पासिद्धिः स्पष्टैव । तथा घेर्डितीति गुण-मवृत्या पथे, इति रूपासिदिश्व । तथा च वेदे स्त्रीलिङ्गस्यापि पशुशान्दस्य दर्शनेन नास्य व्यक्त्यादिशब्द्वरस्त्रींपुससाधारण्यामिति भावः । ततश्च छीकिक-

स्त्रीत्वविशिष्टवाची पशुशब्दो भिन्नः, स्त्रीकिकपुंस्त्वविशिष्टवाची च पशुशब्दो भिनः। तत्रास्त्रियामित्युक्तेः स्त्रियां नाभावापवृत्त्या पशुनेत्यत्र नाभावदर्शनन पुंछिङ्गस्यैव पशुशब्दस्योपादानाहीकिकपुंस्त्वाविशिष्टमेव शास्त्रीयपुंस्त्वमयं पशाश-ब्द आवष्टे । पुंछिङ्गः पशुशब्दः लौकिकपुंपशोरेव वाचक इति यावत् । एवं च लौकिकपुंस्त्वविशिष्टशास्त्रीयपुंस्त्ववत एव पगोविधानात्, आनुपूर्वीसाम्याच्छ हरे-शास्त्रीयलिङ्गस्य पुंस्त्वस्य स्वाश्रयवाच्यत्वपरम्परासंबन्धेन प्रा-सियां सत्त्वेऽपि होकिकपुंस्त्वविशिष्टशास्त्रीयपुंस्त्वामावाच पशुस्त्रिया यागकरणा-पत्तिरित्याशयः। किंच लौकिकलिङ्गानादरेण केवलशास्त्रीयलिङ्गस्यैव लिङ्ग-पयुक्तकार्यपवृत्ती नियानकत्वे स्त्रीवाचकपशुशब्दनिष्ठलिङ्गस्य स्त्रीत्वस्य स्वाश्रय-वाच्यत्वसंबन्वेन पुंपशाविष सत्त्वेनास्थियामिति निषेधपवृत्तेः पशुनेत्यत्र नामावो दुर्छभः स्यात्। अतोऽपि लौकिकलिङ्गविशिष्टस्यैव शास्त्रीयलिङ्गस्य लिङ्ग-पयुक्तकार्थपवृत्ती नियामकत्वं वाच्यम्। तथा च लौकिकस्रीत्वविशिष्ठशास्त्रीयस्रीत्व -वत्यामेवास्त्रियाभिति निषेवपवृत्तेः स्त्रीवाचकपशुशब्दे नाभावापवृत्त्या पश्चेति स्वपं सिष्यति । पुंपशौ तु शास्त्रीयस्त्रीत्वसत्त्वेऽपि छौकिकस्त्रीत्वविशिष्टशास्त्रीयस्त्रीत्वा -मावेनास्त्रियामिति निषेधापवृत्त्या पुवाचकपश्चाशब्दे नादेशावृत्तेः पशुनेति निर्देशेन पुंलिङ्गानिर्णय इति भावः। पशादिशब्दोक्तं पशुःश्चियां नास्तीत्यस्य स्वीकिकपुं-स्त्वविशिष्टं शास्त्रियपुंस्त्वं पशुस्त्रियां नास्तीत्यथों बोध्यः । केवलशास्त्रीयपुंस्त्वप-रत्वे तु तद्संगतिः स्पष्टेव । पशुनेत्यत्र नामावश्रवणात्पश्चाराहेरेन छौकिकपुं स्तव-विशिष्टशास्त्रीयपुंस्तववत एव पशोर्यहणामित्यर्थे मीमांसकसंगतिं मद्शीयति-मीमां-सायामिति । चतुर्थाध्याये पथमपादे (तथा च लिङ्गम् ४-१-१७) इत्यत्र प्राशब्दे पुंलिङ्गनविवक्षितम् । कुतः—अलिङ्गेरुपि वृक्षपदार्थे पुंलिङ्गनृक्षशब्दप-योगदर्शनात्युंव्यक्ताविष स्नीलिङ्गाक्षिकाशब्द्गपयोगाचित्याशङ्काच, वृद्धव्यवहारेऽन्व-यव्यतिरेकाम्यापनन्यथासिद्धाभ्यां यथा पशुत्वजातिस्तदेकत्वं वा शब्दार्थस्तथा लिङ्गस्यापि कुतः शब्दार्थता न स्यात् । वृक्षमिकाशब्दयोस्तवामियुक्तपयागमा-वन्छेन साधुत्वम् । तस्मात्-एकत्ववत्षुं छिङ्गन्पपि विविक्षितिपिति सिद्धान्तितम् । ततथ पुंपशुरेवाऽऽलब्बब्यः स च एक एव, न स्त्रीपशुर्नापि द्वाविति निर्णीतम् । विविश्विदेश पुंस्ते यदि छौकिकछिङ्गानाद्रेण मवृत्तिः स्यात्ताई केवलशास्त्रीय-छिङ्गन्य पुंस्तवस्य खीपुंससाधारण्येन खीव्यक्तिव्यावृत्तिर्न स्यादिति सिद्धान्तो

## वैयाकरणभूषणसारः

( नामार्थनिर्णयः )

यजेतित्यत्रैकत्वपुंस्त्वयोर्विविक्षितत्वाचानेकपशुभिः पशुस्त्रिया वा याग इति प्रतिपा-दितत्वाच्च । वस्तुतस्तु विशेषविष्यभाव उपत्ययान्तानां पुंस्त्वस्य व्याकरणे निर्णी-तत्वाद्वेदभाष्येऽपि " जसादिषु च्छन्दसि वावचनम् " इति नाभावाभाव इत्युक्तेः पशुश्रव्यस्य निर्व्यपुंस्त्वनिर्णयात् । प्रकृते " छागो वा मन्त्रवर्णात् " इति न्या-

व्याकुप्येत । होकिकछिङ्गसहकारेण पवृत्तो तु होकिकपुंस्तवविशिष्टशास्त्रीय-पुंस्तवं पश्चियां नास्तीति न पशुस्त्रिवावृत्त्यनुषपातिः । तद्वदेव प्रक्रतेऽपि बोध्य-मित्यादानेनाऽऽह-पञ्चना यजेतेत्यत्रैकत्वपुंस्त्वयोर्विवक्षितत्वादित्यादि प्र-तिपादितत्वाच्चेत्यन्तम् । ननु पशुशब्दस्य निरुषपुँछिङ्गत्वे पमाणामाव इ-त्युक्तं तदसंगतम् । उपत्ययान्तानां नित्यपुंछिङ्गन्तस्य व्याकरणशास्त्रेगैव निर्णी-तरवात्। जसादिषु च्छन्दास वावचनमिति पश्चेरयत्र नामावामाव इति वेदमाष्य उक्तत्वाच । तथा च पशुशाब्दोक्तपुंस्त्वस्य व्यक्त्यादिशब्दोपात्तिल्झन्वरस्रीपुंस-साधारण्येन स्नीव्यक्तिव्यावृत्त्यसंभवात्मकारान्तरेण पशुस्त्रीयहणपसक्तिं वारयति— वस्तुतस्तिवति । पशुशाब्दस्य नित्यपुं छिङ्गत्वे पश्चेत्यादिमयोगानुपपत्तिरिश्यत आह-बेद्माष्येऽपीति। नामावाभाव इति । तथा च पशुशब्दस्य नित्यपुछि-ङ्गरतेऽपि न पश्चेत्यादिपयोगानुपपत्तिरिति भावः । नित्यपुंस्त्वनिर्णयादिति । ततश्च पुंस्तवस्य साधारण्यातस्त्रीव्यक्तिव्यावृत्त्यनुषपातिरिति भावः। तथाचोक्तयुक्तेः स्त्रीव्यक्तिव्यावर्तकत्वासंभवेऽपि तद्यावर्तकं युक्त्यन्तरं व्याच छे-छागो वा मन्त्रे-ति। छागो वा मन्त्रवर्णात् (जै. सू. ६।८। ३३) अत्र हि अग्नीषोमीयं पशुमालमेतेत्यत्र पशुपदेनाज एव ग्राह्यो नाश्वादिः । छागस्य वपाया इति मन्त्र-वर्णीदिति निर्णीतम् । अत्र छागस्येति पत्तुविदेशषश्रवणादश्वाद्यनादृत्य छाग एव गृह्यते यथा तद्वच्छागस्येति स्यशब्दान्तं षष्ठचन्तं छाग्यां न संभवतीति छागी लीकिकपुंस्त्वविशिष्ट एव गृह्यते, न छागीति पुंस्त्वनिर्णयः कियते । छागशब्दस्य व्यक्तिशब्दमनित्यलिङ्गत्वाभावादिति भावः । एवं प्रक्रेतेऽपि तत एव पुस्तवं निर्णेतव्यमित्यर्थः। न्यायेनैवेत्येवकारण प शुश्रव्देशपात्तस्य पुंछिङ्गन्स्य स्वीप्यक्ति-व्यावर्तकत्वासमयः सूचितः । पशुशब्दस्य पदार्थादिशब्दवनित्यालेङ्गत्वादिति भावः। नन्वस्तूकस्थछे तावदेवं, परंतु सर्वनामनिष्ठछिङ्गस्य चेतनाचेतनस्त्रीपुंस-साधारणत्वात् ' पारमा अभि भरत १ इत्यधिगुपैषस्य सारस्वत्यां मेष्यामपि पवृ-चिः स्यात् । न चेष्टापाचिः । ' छिङ्गिविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वपाप्ता सार्-

येनव निर्णयः। मन्त्रवर्णे हि च्छागस्य वपाया मेदस इति श्रूयते। तत्र च्छाग-स्येति च्छाग्यामसंभावितामिति भवति ततः पुंरत्वानिर्णय इति विस्तरेण पपश्चितं भूषणे । चतुष्कं संख्यासहितं निकाित्यथः । पश्चकं कारकसहितं चतुष्क-मित्यर्थः । नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां पत्ययस्यैव तद्दाच्यम् । तत एव लिङ्गादीनामु-पस्थितौ पक्रतिवाच्यत्वे मानाभावाचेति चेत्सत्यम् । मत्ययविजिते द्धि पश्यतीत्यादी स्वती स्त्रीत्वात्' (जै. सू. ९। १। ४५) इत्यूहत्रक्षणाधिकरणे पश्तां समान-विधानखें अपि पुंछिङ्गानिर्देशान तत्र मन्त्र इत्युक्तेः । न च सामान्ये नपुंसकिमिन त्यनुशिष्टमस्मै इति नपुंसकमेव मेगीसाधारणमस्त्विति वाच्यम्। अन्वेनं माता मन्यतामनु पितेत्यन्वादेशेन पुंस्त्वनिर्णयात् । अन्वादेशे नपुंसके एनद्वकव्य इति वार्तिकादेनदित्यापचेरिति चेदुच्यते-पूर्वीपस्थिततत्तद्रूपेणापस्थापकात् , असी, एन-मित्यादिपदाच्छागत्व।दिविशिष्टानामिव पुंस्त्व।दिविशिष्टानामेव पशूनामुपस्थित्या मेष्यामभवृत्तेः संभवादित्यादिर्विस्तरो बृहद्भवणेऽनुसंवेय इत्यात्रायवानाह-विस्त-रेण प्रशिवतं भूषण इति । चतुष्कामिति । एकत्वादिसंख्यासहितं स्वार्थं-द्रव्यक्तिन्त्रिकामित्यर्थः । चतुर्णी समूहश्चतुष्कम् । पश्चकामिति । पश्चानां समूह इत्यर्थः । कर्नादिकारकसाहितं स्वार्थद्रव्याचिङ्गासंख्याचतुष्किमित्यर्थः । सि-ङ्गर्संख्याकारकाणां नामार्थत्वं साधियंतुं राङ्करो-नन्त्रिति । अन्वयवयतिरेका-भ्यामिति टाबादिसम्मिव्याहारेऽजाधादिपदारक्रीत्वपतीतेष्टाबाद्यमावे च स्त्री-त्वामतीवेरित्येवं मतीत्यमतीतिरूपाभ्यामित्यर्थः । एवं संख्याकारकविषयेऽपि चर-मिति द्विर्वायेकवचनअवणादेकत्वकर्मत्वयोरवगनात्तदअवणे च तथोरनवगनाञ्चि-ङ्गादित्रयस्य पत्ययार्थत्वमुचितामिति भावः । तत एवेति । पत्ययादेवेत्यर्थः । उपस्थितौ-छिङ्गादीनामुपस्थितौ जायमानायां सत्यां पत्ययार्थत्वानिश्चयाच तेवां नामार्थत्वमाश्रियितुं युक्तमित्याह-सत्यमिति । सत्यमिति याथाध्वे, त्वदुक्तियं-थार्थेत्यर्थः । लिङ्गादित्रिकस्य पत्ययार्थत्वसाधकयुक्तिवत्तस्य नामार्थत्वसाधि-काऽपि युक्तिरस्तीत्याह-प्रत्ययवर्जित इति । दाधि पश्यतीति । स्वभोनेपुंस-कादितिशास्त्रानुसारेण वैयाकरणानामत्र नपुंसकपक्रतिकद्वितीयैकवचनाम्पत्ययज्ञा-नम् । इतरेषां त्वम्पत्ययाश्रवणाचास्ति पत्ययज्ञानम् । पत्ययज्ञानाभावेऽपि च क्रीबत्वैकत्वोभयविशिष्टद्धिकपर्कं द्रशनिषिति बोधोदयस्य तद्वाक्यादनुभवसिद्धत्वेन लिङ्गादिनिकस्य मक्रत्यर्थत्वं सिष्यति । अन्यथाऽनुभवविरोधः स्पष्टएव । पश्य-

पत्ययमजानतोऽपि बोधात्मक्रतेरेव वाचकत्वं कल्प्यते । लिङ्गानुशासनस्य पक्रते-रेव दर्शनाच्चेति । अत एवेषु पक्षेषु न निर्वन्धः । पत्ययस्यैव वाचकताया युक-त्वात् । " द्योतिका वाचिका वा स्युद्धित्वादीनां विभक्तयः" इति वाक्यपदीयेऽपि पक्षद्वयस्य व्युत्पादनात् । शास्त्र इति । बहुषु स्थलेषु व्युत्पादनं व्यञ्जायितुं

तीत्यादावित्यादिपदेन राजाऽयिनयं गच्छतीत्यादेः संग्रहः। किंच शास्त्रेग परु-वेरेव लिङ्गमनुशिष्टं दृश्यत इति लिङ्गस्य नामार्थत्वभेवोचितमित्याह-लिङ्गानुशा-सनस्येति । अत एवेति । छिङ्गादित्रयस्य पत्ययवाच्यत्वे पकृतिवाच्यत्वे चेत्युभयत्रापि युक्तेः सत्त्वादेवेत्यर्थः। न निर्बन्ध इति । पत्ययत्राच्यत्वमेव समीचीनमथवा पक्रतिवाच्यत्वमेव समीचीनमित्येवंविध आग्रहो न धर्वन्य इत्य-र्थः। उभयत्र युक्तिसत्त्वेऽपि लाघवानुरोधेन लिङ्गादित्रयस्य परपयवाच्यत्वं युक्तित्याह—वाचकताया युक्तत्वादिति । अनन्तपक्रतीनां वाचकत्वकल्पने गौरवात्तद्वेक्षया स्वल्पतरटाबादिस्वादिवत्ययानां वाचकत्वकल्पने लाववादिति भावः । ननु टाबादिस्त्रीयत्ययं विनाऽपि वाक्शरदादिशब्देम्यः स्रित्वबोधस्य स-वजनानुभवसिद्धत्वेन कारणाभावेऽपि कार्यसत्त्वरूपव्यातरेकव्यभिचारात्पकृतिपत्य-ययोरितिन्यायेन पत्ययार्थत्वा छिङ्गस्य पाधान्यापत्तेश्च छिङ्गस्य नामार्थत्वमेव । सं-रूयाकारकयोस्तु नामार्थत्वं पत्ययार्थत्वं वेत्याह-द्योतिका वाचिका वेति । वि-मकीनां दित्वादिद्योतकतापक्षे संख्वाकारकयोनींपार्थत्वं, तासां तद्वाचकतापक्षे सं-ख्याकारकयोः प्रत्ययार्थत्वामित्येवं वाक्यपदीये हारिणा संख्याकारकविषये नामा-र्थत्वं मत्ययार्थत्वं वेति पक्षद्वयस्य वर्णनादिति भावः । केचित्तु संख्याकारकयोरिष नागार्थत्वमेव । न चान्वयव्यितरेकाम्यां विभक्तीनामेव तद्वाचकत्वकरपनमाचितामिति वाच्यम्। दाधि पश्य, मधु आनयत्यादी विभक्तिं विनाऽपि संख्याकारकपवीत्या व्यविरेकव्यभिचारात् । तदेवं पञ्चकं पातिपदिकार्थं इति पक्षः श्रेयान् पातिपदि-काज्जातितिङ्कःसंख्याकारकपकारकदव्यविशेष्यकवोधस्यैव सर्वानुभवसिख्त्वादिति माहुः। तत्तत्सूत्रनिर्देशं विना शास्त्रे निरूपिताः, इति सामान्यतः शास्त्रान्।-पादानस्य तारपर्यं विक-बहुषु स्थलोध्विति । भाष्याद्याकरम्रन्थेषु तत्र तत्र सूत्रेडमीषां पक्षाणां निरूपणमस्तीति सूचियतुं सामान्यतः शास्त्रापदोपादानित्यर्थः। प्राधान्येनेति । सक्तपसूत्रे सर्वेषामेव पक्षाणां भाष्यकारैर्निकापितत्वादिति भावः । सरूपसूत्रादावित्यादिपदेनानभिहितसूत्र-- तत्रोपपदिभितिसूत्रस्थकैयटयोः संग्रहो । बोध्यः। अत्रेदं बोध्यम्-एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पश्चकं पातिपदिकार्थः, इति पश्च पक्षाः शास्त्रे तत्र तत्र निरूपिताः सन्ति । तत्र एकं पातिपदिकार्थं इति पैँक्षो भीमांसकमात्रसंमतत्वेन निरालम्बनाया जातेः पतीत्यननुभवादसंभवदुक्तिक-त्वेन चेहोपेक्षितः । तथा च आदितः द्विकं( १ ), आदितस्त्रिकं( २ ) आदित-श्रतुष्कं( ३ ), संख्यातिरिक्तं चतुष्कं( ४ ), आदितः पश्च हं( ५ ) च पाति-पदिकार्थं इति पश्च पक्षाः । तत्र कस्मिन्पक्षेऽनाभिहितसूत्रमावश्यकं कस्मिश्च व्यर्थमिति भाष्यानुसारेगोच्यते--आदित:-द्विकं त्रिकं इति पक्षे संख्या कारकं च विभक्त्यर्थः । आदितश्चतुष्कामिति पक्षे कारकमात्रं विभक्त्यर्थः । संख्यातिरिक्तं चतुष्किनिति पक्षे संख्यामात्रं विभक्त्यर्थः । पश्चकामिति पक्षे संख्याकारक्योवि-भक्त्यर्थत्वं नास्तीति तत्पक्षे तयोर्विमिकि द्योत्यत्यमेव । द्योत्यत्येनेव चैषां, सूर्यां क-मिर्योऽप्पर्थाः संख्या चैव तथा तिङामित्यत्रा भाष्ये विभक्त्यर्थत्वामिति व्यवहारः एवं च आदितः दिकं, त्रिकं, संख्यातिरिक्तं चतुप्कं चेति पक्षत्रये संख्या विभ-क्त्यर्थः संपद्यते । तथा आदितः द्विकं त्रिकं चतुष्कं चेति पक्षत्रये कारकं विभ-क्त्यर्थी भवति । तत्र स्वीजस् , कर्माणी द्वितीया, बेक्योः, इत्यादीनामेकदा-क्यता । सा चेत्थम्-स्वीजस्इत्यत्र परद्वयं -पातिपादिकात् , अम् , इति च । कर्भाण इत्यत्र च पद्द्यं-कर्भींग, द्वितीया, इति च तथा द्येक्योरित्यत्रापि पद्द्वयं-बिक्योः, दिवचनैकवचने, इति च। एवं च षट् पदानि जायन्ते । तत्र पायो व्याकरण शास्त्रे कारका अन्य संमवेन दिग्योग उक्षण । अवः म्यर्थोऽविः। तथा च प'तिपिक्कात् इत्यस्य पश्चम्यन्तस्याविभावेन विवेये अम्पत्यमेऽन्वयः। पातिपदिकावधिकपरत्ववान् अम् पत्ययो भवतीत्यर्थः। क-। भणीति सप्तम्यन्तस्य निष्ठत्वसंचन्चेन चेकघोरित्यत्रान्वयः-कर्भगते द्वित्वे एकत्वे चेति। ब्होकयोरित्यस्य च वाचकत्वसंबन्बेनाम्पत्ययेऽन्वयः-एकत्ववाचकोऽम् भव-तीति । द्वितीया, द्विचनैकवचने इत्यनयोस्त्वमेइसंबन्धेनाम्येवान्वयः-द्वितीये-कवचनाभिन्नोऽभित्यर्थः। एवं च महावाक्यार्थः-पातिपदिकात् कर्मगतैकत्ववा-चकोऽम् पत्ययो भवतीति । अयं च संख्याविभक्त्यर्थकपक्षत्रये वाक्यार्थः । अत्र सूत्रजबोधे संख्यायाः पाधान्यम् । कारकविभक्त्यर्थक्रपक्षत्रये त्वित्यम्-संख्यायाः सर्वत्र विशेषणत्यैव माननियमात् व्येकयोरित्यस्य आवेयतासंबन्धेन कर्मणीत्य-नान्वयः । एकत्वे यत्कर्भेत्यर्थः । वृक्षे शाखेतिवदेकत्व इति सप्तमी आधेय-

पाधान्येन सरूपसूत्रादी व्यक्तम्॥ १॥ (२५)

शब्दस्तावच्छाब्दबोधे भासते ।

स्याऽऽधारत्वविवक्षया । एवंच वाक्यार्थः-पातिपदिकात् एकत्वविशिष्टे नाम एकरवविशिष्टकर्मवाचको द्वितीयैकवचनमामिति । अस्मिन्पक्षे सूत्राजबोधे कर्गादेः प्राधान्यम् । पश्चकं प्रातिपदिकार्थं इति पक्षे त्वेवं वाक्यार्थः -पातिप -दिकात् तदर्थकर्मगतैकत्वे द्योत्ये द्वितीयैकवचनमम्पत्ययो भवतीति । इत्येकोऽर्थः । अःरथ-पातिपदिकात् तदर्थगतैकत्वविशिष्टे कर्पणि द्योत्ये द्वितीयैकवचनमम् प-त्ययो भवतीति । तत्र प्रथमवाक्यार्थे कर्मगतैकत्वे, इत्यन्वयेन सूत्रजबोधे सं-रुयायाः प्राधान्यम् । द्वितीये तु एकत्वविशिष्टे कर्पणीत्यन्वयेन सूत्रजवीये कर्श-दे पाधान्यम् । पश्चकं पातिपदिकार्थ इति पक्षे संख्यायाः कारकस्य च विभ-क्त्यर्थत्वं द्योत्यत्वेनैवेति पागुक्तभेव । एवं सति यद्यनिभिहित इति सूत्रं न कि-येत तहि छतः कट इत्यत्र केन कर्ममात्रोक्तावि तदेकत्वस्थानुकतया, कर्मगतै-कत्वे द्योत्ये द्वितीयैकवचनममिति पश्चकं मातिपित्कार्थ इति पक्षीयपयनवाक्याः र्धेनाम् दुर्वारः स्यात् । अतोऽपवानकर्गादिविशेषणार्थेपनामिहिनाधिकार आव-श्यकः। तथा चानभिहितकर्वगतेकत्वे द्योत्येऽम्पत्यय इत्यर्थेन केन कर्पण उक-त्वात्कृतः कट इत्यत्र नाम्पत्ययः पामोतीत्वर्थः। एवं च संख्याविमक्त्यर्थं इति पक्षेऽनामिहिताधिकार आवश्यक इति मावः । तथा च आदितः द्विकं, निकं, संख्यातिरिक्तं चतुष्कं च पातिपदिकार्थ इति पक्षेष्विपि संख्याया विभक्त्यर्थत्वा-द्नभिहितसूत्रमानश्यकिषित बोध्यम् । पश्चकं पातिपदिकार्थ इति पक्षीयिद्वितीय-वाक्यार्थे तु एकत्वाविशिष्टे कर्भणीत्यन्वयेन सुत्रजबोधे कर्मारेः पाधान्यातसूत्रज-बोधविषयप्रधानविषयेणोकार्थानामितिन्यायेन कतः कट इत्यादी दितीयाया अ-पातेः सिद्धत्वादनभिहिताधिकारोऽनावश्यकः । तथा च कारकं विभक्त्यर्थं इति पक्षेऽनिमिहितसूत्रं व्यर्थभिति भावः । एत्रमादितः द्विकं, निकं, चतुष्कं च पा-तिपदिकार्थं इति पक्षे विषे कारकस्य विभक्त्यर्थत्वाद्नभिहितसूत्रं व्यर्थिमिति बो-व्यमिति ॥ २५॥

ननु घटमानयेत्यादिवाक्यजन्यशाब्दवीचे घटादिशब्दमानस्याननुभवात्तस्य मातिपदिकार्थत्वसाधनमयुक्तमित्याशङ्कनयामाह—शब्दस्तावदिति । शब्दीऽपी-

" न सोऽस्ति मत्ययो छोके यः शब्शनुगमाहते । अनुविद्धामित ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते "

इत्याद्यानुभाविकोक्तेः । " विष्णुमृच्चारय " इत्यादावर्थोचारणासंभवेन विना

स्वर्थः । भासत इति । स्वार्थद्रव्यादिवच्छव्रस्यापि शाव्यविभे भानं भवती-रवर्थः। अत्रार्थे हर्युं कि ममाणयति -न सोऽस्तीति । लोके -विद्वदनुभवे ता-हशः शाब्दबोधात्मकः पत्थयो नास्त्येव, यत्र शाब्दबोबात्मकपत्यये ) शब्द-रूपाविशेषणभानं न भवतीत्येतादृश इत्यर्थः । यतः सर्वे ज्ञानं शाब्द्वीवात्मकं शब्देन-शब्दरूपविशेषणेनानुविदं नित्यसंबद्धभेव भासते प्रतीयत इति तत्तच्छा-स्त्रीयसकछतत्त्वविषयकवोधानुभववत्तनहर्युक्तेरिति भावः । यत्र पत्यक्षज्ञानं तत्रापि शब्दार्थयोस्तादात्म्यादारो।पितं शब्दमानमस्त्येवेति सूचित्तुमनुक्दिद्धमिवेतीवशब्दः पयुक्तः । पत्यक्षादिरूपसकछज्ञाने शब्दमानं शब्दार्थयोस्तादारम्यादुपपद्यत इति यावत् । शब्दार्थयोस्तादारम्यं च अर्थे श्वगोति अर्थे वदाति इत्यादिभयोगानुसा-रेणानुभवसिद्धत्वाद्रनपलपनीयम् । नहार्थस्य कम्बुग्रीवादिमतः श्रवणं वद्नं वा संभवति ? कदापि नैव संभवतीत्यर्थः । किंतु तद्वाचकशब्दस्यैव श्रवणमुच्चारणं वा संभवति । अतोऽर्थे शूगोतिश्यादिपयोगानुषपतिः । शब्दार्थयोस्तादारम्या-क्रिकारे तु तत्तादातम्यापनं शब्दं शुणोतीत्यर्थबोधात्ताहश्रमयोगोपपात्तः । एवं चार्थश्रवणोच्चारणान्यथानुपवत्या शब्दार्थयोस्तादातम्यमनिच्छताऽप्यङ्गी,कार्यम् अत एव ओभित्येकाक्षरं ब्रह्म, राभेतिमक्षरं नाम मानभङ्गः विनाकिनः, वृद्धिरा-दैच् , इत्येवमादी शक्तिम्राहकश्रुतिरमृतिविषये सामानाधिकरण्येन प्रयोगश्र सं-गच्छते । यत्त शब्दार्थवोस्तादातम्येशिशशब्दोच्वारणे मुखे दाहाविचिरत्यादिद्वणं, वत् वादातम्यस्य विद्वानत्वे सवि वद्मेदेन पवीयमानत्वेन मेदामेद्घिरतत्वानिरा-कतं मञ्जूरायाम् । शब्दार्थयोर्भेद एव वास्तवोऽमेद्दस्त्वारोपितः । वास्तवमेदा-देव नामिशब्दोब्बारणेन मुखे दाहापतिसंगवः। नापि आरेतिपतामेदात्ततंसमवः। न सारोपिताभित्वविशिष्टगुञ्जाफलेम्योऽभिकार्यं दाहादि लोके दृश्यते ? नैव दृश्यत इत्पर्थः । अतोऽर्थशब्द्योस्तादात्म्याङ्गीकारेऽपि न निरुक्तदूषणापत्तिरिति भावः। नन्वेवं भवतु शब्दमानं तथापि शब्दस्य नामार्थत्वं कथमित्यत आह— विष्णु अचार्येति । यद्यत्र विष्णु पदारस्वार्थद्वविङ्गाद्यर्थविद्विष्णु शब्दस्याद्यु-पस्यितिर्न स्याचाई अर्थे। व्यारणासंभवेन विष्णुमुच्चारयोति वाक्यार्थवोद्यानुपप

शन्दाविषयं शान्द्रबोधासंगितिश्वेति सोऽपि पातिपदिकार्थः। (अयं भाव —) न च सक्षणया निर्वोहः। निरूढसभणायाः शक्त्यनितरेकात् । " जबगडद्शपु-चारय " इत्यादी शक्याग्रहेण शक्यसंबन्धरूपसभणाया अग्रहाच्च। अज्ञाता-

तिः स्यात् । अतः शब्दादर्थवत्स्ववाचकशब्दस्याप्युपिस्यतिर्भवति । उपस्थिति-श्रोच्चरितसमानानुपूर्वीकस्पैव राष्ट्रस्य, न नारायणादेः पर्यायस्य । तथा च वि-ष्णुशब्दस्योपरिथतौ सत्यां तत्र वाचकतासंबन्धेनार्थस्यान्वयाच्चतुर्भुजस्वपार्थवा-चकं विष्णु शब्दमुचारयेत्यर्थबोधोदयाच्छब्दोऽपि पातिपदिकार्थं इति भावः । लक्षणयेति । स्वशक्यसंबन्यरूपयेत्यर्थः । स्वं-विष्णुशब्दः, स्वशक्यः-छ -क्ष्मीपतिक्तशेऽर्थः, तत्संबन्धो वाच्यतया विष्णुशब्दे इति स्ववाच्यवाचकत्वसंबन न्धेन लक्षणया वाक्यार्थबोधनिर्वाह इति चेना । तावताऽपि राब्रस्य पातिपरि-कार्थत्वा( पातिपदिकवाच्यत्वा )सिद्धेः । किं च द्विविधा हि स्रक्षणा पयो-जनवती निरूढा चेति । प्रयोजनवती चेत्-यथा गङ्गार्या घोष इत्यत्र घोषे शैरयपावनत्वादिमतीतिः पयोजनं तद्वद्त्र सक्षणायाः पयोजनं वक्तव्यं स्यात्। पयोजनादर्शनानिक्रहेति चेदाह-शक्त्यनतिरेकादिति । निक्रहलक्षणायाः चाक्त्यतिरिक्तत्वाभावादित्यर्थः । यथाऽस्य चाद्रस्यैतस्मिन्नर्थे चिक्तिरत्यनादि-तालर्यग्रहवराब्दुध्यते तथा निरूढलक्षणाऽपि अनादितालर्यग्रहाधीनेत्वर्थः । अन नादितात्पर्ये च यथा विष्णुपदस्य लक्ष्मीपतौ प्रसिद्धं, तथा विष्णुशब्देऽपीति नि-रूढस्थणाश्रयणं नाम शक्त्याश्रयणमेवेति भावः । किंच सक्षणाया न सर्वत्र संभव इत्याह—जबगडद्शमुच्चारयेति । निरुक्तसमुदास्य कुनापि शकत्वा-भावादेकाक्षरकोशादिपामाण्यास्यत्येकवर्णस्य शक्यार्थसत्त्वेऽपि जबगडद्शेतिस्पूदा-यात्तरमतीत्यभावाच्च शक्यार्थाग्रहेण समुदायस्य शक्यार्थाभावाच्छक्यसैवन्धात्मः कलक्षणाया अपि तत्रासंभवात्। यत्र शक्यार्थं एव न गृह्यते तत्र शक्यसंबन्धः क्रपलक्षणाया वार्वाऽपि दूरोत्सारिते।ति स्वार्थद्रव्यादिवच्छब्दस्य स्वस्वक्रपेऽपि श-क्तिराश्रयणीयेति भावः । शब्दादर्थस्येव शब्दस्याप्युगस्थितौ तु तादशसमु-दायस्यैव तादृशावदशक्यत्वेन न जबगडदशमुच्वारयेति वाक्यार्थबोधानुपपतिः। ननु तत्र शक्याथी ज्ञाना स्थणाया अज्ञातत्वे अपि जनगतित तत्वयवशक्यार्थवाचक-रवरूप छक्षणाया वस्तुतः सत्त्वाद्वाक्यार्थत्रोधोऽस्त्वित्यत आह—अज्ञाताया इति। गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदस्य वस्तुतः सतोऽपि स्वशक्यमवाहसामीप्यसंबम्ध-

याश्च वृत्तेरनुपयोगात् । "गावमुच्चारय " इत्यादिमाषाश्च दानामनुकरणे सा-धुतासंप्रतिपत्तेस्तेषां शक्त्यभावेन परनये सक्षणाया असंभवाच्चेत्यभिषेत्य षोढाऽ-पि क्वित्यातिपदिकार्थ इत्याह—

> शब्दोऽपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात्तदा तथा। नो चेच्छ्रोत्रादिभिः सिद्धोऽण्यसावयों व भासते॥ २६॥

स्याज्ञाने सक्ष्यतीररूपार्थबोधाजननेन ज्ञाताया एव वृत्तेरथीपस्थितौ पयोजकत्व-मित्यस्याऽऽवश्यकत्वात्मकते लक्षणाया अग्रहान्न वाक्यार्थबोध भावः । ननु निरुक्तस्थले यदाकदाचिज्जातवृत्तिज्ञानवशाद्वाक्यार्थवोघोऽिस्त्र-त्याग्रहे खाह-गावमुच्चार्यति । गावेति भाषास्थः शब्दः कश्चिदनर्थकः । गावेतिमाषात्राब्दानुकरगैऽपि तादशानुकरणशब्दानां साधुत्वस्य सर्वेरप्यङ्गनिकारा-दनुकरणानां क्वापि राकावसत्यां राक्याग्रहाच्छक्यसंबन्धरूपलक्षणाया नैयायिकसंमताया अग्रहाद्धेबोधो न स्यात्, वृत्त्याऽर्थबोधजनकत्वरूपार्थव-च्वामावेन मातिपदिकसंज्ञाऽपि न स्थात् , साधुत्वं चापि न स्यादिति अनुकरणानां शब्दे शक्तिः स्वीकार्येत्यभिमायेण षोढाऽपि स्वार्थद्व्यादिनिरुक्तपश्चक्रहिनः शब्दोऽपि क्वचित्यातिपाईकार्थं इत्याह । क्वचिदित्युक्तं स्थलं पर्भापति-शब्दोऽ -पि यदीति । क्विविद्वयुक्तवा शब्दोऽपि यदि भेदेनेत्युक्तत्वात्क्वविदित्यस्यानुकर-णरथले इत्यर्थः । तच्चानुकरणं द्विविधमव्यक्तस्य व्यक्तस्य चेति । अव्यक्तस्येति ध्वनेरित्यर्थः । व्यक्तस्येति वर्णस्येत्यर्थः। कस्यचित्कछपतनध्वनेरनुकरणं पटदिनि । तदाद्यम् । तत्रानुकार्ये ध्वनि । यं, अनुकरणं तु वर्णमयामिति तयोर्भेदः । द्वितीयं-गै।रित्ययमाहेत्यादी पदार्थाविपर्शांसक्टिशितिशब्दासमाभिव्याहारे । तत्रानुकार्य स्वार्थ-द्रव्यादिषदार्थकं, अनुकरणं तु शब्द्रव्यक्षित्यनुकार्यानुकरणयोर्भेदः, उभयो-रानुपूर्वीसाम्येअपि । अनुकरणहर्वं च शब्दमात्रतात्पर्यकोच्चारणविषयत्वम् । अत एवाश्वेढींगत्यादी नानुकरणत्वम् । विशेषणतयाऽर्थभानेन शब्दमात्रतात्पर्यकत्वाः भावात्। गामानपोति वाक्यघटकगोश्रब्दाद्यथा स्वार्थादिपञ्चकस्योपस्थितिस्त-द्वच्छ ब्दस्वरूपस्याप्युपस्थितिरनुभवसिद्धा । एवमनुकरणस्थ छेऽपीति ढाऽपि पातिपदिकार्थ इत्युक्तम् । तत्रोपस्थापकमनुकरणमुपस्थाप्यं त्वनुकार्थमिति व्यविह्नयते । यदि च तयोर्भेदेन विवक्षा कियते तदाऽनुकरणस्यानुकार्यशब्दस्य-रूपमर्थः संपद्यते । तथा सति यद्यनुकार्यशब्दस्वरूपेऽर्थेऽनुकरणस्य शक्तिनं ( नामार्थनिर्णयः )

यद्यनुकार्यानुकरणयोभेदिववक्षा तदा राज्दोऽपि पातिपदिकार्थः । यदि न भेद्रविवक्षा तदा श्रोत्रादिभिरुपस्थितोऽप्यर्थबद्धासते, अपिहेतौ । उपस्थितत्वाद्धा-सत इत्यर्थः । अयं भावः—अनुकार्यानुकरणयोभेदेऽनुकार्यस्य पदानुपस्थितत्वात्तः

स्वीकियते तर्हि पद्जन्योपस्थित्यविषयस्याथंस्य शाब्द्बोधे मानानुपपत्तिरिति हेतो: वाड्यबोधमानोपपादकपदजन्योपस्थितिविषयत्वासिख्येऽनुकरणस्यानुकार्थ-शब्दस्वरूषे ऽर्थे राक्तिरङ्गीकार्या । अन्यथाऽनुकार्यशब्दस्वरूपात्मकेनार्थेनासंब-द्धस्यानुकरणस्य वृत्त्वा तदुपिश्यतिजनकत्वाभावेनानुकार्यशब्द स्वरूपस्य बोधे भानं न स्यादिति भावः। अत एवानुकरणस्य वृत्त्याऽर्थबोधजनकत्वरू-पार्थवत्त्वातपातिपदिकसंज्ञया मुबाद्यात्पत्त्वा गौरित्ययमाहेति प्रयोगस्तत्साधुत्वं च सिध्यति । यदि तु तयोभैरी न विवक्ष्यते, किं त्वमेर एव विवक्ष्यते तहिं वाच्य-वाचक्रभावम्य भेदावलम्बत्वेनाभेदे च वाच्यवाचकभावासंभवेनानुकार्यशब्दस्वरू पस्य परजन्योपस्थितिविषयत्वाभावाच्छाब्दबोधे भानं न स्यादिति चेदुच्यते-यथा घटे सत्यि यद्यालेकिसहितं चक्षुर्न स्यात्ति घटमत्यक्षं न जायते, तथा आलेक-सहित चक्षुः सत्त्वेडींप यदि विषयो घटो न स्यात्तर्हापि घटनत्यक्षं नैव जायत इत्य-नुभवबलात्मत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वं क्छममस्ति । तथा च घटमत्यक्षे घटस्येव श्रावणपत्यक्षे शब्दस्य हेतुत्वादनुकार्यामिनानुकरणस्य श्रोत्रेण स्वपत्यक्षरूपा यो-पस्थितिः सा पदजन्यैवेति क्रत्वा तादृशीं पदजन्योपस्थितिम।दायानुकार्यस्य शा-ब्द्बोधे भानं जायत एवेति न किंचिन्दीनम् । यद्यपि न सोऽस्ति मत्ययो, विषय-त्वमनाहर रेति वाक्यपद्यात्सर्वनैवै घटमानयेत्यादौ शाब्दबोधे घटादिशब्दमानस-च्वेऽपि अनुकरणस्थले भेदाभेदपयुक्तसुबुलच्यनुलिक्टतशब्दपयोगभेददर्शनेन श-ब्दात्स्वार्थादेशिव स्वस्वरूपस्याप्युपस्थितेः स्पष्टमुपलभ्यमानस्वातकः चित् ( अनुकर-णस्थले ) बोढाऽपि प्रातिपदिकार्ध इत्युक्तिपित बोध्यम् । ननु भेदाभेदात्मकः पक्षद्वयेशीय अनुकार्योपस्थितये स्वार्थादिपश्चक इव षष्ठे शब्दांशेशीय शब्दवृत्ति-स्वीकारावश्यकत्वेन मूले भेदपक्ष एव तदावश्यकत्वकथनमनुवितमित्या शयेन मुखा-भिषायमाविष्करोति-अयं भाव ,इत्यादिना । अनुकार्यानुकरणयोभेद इति । तयोभैद्विवक्षायां पटदित्यादावनुकार्यानुकरणयोभैदो ध्वनिमयत्ववर्णमयत्वरूपवि-रुख्यभैसंबन्बेन सिद्धः। गौरित्ययमाहेत्यादी त्वर्थपदार्थकत्वशब्दपदार्थकत्वाम्यां विरुद्धभाभ्यां तयोर्भेदः सिद्ध इति भावः । पदानुपास्थितत्वादिति । अस्य

( न।मार्थीनर्णयः )

त्सिद्धेय शक्तिरुपेया । शब्दार्थयोरभेदे पत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वात्स्वपत्यक्षरूषां प-दजन्योपस्थितिमादाय शाब्दबोधविषयतोप। चिरिति । यद्यतिमसङ्गवारणाय वृत्ति-

शक्त्यभावे, इत्यादि । तथा च शक्त्यभावेऽनुकार्यस्य पर्जन्योपस्थितिविषयः त्वासंभवादित्यर्थः । तात्सिद्धय इति । पर्जन्योपस्थितिविषयत्वासिद्धय इत्पर्थः । अन्यथा शाब्दबोधविषयत्वं न स्यात् । वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्द-बेधहेतुत्वात्। शक्तिरिति। वाच्यवाचकभावरूपा। उपेयोति। स्वीकार्थे-वेत्यर्थः । अन्यथाऽसंबद्धस्यानुकरणस्यानुकार्योपस्थापकत्वासंभव इति भावः । अनुकार्यानुकरणयोरमेरेअतिरिक्तराकिं विनैव जा व्यवे।धवि यवता भवतीत्याह-अभेद इति । विवक्षित इति शेषः । तत्पक्ष इति । अनुकार्यानुकरणयोर-मेदपक्ष इत्यर्थः। प्रत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वादिति । आलोकसहस्रतचक्षुःस-च्वे अपि यदि घटो न स्याचाई घटपत्यक्षं न जायते, तत्सच्चे तु जायत इत्यनुष-वबलार्घटमत्यक्षे घटस्येव शब्दीयश्रावणमत्यक्षे शब्दस्य कारणत्याद्वियर्थः। स्वप्रत्यक्षरूपामिति । श्रोत्रेन्द्रियेणानुकार्याभिन्नानुकरणशब्दसाक्षात्कारस्द्रश-मुपस्थितिभित्यर्थः । ताद्दशी चोपस्थितिः पदजन्यैव, शब्दसत्त्व एव शब्दात्य-क्षस्य जायमानत्वादिति भावः। शाब्दबोधविषयतेति । अनुकार्याभिनानुक रण चन्द्रस्य श्रावणमत्यक्षरूपां पदजन्योपारियतिमाद्रायानुकार्यस्य शान्द्रयोधविषय-तोषपद्यत इति भावः । अत्रेदं बोध्यम्—अभेद्पक्षे स्वपत्यक्षरूगं पर्जन्योपस्थि-तिमादाय यथा शाब्दबोवे शब्दस्य भानं तद्वद्वरमानवेत्यादौ घटादिपदानापपि श्रोत्रेण स्वपत्यक्षरूपां पद्जन्योपस्थितिपादाय भानस्यावर्जनीयत्रया सर्वत्रेव शा-व्दबोधे शब्दविषयकत्वं सिष्यति । तदुक्तं स्वं रूपिनित सूत्रे माष्ये—' नवा श-ब्द्पूर्वको हार्थे संपत्ययस्तस्यादर्थनिवृत्तिः ' इति । नवा -स्वं स्वाभिति सूत्रं न वक्तव्यिभित्यर्थः । किं कारणं ? शब्दपूर्वको सर्वे संगत्ययः - ग्रब्दपूर्वक इत्यस्य शब्दज्ञानपूर्वको हीत्यर्थः । अर्थे समत्ययः अर्थमतीविरित्यर्थः । उपलब्दस्यैव हि शब्दस्यार्थबेधकत्वं, नतु चक्षुरादिवत्सत्तामात्रेण बोचकत्वम् । अत एव गी-रानेबेत्यभिमायेण गौरानेबेति परेणोके, इतरः सम्यगश्रुत्वा परं पृच्छति किमा-होति, तेन गौरित्याहेत्युक्ते तत एवार्थबोधात्पवर्तते । एवं शब्दज्ञानसत्त्वेऽर्थज्ञान-सत्त्वमित्यन्वयमुक्तवा व्यतिरेकमा ह--आतश्च राज्यपूर्वः, यौऽपि हासावाह्यते नाम्ना । नाम च यदाऽनेन नोपल डघं भवति, तदा प्रच्छति- किं भवानाहेति ।

( नामार्थनिर्णयः )

जन्यपदोपस्थितिरेव हेतुस्तथाऽप्यत्राऽऽश्रयतया वृत्तिमत्त्वस्य सत्त्वानानुपपात्तः। एतेन शब्दत्तानामाविष्यो व्यतिरेक उकः । तथा चोक्तभाष्याच्छ-• इतदर्थे वोरुभयोरिप शब्दा झान म् । शब्दपूर्वको हीत्यत्र हिः पसिख्यर्थः । श्रोतुः शब्दज्ञानपूर्वकोऽर्थपत्यय हाते लोके पसिद्धानित्यर्थः । इह च ब्याकरणे शब्दे कार्यस्य समनः, अर्थे भासंभनः। तस्याद्र्यस्य निवृत्तिः। ननु शब्दन-दर्थवोरुभयोरि शब्दाद्धानस्यानुभवासिद्धत्वादर्थस्य निवृत्तिरित्युक्तिरयुक्ते विदु च्यते । अर्थे क र्यस्यातंमगादर्थी विशेषगं, शब्दे कार्यस्य संभवाच्छद्दाे विशे-ष्यभित्यर्थादर्थवति शब्दे कार्यं करणीयभित्यर्थः । इयमेव सर्थस्य निवृत्तिनीम यत्तस्य विशेष्यनापारित्राग इति । नच ज्ञाने सर्वत्र शब्द्भाने सर्वपर्यायाणां भानापिति विनिगननाविरहादिति वाच्यम् । अथंबोधानुकू छत्वेन प्रथनप्रवीतत्वरूप-कारणत्वादुच्चरितस्यैव शब्दस्य मानेनादोषात् । तथा च-तस्मादर्थीनवृत्तिरि-त्यस्य-अर्थवाचकशब्दान्तरानिवृत्तिरित्यर्थ उक्त उद्योत इति बोध्यम् । छोके तु यत्र शब्दे इतरपदार्थान्वयरूपकार्यासंभवस्तत्र शब्द्रस्य विशेषणताऽर्थस्य च वि-बोष्यतेति बाड्ये पस्थिते ऽर्थे कार्यं कर्तव्यम् । यथा नीलो अमरः, इत्युक्ते नहि नीलिया शाब्देऽन्वेति, अपरशब्दे नीलिम्नोऽसंभवात् । किंतु अपरशब्दवाच्ये षट्-पदे की टेडन्वोति, तत्रैव तत्संभवात् । यत्र चार्थे कार्यासंभवस्तत्रार्थस्य विशेष-णता, शब्दस्य च विशेष्यतेति तद्रथेवाचके शब्दे कार्यं करणीयम् । यथा वि-ब्णुमुच्चारयेत्यत्र विब्णु बदार्थे चतुर्भुजे उच्चारणिकयान्वयासंभवात्तदर्थशाचके वि-ब्लाबा हो समिन्याहत कियान्वय इति बोध्यम् । ननु सामान्यतः पदजन्योप-स्थितिविषयस्य शाब्द्वांचे भानाङ्गीकारे सपवायसंबन्धेन घटादिशब्द्रजन्योप-रिथातिविषयस्याऽऽकाशस्य घटोऽस्तीत्यादिवाक्यजन्यशाब्दबोधविषयत्वापत्तिरत अःह-अतिप्रसङ्गेति । वारणायेति । निरुक्तापिक्षपाविषसङ्गानिरसनाये-त्वर्थः । पद्रोपस्थितिरेवेति । पदार्थोपरिथतिरेवेत्पर्थः । अनुकार्यश्चाहरमस-ङ्गानु पदोपरिथतिरित्युक्तम् । सा पदार्थोपरिथतिश्व वृत्तिजन्येति विदेषणाद्वृ-तिज्ञानजन्याऽपेक्षितेस्यर्थः । तथा चाऽऽकाशस्य घट।दात्समवायसंबन्धेनोपास्थाः तावि वृत्त्या घट१दादुपिश्यत्यभावेन घटोऽस्तीत्यादिवाक्यजन्यबोधे न तस्य भा-नित्यर्थः । एवं गिवरययमाहेत्यादावमेदपक्षेऽनुकार्यामिन्नानुकरणस्य पदादुपस्थि-ताविष वृत्त्वा पद्।दुपस्थित्यभावेनानुकार्यस्य शान्द्रबोधविषयत्वं न संभवतीति ता-

( नामार्थिनार्णयः )

निरूपकताश्रयतान्यतरसँबन्धेन वृत्तिमत एव शाब्दबोधाविषयत्वं कल्प्यत इत्यन-

स्पर्यम् । आश्रयतया वृत्तिमत्त्वस्योति । अनुकार्यानुकरणयौरमेदपक्षेऽनुका-र्थस्य यहिंकचिद्रर्थवाचकःवाद्वाचकतारूपा वृत्तिरनुकार्येशस्त । सा च वृत्तिरर्थे-निरूपितत्वादाश्रयतासंबन्धेनेति वृत्तिमत्त्वस्यानुकार्ये सत्त्वाचानुकार्यस्य शाव्यबो-धविषयत्वानुवर्वात्तः । आश्रयदासंबन्धेन वृत्तिनतोऽर्थस्य शाब्दे भानाङ्गीकारा-दिति भावः । नन्वाश्रयतासंबन्धेन वृत्तिमत्त्वस्यैव शाब्दबोधविषयत्वनियामकत्वे निक्रपकतासंसर्गेण वृत्तिमतोऽर्थस्य शान्ययोधे भानं न स्यादत आह-निक्रपक-ताश्रयतान्यतरेति । निरूपकतासंबन्धेनाऽऽश्रयतासंबन्धेन वा वृत्तिमतोऽर्थस्य शान्दे भानं स्वीकियते । न तभयोरेकेनैव संबन्धेन वृत्तिमत इत्यायह इति भावः। शकिरूपाया वृत्तेनिरूपकोऽर्थः, तत्र निरूपकता, आश्रयस्तु शब्दः, तत्र आश्रयता । तथा च निरूपकतासंबन्धेन राक्तिरू । वृत्तिमान् अर्थः । आश्र-यतासंबन्धेन च तादृशवृत्तिमाञ् शब्दः । सत्येवं घटमानयेत्यादी वाक्यार्थवोधे निरूपकतया वृत्तिमतः कम्बुद्यीवादिविशिष्टार्थस्यैव मानं पामरजनैरनुमूयते, तथा-अवि न सोअस्ति पत्थयो छोके, विषयत्वमनादृत्येति चाभियुक्ततमवाक्यपदीयकृद्ध-र्वनुभवबलादाश्रयतया वृत्तिमतः शन्दस्यापि बोधे भानं स्वीकियत इत्याश्येनो-क्तमन्दतरसंबन्धेनेति । अत एव गामानयेत्यत्र गोत्वस्त्रीत्वैकत्वतिशिष्ट-गोशाहरः वाच्यगोकर्मकमानयनानिति सर्वत्रेवे।परथापकराव्यवितं शाब्दबोधवर्णनं संगच्छ-ते । एवं चानुकरणस्थले भेदाभेदोभयपक्षेऽनुकार्यस्य शहरे भानसच्येऽपि भेदर-क्षेऽनुकरणस्यानुकार्ये शक्तिः । सा च शक्तिरनुकार्ये निरूपकतासंबन्धेनानुकरणे खाश्रयतासंबन्धेन वर्तत इति छला चाकिक्षपवृत्तिनिक्रपकार्थमितिपादकलादनुकः करणस्य पातिपदिकसंज्ञा, निरूपकतासंबन्धेन वृत्तिमत्त्वादनुकार्यस्य शन्दस्य शा-व्ःबोवे भानं च सिध्यति । अर्थवत्सूत्रस्य वृत्तिनिकाकार्थपतिपादकशब्दस्य मातिपदिकसंज्ञा भवतीत्यर्थः । वृत्त्याऽर्थपतिपादकस्य संज्ञेति यावन् । अत्र ए-वानुकार्यानुकरणयोरमेदपक्षे भेदमूछिकाया वाच्यवाचकभावापरपर्यायकवृत्ते संभ-वेनानुकार्यानुकरणयोर्वृत्तिभन्त्वस्य वक्तुभशक्यत्वादनुकरगस्य वृत्त्वाऽर्थपतिपादक-रवरूप।र्थवत्त्वामावेन पातिपदिकसंज्ञा न भवति, ततश्च सुबुत्रस्यभावात्यदसंज्ञाया अभावेन गवित्ययमाहेत्यवापदान्तस्वाद्वकारस्य छोपः शाकल्यस्वेति छोपो न । पातिपादिकसँज्ञाया अभावादेव च भुवो वुगित्वनेव भू सत्तायामित्यन विभक्तिनी ( नामार्थनिर्णयः )

वद्यम् । संबन्धस्योभयनिरूप्यत्वात्पदादर्थस्येव तद्वोधकत्वेन स्वस्यांपि ज्ञानसंभ-वाच्चेति ।

कता । नन्वेवमभेद्पक्षेऽनुकार्यानुकरणयोर्वृत्तिमत्त्वाभावे सत्यनुकार्यस्य शान्दे भाने न स्यात्, शाब्दे शब्दमाने वृत्तिमत्त्वस्य नियामकत्वादिति चेदुच्यते-अभेदपक्षेऽः नुकार्यस्य किंचिदर्थवाचकत्वाच्छन्द्तदर्थयोर्वृत्तिरस्ति । तत्रार्थो वृत्तेर्निरूपकः, अनुकार्यंशन्दस्त्वाश्रयः । तथा च निरूपकृतांसबन्धेनार्थो वृत्तिमान्, अनुकार्य-शब्दस्त्वाश्रयतासंबन्धेन वृत्तिमान् । तत्रानुकार्येणाभेदमापन्नस्यानुकरणस्याप्याश्र-यतासंबन्धेन वृत्तिमत्त्वादनुकार्यस्य शाब्दे भानं भवति । अनुकरणस्य मातिपदि-सज्ञा तु न भवति । वृत्त्याऽर्थपतिपादकत्वरूपार्थवत्त्वाभावात् । न चानुकार्यस्य वृत्त्याऽर्थमितिपादकत्वरूपार्थवत्त्वसत्त्वात्तदमेदमापन्नस्पानुकरणस्यापि तादृशार्थव-स्वस्य दुर्वारतया प्रातिपदिकसंज्ञा स्यादिति वाच्यम् । अभेदपक्षेऽनुकार्यस्य किं-चिद्र्धवाचकत्वेऽप्यनुकरणस्य तद्र्थवाचकत्वाभावात् , अनुकरणादनुकार्यार्थापती-तेरनुभवसिद्धत्वादिति भावः । अमेदपक्षेऽअनुकार्यस्य किंचिदर्थसत्त्वे मानं तु ' भ् सत्तायाम् ' इत्याद्यर्थनिर्देश एव । नहि तत्र सत्ताद्यर्थोऽनुकरणस्पेत्येवं कोऽप्य-वगच्छिति ? किं त्वनुकार्धस्य भूधातोरेवेति सर्वानुभवः । भेदपक्षे त्वनुकरणाच कस्याचिद्प्यर्थस्य प्रतीतिभैवति किं त्वनुकरणाच्छाकिरूपवृत्त्याऽनुकार्यशब्दरूपस्या-र्थस्य प्रतीतिर्जायते । तत्र निरूपकतासंबन्धेन वृत्तिमत्त्वादनुकार्यस्य शाब्दे मानं, अनुकरणस्य तु अनुकार्यशब्दरूपवादृशवृत्तिमदृर्थमितपादकत्वात्माविपादिकसंज्ञा च सिध्यतीति बोध्यम् । नन्वनुकरणस्य कथं वृत्त्याश्रयता ? अनुकार्यनिरूपिता वृत्त्या-श्रयताऽनुकरणस्येति चेत्-निरूप्पनिरूपकभावस्य भेदमूछकत्वेनानुकार्यानुकरगयो-रभेदे तदसंभवादनुकरणस्यानुकार्यनिकापितवृत्त्याश्रयता वक्तुमशक्या । न चाभेदप-क्षेऽनुकार्यस्य किंचिदर्थवाचकत्वाद्गोव्यकत्यादितत्तदर्थानिरापितवृत्त्याश्रयताऽनुकार्ये याऽस्ति सैव वृत्त्याश्रयता तद्मेद्गापचेऽनुकरणेऽप्यस्तीति वाच्यम् । अनुकरणाद-नुकार्यार्थगोव्यक्त्यादिमतीतेः कथमप्यनुभवाभावात्तादशार्थनिकापितवृत्ताश्रयताया अप्यनुकार्याभेदमापचेऽप्यनुकरणे वक्तुमदाक्यत्वादत आह—संबन्धस्योभयेति । संबन्धस्य संबन्धिनी दो, तो च संबन्धिनिरूपकी, संबन्धश्च संबन्धिद्वयनिरूप्यः, अतः संबन्धिम्यां भिन्नो द्विष्ठश्च संबन्ध इत्युच्यते । घटराब्दतदर्थयोर्थः संबन्ध-

( नामार्थानिर्णयः )

उक्तं च वाक्यपदीये-

" माह्यत्वं माहकत्वं च द्वे राकी तेजसी यथा।

स्तस्य निरूपको संबन्धिनो घटशब्दस्तद्रथेथेति द्वो । संबन्धस्य सर्वत्रोभयनिरू-प्यत्वमेव छोके मसिखं, न क्वाप्येकनिरूप्यत्वं दृश्यते । शब्दार्थयोस्तादृशसंब-न्धश्च बोध्यबोधकभावरूपः। एतेनासौ संबन्ध एव शक्तिरिति सूचितम्। तत्र बोधकतः रूपा शक्तिः शब्दानिष्ठा, बोध्यतारूपा तु शब्दार्थनिष्ठा । तथा च श-ब्दतदथीं द्वाविष वृत्त्याश्रयो । एवं च बोध्यतास्त्ववृत्त्याश्रयत्वाद्यथा शब्दार्थस्य शाब्दे भानं जायते तद्दद्वोधकतारूपवृत्त्वाश्रयत्वाच्छब्दस्यापि शाब्द्वोधे भानं संभवेत् । अनया रीत्या सर्वत्रैव शाब्दे शब्दमानमुगपादनीयम् । अनुकरणस्थलेऽ-भेद्रवक्षेऽनुकार्यस्य गोव्यक्त्यादितत्तद्र्यनिह्मिषितवृत्त्वाश्रयत्वात्तद्भेद्रमापन्नस्यानुक-करणस्यापि तादशवृत्त्वाश्रयत्वं, शाब्दे जायमानानुकार्यस्वपशब्दमानानुभवबछादे-वाङ्गीकार्यम् । तथा चानुकरणस्यापि वृत्त्याश्रयत्वाद् वृत्तिजन्यपदोषस्थितेः स-वानानुकार्यस्य शाब्दे भानानुषपत्तिरिति भावः । भेदपक्षे तु गोव्यक्त्यादितत्त-दर्थनिरूपितवृत्त्याश्रयत्वमनुकार्य एव नानुकरण इत्यनुकरणेनानुकार्योपस्थित्यर्थे तत्र शक्तयन्तरकल्पनमावश्यकामिति भावः। एवं च शब्दस्य स्वस्वरूषोपस्थाय-कत्वाच्छब्दे उपस्थाप्यत्वोपस्थापकत्वयोः समावेशः सिष्पति । ननु निरुक्तरी-त्याऽनुकरणस्य वृत्त्याश्रयत्वं वक्तुमशक्यम् । अनुकरणाद् गोव्यकत्यादितत्तद्र्थंम-वीतरेननुभवात्। तथा च व्यक्त्याद्यर्थीनष्ठबोष्यतानिरूपितबोधकतारूपशक्त्या-श्रयत्वाभावेनानुकरणस्य वृच्याश्रयत्वमसंभवि । इति चेदुच्यते-बोधकवादाकिः शब्दे पसिखा, बोध्यताशक्तिस्तु गोव्यक्त्याद्यर्थे । तत्रानुकरणस्य शब्दत्वात्त-स्मिन्बोधकतादाकिरस्त्येव । तथा चानुकरणदाब्दनिष्टबोधकतानिरूपितबोध्यताया अर्थत्वेन पसिद्धे गोव्यक्त्यादी बाधादनुकरणशब्द एव सा कल्प्यते । स्वनिष्ठबी-धकवानिरूपितबोध्यतारूपसंबन्धाश्रयता स्वस्मिन्नेवेति यावत्। ततश्रानुकरण-स्यापि वृत्त्याश्रयत्वाद वृत्त्या पद्जन्यपदार्थोपिस्थितेः सत्त्वाच शब्दे शब्दमानासु।-पत्तिरित्याहुरन्ये । एवं च बोध्यताबोधकतयोरेकत्र समवार्ध्यातः कल्प्यत इति भावः। नेदं बोध्यताबोधकतयोरेकाश्रयत्वं केवछं स्वक्योलकल्पितं, किंतु शा-स्रकःसमतमवीति हर्युक्तिममाणेन स्वष्टयति उक्तं चेति । ग्राह्यत्वं चोष्यत्वं माहकत्वं-बोधकत्वम् । तेजसः-दीपादेः । एते-मासत्वमाहकत्वरूपे दे शकी

#### वैयाकरणभूषणसारः।

( नामार्थनिर्णयः )

तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते " इति ॥ " विषयत्वमनादृत्य शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते "।

इति चेति ॥ २ ॥ ( २६ ) पसङ्गादनुकार्यानुकरणयोरभेदपक्षे साधकमाह—

इत्यर्थः । सर्वशब्दानां पूर्वोक्ते द्वे शकी स्तः । परं तु स्थिते--पार्थक्येन समवस्थिते इति भावः । एतेनैतयोः शक्त्योरसमाने-यतत्वं पद्भितं भवति । अयं भावः--घटःदिद्रव्यस्य दीपाद्यालोकसँयोगो हेतुरिति निर्विवादम् । अन्यथाऽन्धकारेऽपि घटादिचाक्षुषपत्य-क्षस्याप्यापत्तेः । तथा च घटदीपाद्यालोकसंयोग एव घटस्येव स्वस्यापि पत्यक्षं जनयति । विषयसंनिधाने सति दीपादितेजासे राकिद्वयस्य छोके पत्यक्षसिख्न त्वात्। एवमर्थगोचर शब्दनिष्ठशक्तिसहस्रत एव शब्दोऽर्थन्य स्वस्वरूपस्य च पत्यक्षं जनयति । यथा च विषयासंनिधाने तु स एव। ऽऽछोकसंयोगः केवछं स्वस्यैव प्रत्यक्षं जनयति, न घटादेः। तथाऽर्थे तात्पर्यामावे शब्दे च तात्पर्ये सति स एव शब्द: स्वनिष्ठतादृशवृत्त्येव स्वस्येव पत्यक्षं जनयतीति। स्वं रूपिनित सूत्रभाष्यादंपि एतदेव सम्यत इति तद्रथंकं प्रमाणभूतं स्रोकान्तरमुदाहरति-विष-यस्वमनाद्दरयेति । शब्दैः स्वात्मनो ज्ञानविषयस्वमनादृत्यासंपाप्य नार्थो बो-म्यते, किं त्वात्मनो ज्ञानविषयत्वं संगद्येव शब्देरथीं बोध्यते । ज्ञातस्यैव शब्द-स्यार्थबोधजनकत्वादिति भावः । धटादिविषयसंनिधाने तेजोनिष्ठग्राहकतानिरूपि -तम्राह्यता घटादौ पत्यक्षसिद्धा, घटादिविषयासंनिधाने तु तेजोनिष्ठमाहकतानिरू-पितग्राह्यताया विषयासंनिधानेन घटादौ बाधसत्त्वात्ततः परावृत्ता पत्याघातन्या-येन स्वस्पिनेव यदा पर्यवस्यति तदा स्वनिष्ठश्राहकतानिक्विपतश्राह्यताया आश्रयः स्व एवेति केवलं तेजस एव पत्यक्षं भवति, यथैतत्तद्दनुकरणस्थलेऽभेदपक्षेऽनुक-रणशब्दनिष्ठबोधकतानिरूपितबोध्यताया गोव्यक्त्याद्यथे तात्पर्याभावेन बाधात्ततः परावृत्ता सती अनुकरणशब्द एव पत्यागतेति केवछं शब्दस्वरूपस्येव पत्यक्षं भवति । एवं च शब्दिनष्ठबोधकतानिरूपितबोध्यतायाः शब्दाश्रयकर्तं शास्त्रक-रसंपविभिति तात्पर्यम् ॥ २६ ॥

प्रसङ्गादिति । शब्दस्य नामार्थत्वेन विचारपसङ्गादित्यर्थः । अभेदे साधकामिति । अनुकार्यानुकरणयोरभेदोपपादकामित्यर्थः । आह-ब्रुते-अत

( नामार्थानिर्णयः )

### अत एव गवित्याह भू सत्तायामितीहशम्। न प्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत्स्मृतम्॥ ३॥ (२७)

( इति भट्टोजिदीक्षितविरचितकारिकासु नामार्थनिणैयः )।

"गिवत्ययमाह " " भू सत्तायाम् " इत्येवमादयो यतोऽनुकरणशब्दा अनुः कार्यांच भिद्यन्तेऽतस्तेषामर्थवन्ताद्यभावात् " अर्थवद्धातुः " [ पा० सू० १-२-४५] इत्याद्यमवृत्तौ न पदत्वं न वा मातिपिकृत्वम् । अथ च साधुर्वामित्युपपद्यते । अन्यथा " मत्ययः " [पा० सू० ३-१-१] " परश्य" । [पा० सू० ३-१-२] " अगदं न पयुद्धीत " इति निषेधादिस्रङ्घनादः साधुतापात्तिरित्यर्थः ॥ ३ ॥ (२७)॥

एव गवित्याहोते । अत एवेत्यस्य व्याख्यानं-गवित्याहेत्यादि । न भिद्यन्त इति । अनुकार्याद्भिचत्वेन न विवक्ष्यन्त इत्यर्थः । एवं चानुकरणशब्दाना-मर्थवस्वाभावेऽनुकार्येण सह तेषामभेदविवक्षेव हेतुरिति भावः । इत्याद्यप्रवृत्ताः विति । वृत्त्याऽर्थवोधजनकत्वरूपार्थवत्त्वाभावादिति भावः । साधुत्विमित्युप-पद्यत इति । वक्ष्यमाणरीत्याऽसाधुत्वामावे शिष्टपयुक्तत्वादिना साधुत्वमबाधि-तिमिति भावः । नन्वभेदाभावेऽपि तस्य साधुत्वं कृतो नेत्याशङ्कनयामाह-अन्य-थेति । भेदस्यैवाङ्गीकार इत्यर्थः । मत्ययः, परश्चेति । पत्ययविधौ पश्चमी-निर्देशात्षष्ठचंशविकलायाः ' तस्मादित्युत्तरस्य ' इति परिभाषायाः पवृत्येव प-त्ययस्य प्रकृत्यविकपरत्वस्य छाभे सिद्धे परश्चेति सूत्रं नियमार्थं-पत्ययपरिकैव पक्रतिः मयोक्तव्येति, एतदाशयेनैव पठचते—न केवला पक्रतिः पयोक्तव्या, नावि केवलः परययः पयोक्तव्य इति । तथा च नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्ति-रिति पक्षे निषेघोछङ्घनं स्पष्टमेव । विधिमुखेन पवृत्तिरिति भाष्यसिद्धान्ते तु आधिकनिषेषो छङ्घनमिति बोष्यम् । अभेद्रक्षे, उक्तरीत्या पातिपदिकत्वाभावेन मत्ययविधावुद्देश्यतावच्छेदकाकान्तत्वरूपम्छतित्वाभावेन न केवछेति निषेधस्य पत्ययविधानाविधत्वयोग्ये पवृत्त्या, पदत्वयोग्य एव पदत्वरहिते 'अपदं न पयुद्धीत ' इति निषेधपवृत्त्या च निषेधद्वयानवतार इति भावः । अभेदपक्षे वृ-त्याऽर्थबोधजनकत्वेऽपि शक्तिनिक्रपकार्थबोधजनकत्वाभावान पातिपद्दिकत्वामिति बोध्यम् ॥ २७॥

( समासज्ञिक्तिनिर्णयः)

इति रङ्गोजिभद्दात्मजकीण्डभद्दविरचिते वैयाकरणभूषणसारे नामार्थनिर्णयः समाप्तः ॥

## ( अथ समासशक्तिनिणंयः )।

समासान्विभजते-

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा ॥
सुबन्तेनेति च झेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥ १ ॥ (२८)॥
सुपां सुपा, पदद्वयमि सुबन्तम् । राजपुरुष इत्यादिः । सुपां तिङा ।
पूर्वपदं सुबन्तमुत्तरपदं तिङन्तम् । पर्यभूषत् । अनुव्यचलत् । "गिनिमतोदात्त-

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्या नामार्थनिर्णयनिरूपणम् । रङ्गन्मट्टतन् जेन शंकरेण विनिर्मिते । सारीयेऽभूद्विवरणे नामार्थानां निरूपणम् ॥ ४ ॥

#### अथ समासशक्तिनिर्णयः

समासानिति । समासत्वं च-व्याकरणशास्त्रमणेतृपाणिन्यादिमुनिक्नतसंकेतसंवन्धेन समासपद्वत्वम् । यिन्नन्समुद्दाये पद्द्यं परस्परं समस्यते स समुद्दायः
समास इति यावत् । समासश्चदे हळश्चेत्याधिकरणे घत्र् । विभजते-विपूर्वकमजधात्वर्थोऽवान्तरधर्मपुरस्कारेण कथनम् । तथा च समासत्वावान्तरधर्मपुरस्कारेण
कथयति—सुपां सुपा, तिङा, नाम्नोति । पद्र्यम ति । अपिना पद्त्रयादिसंग्रहः । तेन ब्रह्मजातः, चित्राजरद्गुः । होतृपोतृनेष्टांद्रावारः, इत्यादिसमासानां
नासंग्रहः । तथा चानेकसुबन्तघटितत्वं समासत्वावान्तरधर्मः । अनेकसुबन्तघटितसमासोदाहरणमाह—राजपुरुष इत्यादिरिति । सुपां तिङ्कति । एतद्दिवरणं पूर्वपदं सुबन्तित्यादि । तथा च सुबन्तिकन्तात्मकपूर्वोत्तरपदघटितत्वमवाव्यरधर्मः । एवं रीत्याऽग्रेऽप्यवान्तरधर्मः स्वयमूद्धः । उदाहरणं—पर्यभूषत् , अनुव्यचलदिति । गतिमतोदात्तवतिति । उपलक्षणित्दं, सहेति योगविमागस्यापि । देवो देवान् कतुना पर्यभूषदिति क्रक्संहितायाम् । अन्वित्यस्य व्यचलदित्यनेन, वीत्यस्य चाचलदित्यनेन युगपत्समासः । उभयत्रापि सहेति योगविमागेन

( समाजज्ञिकिनिर्णयः )

वता तिङाऽपि समासः " इति वार्तिकात्समासः । सुपां नाम्ना । कुम्भकार इत्यादि । " उपपदमितिङ् " [पा० सू० २-२-१९] इति समासः । स च " गतिकारकोपपदानां छद्धिः सह समासवचनं पाक्सुबुत्पत्तेः " इति परिभाषया भवति सुबुत्पत्तेः पाक् । अत्रोत्तरपदे सुबुत्पत्ते पागित्यर्थात् । अन्यथा चर्मकीती-त्यादी नछोपानापत्तेः । सुपां धातुना । उत्तरपदं धातुमातं न सुप्तिङन्तम् । कटमूः । आयतस्तुः । " क्विडविभच्छचायतस्तुकटमुजुश्रीणां दीर्घश्च " इति वार्तिकात् । तिङां तिङा । पिबतस्तादता पचतभूज्जतेत्यादिः । " आख्यात-

समासे सित 'न समासे 'इति शाकलिविधाद्यणादेशः समासोदात्तत्वं च सिध्य-ति । अन्वे तु तत्र सुबित्येकत्वस्य विवक्षितत्वाद्धेः पूर्वे समासः पश्चादनोः । तत्र शाकलपतिषेधाद्यणादेशेऽप्यन्तोदात्तत्वं न भवति, तिङ्ङतिङ इति निघातात्। अनोर्गतिर्गताविति निघातः । वेर्यणादेश उदात्तस्वरितयोरितयटः स्वरितत्विभत्या-हु:। सुपां नाम्नेत्यस्योदाहरणं-कुम्भकार इति । कुम्भ-अस् , कार-अ, इ-रयछोकिकपिकयावाक्ये उपपद्मतिङिति समासः। स च गतिकारकोपपद्मनामिति परिभाषया कारेतिमातिपादिकात्सुवुत्पत्तेः पूर्वं भवति । सुबुत्पत्तेः मागित्यस्यो-चरवदे सुबुत्वत्तेः प्रागित्यर्थो बोध्यः । अन्यथिति । पूर्ववदेऽवि सुबुत्वत्तेः भागेव समासमवृत्ती चर्मकीतीत्यत्र पूर्वेषदे चर्माणे विभक्त्यभावेन पदत्वाभावान्नछोपाना-पत्तेरिति भावः। तथा च सुबन्तपूर्वपदकत्वे सति पातिपदिकमात्रोत्तरपदकत्वम-वान्तरधर्भः । सुपां धातुनेत्यस्य विवरणं-उत्तरपदं धातुमात्रामिति । सुबन्तपूर्वप-दकत्वविशिष्टधातुमात्रोत्तरपद्घटितत्वमवान्तरधर्मः । कटं पवते कटमूः । पृङ् गता-वित्यस्मात्कर्तरि क्विष् । आयतस्तुः । आयतं स्तौतीत्वर्थः । पूर्ववत्कर्तरि क्विष् । उभयत्रापि क्विववचीति धातोदीर्घः । वार्तिकादिति । अन्येभ्योऽपि दृश्यते (पा. सू. ३।२।१७८) इति सूत्रस्थवार्तिके निपातनात्समासः । यत्र समुदायो निर्दिश्यते तेन चावयवा अनुशीयन्ते तन्त्रिपातनम् । यत्र चावयवा नि-र्दिश्यन्ते तेन च समुदायोऽनुमीयते स विधिरिति भाष्यम् । क्विपः सर्वापहारि-त्वालोपेन धातुमात्रमुत्तरपद्मिति भावः ! तिङां तिङोति । पदद्वयमपि तिङन्त-भित्यर्थः । पूर्वे त्तरपद्भूतिङ न्तद्वयघटितत्वमवान्तरधर्मः । पिबतेति । पिबत खाद्वेति सत्तं यस्यां कियायामभिधीयते सा विवतखाद्तेत्यर्थः । एवं पचतम् -ज्जतेत्यत्राप्यर्थोऽनुसंधेय।। आख्यातिमाति । ऋियायाः सातत्ये नैरन्तर्ये गम्ये

( समासज्ञाकिनिर्णयः )

मारूयातेन कियासातत्वे " इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात् । तिङां सुवन्तेन। पूर्वपदं तिङन्तमुत्तरं सुवन्तम् । जिहस्तम्बः । " जिह कर्मणा बहुलमामीक्षण्ये कर्तारं चामिद्धाति " इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गगसूत्रात् । अयं षड्वियोऽपि समासः " सह सुपा " [पा० सू० २–१–४] इत्यत्र योगविभागेन माष्ये व्युत्पादितः स्पष्टः शब्दकौस्तुभादौ ॥ १॥ (२८)।

स्वयं भाष्यादिसिद्धं तद्भेदं व्युत्पाद्य पाचीनवैयाकरणोक्तविभागस्याव्याप्तयति -व्याप्त्यादिभिस्त छक्षणस्य पायिकत्वं च द्र्शयति—

तिङन्ते तिङन्तेन समस्यत इत्यर्थः । अन्तर्गणसूत्रादिति । अस्य समासो भ न्वतिति शेषः । तिङां सुबन्तेनेत्यस्य विवरणं—पूर्वपदं तिङन्तिनित्यादि । तिङन्त-पूर्वपद्कत्विविश्वष्ठसुबन्तोत्तरपद्घ टितत्वमवान्तरवर्षः । जिहिस्तम्ब इति । स्तम्बं जहीत्याभीक्ष्ण्येन य आह स जिहिस्तम्बः । स्तम्बाघातकर्ता समासार्थः । जिहिस्तम्बं । किन्मणोति । जहीत्येतिचिङन्तं, सुबन्तेन कर्मार्थकेन समस्यते, आभीक्ष्ण्ये गम्ये, समासन्थेत्कर्तारमिद्यघातीत्यर्थः म्यूर्व्यंसकाद्यन्तगंणसूत्रात्समास इत्यर्थः । भाष्ये व्युत्पादित इति । तत्र हि—वृद्धो यूनेतिवत्सुगेति वृतीयेव सहार्थमाक्षे-प्यतितिसहग्रहणं किन्धंमिति पन्ने सहभूत्योरेव समास्वतित्वस्य समुदाये वाक्यपरिसमाधिन्यायेन गर्गद्ण्डनवत्सहभूत्योरेव समास्तंत्रा स्यान्न पत्येकमित्युत्तरितम् । तत एवं ताहि सिद्धे पत्सहग्रहणं तद्योगाङ्गं विज्ञायते । योगोऽत्राह्याध्यायी, तस्याः साक्षादङ्गत्वाय योगविभागः कियते । सह १ इति, सुप् समस्यते, केन १ समर्थेन, पर्यभूषत् , अनुव्यत्रस्त्र । ततः ' सुपा १ सुपा त सह सुप् समस्यते । अधिकारश्य स्वक्षणं च । यस्य समासस्यान्यस्थां नारित तस्यदं स्वर्णं मिविष्यतित्युक्तवात्वइविधोऽप्ययं समासः सहितियोगविभागेन साधित इति भावः ॥ २८ ॥

तद्भेदमिति । समसभेदमिरपर्थः । ब्युत्पाद्य-व्याख्याय । विभागस्य--चतुर्विषस्य । अव्ययीभाव-नत्पुरुष-बहुनीहि-द्वेदात्मकस्थेति यावत् । अव्या-सीत्यादिभिरिति । छक्ष्येकदेशावृत्तित्वपव्याप्तिः । यथा नीछक्तपवत्त्वं गोर्छक्षणं छतं चेत्पीतगव्यामव्याप्तिस्तन्न नीछक्तपाभावात् । छक्ष्यवृत्तित्वे सत्यछक्ष्यवृत्तित्वम-तिव्याप्तिः । यथा श्रङ्कित्वं गोर्छक्षणं छतं चेछक्ष्यभूतायां गवि श्रङ्कित्वस्य वि-द्यमानत्वेऽपि महिष्यादावाविव्याप्तिस्तनापि श्रङ्कित्वस्य विद्यमानत्वात् । छक्ष्यमा-

( समासशकिनिर्णयः )

सप्रासस्तु चतुर्थेति प्रायोवादस्तथा परः ॥ योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राघान्यविषयः स च ॥ भौतपूर्व्यात्सोऽपि रेखागवयादिवदास्थितः ॥२॥ (२९)

चतुर्धां, अव्वयीभावतःपुरुषदंद्वहुत्रीहिभेदात् । अयं पायोवादः । भूतपूर्वः, दृन्भूः, काराभूः, आयस्तूः, वागर्थाविवेत्याद्यसंग्रहात् । तथा पूर्वपदार्थपधानोऽ-

त्रावृत्तित्वमसंभवः । यथा गोरेक शफावस्वं लक्षणं क्रतं वेद्यावद्गोव्यक्तीनां दिशफवस्वेनेक शफावस्वस्य कुत्राप्यसस्तात् । तल्लक्षणस्येति । अव्ययीमावादिसमासलक्षणस्येत्यर्थः । लक्षणं च—अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवदोषत्रयरिहतो धनः ।
अत एव लक्षणे तादृशान्येव पदानि देयानि, यादृशैरव्याप्त्याद्यो दोषा न मादुःष्युरित्युच्यतेशमियुक्तः । प्रायिकत्विमिति । पायेण भवं मायिकं तस्य भावस्तस्तम् । पायोवाद इत्यर्थः । बादुल्याभिमानेण तथा विभागस्तथा लक्षणोकिश्वेति यावत् । बहुषु स्थलेषु तथा दर्शनेशपि केषुवित्तद्दर्शनेन पाचीनोक्तिमागस्य तथा लक्षणोक्तेश्व पायिकत्वं, न सार्वितिकत्वापिति भावः । तदेतदाह—

समासस्तु चतुर्धेति । चतुष्पकारकः । प्रकारार्थे धापत्ययविधानात् । सामान्यस्य मेदको विशेषः प्रकार इत्युच्यते । प्रकारमेव दर्शयि — अव्ययिभावे त्यादि । विभागतावच्छेदकवर्षमेदादित्यर्थः । अयमिति । समनन्तरोक्त्रतुर्धा विभाग इत्यर्थः । प्रायोवाद इति । पायिक इत्यर्थः । प्राचीनोक्तिभागर्य पायिकत्वे हेतुनाह—भूतपूर्व इत्यादिना । असंग्रहादिति । एषां समासानामव्ययीभावादिसंज्ञारहिततादित्यर्थः । तत्र भूतपूर्व इत्यत्र ' सुप्तुषा, आयतस्तुरित्यत्र क्विव्वविधि वार्तिके निपातनात् , वागर्थाविवेत्यत्र ' इवेन सह
समासः ' इति च समासः । सनासाधिकारियसूत्रविहित्याचतुर्वाविभागे तेषामसंग्रेह चेष्टापत्तिः कर्तुमशक्या । योऽयं पूर्वपदार्थमवानोऽव्ययीभाव इत्यादिवादः
सोऽपि पायिक इत्याव्येनाऽऽह—इत्यादिलक्षणभपि प्रायिकमिति । पूर्वपदार्थमधान इत्यस्य पूर्वपदार्थः प्रधानं यत्रेत्यर्थः । तथा च पूर्वपदार्थनिष्ठमुक्त्यविशेष्यताकवोधजनकोऽव्ययीभाव इति तात्पर्यम् । तेन राजपुरुष इत्यादाविष
राजत्वादिनिष्ठभकारतानिक्षितराजगदिनिष्ठमुक्ष्यविशेष्यताकवोधजनकत्वेऽपि न तत्राविष्यापिः । राजादौ राजपुरुषादिसमा सजन्यवोधीयमुक्ष्यविशेष्यताविरहात् ।
प्रवपमेऽपि वोष्यम् । उपकृम्ममित्याद्यव्ययीभावस्य कुम्मस्य सनीपितित्यवंरीतया

( समासज्ञाक्तिनिर्णयः )

व्ययीभावः, उत्तरपदार्थमधानस्तत्पुरुषः, उमयपदार्थमधानो द्वंद्वः, अन्यप् दार्थमधानो बहुव्वीहिः, इत्यादिलक्षणमपि माधिकम् । उन्मत्तगङ्गम् , सूपमित, अर्धपिष्यली, दित्राः, शशकुशपलाशिषत्यादी परस्परव्यभिचारात् । तथा हि—

पूर्वपदार्थमुरूयविशेष्यकवोधजनकत्वालक्षणसमन्वयः। उत्तरपदार्थप्रधान इति । पूर्वपदार्थीनष्ठमकारतानिरूपितोत्तरपदार्थनिष्ठमुरूपविदेष्टियताक्रबोधजनकस्तत्पुरुष इत्यर्थः । तेनोपकुम्भापित्यत्र कुम्भपदे कुम्भत्वनिष्ठपकारतानिरूपितकुम्भानिष्ठवि-शेष्यताकवोधजनकरवेऽपि न तत्रातिब्याप्तिः । कुम्भपदे उपकुम्भमित्याकारकस-मासजन्यवेधियमुरूपविशेष्यताविरहात् । उभयपदार्थेति । अनेकपदार्थपधान इत्यर्थः । तेन त्रिचतुरादिषद्घटितसमासस्य नासंग्रहः । अन्यपदार्थेति । समा-सवटकी मृतपदार्थीतिरिक्तपदार्थेत्यर्थः । रामऋष्णावित्यत्र साहित्यविशिष्टयो राम-क्रष्णयोः पूर्वोत्तरपदार्थयोर्वि शेष्यतया, चित्रगुरित्यत्र च चित्रामित्रगवीस्वामिनोऽ-न्यपदार्थस्य गोपस्य विशेष्यतया मानाद्यथाषयं लक्षणसमन्वषो बोष्यः । लक्ष-णानां पायिकत्वे हेतुमाह—उन्मत्तगङ्गामित्यादिना । परस्परेति । परस्परस्य व्यभिचारात्—स्थणतावच्छेदक –स्थिततावच्छेदकयोः परस्परामाववद्वृत्तित्वादि-त्यर्थः । ब्यामेचारपद्स्यातिब्याप्तावेव शास्त्रक्षतां व्यवहारेऽप्यत्र दोषवत्तयाऽव्या-प्त्यतिब्याप्ती उभयं विवाक्षितामिति भावः । व्याभिचारभेव दर्शयति—तथाहीति । उन्मत्तगङ्गमिति । अव्ययीमावोऽयम् । अव्ययीमावत्वं च -पूर्वपदार्थमाधान्य-वत्तमासत्वम् । पत्यासच्योत्तरपदार्थनिष्ठमकारतानिस्विपितपूर्वपदार्थनिष्ठमुख्यविशे-ष्यताकवोधजनकत्वामिति यावत् । अत्र पूर्वपदार्थमधानः ( पूर्वपदार्थीनष्ठमुख्य-विदेष्णताकवोधजनकः ) इति लक्षणम् । लक्ष्यं त्वव्ययीमावः । लक्षणतावच्छे-दकं-पूर्वपदार्थनिष्ठमुख्यविदेशव्यताकबोधजनकत्वम् । उक्ष्यतावच्छेदकं त्वव्यधी-भावत्वम् । उन्मत्तगङ्गगित्यत्रोन्मत्ताभिनगङ्गापेक्षया भिनस्यान्यपदार्थस्य देश-विशेषस्य मुख्यविशेष्यतया पतीयमानत्वात् पूर्वपदार्थपावान्यामाववाते ( सक्षण-तावच्छेदकाभावविशिष्टे ) लक्ष्यतावच्छेदकस्थाव्ययीभावत्वस्य सत्त्वाह्रक्ष्येकदेशा-वृत्तित्वरूषा पाचीनोकाव्ययीमावस्थणाव्याप्तिः । तथाऽन्यपदार्थपचानो बहुवी-हिरिति बहुत्रीहिलक्षणम् । उन्मत्तगङ्गामित्यत्र चान्यपदार्थपाधान्येऽपि बहुत्रीहि-त्वाभावास्वस्यतावच्छेर्कबहुवीहित्वाभाववति, अन्यपदार्थमाधान्यस्वपस्य सक्षणता-

( समासशाक्तानिर्णयः )

उन्मत्तगङ्गिनित्यव्ययीभावे पूर्वपदार्थमाधान्यामावाद्व्याप्तिः । अन्यपदार्थमाधान्याद्वहन्नीहिरुक्षणातिव्याप्तिश्च । " अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् " [ पा० सू० २—
१—२१ ] इति समासात् । सूपमतीत्वन्ययीभाव उत्तरपदाथमाधान्यात्तत्पुरुषरुक्षणातिव्याप्तिरव्ययीभावाव्याप्तिश्च । " सुप्मितिना मात्रार्थे " [पा०सू० २—१—९]
इति समासः । अर्धपिष्पन्नीतितत्पुरुषे पूर्वपदार्थमाधान्यसत्त्वाद्व्ययीभावातिव्याप्ति
स्तत्पुरुषाव्याप्तिश्च । " अर्धे नपुंसकम् " [ पा० सू० २—२—२ ] इति सम्
मासात् । एवं पूर्वकाय इत्यादी द्रष्टव्यम् । द्वित्रा इति बहुनीहावुभयपदार्थमा-

वच्छेदकस्य सत्त्वादस्यवृत्तित्वरूपा पाचीनोक्तबहुवीहिस्रक्षणाविन्याप्तिश्चेत्यर्थः । उन्मत्तगङ्गनित्यत्रान्यपदार्थपाधानये प्रमाणमाह-- अन्यपदार्थे च संज्ञायां १ ( पा. सू. २ । ३ २१ इति । समासादिति-अयमन्यपदार्थपाधान्ये हेतुः । सू पप्रतीति । अव्ययीमावे सूपसंबन्धिलेश इत्यर्थपतीत्या तत्पुरुषत्वामाववाति, उत्तरपदार्थनिष्ठमुख्यविशेष्यताकबोधजनकत्वभत्त्वाद्रस्थवृत्तित्वस्त्रा पाचीनोक्त-त्पुरुषस्थातिव्याप्तिः, तथा पूर्वपदार्थनिष्ठमुरूयविशेष्यताकवीयजनकत्वस्यास-त्त्वाल्लक्ष्येकदेशावृत्तित्वरूपा पाचीनोक्ताव्ययीमावलक्षणस्याव्याप्तिरित्यर्थः । सूपपतीत्यत्राव्ययीमावत्वसत्त्वे किं पमाणं ? किंचाव्ययीमावसमासविधायकेऽव्य-यस्य मथमानिर्दिष्टत्वात्कथमबाव्ययस्य परनिवात इत्याद्यञ्चन्याऽऽह—सुव्यतिना मात्रार्थे (पा. सू. २। १। ९ इति समासादिति । अन्ययीभावाधिकारस्थेन समासाविधानादित्यर्थः । ततश्चाव्ययस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वामावान्नाव्ययोत्तरपदकः स्याव्ययीमावसंज्ञायाश्रानुषपात्तीरीति भावः । अर्धापिष्पलीति । तत्पुरुष इति। ' अर्धे नपुंसकम् । ( पा. सू. २। २। २) इति तत्पुरुषाधिकारीयेण सूत्रेण समासविधानादित्यर्थः। षूर्वपदार्थेति । पिष्मलीसंबन्ध्यर्धिनत्यर्थपतीतेः पूर्वपदार्थ-निष्ठमुरूयविशेष्यताकबोधजनकत्वसत्त्वाद्व्ययीभावत्वाभाववति अस्वश्यवृत्तित्वरूपा मोचीनोक्ताब्यथीभावस्थणस्याविव्याप्तिः । तथोत्तरपदार्थपाधान्यासत्त्वास्रक्ष्येक-देशावृतित्वरूपा पाचीनोकतत्पुरुषलक्षणस्याव्याप्तिः । एवं पूर्वकाय इत्यादावपि निरुक्तरीत्याः पूर्वपदार्थपाधान्यसत्त्वाद्व्ययीमावलक्षणस्यातिव्याप्तिस्ततपुरुषलक्षण-स्याध्याप्तिश्चेति बोध्यम् । द्वित्रा इति बहुवीहाविति । दौ वा त्रयो वा इति विश्रहः। शेषो बहुवीहिरित्यधिकारपठितेन ' संख्ययाऽव्ययासना ' (पा. सू. २ २-२५) इति सूत्रेण बहुनीहिः। 'बहुनीही संख्येये डज ' (पा. सू. ( समासशक्तिनिर्णय: )

धान्याद्दंदातिव्याप्तिबंहुवीसव्याप्तिश्च । शशकुश्वारात्यापित्यादिदंदे समाहारान्य-पदार्थपाधान्याद्बहुवीसातिव्याप्तिद्वेद्वाव्याप्तिश्च स्यादिति भावः । सिद्धान्ते त्वव्य-यीभावाधिकारपिठतत्वमव्ययीभावत्वामित्यादि द्रष्टव्यम् । असंभवश्चेषामित्याह-

५-४-७३) इति समासान्तो डच्। द्वित्रा इत्यतो द्वित्र्यन्यतर इति बोधो-रपत्तेरुभयपदार्थंनिष्ठविशेष्यताकबोधजनकत्वाद्द्दंदत्वाभाववति अउद्यवृत्तित्वह्या माचीनोक्तद्वंद्दं छक्षणस्याविष्याप्तिः, अन्यरदार्थनिष्ठमुख्यविशेष्यताकवीवजनकत्वा -भावेन च लक्ष्येकदेशावृत्तित्वरूपा बहुत्रीहिलक्षणस्याव्याप्तिथ । शशकुशोति । चार्थे दंदः ( पा. सू. २-२-२९ ) इति समाहारे दंदः । शशकु अपलाशानां समाहार इति बोधोरपत्तेः समाहाररूपान्यपदार्थनिष्ठमुख्यविदेष्डयताकबोधजनकः त्वाद ७ क्ष्यवृत्तित्व रूपा पाचीनो कब हुत्रीहि छक्षणस्यात्राति ब्याप्तिः निष्ठविशेष्यताकवीयजनकत्वाभावेन च दुंदुलक्षणस्याव्याप्तिश्च । अत्र शशकुशः पछाश्रामित्युपक्रमानुरोधेन दुंदाव्याप्तिरित्यस्य समाहारदुंदाव्याप्तिरित्यर्थी बोध्यः। अन्ये तु सामान्यतो इंद्वपदोपादानेन धवखदिरावित्यादीतरेतरयोगद्वंदेऽप्युमयपदार्थ-विशेष्यकबोधजनकत्वासंभवः सूचितः । तस्यायं भावः-वार्थे दंद इति सूत्रमाः ष्यपर्याञ्चोचनया बहुवीहावन्यपदार्थस्येवेतरेतरयोगेऽपि चार्थसमूहस्यैव पाधान्यै छ-भ्यते । तत्रेयान् विशेष:-इतरेतरयोग उद्भूतावयवभेदः समूहः समासार्थः, समा-हारदंदे त्वनुद्भूतावयवभेदः स इति । उद्भूतावयवभेदत्वमवयवगतसंख्यारोप-वर्त्वं, अवयवगतसंख्यानारोपे त्वनुद्भूनावयवभेदत्वम् । इद्मेव तिरेशिहतावयवभे-दत्वामित्यन्यत्र व्यवहतम् । एवं चोभयत्रापि समूहम्यैव पाधान्यादेतन्मते पाचीनो-कदंदलक्षणासंभवो बहुब्रीहिलक्षणातिव्याप्तिश्च दंदे बोध्या । एवं पाचीनोक्तानां ' पूर्वपदार्थमधानः ' इत्यादीनामव्ययीभावादिलक्षणत्वं दुष्यित्वा सिद्धान्तिमते त-छक्षणान्याह-सिद्धान्ते त्वित्यादि । अव्ययीभावाधिव्धारेशि । एअव्युद्धिस्तात वाधिकारपठितसूत्रविहितसमासत्वमव्यथीमावत्वम् । तत्पुरुष्युधिकासुग्रहितसुत्राहिहिह तसमासत्वं तत्पुरुषत्विमत्यादीत्येवमञ्रेऽपि बोध्यम् । लक्ष्यत्वं वच्छेद्कत्वं त्वच्यायी-भावत्वादिकम् । भूतपूर्वदिसमासानां तु छक्ष्यतावच्छेदकानीऋहित्तु (त्रद्भागहेऽपिः न क्षतिः । असंभवश्चेति । असंभवो नाम—स्वयमात्रावृ चित्वम् । स्वयम् वान् गोव्यक्तीनां मध्ये कस्यामपि व्यक्ती उक्षणसमन्वयाभावः। याया गोरेक सक्तिकत्वम्ना यावद्रोव भक्तीनां द्विराफवत्त्वेनैकराफवत्त्वस्य कुत्राप्यसत्त्वात् पर्व निरुक्तीना

( समासशक्तिगिर्णय: )

भौतपूर्व्यादित्थादि । रेखागवयादिनिष्ठलाङ्गूलादेवस्तिवपश्वलक्षणत्ववदेतेषामपि न समासलक्षणत्वम् । बोधकता तु तद्वदेव स्यादिति भावः ॥ २ ॥ (२९)।

' पूर्वपदार्थमधानः ' इत्याद्यव्ययीभावादिलक्षणानां लक्ष्यमात्रावृत्तित्वरूपमसंभवं पदर्शयति—भौतपूर्वादित्यादि । पूर्वं भूतं भूतपूर्वम् । भूतपूर्वमेव भौतपूर्वम् । स्वार्थे व्यञ् । वृत्तेः पूर्वकाले (अर्थात् कुम्भस्य समीपामिति लौकिकवियहे ) भूतं यत् पूर्वपदार्थविशेष्यकबोधजनकत्वं तद्वयिभावसमासस्यां न भवति । जहरस्वार्थावृत्तिपक्षे राक्तपद्घटकवर्णानानिव वृत्तिघटकपदानामानर्धक्यातपूर्वोत्तरग-द्योरर्थवच्वाभावेनोत्तरपदार्थनिष्ठपकारतानिक्वितपूर्वपदार्थनिष्ठविशेष्यताकबोधज-नकत्वस्योपकुम्भमित्यव्ययीभावे वक्तमशक्यत्वात् । एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयाते — रेखागवयादिनिष्ठेति । रेखाकारो गवसः—गलकम्बलहीनो गोसदशः पशुः, रेखागवयिश्वितो गवय इत्यर्थः । तन्त्रिष्ठं यदिषाणलाङ्गूलादि, तस्य चेतनप-शुगतत्वाभावाच तचेतनपशोर्छक्षणं भवितुपर्हति । तदेव सक्षणं भवति यन्त्रिय-मतो लक्ष्यवृत्ति भवति । यथा सास्नावत्त्वे सति श्रङ्गित्विमिति गोर्लक्षणे छते सास्नाश्रङ्गन्यीर्वास्तवगोव्यकौ सत्त्व एव तेन लक्षिता गोव्यक्तिर्शतुं शक्या, अन्य-था नेति प्रसिद्धम् । अत एवैकशफवत्त्वस्य गव्यसत्त्वाच्न तद्गोर्छक्षणं भवति । चित्रितनवयानिष्ठलाङ्क्नलादेवस्तिवपशुगतत्वामावः स्पष्ट एव । यदि चाऽऽलेख्यग-तलाङ्कान्तादेः पाण्याश्रितत्वमेवेति मन्येत तर्हि चित्रितगयवगतचरणच्छेदे पाणिग-तचरणस्याप्युच्छेदो जावेत । किं च चित्रितगोवचे गोहत्यापयुक्तपायश्चितापतिश्च स्यात् । तस्मान्मार्तिकाद्यचेतनपशुगतलाङ्गुन्लादेः माणिपशुगतत्वाभावाच तद्वास्त-वपशोर्छक्षणं भवति, यथैवं, तद्वत् कार्थं शब्दं मन्वतां वाक्यादेव वृत्तिनिष्पत्ते-र्वृत्तेः पूर्वे भवं यद्विग्रहवाक्यं रेखागवयस्थानीयं, तादशवाक्यगतपूर्व।दार्थनिष्ठवि-क्रेष्यताकबोधजनकत्वस्य वास्तवपद्यास्थानापन्नाव्ययभावेऽसत्त्वान्न तद्व्ययीमाव-स्य छक्षणं भवतीति भावार्थः । एवमेवोत्तरपदार्थिनिष्ठविशेष्यताकबोधजनकत्व-स्यापि न तत्पुरुष अक्षणत्वं संभवति । एवमग्रे अपि ताद्यता ह्यार्थं बोधजनक-त्वस्य तादृशतादृशस्मासगतत्वाभावाच तत्तत्तत्तमासलक्षणं भवतीत्यूसम् । तत्र विशिष्टशक्तिस्वीकारेणावयवानां वर्णवन्तरर्थंक्यादित्याशयः । तादृशतादृशवोधज-नकरवस्य तत्तरसमासनिष्ठरवाभावेन तत्तरसमासलक्षणत्वाभावेऽपि तत्तरसमासबोध-कत्वं भवत्येवेत्याह-बोधकता त्विति । तद्वदेवेति । रेखागवयादिवदेवेत्यर्थः ।

समासशक्तिनिर्णयः )

ननु पूर्वपदार्थपाधान्यादि समासे सुवचम् । तथाहि—" समर्थः पद्विधिः ग्र [पा० सू० २-१-१] इति सूत्रे भाष्यकारैरनेकवोक्तेष्विप पक्षेषु जहरखार्था-यथा रेखागवयाद्यचेतनिष्ठरेखाकारलाङ्ग्रलादेः पाणिपद्याविद्यमानत्वेऽपि सादृश्यात्पाणिपद्युगतलाङ्ग्रलाद्यपस्थापकत्वात्तदृद्वारा माणिपद्यावोधकत्वं, तथा वृत्तिपाक्तनविद्यहवाक्यगतपूर्वपदार्थादिमाधान्यस्य वृत्ताविद्यमानत्वेऽपि सादृश्या-द्वृत्तिनिष्ठतत्तद्थीविद्यष्यक्षवोधोपस्थापकत्वात्तद्द्वाराऽव्ययीभावादिसपासबोधकत्वं तस्येति भावः । अत एव सोऽपि—पाचीनोक्त उत्सर्गोऽपि आस्थितः स्वीकृत इत्युक्तं कारिकायामिति भावः ॥ २९॥

ननु जहरस्वार्थवृत्तिपक्षे पूर्वपदार्थादिनिष्ठविशेष्यताकवीधजनकत्वस्याव्ययीमा-वादी दुर्वचरवेऽप्यजहत्स्वार्थवृत्तिपक्षे तस्य सुवचरवित्याश्चयवानाह-निवत्या-दि । पूर्वपदार्थप्राधान्यादीति । पूर्वपदार्थ-उत्तरपदार्थ-अन्यपदार्थ-उनयप-दार्थ-निष्ठ मुरूपविशेष्यताकबोधजनकत्वामित्यर्थः । समासे-अव्ययीभावादौ । सु-वचिमिति । सुखेन वकुं राक्यमित्यर्थः । तथाच पाचीनोक्तानि सक्षणानि ना-संभवदुक्तिकानीति भावः। समर्थः पद्विधिरिति सूत्र इति । तत्र सामर्थ्यं द्वि-विधम् । व्यपेक्षालक्षणं, एकार्थीभावलक्षणं च । तयोर्भध्ये स्वार्थपर्यवसायिनां प-दानामाकाङ्क्षादिवशाद्यः परस्परान्वयस्तद्व्यपेक्षामियं सामध्रम् । विशिष्टा अपे-क्षा व्यवेक्षेति व्युत्वत्तेः, संबन्वार्थः समर्थ इति व्युत्वत्तेश्व । इदं च राज्ञः पुरुष इत्यादिवाक्य एव भवति । तत्र चैकैकस्य शब्दस्य यो यः संनिहितो योग्यश्च तेन तेनान्वयो भवति । तथा राज्ञः पुरुषोऽश्वश्रोति, राज्ञो देवदत्तस्य च पुरुष इति, ऋदस्य राज्ञः पुरुष इति च । एकार्थीभावस्थां सामर्थ्यं तु प्रक्रियाद्वायां परयेकमर्थवच्वेन पृथग्गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टेकार्थपतिपादकत्व-क्तपम् । संगतार्थः समर्थः, संसुष्टार्थः समर्थ इति व्युत्पत्तेः । संगतिः संसर्गश्रेकी-थथा संगतं घृतं तैलेनेति, एकी भूत भिति गम्यत । यथा वा संसूष्टीऽ-शिरिति, एकीभूत इति गम्यत इति भाष्याच्च । इदं च सामर्थ्ये राजपुरुष इत्या-दिवृत्तावेव । अत एव ऋद्धस्य राजपुरुष इत्येवं पुरुषविशेषणे राश्चि ऋद्धत्व-।विशेषणं नान्वेति । विशिष्टस्यैकपदार्थतया राज्ञः पदार्थेकदेशत्वादित्याद्यर्थकमुक्त-म्। अनेकधेति । एकार्थीभावः सामर्थ्यमधिकारः, व्यपेक्षा सामर्थ्यमधिकारः, दिविधं सामर्थ्यमधिकारः, इति त्रयः पक्षाः, एवं समर्थसूत्रस्य परिभाषात्वे, एका-

( सगासशक्तिनिर्णयः )

जहत्स्वार्थपक्षयोरेवैकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं लम्यते । तत्राजहत्स्वार्थ-पक्ष उक्तव्यवस्था नासंभविनीत्याशङ्कां मनसिक्तत्याऽऽह—

> जहत्स्व। थां जहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुन स्त्रिधा। भेदः संसर्ग उभयं वेति वाच्यव्यवस्थितेः ॥३॥ (३०)

जहित पदानि स्वार्थ यस्यां सा जहत्स्वार्था । पदे वर्णवद्वृत्तो पदानामानर्थ- क्यिमित्यर्थः । अयं भावः—समासराक्त्यैव राजविशिष्ठपुरुषमानसंभवे न राजपु-

थींभावः साम्छर्षं परिभाषा चेत्येवमादिपक्षत्रये सति षट् पक्षाः संभवन्तीति अने-कधेत्यस्य षड्येत्यर्थः । जहत्स्वार्थेति । तत्र जहत्स्वार्थत्वमेवकार्थीमावः, अ-जहत्स्वार्थत्वमेव च व्यवेक्षेति पर्यवस्याति । एकार्थीभावपक्षे समुद्रायशक्तयैव वि-शिष्टार्थोपिरिथातिसंभवेऽवयवा न स्वार्थोपिरिथातिं कुर्वन्ति, वैयर्थ्यात् । अजहत्स्वा-र्थतां विना परस्परमन्वयाकाङ्कारूपव्यपेक्षाया असंभवाद्वयपेक्षापक्षेऽवयवाः स्वा-र्थे। परथापका एवेति भावः । उक्तव्यवस्थेति । पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभाव इत्यादिव्यवस्थेत्यर्थः । नासंभाविनीति । उपकुम्भिन्तियाद्यव्यवीभावादौ तस्याः संभवात् । यथा सूपपतीत्यादावव्याप्तयतिव्याप्तिकारे दोषः संभवति तथाऽयं सम-नन्तरमभिहितोऽसंभवो न संयवतीत्यर्थः । एवमनुसंवायाऽऽह-जहत्स्वार्थाऽज-हत्स्वार्थेति । जहाति पदानि स्वार्थमिति । जहतीति शत्रन्तपक्रतिकजसन्तं, नतु लडन्तं कियापदम् । सप्तमीविशेषणे (पा. सू. २।२।३५) इति सूत्रे सप्तभी यहणा ज्ज्ञापकात्क्वचिद्व्यधिकरणानामपि पदानां बहुवीहिर्भवतीति भावः। जहाति स्वानि-वृत्तिघटकीभूतपदानि, धं स जहत्स्वः, तादृशोऽर्थो यस्यामिति स-मानाधिकरणपद्को अपि संभवतीति परे । वृत्तौ एदानामानर्थक्यमिति । शकपद्घटकवर्णानामिव वृत्तिचटकपदानामानर्थक्यानङ्गीकारे शकचटकवर्णानाम-प्यानर्थक्यं न स्यादिति भावः । ननु शक्तवटकवर्णानां कुत्राप्यर्थाबोधकतया नैरर्थक्यसंभवेऽपि राजादिपदानां वाक्येऽर्थबोधकतया समासे वाक्यदृष्टार्थबोधजन-कत्वेन च नैरर्धक्यासंभव इत्यभिवेत्याऽऽह-अयं भाव इत्यादि । समासश-क्त्यैबेति । समुदायशक्त्यैवेत्यर्थः । एवकारेणावयवशक्तेव्यीवृत्तिः । समुदाय शकिश्रेत्थम्-राजपुरुषादिपदं राजसंबन्धवतपुरुषादौ शक्तिपाकारिका । सा चाऽऽवश्यक्येव । अन्यथा संबन्धस्य वृत्तिघटकपदाव।च्यतया बोधे तद्भानानुपप-त्ते:। न च राज्ञः पुरुष इति व्यस्ते संबन्धस्य संसर्गतयैव भानाङ्गीकारस्याऽऽ-

( समासशक्तिनिर्णयः )

रुषपदयोरिप पुनस्तद्दोवकरवं कल्प्यम् , वृषभयावकादिपदेषु वृषादिपदानामिव । वश्यकतया वृत्ताविष संसर्गतयैव तन्द्रानस्योचितत्वाद् वृत्तिविष्यहयोः समानार्थ-त्वस्य नानुषपत्तिश्चेति वाच्यम् । वाक्यजवोधे संबन्धस्य प्रकारतया भानानुषपत्तेः। तथा च राज्ञः पुरुष इत्यत्रापि अवयवशक्तिसहस्रवसमुद्रायशक्त्यैव पस्थितिः । वृत्ती तु केवलसमुद्रायशक्त्येव विशिष्टार्थोपस्थितिः । अवयवपदानां ैनरर्थक्यात् । किंच रथंतरं शुश्रूषेत्यादाववयवार्थाननुभवात्समुहायशक्तिराविश्य-कैवेति भावः। अधिकमग्रे वक्ष्यते। राजविशिष्टोति । स्वामित्वादिसंबन्धेन राजविशिष्टपुरुषेत्यर्थः । भानसंभवे-सर्वीत्यर्थः । तद्वोधकत्विभिति । वृत्ति-घटकपद्यो राज।द्यर्थबोधकरवं न कल्प्यभित्यन्वयः । प्रयोजनाभावाद् बोधावृति-पसङ्गाच्चेति भावः। ननु संभेदेनान्यतरवैयष्टर्शभितिन्यायेन न बोबावृत्तिपसङ्गा। न्यायस्वरूषं खेवम्-संभेदः संगमः । संभेदः सिन्धुसंगम इत्यमरकोशात् । ऋष्गा-वेचयोर्नद्योः संगमेनान्यतरस्या वेचानद्या वैयर्थ्य नैरर्थकां, छण्गान्तर्भृतत्वेन छ-ब्णानदीव तत्कार्यकरणेन पयोजनामावात् । अत एव संगवादूर्ध्व ऋष्गानाम्नैव ब्यवहारों, न वेन्नानाम्ना । तथा च संगमेन संभेछनेनान्यतरस्य पयोजनामावाद् वैयथ्यं छोकपसिद्धानिति मावः । तद्ददेकत्र स्थले द्वयोर्वाचकयोः, पत्यययोर्धो-तकयो:, पक्टतिपत्यथयोर्वा वाचकद्योतकयोश्य संरेखने सति अन्यतरस्य नैर-र्धक्यं, एकस्य वाचकत्वमाविवक्षितव्यामित्यर्थः । अत एव द्वावपूपावित्यच द्विश-देन द्वित्वार्थस्योक्तत्वाद्पूपाविति द्विवचनस्यानुवाद्कत्वाद् द्विवचनस्य ित्वार्थक-त्वाद्द्वावित्यस्यानुवादकत्वाद्वा न द्वौ द्वाविति द्वित्वसंख्यांवृत्त्या चत्वारोऽपूपा इ-त्यर्थबोधापत्तिः। द्विवद्धं सुबद्धामितिन्यायेन तद्रर्थदाद्यीर्थमुक्तार्थानां मयोग-स्यापि छोकसिद्धत्वादिति भावः । संमेदेनेत्यादिनिरुक्तन्यायस्यापरोऽप्यर्थः समव-ति—संभेदे सति अन्यतरवैयर्थं न भवति । किंतु द्वावित्यत्र द्वयोर्प्युपयोगोऽस्ति । यथा-दिपुत्र इत्यादौ दिशब्देनानुद्भूतावयवभेदो द्वयोः समूह उपस्थाप्यप्ते । द्वा-वित्पत्र तु प्रकृतितः पतीतः समूहो द्विचनेनोर्भूतावयवभेरत्वेन पत्याय्यत इति विशेषसत्त्वाच कस्यापि वैयर्थ्याभिति तात्पर्यात् । तथा च पक्रतेऽवयवानामर्थेबोध-कत्वेऽप्यनुवादकत्वाद्धोधावृत्त्यमसङ्गान किंचिद्धावकिंगत्याशङ्क्याऽऽह-वृषभेति। निरुक्तन्यायेन वृत्ताववयवानां नैरर्थक्यकलानभेव युक्तभिति वृषभयावकश्रह्यान्तेन स्पष्टयति । अयं भावः-वृषश्चाह्यस्य वृषभश्चाह्यसमानार्थं करवेऽपि वृषभशन्द्घटकस्य

( समासशक्तिनिणेयः )

अन्यथा राजपदेन वियहवाक्य इव राज्ञ: स्वातन्त्रवेजीपस्थितिसत्त्वाहद्धस्य राज्ञ:

वृषशब्दस्य न तद्रथंबोधकत्वं, किंवा यावदाब्दस्य यावकदाब्दतमानार्थकत्वेऽपि, यावकशब्दघटकस्य यावशब्दस्य न तद्र्यवोधकत्रामित्येवमनुमवसिद्धम् । तथा च तादशानुभवनिर्वाहाय शकतावच्छेदकाननुमविष्टाया एवाऽऽनुपूर्वाः शकतावच्छे-द्कत्वामित्येवं निषमोऽवश्यमङ्गीकार्यः । यदि च यावकशब्द्घटकयावशब्द्स्यार्थः वत्त्वमङ्गीकियेत ताही यावकशब्दानिष्ठा या शकतावच्छेदकानुपूर्वी यावकेति यः कारादिरकारान्ता, तराविष्टाया पावेति वर्णानुपूर्वाः राक्ततावच्छेदकत्वं स्वीकर्षे स्यादिति पूर्वोक्तियमभङ्गगदनुभवविरेशवः स्यादितिभावः । तथा च यावदाब्दो वाक्यान्तरविषयोऽन्य एव, अन्यश्च यावकशब्द इति तात्वर्यम् । एवं राजपुरुषे-त्यादिवृत्तिघटकावयवपदानामर्थवत्त्वस्थीकारे समुदायनिष्ठा शकतावच्छेदिका राज-पुरुषेत्याकारिका या वर्णानुपूर्वी, तादृशवर्णानुपूर्वीभविष्टाया राजेति, पुरुषेति व-र्णानुपूर्व्याः राकतावच्छेदकत्वं स्वीकार्थं भवेत् ' तच्चोपर्युक्तियमविरोधादयुक्त-मिति भावः । तथा च कथं वृत्तिवटकपदानामर्थबोधकत्वसंभव इत्याज्ञयः । ननु यावयावकादिशब्दानां पर्यायतया यावकशब्द्घटकयावशब्द्स्यार्थबोधकत्वाभावेऽ-पि राजपुरुषशब्दयोः समानार्थकत्वामावेन समासघटकराजादिपदानां नैरर्थक्ये न किंचित्साधकं दश्यते । वृषवृषमादिसमानार्थशब्दस्थले एव शक्यतावच्छेदकान-न्तर्गवाया एवाऽऽनुपूर्व्याः शक्तवाव् च्छेद्कत्वामिति नियम इति प्रक्रवे न दोषः । किंच योगरूढे पङ्क्रजादिश्ब्दे शकतावच्छेदसमुदायि। छानुपूर्वीपविष्टाया अवय-वानुपूर्वाः शकतावच्छेदकतया पूर्वे किनियमासंभवश्चेत्यनुसंवाय वृत्ताववयवानां स्वार्थबोधकत्वे बाधकपाह-अन्यथा राजपदेनेति । अन्यथा-समासाद्यवय-वानां स्वार्थयोधकत्वे । राज्ञः पुरुष इति वाक्ये राजगदादाज्ञो यथा स्वातन्त्रयेण ( इदरानान्वितत्वेन ) उपस्थितिस्तथा समासेऽपि राजपदादाज्ञः स्वातन्त्रवेणीपस्थि-तिसत्त्वादाशि ऋदस्येति विशेषणान्वयेन ऋदस्य राज्ञः पुरुष इतिवद्ददस्य राज-पुरुष इत्यापद्येतेत्यर्थः। जहत्स्वार्थत्वे तु राजाधर्थस्य पुरुषविशेषणत्वेनैवोपस्थि-ततया पदार्थेकदेशत्वाद्विशेषणान्वयामावाच दोयः। एवं च वृत्ताववयवानां स्वा-तन्त्र्येणानुत्रस्थितत्वमेव र्नेरर्थक्यं, नतु वर्णवत्सर्भ्याऽनर्थकत्वामित्याद्ययः । अज्ञः हदिति । न जहित स्वार्धे यस्याभित्यनेन व्यविकरणपदोऽयं बहुवीहिरिति पद्-र्शितम् । न जहित स्वानि यं सोऽजहत्स्वः, अजहत्स्वः-अर्थो यस्यामिति समा-

( समासजाकिनिर्णयः )

पुँरुष इत्यत्रेवं ऋद्ध्य राजपुरुष इत्यस्याप्यापत्तेरिति । अजहादिति । न जहति पदानि स्वार्थ यस्यां साऽजहत्स्वार्था । अयमिमपायः—राजपुरुषादिसमासादी ना-तिरिक्ता शक्तिः कल्पकामावात् । क्छतराजादिपदादेवार्थोपस्यितिसंभवे तत्कल्प-नस्य गौरवपराहतत्याच्च । क्छतशक्तित्यागोऽप्य गमाणिकः कल्पेत । तथा चा-ऽऽकाङ्क्षादिवशात्करुप्तशक्तयेव विशिष्टार्थवोदः । अयमेव व्यपेक्षापक्षो मतान्त-नाधिकरणपद्को बहुत्रीहिगमों बहुत्रीहिः पूर्ववद्रोष्यः । ननु समुदायशक्त्यव नाम् जादिविशिष्टपुरुषादिवशिष्टसंभवेऽवयवानां पूर्वोकरित्या न स्वार्थोपस्थापकत्वं संभ-

वतीत्यजहत्स्वार्थत्वपक्षोऽसंभवदुक्तिक इत्याराङ्कां निराचष्टे-अयमाभिप्राय इति। नातिरिक्ति । क्छप्तावयवशक्त्यपेक्षयाअतिरिक्तेत्यर्थः । कल्पकस्यान्यथानुपप-चिक्रपमाणस्यासच्वादिति भावः । कल्पकाभावादिति ननु राजादिसंब-न्धमतीतिरेवा।तिरिक्तवाकिकल्पिका । न चानुपरियतस्यापि संबन्यस्य संसर्गतया भानमविरुद्धमिति वाच्यम् । नामार्थयोर्भद्रसंबन्धेनान्वयस्य ब्युत्पत्तिविरुद्धत्वात् । तदेतद्भिमेत्याऽऽह-कलृप्तराजादिपदादेवेति । तकत्त्पनस्येति । समुदायश-क्तिकल्पनस्येत्यर्थः । गौरवपराहतत्वादिति । अवश्यक्छप्तपत्येकावयवशक्त्यैव बोधिनवीहे पुनः समुदाये शक्तिकलगनस्य गौरवेण निरस्तत्वादित्यर्थः । नामार्थ-योरभेदान्वय इति ब्युत्पत्तेः समासातिरिक्तविषयत्वेन संकोचा झेद भंबन्धेनान्वयो-पपत्तेः संसर्गविधया स्वस्वानिभावादिसंबन्धभतीतिरपि नानुपपनेति भावः। ननु नामार्थयोरित्यत्र वृत्तिघटकेतरत्वाविशेषणदानेन वृत्तिघटकेतरनामार्थयोरभेदान्वय इत्यर्धकरणे गौरविभत्यत आह-कल्कृत्रहाक्तित्यागोऽपीति । वृत्तेः पाक् क्तृ-प्तायाः पत्येकपदानिष्ठशक्तेः परित्याग इत्यर्थः । अप्रामाणिक इति । वृत्तेः प्रागर्थवत्त्वं, वृत्त्यनन्तरं चानर्थकत्विभित्येवमेकस्यैव पदस्यासमाससमासमेदेनार्थवत्त्रा-नर्थकत्वकरुपनस्यायुक्तत्वात् , सप्तऋषीणामित्यादी समासे पदान्तत्वपयुक्तपक्रति-भावादिसिख्चर्थं वृत्तिघटकपदानामर्थवत्त्वस्वीकारस्यैव सामञ्जस्याचेति ननु पत्येकपदानिष्ठशक्त्या राजाद्यर्थीपस्थितावपि विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारे स्वामि-त्वादिसंगन्वेन राजविशिष्टपुरुष इत्येवं विशिष्टार्थानुँपै।स्थितेस्तस्य शाब्दबोधविष-यत्वं न स्यादत आह-तथा चेति । आकाङ्क्षादीति । आदिपदाद्योग्य-तासंनिध्यादेग्रीहणम् । आकाङ्क्षा चैकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वय्यर्थः क इत्येवं

( समासज्ञाक्तिनिर्णयः )

रखेन भाष्यकारेहकः । न चात्र मते समात ऋद्धस्येतिविशेषणाः न्वयापिः । " सविशेषणानां वृत्तिनै वृत्तस्य वा विशेषणये।गो न ११ इति वार्तिकात् । तथा चैतन्मतवादिनां पूर्वोत्तरपदार्थसत्त्यात्पूर्वपदार्थप्रधान इत्यादिञ्यवस्था सूपपादेति

रद्भा। योग्यता च पर्रपरान्वयमयोजकधर्भवत्यम्। संनिधिरतु-मञ्तान्षयबोधान-नुक्छपदाब्यद्धानद् । कलूप्तश्रक्तयैवेति । राजादिमत्येकपदार्थोपास्यवी स-त्यानाकाङ्कशादिवशात्स्वस्वाभिमावसंबन्धेन परस्परान्वयेन राजविशिष्टपुरुष इत्येवं विशिष्टार्थबोधस्य संभवान्त्र विशिष्टे शक्तिराविश्यकेति भागः । क्तृप्तावयवशक्त्येव विभिष्टार्थबोधनिर्नाहःत्समुद्रायशक्तिकल्पनाभावस्य एवेत्यर्थः। मतान्त रखेलेति । तथा च समर्थसूत्रे भाष्यम्-' परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके ? इति । चित्रगुरित्यादिवहुत्रीहावःपि समुदाय अक्षेऽन्यपदार्थे चित्राद्यन्विताया गोः स्वस्वागिभावसवन्धेनान्वय इति तत्रापि व्यपेक्षासंभवः । द्वंद्वेऽपि समुदायार्थे समूहे वृत्तिघटकगदार्थयोरवयवावयाविभावसंबन्धनान्वय इति तथापि व्यपेक्षासंभवोऽ-स्त्वेव । अन्वयीभावतत्पुरुषादी तु व्यपेक्षा स्पष्टेत्र । अन्वपदार्थादेः समुदाय श-क्यत्वे पमाणं तु-अनेकमन्यपदार्थे, चार्थे इंद्वः, इति च सूत्रमेव । व्यपेक्षाविर-हादेव भार्या-राज्ञः, पुरुषो-देवदत्तस्य, इत्यादी राजपुरुषादिपदयोर्न समास इत्य-वगन्तव्यम्। अत्र मते पसकागापत्तिमुद्धर्तुभाह् - न चात्रेति । विशेषणान्वया-पितिशित । राज्ञः पुरुष इति वाक्ये राज्ञः स्वातन्त्र्येणोपस्थितिसत्त्वाद्यथा तत्र-र्द्धस्येति विशेषणान्वयो भवति तद्वद्राजगुरुयेति समासवटकराजग्दार्थेऽप्युद्धस्येति विदेषणान्वयः स्यात् । राजपदार्थस्य विदेषणान्वयहेतुभूतस्वातन्त्रयेणोपस्थितिस-च्वादिति भावः । वार्तिकादिति । भाष्यवार्तिकभिद्म । विशेषणयोगे समा-सासाधुत्वस्यं वार्तिकेन बोधनादित्यर्थः। समासादी शक्त्यन्तरकल्पनापेक्षया वचना-रंम्क एव लघीयानिति तेषापाशयः। एतन्मतवादिनाभिति । सपर्थः पर्वे-धिरिति सूत्रे लामथ्यं व्यपेक्षारूपैमेवेति वदतां पाचामित्यर्थः । व्यवेक्षापक्षे पूर्वीत्तरपद्योरर्थवत्वसत्वातपूर्वपदार्थपद्यान इत्यादिव्यवस्थेत्यर्थः । सू-षपादेति । अव्याप्त्यादिदोषसत्त्वेऽप्यसंभवस्तपदोषानास्पद्त्वाचासंभितिनित्पर्यः । आवश्यकथायं पक्षः । समर्थसूत्र एकार्थीभावरूपसामर्थास्येय परिम्रहे पराङ्गव-द्भावस्य संग्रहो न स्वात् । तनैकार्थीभावासंभवात् । न च पराङ्गन्यद्भावासंग्रह इष्ट एवेति वाच्यम् । तथा सति ' सुवामन्त्रिते पराङ्गवत् ' इति सूत्रानन्तरमेव

( समासशाकिनिर्णयः )

मावः । पसङ्ग्रद्वृत्तिभेद्मापि निरूपयीत-ते पुनिस्ति । द्वे अपि वृत्ती त्रिविधे वाच्यत्रैविध्यात् । वाच्यमेवाऽऽह—भेद् हत्यादि । भेदोऽन्योन्याभावः । तथा च समर्थसूत्रं कुर्यात् । किंच यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनामित्यादौ दिवः शब्दस्य परा- ङ्ग्यद्भावेन यथाऽऽष्टामेकामन्त्रितनियातो भवति, तथा ' ऋतेन मित्रावरुणावृवा- वृतस्पृथा ' इत्यत्र ऋतेनेत्यस्यापि पराङ्ग्यद्भावेन वाष्टिकामन्त्रितायुदात्तत्वापत्तिः । पदात्परत्वाभावेन पादादिस्थत्वेन चाऽऽष्टमिकानियातामाक्षेः । व्यपेक्षाह्मप्रधी- पक्षे तु समर्थपरिभाषापवृत्तौ सत्यां, ऋतेनेत्यस्य आनशाधे इत्यर्थकाशाधे इति पदोपात्तव्यापिकियायामेवान्वयेन मित्रावरुणावित्यनेन व्यपेक्षामावान्वोक्तरोषः, स्पष्टं चेदं वेदमाव्यादाविति ज्ञेयम् ।

एवं वृत्तिद्वयं व्याख्याय स्मृतस्योपेक्षानईत्यरूपपसङ्गातंगत्या वृत्तिभेदं व्याच-ष्टे-ते पुनिरतिति वृत्ते:-समासादिवृतेः, भेदं-भेदसंसर्गांद्यर्थपयुक्तं भेदिनत्य-र्थः । द्वे अपि बृत्ती इति । जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थस्तपे द्वे अपि वृत्ती इत्य-र्थः । त्रिविधे इति । भेदः संसर्ग उभयं चेति त्रिविधवाच्यसत्वाद्वृत्योश्ली-विष्यमित्वर्थः । भेदशब्रस्य विशेषेऽपि पयोगद्रश्चनाद्भिषेतपर्थं दर्शयति—भेद्-अन्यीन्यामाव इति । संसर्गाविनामावी मेदः, संसर्गोऽपि मेदाविनामाबीति मेदसंसर्गयोर्थद्यपि समनियतत्वं तथाऽपि यदा भेदो वाच्यस्तदा संसर्गोऽनुमेयः। यदा च संसर्गो वाच्यरददा भेदोऽनुषेयः । भेदः संसर्गो वा सामर्थ्यपिति भाष्य उक्तं तत्र भेद इत्यस्य भेद्वदर्थोपस्थापकत्वं, रासर्ग इत्यस्य च संसर्गवद्धीपस्थाप-कत्वं सामर्थ्यभित्यर्थः । भेदवदित्यत्र तप एव धनं यस्य तपोधन इतिबद्देवकारा -र्थान्तर्भावेण वृत्तिः। भेर एवास्ति यस्मिनिति भेरवानित्यर्थः । एवं रासर्गः सा-मर्थ्यमित्यत्रापि बोध्यम् । यदि च वृत्ती भेदतंतर्गी न स्यातां तदा सामर्थ्यनेव न स्यात्। सामर्थस्य भेदसंसर्गात्मकःवात्। भेदसंसर्गस्वपसामर्थंसस्व।देव राज्ञः पुरुषोऽश्रय, राज्ञः पुरुषो मार्यायाश्रीतिवदाजपुरुषोऽश्रथ, राजपुरुषो मार्यायाश्रीति न भवति । अतो भेदसंसर्गवानेवार्थी वृत्त्रोपस्थाप्यत इत्यवश्यं वक्तव्यम् । एवं च मेर्संसगैवदर्थभितिपादकत्वमेर्काथीमावतामध्यीमिति सिध्यशीति बोध्यम् । मेर्सं-सर्गे च पार्थक्येन साहित्येन वा वृत्त्योदस्थाप्येते । भेदः संसर्ग उमयं वा साम-र्थ्यमिति माष्ये पक्षत्रयवर्णनः नुरोधादिति तालर्थम् । तथा चेति । भेदस्य वा-च्यान्तर्भावे चेत्यर्थः। राजपुरुष इत्यादौ बोधपकारं दर्भवति-अराजकीयाभि-

( समासञ्चित्वां निर्णयः )

राजपुरुष इत्यादावराजकीयभिन्न इति बोधः । अस्यावाच्यत्वे च राजपुरुषः

न्न इति । अराजकीय:-राजभिन्नसंबन्धी, तिद्धन इत्यर्थः । राजभिनस्वा-मिको यः पुरुषः, तन्त्रिष्ठपतियोगिताकभेदवान् , राजपुरुष इत्यस्यार्थः । राज-भिन्नासंबन्धीति यावत् । राजपुरुषे राजभिन्ननिष्ठम्वामितानिस्कपितस्वत्वाभावो बोध्यत इति भावः । बालबोधार्थमुदाहरणम्-राजा-देवदतः, पुरुषो विष्णुमित्रः । राजभिन्तः-चैत्रः, तत्स्वामिकः पुरुषः -मैत्रः, तादशमैत्रा-विक्या विष्णामित्रो मिन इति ताद्दशमैत्रानिष्ठपतियोगिताकभेदो विष्णामित्र इत्यर्थः। विष्णुमित्रे राजभिन्नस्य चैत्रस्य संदन्यो नास्तीति यादत् । छोके कश्वित्पुरुषो-वैशाखः, ज्येष्ठनामानं पुरुषमराजकियं - राजसंबिन्यिभिनं मत्वा राजानं निन्दितुं प्रवृत्तः, अत्रान्तरे आषाढनामकपुरुषेण वैद्याखं पति कथितं-अयं ज्येष्ठनामा राज़पुरुष इति । तच्छूत्वा राजनिन्दनाद्विरतो वैशाखः । एतावता राजपुरुषप-दादराजकीयाभिन इत्यर्थः स्पष्ट एव पतीयते । राजपुरुष इति समुदायस्य राज-भिनसंबन्धिभिने, शकिरिति भावः । श्रत्रेदं बोध्यम्-पथा राजपुरुवे विष्णु-भित्रे राजभिन्नस्य चैत्रस्य संबन्धो व्यावर्त्यते तथा देवदत्तसंज्ञके राह्यापि राजपु-रुषाभिन्नविष्णुमित्रभिन्नस्य भैत्रस्य संबन्धो व्यावत्र्यत इत्यन्योन्याभावरूपो भेदः । देवदत्तनामा राजा, स्वनिष्ठस्वामितानिस्विपितस्वतासंबन्धो विष्णुमित्र एव, नान्यस्मिन्राजपुरुषभिने भैत्र इत्यवगच्छाते, एवं राजपुरुषो विष्णुमित्रोऽपि स्व-निष्ठस्वतानिरूपितस्वाभितासंबन्धो देवदत्तनाम्नि राह्येव, नान्यस्मिश्चेत्र इत्यवग-च्छतीत्युभयतो व्यवच्छेदादन्योन्याभावः स्पष्टः। तदुकं भाष्ये—' इह राज्ञ इत्युक्ते सर्वे म्वं प्रसक्तं, पुरुष इत्युक्ते सर्वः स्वाभी प्रसक्तः । इहेदानीं राजपुरुषमानये-त्युक्ते राजा पुरुषं निवर्तयत्यन्येभ्यः स्वाभिभ्यः, पुरुषोऽपि राजानमन्येभ्यः स्वेभ्यः इति । एवं चावश्यं मेदो वाच्येऽतर्भावनीय इति भावः । इतरथा बाधकमाह-अस्यावाच्यत्व इति । भेदस्य वाच्यानन्तर्भावे चेत्यर्थः । राजपुरुषः सुन्द-र इति । वृत्ति घटके पुरुषे यथा सुन्दर इति विशेषणान्वयो भवति तथा देवदत्तस्येति विशेषणस्याप्यन्वयः स्थात् । यो राजस्वामिकः पुरुषः स सुन्दर इति बोधोद्यवद्यो राजसँबन्धी पुरुषः स देवदत्तसंबन्धीति यो राजम्बाभिकः पुरुषः स देवद्त्रस्वाभिकोऽपीति बोघोद्यात् । ततश्च राजपुरुषो देवदत्तस्य चेति प्रयोग आपद्येतत्यर्थः । देवद्त्तोऽत्र राजभिनः कश्चिनागरिकः । ननु वृत्तस्य ( समासश्किनिर्णय: )

सुन्दर इतिवदाजपुरुषो देवदत्तस्य चेत्यापि स्यात् । वाच्यत्वे तद्विरेधान्नैवं प्रयोग इति भावः । राजसंबन्धवानित्येव शाब्दं भानं भेदस्तूत्तरकालमुपतिष्ठत इत्याशये -

वा विशेषणयोगो नेति वार्तिकेन वृत्तिधटकस्य विशेषणसंबन्धनिवेधात्कथं वृत्ति-घटके पुरुषे सुन्दर इति विशेषणान्वय इति चेना । वृत्तिघटकस्यापचानस्येव वि-रोषणसंबन्धनिषेधो, न तु पंधानस्य, प्रधानस्य तु विशेषणसंबन्धो भवत्येदेति तदर्थात्। अत एव पुरुषो व्याष्ट्र इव शूर इत्यत्र मधानपुरुषनि ह्विविविशेषग-त्वस्य शूरपदार्थे सत्त्वेऽपि ' उपितं व्यामादिभिः ' इति समासमवृत्तिः स्या-दिति तिनिषेधार्थ ' सामान्यापयोगे ' इति चरितार्थम् । तथा चात्र शौर्यस्योप-मानोपमेयसाधारणधर्मस्य पयोगान्न समासः । अन्यथा वृत्तिघटकस्य विशेषग-संबन्धनिषेधाद्विशेषणयोगे सति समासपवृत्तिरेव न स्यादिति समासनिषेधार्थं कि-यमाणं ' सामान्यापयोगे ' इतिवचनं व्यर्धे स्थात् । एवं च ' सामान्यापयोगे । इति वचनमेव ज्ञापयति—भवति हि वृत्तिघटकस्यापि पधानस्य उपात्तविशेषणावि जातीयविशेषणयोग इति ज्ञाप्यत इति भावः । तत्र सुन्दर इति समानाधि-करणं विशेषणं, देवदत्तस्येति तु व्याधिकरणं तदिति विशेषः । यथा पुरुषपदार्थे राज्ञ इति व्यधिकरणं विशेषणं तद्ददिति भावः। ननु भेदस्य वाच्यान्तर्भावे सति राजपुरुषो देवदत्तस्य चेति प्रयोगापत्तेः कथं निरसनिमत्यत आह—ति दिरो-धादिति । राजपुरुषपदादाजिभिनासंबन्धीत्यर्थमतीते राजेतरनिरूपितस्वत्वसंस-र्गस्य पुरुषे निषिष्यमानत्वाद्वाजेतरस्य देवदत्तस्य पुरुषे यस्तथासंबन्वस्तस्य राजेत-रसंबन्धनिषेधविरोधित्वाचा राजपुरुषो देवद्त्तस्य चेति मयोगापाचिरिति भावः । ननु राजसंबन्धी राजानिर्द्धितसंबन्धवानिति यथाश्रुतबोधादेव राजपुरुषो देवदत्तस्य चेति पयोगवारणं सुशक्य । राजेतरसंबन्धी नेत्याधिकपतीते राजनिरूपितसंबन्ध-स्य राजेतरनिरूपितसंवन्धविरोधित्वात् । तथा च मेदस्य वाच्यानन्तर्भावेऽपि न क्षतिरिति चेद्भान्तोऽसि । राजेतरसंबान्धिनि पुरुषे, बाधकामावादाजसंबन्धम्या-पि संभवाल्लोके तथा पत्यक्षं दृष्टत्वाच्च राजसंवन्यस्य राजेतरसंबन्धविरोधित्वामा -वेनाडऽधिक्या अपि राजेतरसंबन्धी नेत्येवं प्रतीतेर्नियमतोऽनुस्यादिति भावः। संसर्ग एव वाच्या, न मेद इति मतमवतारियतुं म्निकामारचयाति-राजसंबन्ध-वानिति । राजनिरूपितस्वत्वसंबन्धकानित्यर्थः । शाब्दं भानमिति । इत्ये-तादृशज्ञानं शब्द्रात्मयमतो भवति, अराजकीयभिनः-राजभिनासंबन्धीत्येवं भेद

( समासशक्तिनिर्णयः )

नाऽःह—संसर्ग इति । विनिगमनाविरहमम्वामिकेऽपि राजपुरुष इत्यादिपयोगा-पत्तिं च मनसि छत्रोभयं वाच्यिमत्याह—उभयं वेति । तथा चाराजकीयभिन्नो राजसंबन्धवांश्रायमिति बोधः ॥ ३ ॥ ( ३० )

ज्ञानं त वात्पर्ययाहकवशात्पश्चाज्जायत इति प्रथमोपस्थितत्वरूपान्तरङ्गत्वात्त्रंसर्ग एव वाच्य इत्याशयेनाऽऽह-शंसर्ग इति । भेदस्तु तात्पर्यश्राहकसापेक्षत्वेन ब-हिरङ्गत्वाच स वाच्यः किं त्वाधिक इति भावः । यदा तु राजसंबन्ध्येव पुरुषः किंचित्कार्यार्थमभेक्ष्यते तदा राजपुरुष इत्यत्र संसर्गी वाच्य इत्यर्थः। इदानीमुमयं वाच्यमिति मतं दर्शियतुं पातनिकामाह-विनिगमनाविरहमिति । भेद एव वाच्योऽथवा संसर्ग एव वाच्य इत्यनयोर्भध्ये एकतरनिश्चायकपमाणाभाविनत्यर्थः। अस्वामिकेऽवीति । यथ न राजसंबन्धी, नापि राजिमन्तसंबन्धी तत्र, सर्व-था स्वामिसंबन्धरहित स्वतन्त्रे अपीत्पर्थः । प्रयोगापत्तिं चेति । स्वामिसंबन्ध-शुःयेऽपि राजपुरुष इति पयोगापत्तिमित्यर्थः । भेद एव वाच्य इति मत इयमा-पत्तिः। तन्मते हि राजपुरुष इत्यस्याराजकीयभिनः-राजभिन्नासंबन्धीत्वर्धः । राजेतरनिकापितसंबन्धरहित इति यावत्। तत्र राजेतरसंबन्धराहित्यं यथा राज-संबन्धिनि पुरुषेऽस्ति तथा स्वामिसंबन्वशून्ये पुरुषेऽपि तत्संयवतीति अस्वामि-केअप राजपुरुष इति मयोग आपद्येतेत्यर्थः । तदेतन्मनस्यनुसंघायाऽऽह—उभयं वेति । भेदः संसर्गश्रेत्पर्यः । तथा चेति । उभयस्य वाच्यत्वे सति चेत्वर्थः । भेदसंसर्गौ सामर्थ्यभिति भाष्य उक्तं तस्यायमाद्ययः-भेदसंसर्गयोः सर मनियतत्वादेकतरकोटिनिश्वायकपमाण।भावादुमयं वाच्यमित्यर्थः। तथा च वृतौ राजपदसंनिधानात्युरुषपदेनैव राजसंबन्यवती राजान्यस्वामिसंबन्धाभाववती च या पुरुषव्यक्तिः सोपस्थाप्यते । अते न राज्ञः स्वान्तरेण संबन्धः । राजपद्स्या-र्थाभावात् । नापि पुरुषस्य स्वाभ्यन्तरेण संयन्यः । राजसंबन्धस्यैव पुरुषेण गृ-हीतत्वादिति भावः एतदाशयेनाऽऽह—-अराजकीयभिन्नो राजसंबन्ध-वांश्वेति । अराजकीयभिनत्वविशिष्टराजसंबन्धवति राजपुरु इति समुद्दायस्य शक्तेरिति भावः । तथा चास्वाभिकेऽराजकीयभिन्तत्व( राजभिन्तसंबन्विभिन्न-त्व )सत्त्वेऽि राजसंबन्धाभावान राजपुरुष इति पयोगापत्तिरिति न किंचिद्दू -षणित्याशयः ॥ ३० ॥

# वैयाकरणभूषणसारः

( समासशक्तिनिर्णयः )

व्यपेक्षावादस्यैव युक्तिभाष्यविरुद्धत्वात्त-मूलकः पूर्वपदार्थमधान इत्याद्यात्सर्गी-ऽप्ययुक्तः। किं तु रेखागवयन्यायेनोत्सर्गीऽपि परम्परयैव बोधक इत्याद्ययेन समाधत्ते—

समासे खलु भिन्नेव शक्तिः पङ्कानशब्दवत् । बहुनां वृत्तिधर्माणां तचनैरेव साधने ॥ स्याम्महद्गौरवं तस्मादेकाधींभाव आश्रितः ॥ ४ ॥ ( ३१ ) समास इति । वृत्तिमात्रोपलक्षणम् । " समर्थः पदविधिः " [ पा०स० २-१-१] इत्यत्र पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः स समर्थः, विग्रहवा-

व्यपेक्षावाद्रस्येति । अजहत्स्वार्थवृत्तिरूपत्वेन वर्णितस्येत्यर्थः । युक्तिति । वृषभयावकशब्दघटकयोर्वृषयावशब्दयोरनर्थकत्ववद्वृत्तिघटकयो राजपुरुषपद्यो-रनर्थंकत्वकल्पनित्युक्तयुक्तिगौरवरूपवश्यमाणयुक्तीत्यर्थः । भाष्येति । 'ना-नाकारकान्विचातयुष्मदस्मदादेशभातिषेधः ? इत्यादिभाष्येत्यर्थः । विरुद्धत्वा-दिति । निरुक्तयुक्तिभाष्याविरोधादित्यर्थः । तन्मूलक इति । व्यपेक्षावाद-मूलक इत्यर्थः । व्यपेक्षावादे पूर्वोत्तरपद्योरर्थवत्त्वसत्त्वादिति भावः । अयुक्त इति । व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वेनायुक्तत्वे सति तदुगजीव्यस्य पूर्वपदा-र्थमधान इत्याद्युत्सर्गस्याप्ययुक्तत्वमिति भावः । अयुक्तेऽप्युत्सर्गी रेखागव-यवत्परम्परया समासार्थबोधको भवतीत्याह-किं त्विति । रेखागवयोति। यथा हि रेखागवयस्थितलाङ्ग्लादिना चेतनपुरास्थितलाङ्ग्लाद्यवयवानां बोधस्तेन च तादशावयववान्पशुर्बुध्यत इति परम्परया वास्तवपशुं बोधयति तद्वतपूर्वपदार्थ-मधान इत्याद्युत्सर्गेण समासादिवृत्तिनिष्ठशक्तेर्बोधः, तेन च समासादिवृत्त्यथीं बु-ध्यत इति परम्परयोत्सर्गो विशिष्टार्थं बोधथतीति मन्यमानः समाद्धाति—समासे खलु भिन्नैवे।ति । बहूनां वृत्तिधर्माणामिति । न्यूनतां परिहर्तुनाह-समास इति । वृत्तिमात्रोपेति । छद्न्तादिवृत्तीरयर्थः । मात्रशब्दः छत्स्नार्थक इति भावः। एकोपस्थितिजनकसमुदायशकिरूपवृत्त्याश्रयत्वात्कद्नतादीनां वृत्तिरिति व्यवहारः। पदविधिरिति । विधीयत इति विधिः, कर्मणि किमत्ययः। कार्यमित्यर्थः । पदानां विधिरिति शेषस्रक्षणषष्ट्यन्तेन समासः । पदसँबन्धीत्य-र्थः । तथा च पदानां सतां यरकार्यं विधीयत इत्यर्थः । समर्थपदं व्याचष्टे— विश्रहवाक्योति । विशेषेण गृह्यते ज्ञायते समासार्थोऽनेनेति विश्रहः । तादशं

( समासशाक्तानिर्णयः )

क्याभिधाने शकः सन्साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्याञ्चाभात् । पदोद्देश्यकविधित्वं च क्रत्तीद्धतसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपासु पश्चस्वपि वृत्तिष्वस्त्येव । विशिष्टशक्त्य-चै तद्वाक्यं चेति विशेषणसमासः । यथा राजपुरुष इत्ययं समासः, तद्रथं कं विग्रहवाक्यं राज्ञः पुरुष इति, अस्य योऽर्थस्तद्मियाने राजपुरुषशब्दः समर्थः, अतोऽि तत्वतीते:, वृत्त्यर्थावबोधकवाक्यस्यैव विग्रहत्वात्तदर्थाभिधाने समासा-दिः राक्त इति भावः । स तु राजविशिष्टः पुरुष इति । एताद्दशः समासादिः समर्थं इत्यर्थः । समर्थ इत्यस्य शकः सन् साबुरित्यर्थः । भाष्यास्त्राभादि-ति । तत्र हि पृथगर्थानामेकार्थीभावः सामर्थ्यं, राज्ञः पुरुष इति वाक्ये पृथग-र्थानि, समासे एकार्थानीत्युक्तम् । तत्र सामध्यमसन वचनरातेनापि विधातुं रा-क्यत इति समर्थरय-सामर्थ्यविशिष्टस्य साधुत्वं विधीयत इति लभ्यत इति भावः। पदोहेर्यकेति । पदानां विधिरिति संबन्धसामान्यषष्ठचा समासे वैविक्षकः पाश्चात्यबोधविषयोऽयमर्थः । न तृद्देश्यविधेयभावरूपसंबन्दाभिधायिन्या तया स-मासः । तादृशसंबन्धस्य संसर्गतयैव भानस्यानुभवसिद्धत्वेन समासे तद्योगात् । नीलमुद्दिरय घटविधायके नीले। घट इत्यादौ षष्ठीवारणाय तस्यागत्या षष्ठचर्थ-त्वाभाव।च्च । यतु समासस्थल उद्देश्यविधेयभाव एव न प्रतीयत इति तन्न लोहितोष्णीषा ऋत्विजः पचरन्तित्यादी पाप्तापाप्तविचारेणोष्णीषाद्यदेश्यकलौहि-त्यादिविधेयकपाश्चात्यबोधस्याखिलानुभवासिद्धत्वादिति ज्ञेयम् । पश्चस्वापि बृत्ति-ष्वस्त्येवेति । पदशब्देनात्रार्थवद् गृक्षते, नतु सुबन्तामित्यर्थः । तेनकशेषे कदन्तादौ च नाव्याप्तिः । पदशब्देन विभक्त्यन्तस्य ग्रहणे तु राजपुरुष इत्यादौ समासे औ।गगव इत्यादी तिव्हितान्ते च पद्विधित्वं स्पष्टमेव । छतामि उपपद्नि-मित्तकानां 'कर्पण्यण् ' इत्यादीनां परम्यरया पद्विधित्वम् । क्यजादीनां सुबन्ताद्विधानेन सुब्शातुषु पद्विधित्वम् एकशेषस्यापि दंद इत्य-नुवृत्त्या विधानाद्यथाकथैवित्पदाविधित्वं निर्वाह्म । कत्तिवित्यत्र कत्पदेन कद्-न्तं, तिख्तपदेन च तद्घटितं गृह्यते । तेन बहुपटुः, सर्वक इत्यनपोर्नातंग्रहः । क्रचित्रयोः समर्थेपरिभाषापवृत्त्या पटं करोति कुम्भमानयेत्यत्र न कर्मण्यण् , ऋदस्योपगोरपत्यमित्यत्र न तिवतः । पृथगर्थानामेकार्थीभावः सामर्थ्यमिति भा-ष्यात्-यत्किचित्पद्जन्यपृथगुगस्थितिविषयार्थकत्वेन छोकदृष्टशब्दानां विशिष्टवि-षयैकशक्त्येकोपस्थितिजनकत्वमेकाधीभाव इति पर्यवसितम् । एकाधीभाव इति

( समासशक्तिनिर्णयः )

स्वीकर्तृणां व्ये क्षावादिनां भते दूवणं शक्तिसावकवेवेत्याशपेन। ऽऽह-पङ्काकाः

च्विनिर्देशो गौणमेकाथत्वं समासवटकपदानामिति बोवायतुम्। यथा पदानाम-सस्वानत्सत्ताव्यवहारो गौणस्तथा तेषामेकार्थत्वव्यवहारोऽपीति बोध्यम् । विभ-क्त्यन्ते एकार्थीभाववारणाय छोकदृष्टशब्दानाभित्यन्तम् । विभक्त्यर्थस्य यथा वि-भक्त्या प्रतिपत्तिस्तथः न केनाप्यन्येन शब्देनेति विभक्तेले पृथगुगस्यितिविष-यार्थकत्वेन दृष्टत्वामावान् विभनत्यन्तेऽतिषन्तङ्गः । औरगवादी पत्ययानां पृथ-गुपस्थितिविषयार्थंकत्वेन छोके दृष्टत्वाभावाद्यत्किचित्पर्जन्यत्युपस्थि।तिवेशेषणम् । अपत्यत्व रार्थर-रोपगोरपत्य गरती याद् । वपरय पद जन्यपू च गुपास्थिति विषय त्वेन छोकदः-ष्टताच तदसंग्रहः । यत्किःचित्पद्जन्या या पृथगुपस्यितिः-इतराथांसंबद्धत्वेनो-पस्थितिस्ताद्दकोत्रास्थितिविषयोऽथौ येषां ते यहिंकचित्पदजन्यपृथगुपास्थितिविषया-र्थकाः, तेषां भावस्त त्रवं , तेन ताह शार्थकृत्येन खोके दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविष-यिण्येक्या शक्त्या एकोपस्थितिजनकत्विभित्यर्थः । यथा राज्ञः पुरुष इति वाक्ये राजशब्दात्पुरुषपदार्थासंबद्धत्वेन राजपदार्थीपस्थितिः, पुरुषपदाच्च राजपदार्थासं-बद्धत्वेन पुरुषपदार्थीपस्थितिरिति लोके पृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन दृष्टयो राज-पुरुषपद्यो राजविशिष्टपुरुवविष्यिण्यैक्रशक्त्या राजविशिष्टपुरुष इत्याकारकैको-पस्थितिजनकत्वांमति लक्षणसमन्वयः । राजपुरुष इति समुदायस्य राजविशिष्ट-पुरुषे शक्तिः । वाक्ये पृथगर्थोवस्थित्यनन्तरं परस्परमाकाङ्क्षादिवशादन्वयः, स-मासादिवृत्ती तु परस्परमन्वितत्वेनवार्थोपास्यितिरिति तात्पर्यम् । एतचैकार्थीभावरू-पं सामर्थ्यं वृत्तावेवेति क्रत्तिखितादिपश्चस्वप्यावश्यकम् । तत्र राजपुरुष इत्यादि-समासे, औपगन इत्यादितिखितान्तिविशेषे च विग्रहवाक्यार्थाभियानसामध्यीकाने-पस्थितिजनकत्वसत्त्वाद्वृत्तित्वं स्पष्टभेव । व्याकरणमधीवे वैयाकरणः, पचतीति पाचकः, इत्यत्र तिख्तछद्थेबोधकाख्यातस्य कर्त्रंथीविशेष्यकबोधजनकत्वाङ्गी-काराच विग्रहवाक्यार्थाभिधानसामध्यंस्य क्षतिशित तत्रापि वृत्तित्वमस्त्येव । एक-रोषे तु न वृत्तित्वं मानाभावात् । उत्तेकार्थीमावासंभवेन परार्थान्वितस्वार्थोत-स्थापकत्वाभावात् । तत्र स्ववृत्त्येव तत्तत्समूहरूपार्थस्य भानिभिति सेखर उक्तत्वा-दिति बोध्यम् । ननु पङ्कजशब्दस्याप्युपपदसमासत्वेन तत्रापि पूर्वोक्तरीत्या वि-शिष्टशक्तिने व्यत एवेति दृष्टान्तत्वेन तदुपादानमसंगतिनित मूलमन्यथा व्याचष्टे— विशिष्टशक्तयस्वीकः र्नुणामिति । अस्य वृत्तावित्यादिबोध्यः । व्यपेक्षावादि-

( समामशक्तिन्णंय: )

ब्द्वदिति । पङ्कानिकर्तुरिप योगोदवोपस्थितौ तत्रापि समुदायगकिर्न सिध्येत् । न च पद्मत्वरूपेणोपस्थितये तत्करुप्यत इति वाच्यम । चित्राग्वादिपदेऽपि स्वामिः त्वेनोपस्थि।ये तत्कलानावश्यकत्वात् । लक्षणयैव तथोपस्थितिरिति चेत्पङ्काजप-

भां - नैथायिकादीनामित्यर्थः । शक्तिसाधकामिति । वस्यमाणरीत्या व्यवेक्षा-वादिमतोपार दूषणपद्रश्नविधया विशिष्टशक्तिसाधकभेवेदामीत भावः । वृत्ती वि-शिष्टशक्तयनङ्गीकुर्वतां व्यवेक्षावादिनां मते राजपुरुष इत्यादी करुतराजपदाद्यव-यव राक्त्यैव पदार्थीपस्थितौ परस्परमाकाङ्क्षादिव राद्यथा विशिष्टार्थवोघो जायते तथा पङ्करणका बदादापि विशिष्टार्थीपस्थितिसंभवेन रूढेरुच्छेद आपद्येतेरथर्थः। ननु भवतु रुद्धेरुच्छेदः, इष्ट एव स इति चेचेत्याह-पङ्कजनिकर्तुरपीति। पङ्कजिनकर्वृत्वरूपेणेष्टस्यापीत्यर्थः । रूढेरुच्छेदमुपपादयाति -योगादेवेति । यो-गोऽवयवशाकिस्तयैवेत्यर्थः । तत्र व्युत्पत्तिवैचित्रयेण—-अर्थबोधक शक्तिविस्मण-सामर्थ्येन नामार्थस्यापि पङ्कस्य जनधात्वर्थोत्पत्तावधिकरणतानिरूपकत्वसंबन्धे -नान्वयः। तादृशोत्। तेश्र इमत्ययार्थकर्त्वाश्रयतासंबन्धेनान्वयः। एवं च पङ्काः धिकरणकोत्पर्याश्रय इति बोधोपपत्तौ सत्यां नैव्फल्यात्सगुद्दायशक्तिर्न सिध्येदिति तदुच्छेदः स्वादिति भावः । पङ्काचिकरणकोत्पत्त्वाश्रयत्वन पद्मस्यापि बोच-विषयत्वसंभवेऽपि पद्मत्वेन रूपेण पद्मबोधार्थमेकार्थीभावरूपा समुदायशक्तिः क-ल्प्यत इत्याशङ्क्य निरावष्टे-- न च पद्मत्वरूपेणेत्यादिना । उपस्थि-तय इति । पद्मत्वाविद्धिने शक्ति विना पद्मत्वरूनेण पद्मोपस्थितरसंभवा-त्, तद्धर्मपकारकोपस्थितिं पति तद्धपांविष्ठिकशक्तिज्ञानस्य कारणस्वात्। घ-टरवाविष्ठिचे घटपदं राक्तिस्याकारकशाकिज्ञानं विना घटपदाद्घटत्वप्रकारक-घटिव रेष्ट्यकवोबानु स्यादिति भावः । विशेषक्ष्येण बोधार्थं समुद्रायशक्ति क-लपयसि चेदन्यत्रापि तथा कल्पनापत्तिरिति मतिबन्दीमाह—चित्रवादिपदेऽ-पीति । चित्रा गात्रो यस्येति योगेन वित्रगोसंगन्यित्वसामान्यरूपेण गोस्वामिनो बोधसंभवेऽपि स्वामित्वेन विदेशपरूपेणान्यपदार्थस्य स्वामिनो बोचार्थं चित्रम्यादि-पदेऽपि समुदायशक्तिकलपनाऽऽपद्येतेत्यर्थः । ननु चित्रग्वादौ माऽस्तु समुदावश-क्तिकल्पना, किंतु समुदायस्थायोत्तरपदस्थाया वा तत्र स्वानित्वेन स्वामिन उपस्थितिः स्यादितिचेत्पङ्कजशब्देऽप्येवं वक्तुं शक्यमित्याह--लक्षणयैवे-त्यादिना। सा सुवचेति। समुदायलक्षणया डमत्ययलक्षणया वा पङ्कज-

( समासशक्तिनिर्णय: )

देऽपि सा सुवचा। एवं रथकारपदेऽपि। तथा च '' वर्षासु रथकारोऽिममाद-धीत '' इत्यनापि विना लक्षणां क्रुपयोगेन ब्राह्मणादिविषयतयैवोपपत्ती तत्क-रूपनां क्रत्वां जातिविशेषस्याधिकारित्वं पक्रूप्यापूर्वविद्याकरूपनमप्ययुक्तं स्यादिति

शब्देऽपि पद्मत्वेन पद्मोपस्थितिर्वकुं शक्येत्यर्थः । तथा च समुद्दायशक्तिनी सिध्योदिति भावः । पङ्करजञाब्दोऽन्यस्यापि योगरूढस्योपस्थानित्याह—एव-मिति । रथकारपदेऽपीति । अत्र समुद्रायशकिर्नं सिध्वेदित्यस्यानुषङ्गिणा-न्वयः। ननु माऽस्त्वत्र समुदायशक्तिः, रथकर्मकोत्पादनकर्तृत्वेनैव बोधोऽनुभूयन इत्याशङ्कर्चाह—तथाचेति । वर्षांसु रथकार इति । अनया श्रुत्या वर्षा-काल रथकारस्याग्न्याधानं विहितम् । अत्र रथकार शब्दस्त्रैवार्णिकातिरिक्ते किस्नि-श्चिज्जातिविशेषे रूढः । तदुक्तं—माहिष्येण करण्यां तु रथकारः मजायते (या-स्मृ. १। ९२) वैश्यायां क्षत्रियादुलचो माहिष्यः । शूदायां वैश्यादुलचा करणी(या. स्मृ. १। ९५) इति । अस्मिश्र जातिविशेषे रथकारशब्दो न रथं करोतीति न्युत्पत्त्या मबर्तते । २थमकुर्वत्यपि तज्जातीये रथकारशब्दपयोगः द्र्शनात्। तथा च जातिविशेषे रूढोऽपं रथकारशब्दः सौधन्वनापरपर्यायः। वर्षासु रथकार इति श्रुतौ रथकारशब्देनायमेव जातिविशेषो गृह्यते, करोतीति ब्युत्पत्त्या रथानिर्माता यः कश्चिद्विपादिः । योगापेक्षया रुद्धेः शिष्रो-पस्थितिकत्वेनान्तरङ्गत्वात् । नन्वत्रावयवार्थानुरोधेन रथकारशब्देन विभादिस्त्रेव-र्णिक एव गृह्मताम् । तथा सति तस्याऽऽवानं सिद्धमेवेति केवछमत्र रथकरणेन निमित्तेन वर्षाकालमात्रविवानामिति लाधवम् । रूढचर्थग्रहणे तु तस्य त्रैवार्णिका-तिरिक्तत्वादाधानस्यासिद्धत्वेन तद्दि विधेषं तदुपयुक्तं वेदाध्यपनं च कल्यनीय-मिति गौरविभितिचेच । योगार्थस्य यौगिक सन्दावयवपक्रातिभत्ययतदर्थं तद्दन्ययानु -संधानोत्तरमुपस्थितेः, रूढचर्थस्य तु पक्रतिपत्ययाद्यनालोचनेनैव ताहशराब्द्श-वणसमनन्तरमेवो । स्थिवेयोगाद्रुढेर्बलीयस्त्वादिति सिद्धान्तितम् । तदेवत्सर्वं, रथ कार शब्दे विनैव लक्षणादिकं क्लुप्तावयव शक्त्येव निर्वाहे:विरुध्येते त्या शयेना ऽऽह— विना लक्षणां क्लूप्तयोगेनेत्यादिना अयुक्तं स्यादित्यन्तेन ॥

ननु पङ्करणकार छक्षणा नैव वकुं शक्य । तथाहि-पङ्कजेति समुदाये छक्षणा चेत्समुदाये शक्त्यभावेन तच्छक्यार्थस्यैवाभावाच्छक्यसंबन्बरूगछक्षणाया अपि तवारयम्तं दुविशेयत्वात् । डपत्यये सा चेत्-प्रकृत्यर्थस्य तवान्ययानाप-

( समासशा कि निर्णयः )

भावः । साधकाँन्दरैनाह—बहुनाबिति । वृत्तेर्धर्मा विदेशरणाटिङ्गानैरूयाद्ययोगा दयस्तेषां वचनेः साधने गौरवित्यर्थः । अयं मध्वः—विश्विष्यक्तयः विकारे राज्ञः पुरुष इत्यत्रेव राजपुरुष इत्यत्राति स्काडिशेषणाद्यन्त्रयः, राजपदेन स्वतन्त्रोपस्थि-

तेथेति सक्षणावकाशाधावात्तवाभाषा तनुइत्यसक्तिरम्युन्ननावीव । राजपुरुप इत्यादी तु पत्थेकारपरशक्तेप विशिष्टार्थकीय निर्वाह संभवेत समुदायशकिकला-नस्य तत्रानौचित्यमेव । रथकाराधिकरणानिरोधोऽपि दुर्वचः । सौधनाना ऋभयः सुरचक्षतः, ऋभूषां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनाऽऽद्धामीति रथकारस्येत्यादिगन्त्र-लिङ्गात्सीधन्वनापरपर्यायानुलोमजातीयरथभारस्यैवाधिकारावगमेन रूढार्थे विशिष्टाधानकल्पनात् , न चापूर्वेविद्याकलानं शेपावहं-फलमुखगौरवस्याद्यक-स्वात् । राजपुरुषादिसमुदाये न तादशशक्तिश्राहं है किंचिन्मानं, येन तद्बलाद वयवार्थः परित्यज्येतियत आह-माधकान्तरमिति । अवध्यार्थगरित्यागेऽन्य-त्सावकित्यर्थः । वृत्तिधर्माणामिति । वृत्तिधर्माः-विशेरणछिङ्गाः विशेष्टाध-योगाद्यो भाष्योकाः। राजपुरुव इति वृती राज्ञि ऋद्धाःवि विदेशिया। नादः, मृगक्षीरिमत्यादी मृगादिभदे स्त्रीत्याभवीतिः, अजी राज्ञां वेति वृत्तिवटकराजभदे संख्याविशेषामतीतिः। आदिपदादाज्ञः प्रुपोऽधश्वेतिवदाजगुरुगोऽधश्वेति चश-ब्दामयोगो माह्यः। इत्यादिवृत्तिवर्षशायनार्थं तत्र तत्र तत्रशाहशवचनकरगेऽ... तीव गौरवं स्यादिति समुद्दावशक्तिरम्युग्नन्त्र्या । अनेकवचनप्रगयनापेक्षया समुदायशक्तिस्वीकार एव छाचविषिति भानः । उक्तमधीनेव विवादिषितुनाह-अयं भाव इति । स्थाद्विशेषणाद्यन्वय इति । तथा च ऋदस्य राज्ञः पुरुष इति मयोगवदृद्धस्य राजपुरुष इत्यपि मयोगः स्याद्विशिष्टशक्त्यनङ्गीकार इति भावः । विशेषणान्वये हेतुमाह-राजपदेनेति । स्वतन्त्रेति । वाक्ये राजादिवदै राजादिवदार्थीपस्थितौ सत्यां पश्चादाकाङ्क्षादिवशात्परस्परमन्वय इति राजादिपदै: स्वातन्त्रयेण स्वस्वार्थ उपस्थाप्यते । तथा च यदा राज्ञ: पुरुषेऽन्व-यस्तदा राज्ञि ऋख्स्येति विदेशिषाान्वयः, तदा राज्ञः स्वातन्त्र्येणोपःस्थितिसत्त्रात्। विदेशिणान्वयकरणे यत्र विदेशिणान्वयिकीष्यंते तत्रेतराविदेशागरेवन ज्ञातत्यस्य हेतुत्वादिति भावः । इद्मेव हि स्वातन्त्र्यं, यदितराविशेषार्यत्येन ज्ञातत्वामित्यर्थः। इतराविकेषणत्वेनेत्यस्येतरनिरूपिवविकेषणतानायन्त्रत्वेनेत्वर्थः । अतं एव नित्यो घट इत्यादी घटत्वादेरितरनिरक्षिपतिषिशेषजतापन्नत्वेन ज्ञातत्वाच तत्र नित्वपदा- ( समासशक्तिनिर्णयः )

तिसत्त्रात्, विभाषावचनं च समासानियमदारणाय कार्यम् । ननु " सावि रोषणा-नाम् " इति वचनाच विशेषणाद्यन्वयः । विभाषावचनं च छत्रेभवेत्याशङ्कां स-माधरा-वचनरेवोति । न्यायसिद्धमेव सूत्रम् । व्यपेक्षाविवक्षायां वाक्यस्यैका -र्थान्वयः । एवं च वाक्ये यथा राजादेरन्वयकरणकाले इतरनिरूपितविशेषणता-नापनारवेन ज्ञातत्वात्तत्र ऋद्स्येति विदेशवणान्वयो भवत्येव तथा राजपुरुष इति समासेऽपि राज्ञि ऋद्धस्येति विशेषणान्वयेन ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यनिष्टः पयोगः स्यात्। विशिष्टशक्तयनङ्गनिकर्तृभते वाक्य इव समासेअपि राज्ञ इतरनिकापित -विशेषणतानापन्नत्वेन ज्ञातत्वरूपस्वातन्त्रयेणोपस्थितिसत्त्वादिति भावः । समुदाय-शक्तिकरुपने तु तद्वशाद्वृत्तौ जायमानः पदार्थवोधः परस्परं विशेष्पविशेषणभा-वापन्नविशिष्टविषय एवं जायत इति राजादिषदेन पुरुषनिरूपितविशेषणतापन एव स्वार्थं उपस्थाप्यते व्वी राज्ञः स्वातन्त्रवेणोपस्थितिविरहान तत्र ऋदस्येत्या ... दिविशेषणान्वय इत्याशयः । एवं राज्ञः पुरुषोऽश्वश्रेतिवदाजपुरुषोऽश्वश्रेति न । एकत्र विशेषणत्वेन ज्ञातस्य पस्र विशेषणायोगात् । तथा राज्ञः पुरुषो भाषी-याश्चेतिवदाजपुरुषो भार्यापाश्चेति न । राजवैशिष्टचैनैव पुरुषस्योपास्यतेरेकः विशेषणवैशिष्टयेन ज्ञाते विशेष्ये तत्सजातीयसंबन्धेन विशेषगान्तरसंबन्धस्या-ब्युत्पन्नत्वात् । राजपुरुषः सुन्दर इति तु भवत्येव, बाधकाभावात् । तत्र सुन्द .. रीनष्ठमकारतानिकापितपुरुषनिष्ठाविद्येष्यताया अवच्छेदकं पुरुषत्वमेव, नतु राजसं-बन्धोऽशित्यभिषायेण प्रधानस्य सविद्येषणस्वेऽपि वृत्तिर्भवत्येवेति तात्पर्यम् . समा-सनियमवारणायेति । यदि व्यवेक्षायामेव सामर्थ्ये साति समासोऽपि भवति तर्हि अवश्यं वाक्यमयोगे पाप्ते आरम्यमागः समासो नित्यं वाक्यनिवर्तकः स्यात्। अतो विकल्पेन तिनवर्तकत्वसिद्धचर्यं विभाषेति सूत्रं कर्तव्यं स्यात्। एकार्थीभावपक्षे त्वकार्थीभावे समासस्य, व्यपेक्षायां वाक्यस्य च सिद्धतया वि-भाषाधिकारो न कर्तव्यः । विभिन्नविषयत्वातसमासेन वाक्यबाधाशसकेरिति भावः। शङ्कृते--निवत्यादिना। क्रतमेवेत्याशङ्क्योति । तथा च स-विशेषणानामिति वचनान राजपुरुषेतिसमासघटके राज्ञि विशेषणान्वयः, नापि समासेन नित्यं वाक्यनिवृत्तिरिति निरुक्तदूषणाभाव इति शङ्काशयः । एका-थींपावाङ्गीकर्तृपते विभाषेति सूत्रं युक्तिसद्भित्याह-व्यपेक्षत्विवक्षायामि-

( समास शक्तिनिर्णयः )

थींभावे समासस्येति स्वभावत एव प्रयोगनियमसंभवात् । सविशेषणोत्यिति विशि-ष्टशकौ राज्ञः पदार्थेकदेश (उन्वयासंभवान्न्यायसिद्धानिति भावः । अत एव व्यपेक्षापक्षमुत्पाद्य " अथैतस्मिन्व्यपेक्षायां साम्थ्ये योऽसावेकार्थीभावकृतो विशे-षः स वक्तव्यः " इति भाष्यकारेण दूषणमृत्युक्तम् ॥ ४ ॥ (३१)

तथा धवखिदरी निष्कीशाम्बिगीरथो वृतघटो गुडधानाः केशच्डः सुवर्णा-रुंकारो द्विदशाः सप्तपर्ण इत्यादावितरेतरयोगातिकान्तयुक्तपूर्णिमश्रसंवातविकार-

त्यादि । साविशेषणित्याद्यपि युक्तिसिख्मेवेत्याह—विशिष्टशक्ताविति । इत्र रार्थान्वितस्येव राजाद्यर्थस्योपिस्थितेः पदार्थेकदेशत्विति भावः । अन्वयासंभ-वादिति । वृत्ती सुपसर्जनपदं परार्थान्वितं स्वार्थमाचष्टेः, स्वस्य विशेषणाकाङ्कायां च प्राधान्यमिति कथमेकदेव पाधान्यमुपसर्जनत्वं च स्यात् । युगपत्पधानोपसर्जन-भावविरोधात्सविशेषणोतिवचनस्य युक्तिसिख्तवमेवेत्यर्थः । अत एवेति—एकार्थी-भावस्य सिख्नान्तिसंगतत्वदिवेत्यर्थः । दूषणम्पाति । नानाकारकािच्यातयु-ष्मदम्मदादेशमतिषेधः १ इत्यादिवचनिवयकरणापत्तिरूषं दूषणभित्यर्थः ॥३१॥

एकार्थीभावास्वीकारे भाष्यकैण्टाणुक्तं दोषजातं स्वयमाह—तथिति । धनखिद्रावित्यादीनां सप्तपर्णान्तानां नवानामितरेतरयोगादिभिविष्तान्तैनंवाभिः साकं
क्रमेणान्वयः । तथा च भवखिद्रावित्यादी मतीयमानाः साहित्यादयोऽर्था वचनेन वक्तव्या इत्यर्थः । तत्र भवखिद्रावित्यादिद्वेद्वे 'चार्थे दृंदः ' इत्यनेन
अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तते, तच्च दृंद्वसंज्ञकं भवतीति वाक्यमेदमङ्गिक्टत्यार्थिनधानं कर्वव्यमिति गौरवम् । तथा 'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे ' इत्यनेन निरादिपूर्वकपश्चम्यन्तसमुदायः क्रान्ताद्यर्थे वर्तते, स च समाससंज्ञको भवतीति वाक्यभेदपुरस्कारेणवार्थादेशनं विधेयामिति गौरवम् । गोरथादिविषयकं तु तत्तदर्थिनधायकं वचनं कल्पनीयमिति गौरवमेव । तत्र गोरथ इत्यत्र गोयुक्तो रथ इति
युक्तार्थः, घृतघट इत्यत्र घृतपूर्णो घट इति पूर्णार्थः, गुडबाना इत्यत्र गुडिमश्रा
धाना इति मिश्रार्थः, केशच्ड इत्यत्र केशसंघण्तभूता चूडा यस्येति संघातार्थः,
सुवर्णात्यंकार इत्यत्र सुवर्णविकारोऽर्छंकार इति विकारार्थः, द्विद्या इत्यत्र द्विरावृत्ता द्येत्यर्थात्सुच्पत्ययत्रीयः, सप्तपर्णं इत्यत्र सप्त सप्त पर्णानि यस्येति वीप्तार्थः प्रतीयते । तथा च वृत्तावेकार्थीभावानङ्गनिकारे सर्वियेवणानामिति,

( समासज्ञाकिनिर्णय: )

सुच्पत्ययस्त्रोपो वीप्साद्यथीं वाचिनिको वाच्य इत्यतिगौरवं स्वादिति दूषणान्तर-माह---

चकारादिनिषेषोऽथ बहुब्युत्पित्तभञ्जनम् ॥ कर्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः॥५॥ (३२)

आदिना घनश्यामः, हंसगमनः, इत्यादाविवादीनां पूर्वीकानां च संग्रहः।
दूषणान्तरमाह——बहुव्युत्पत्तिभञ्जनमिति । अयमाश्रयः—चित्रमुरित्यत्र स्वा

( वृत्ती चलोपो वक्तव्यः) इत्याद्यपूर्वानेकवचनपणयनपयुक्तं गौरवमेव दूवणित्या-शयेनाऽऽह--चकारादिनिषघाऽथेति । चकारादीति। यथा धवश्र ख-दिरश्चेति वाक्ये चकारपयागो भवति तथा धवखदिरावित्यादिवृत्तावि चपयोगः पाप्तस्तम्य छोपो विधेयः । एकार्थीभावपक्षे तु समूहस्रक्षणैकार्थपादुर्भावाद्भेदस्य निवृत्त्या भेदनिबन्धनसमुच्चयरहास्य द्योत्यस्याभावेन द्योतकस्याप्यभाव इति चप-योगो न पामोतीति भावः । इदं च बृत्तेर्विशिष्टशक्तिपत्वं छोकसिख्येव । शा-स्नेऽर्थाविधानाभावात् । अचतुरेत्यादावदर्शनान् । धवखादिरोति समुदायस्य धव-खदिरसमूहरूपे विशिष्टे शिकः, सा च लोकसिद्धेवेति चार्थे वृत्तिमनूद्य दंद-संज्ञामात्रविधायकं चार्थे दंद इत्यादीति टाघवमेकार्थीमावाक्षे । विशिष्टार्थोऽपि विधेय इति वाक्यमेदेन गौरविभिति मागुक्तभेव । एवं निष्कीशा-म्बिरित्यादावुत्तरत्रापि बोध्यम् । चकारादीत्यादिशव्दसंप्राह्ममाह—धन्रयाम इ-त्यादि । इवादीनामिति । अत्र छोप इत्यस्य संबन्बाह्रोपो वक्तव्य इत्यर्थः। पूर्वोक्तानां चेति । निष्केशशाम्बिरित्यादौ कान्यादिशब्दानां छोपो स्यादित्यर्थः । घनगतश्यामत्वसदृशश्यामत्ववानिति विशिष्टार्थवोधः । एवं हंसं इव गमनं यस्येति विग्रहे हंसकर्तृकगमनसदृशगमनकर्तेति विशिष्टार्थवेव एकार्थी-भावस्वीकारे । तथा चेवार्थस्य समुदायार्थेऽन्तर्भूतत्वाद्ययोगः सिद्ध एवेति भावः। एतद्दूषणानामग्रे निराकारिष्यमाणस्वादाह—-दूषणान्तरमिति । बहुद्युरनित-भञ्जनामिति । भङ्गमेव विशदयवि -- अत्रायमाशय इत्यादिना । स्वा-म्यादिप्रतीतिरनुभवासिद्धोते । चित्रा गावो यस्योति विग्रहवाक्याद्यस्य चित्रा गाव इत्येवं गोपदार्थमुख्यविशेष्यको बोधः, समासात्तु चित्रगोसंबन्धी - चित्रगो-स्वामीत्येवं चित्रगोविशेषणकान्यपदार्थमुख्यविशेष्यकबोधोद्यात्स्वाम्याद्मितीतिर-नुभवासिकेत्यर्थः । ननु चित्रगुरिति समासस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणयेष्टार्थं-

( समासशाक्तिनिर्णयः )

म्यादिमतीतिरनुभविसद्धा। न च तत्र लक्षणा। प्राप्तोदको याप इत्यादी तद-संभवात्। पाप्तिकत्रीभन्नमुदकिषित्यादिबोधोत्तरं तत्संबन्धियापलक्षणायापप्युदकक-र्विकपाप्तिकर्षे याम इत्यर्थालामात्। पाप्तितिकपत्ययस्यैत कर्न्नथकस्य कर्पाणे ल-क्षणेति चेत्तार्हि सपानाधिकरणपातिपादिकार्थयोरभेदान्यय्युत्पत्तेरुद्काभिनपाप्तिकः भैति स्यात्। अन्यथा समानाधिकरणपातिपादिकार्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तिभङ्गापतेः-

नोधः स्यादित्याशङ्कते--न चेति । समाधते--तदसंभव।दिति । छक्षणये-ष्टार्थं लामा संभवादित्यर्थः । चित्रगुरित्यत्र लक्षणया यथाकथं चित्स्वाम्यादिलाभ-संभवेऽपि पाप्तोदक इत्यादौ लक्षणयेष्टार्थलामासंभवेन न सर्वत्र लक्षणया नि-वीहो भवतीति चित्रगुरित्यत्र लक्षणाश्रयणम्युक्तिति भावः । पात्रमुद्कं यमिति वाक्याद्यस्कर्मकपाप्तिकर्नुदकामिति बोधः, समासात्त्र्दककर्तृक गाप्तिकर्भ याम इति । तत्र प्रथमत एवोदकपदे उदकसंबन्धिलक्षणायाम् इकस्य पदार्थेकदेशतया तत्र पा-प्तपदार्थपाप्तिकर्तुरन्वयो न स्यादत आह-प्राप्तिक त्रीमश्रामिति । पपूर्वकाप्या-तोर्गत्यर्थेति कर्तरि कः, पाविकियाकि वित्वर्थः, कपत्ययार्थकर्तृथाभेदेनेादकेऽन्वय इत्पर्थः। लक्षणायामपीति । माधिकर्रीभेनोदकः भिनि वोधोत्तरं तात्यवीनुषः पत्तिपतिसंघानेन ताह गोइकसंबन्धी माम इत्येवं लक्षणायामधीत्यथं:। इत्यर्थाः लामादिति । संबन्धिलक्षगया पाप्तिकर्शनकोदकसंबन्धी याम इति बोधस्यैव संमवेनोर्ककर्त्कपातिकर्गेत्यभीष्मितार्थालाभादित्यर्थः । ग्रामस्य ताहशोदकसं-बन्धित्वेन बोधेऽपि कर्मत्वेन बोधो न स्थादिति भावः । ननु कर्नर्थकस्य कपत्य-मस्यैव कर्माण लक्षणाऽस्तु, उदकस्य पात्री कर्तृतयाऽन्वय, तथा चोदकानिष्ठपा-प्तिकर्भेत्यभीष्टार्थेलाभः संभवतीत्याशङ्कर्य समाधत्ते—तहीत्यादिना । कपत्ययस्य कर्माण सक्षणायां पाप्तोदकपद्योः समानाधिकरणत्वात्समानाधिकरणयोश्य पाति-पदिकार्धयोरमेदेनैवान्वय इति नियमादुरकामिनं पातिकर्मेत्येवमर्थः स्यान तु उ-दक्तिष्ठपातिकर्गेति भावः । प्राप्तिकर्मेति स्यादिति पातिकर्गाभिनमुद्क-मिति वोव: स्यादित्यर्थ:। पाप्तशब्दस्य किया शब्दत्वेनोदकशब्दस्य च जातिश-द्रत्वेनोदकस्यैव विशेष्यताया युक्तत्वात् उद्कस्य माप्तौ कर्नृत्वेनेष्टोऽन्वयो न स्वादित्यत्र तात्वर्वाभिति बोध्यम् । अन्यथेति । उक्तै।रीत्थे । उद्कस्य माप्तै। कर्तृत्व संबन्धेनान्वयाम्युपगम इत्यर्थः । समानाधिकरणेति । समानिबमिकि-कपातिपदिकार्थयोरित्यर्थः । भङ्गापत्तोरिति । नामः धैयात्वर्थयोः साक्षान्देदे-

पाप्तिधीत्वर्थतया कर्तृत(संबन्धेन भेदेनोदकस्य तत्रान्वयासंभवाच्च । अन्यथा देव-दत्तः पच्चत इत्यत्र कर्तृतासंबन्धेन देवदत्तस्यान्वयसंभवेनानन्वयानापत्तेः । अथी-दकाभिन्नकर्तृका पाप्तिरिति बोबोत्तरं तत्संबान्धियायो लक्ष्यत इति चेन्न । पाप्तेर्धा-त्वर्थतया कार्थकर्तारं पति विशेष्यताया असंभवात् । पक्रतिपत्ययार्थयोः पत्ययार्थ-

नान्वयस्य व्युत्पत्तिविरुद्धत्वादुद्कस्य पाप्ती कर्नृत्वेनान्वयः कर्तुपशक्य इत्याह— प्राप्तिर्धात्वर्थतयेत्यादि । तथा चोद्ककर्तृकवाप्तिकर्म प्राप इत्यभीदिसतार्थ-लांमो नैव स्यादिति भावः। अन्यथेति। नामार्थधात्वर्थेत्यादिनियमानङ्गीकार इत्यर्थः । नामार्थस्य धात्वर्थे मेदेनान्वयाङ्गीकार इति यावत् । देवद्तः ए-च्यत इति । देवदत्तेन तण्डुलः पच्यत इत्यर्थे देवदत्तः पच्यत इति प्रयोगः सिद्धान्ते नेष्यते । देवदत्तशब्दोत्तरं तृतीयाया अभावेन कर्तृत्वापतीतेर्देवदत्तस्य कियायामन्वयस्य वक्तुमराक्यत्वात्तादृशेऽर्थे तादृशः पयागो न भवति । तादृशः पयोगसंभवस्त्वेवम्-देवदत्तस्य कर्तृत्वेनाविवक्षितत्वातृतीयाभावः । न च षष्ठी स्यादिति वाच्यम् । केवलपातिपदिकार्थाविवक्षायां षष्ठचपसङ्गात् । अत एव मथमा भवतीति । एवं च देवद्तः पच्यत इत्येवमनन्वितार्थकः पयोग इति ज्ञे-यम् । कर्त्रर्थकतृतीयादिविभाकिविशेषसंनिधानात्तिङ्कत्संनिधानाच्य नामार्थस्य क्रियायां कर्तृत्वेनान्वयदर्शनात्। अनन्वयानापत्तेरिति। यदि च तृतीयादि-सैनिधानाभावेऽपि कर्तृत्वेन कियायापन्वयः स्यात्ताई निरुक्तपयोगे देवद्त्तस्य पाक्र कियायां कर्तृत्वसंबन्धेनान्वयसंभवाद्देवदत्तः पच्यत इति वाक्येऽनिवतार्थकत्वस्ये-ष्टस्यानुषपत्तिरित्यर्थः । ननु पचतीत्यादी भावपधानमारूयातामिति वचनबळात्क्छतः त्यागस्य पत्ययार्थपाधान्यस्य पाप्तपदादिरूपवृत्ती त्यागेन विशेष्यविशेषणभाववै-परीत्यस्य सिद्धतयोदकस्य पकारीभूतकार्थकर्तर्थभेदेनान्वयेन कार्थकर्तुश्च कियाया-यामन्वयेने।दकाभिन्नकर्तृका पाप्तिरिति बोघोत्तरं तादृशपाप्तिकियासंबान्धियामलक्ष-णायां नामीष्टार्थासंभवो नापि नामार्थवात्वर्थयोति नियममङ्गोऽपीत्या शङ्कते— अथोद्काभिन्नेत्यादिना । तत्संबन्धाति । नाप्तिकियाकर्पत्यर्थः । समाधत्ते— इति चेन्नोति । उदकाभिजकर्तृका पाषिरित्येवं बोधसंमवे, ततो लक्षणाऽपि कथंचित्संभवेत्, किंतु निरुक्ताकारको बोब एवाऽऽदौ न संभवतीत्याह-प्राप्ते-र्घात्वर्थतयत्यादि । विशेष्यताया इति । कार्थकर्वनिष्ठपकारतानिकाषित-

स्येव पाधान्यमिति ब्युरपत्तेः। पाप्तपदे पाप्तेर्विशेष्यत्वे तस्या एव नामार्थत्वेनादेकने सममभेदान्वयापत्तेश्व । एवमूढरथः, उपहतपशुः, उद्धतीदना, बहुपाचिकेत्यादा-विष दृष्टव्यम् । अत्र हि रथकर्मकवहनकर्ता, पशुकर्मकोपहरणोद्देश्यः, ओदनक-माप्तिनिष्ठविशेष्यताया इत्यर्थः । असंभवादिति । वक्तुपशक्यत्वादित्यर्थः । असंभवमेवोपपादियं हेतुमाह--प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरिति । प्रत्ययार्थस्यंव प्राधान्यमिति । पाचकः, औषगव इत्यादी पत्ययार्थेपाधान्यस्यानुभवादित्यर्थः। अत एवीपगवमानयेत्यादावुपग्वपत्यस्यैवाऽऽनयनं दृश्यते, न तूपगोरपीति बोध्यम् । सत्त्वप्रधानानि नामानीति वचनविरोघोऽप्यत्र दृष्टव्यः । तथा च सर्वया पाप्तौ विशेष्यता बक्तुमशक्या । तिङन्ते पत्ययार्थपाधान्यत्यागे पमाणसत्त्वेऽप्यत्र त-च्यागे मानाभावादिति भावः । ननु गामानयेत्यादावेकत्वविशिष्टां गामिति पतीतेः पत्ययार्थत्वेऽपि संख्याया विशेषणनयाऽन्त्रयदर्शनात्यत्ययार्थपाधान्यस्य व्यभिचा-रमाशङ्क्याऽऽह्-प्राप्तपद् इति । ननु अवेक्षितबोधान्ययानुपपत्त्या पत्ययार्थे-पाधान्यस्य वृत्तौ त्यागोऽस्तु तथा सत्त्वपधानानीत्यरयापि वृत्त्यमविष्टनामपरत्वम-स्वित्याशङ्क्याऽऽह-नामार्थत्वेनोति । नामजन्यपतीतिविशेष्यत्वेनत्यर्थः मजन्यमतीतिविशेष्ययोरेवान्वयः, स चामेद्नैवोति नामार्थयोरित्यस्यार्थादिति अभेदान्वयापत्तेश्वेति । पाप्तेर्नामजन्यपतीतिविशेष्यत्वे तयैव सह नामजन्यमतीतिविशेष्यस्योदकस्याभेदान्वयेन भाव्यं, स च द्रव्यक्रिययोरत्यन्तभेदेन बाधितत्वाच भवतीत्यन्यत् । किंतु नामजन्यपतीतिविशेषणभूतेन कर्ना ताहशी-दकस्याभेदान्वयः सर्वथाऽसंभवीति अभेदान्वयापत्तेरित्यस्य विशेषणीभूतकर्ता स-होदकस्याभेदान्वयबोधानापत्तेरित्यर्थः । न केवछं द्वितीयार्थकबहुवीहावेव छक्ष-णयेष्टार्थबोधलामासंभवः, किंतु तृतीयाद्यर्थकबहुवीहावपीत्याह——एवमूढर्थ इति । ऊढो रथो येनेति विमहवाक्याद्यत्कर्तृकवहनिक्याकर्पभूतो रथः, उपः हतः पशुर्यस्मा इत्यतो यदुदेश्यकोपहरणाकियाकर्भभूतः पशुः, उद्धृत ओदने। यस्या इत्यस्माद्यदविकोद्धरणिकयाकर्भमूत ओदनः वहवः, पाचका यम्यामिति वाक्याद्यद्धिकरणकबह्वभिनाः पचनकर्तार इत्येवं रथाद्युत्तरपदार्थमुख्यविशेष्यको बोधो, न त्वन्यपदार्थमुरूयविशेष्यकः । समासात्त्वन्यपदार्थमुरूयविशेष्यकबोध इष्यते, स च समासशकिस्वीकारमन्तराऽनुषपन इत्याशयेन समासात्वतीयमानं तादृशकोधं पद्शेयति—अत्र हतियादिना । रथकर्मकवहनिकवाकवरें येवं मकारे-

र्मकोव्हरणावधिः, बहुपाककर्त्रधिकरणम्, इति बोधाम्युपगमात् । अतिरिक्त शकि -पक्षे च घटत्वविशिष्टे घटपदस्येवोदककर्तृकपाप्तिकर्मत्वाविशिष्टे पाप्तोदक इत्या-णान्यपदार्थमुरूपविशेष्यकशाब्दबोधोऽभ्युगतः। एवमग्रेऽप्युपह्रपपशु रुद इत्या-दावन्यपदार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽवसेयः । न चात्र सक्षणा । यदि प-थमतो रथादिपदस्य रथसंबन्धीत्येवं सबन्धित्वेन रूपेणान्यपदार्थे लक्षणा किपते तदा रथस्य पदार्थेकिदेशतया तत्रोढपदार्थान्वयो न स्यात् । अतो वहनकर्गी-भिन्नो रथ इति शक्यार्थबोधानन्तरमभीिन्सतार्थबोधानुगपतिपतिसंधानेन तादश-रथसंबन्धित्येवं सक्षणायां स्वतायानि रथकर्मकवहनिक्रयाकरेत्येवनभीष्टार्थबोधो न स्यात् । संबन्धि स्थायां वहनकर्गाभिन्यरथ संबन्ध्यन ड्वानिति बोधस्यैव संभवात् । किं च संबिन्धित्वेन सामान्यरूपेण बोधः स्याचतु कर्तृत्वादिविशेषरू-वेणेति भावः । ननु ऊढेति कर्मार्थस्य कपत्ययस्य कर्तरि उक्षणा, वहनिक-यायां च रथस्य कर्पतासंवन्धेनान्वयः किवत इति न विवक्षितार्थेलाभानुपपाति -रिति चेन्न । रथरूपस्य कर्मणोऽनुकत्वेन ततो द्वितीयापत्तौ वैयधिकरण्यात्ं, भवदुक्तरीत्याऽन्यपदार्थत्वेनाभिषेतस्य कर्तुक्तहपदेनैव लाभेनान्यपदार्थस्य दुरुपपाद-त्वाचानेकसुबन्तानामन्यपदार्थे विहितस्य बहुत्रीहेरनापत्तेः । अथोढरथ इत्यस्य रथाभिन्नकर्मिका वहनिकेयीत बोधोत्तरं तादशवहनिकयाकर्ताऽनड्वान् छक्ष्यत इति चेत्तद्वि न । वहनिक्रयाया धात्वर्धतया पक्रतिपत्ययार्थयोरिति नियमात् क्तप्रत्ययार्थकर्मानिकापिताविशेष्यत्वस्य वकुमशक्यत्वात् । किं च नामजन्यपतीति-विद्याष्यये रिवान्वयः, स चामेदेनैवेति नामार्थयोरमेदान्वय इतिव्युत्पत्तेरर्थादूदपदे वहनिक्रयाया विशेष्यत्वे तस्या एव नामार्थत्वेन रथेन सममभेदान्वयापचेर्नामजन्य-चीतिविदेशवणकर्मणा समं नामजन्यपतीतिविदेशव्यस्य रथस्य मेदान्वयबोधानुपपचेः। न्धिलक्षणायां पूर्वोक्तबहुव्युत्पत्तिमङ्गाभावेऽपि अभीप्सितार्थबोधानिर्वाहः स्पष्ट

एव। एत्रमञ्जेऽपि दृष्टव्यम् । बहुपाचिकेत्यत्रापि संबन्धिलक्षणायां तत्संबन्धित्वेनेवान्यपदार्थबोधः स्याच त्वधिकरणत्वेनेत्यादिदूषणान्यूसानीति समुदितार्थः ।
तस्माद्विशिष्टशक्तिरवाङ्गीकर्वव्येत्याह—आतिरिक्तशक्ति । अवयवशक्त्याद्यः ।
पेक्षयाऽतिरिक्तविशिष्टसमुद्रायशक्तित्यर्थः । घटपद्रस्येवेति । विशिष्टशिकपक्षे
यथा घटपदस्य घटत्वविशिष्टशक्त्या विशिष्टार्थिपस्थापकत्वं, तथा मान्नोदकत्यादिसमुद्रायस्यापि विशिष्टशक्त्योदककर्तृकमानिकर्मत्विशिष्टार्थिपस्थापकत्वम् । एव-

( समासज्ञाक्तिनिर्णयः )

दिसमुदायशक्तयैव निर्वाह इति भावः ॥ ५ ॥ ( ३२ )। साधकान्तरमाह—

अषष्ठचर्थवहुवीहौ व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना ॥ कल्पतत्यागश्चास्ति तव तात्कें शक्तिं न कल्पयेः ॥६॥ (३३)

अयं भाव-चित्रगुरित्यादिषु चित्रगवीनां स्वाम्यादिषतीतिर्ने विना शक्तिमुपप-

मूढरथादिसमुद्दायस्यापि विशिष्टशक्त्या रथकर्मकवहनकर्तेत्यादिविशिष्टाथोपस्थापकत्वमूद्दामित न काचित्पूर्वोक्तानुपपितः ननु यद्यतिरिक्तेव विशिष्टा शक्तिः समुद्दायोऽङ्गिकियते तार्दी नामार्थयोः ०पक्रितित्यपार्थयोः ०नामार्थयात्वर्थयोः ० इत्यादयो बहव एव ब्युत्पत्तयो निर्विषयाः स्युरिति चेन्न । भिन्नाम्यां शब्दाम्यां जनिता या भिन्नशक्त्योपस्थितिस्ताद्विषयत्यात्पूर्वोक्तव्युत्पत्तीनामिति भावः । परे तु
वस्तुतः वृत्तिविश्रह्योः समानार्थत्विन्यमानुरोधेन समासाद्वाक्याच्य प्राप्तिकर्वभिन्नोदककर्मेत्येव बोधः । अत एव पूर्वोत्तरपद्योः सामानाधिकरण्य एव विहितबहुनीहिसमासस्योपपातिः । एवमूढरथ इत्यादाविष वहनिक्रयाकर्माभिन्नरथकर्वेत्यादिरेव बोधः । वहुनीहिघटकपूर्वोत्तरपद्योः सामानाधिकरण्यस्याभङ्गादेव पासमार्य इत्यादी पाप्तिकर्मामिन्नभार्याकर्ता इत्येवं बोधसन्तात्माप्तपद्मार्यापद्योः
सामानाधिकरण्यात्पुंवद्भावः सिष्यति । अत्र पाप्ता भार्या येनेति विश्रहो बोध्यः।
कर्मत्वस्य कियानिस्वितित्वेन द्वव्यत्वादुदकादौ विश्रेष्ये कर्मतादिनिस्वपक्तवस्य
बाधेऽपि तद्विशेषणपाप्त्यादिकियायां तत्पर्यवसानं बोध्यम् । यथा शिखा ध्वस्त
इत्यत्र ध्वंसान्वयस्य शिखाविशेष्ये पुरुषे बायात्तद्विशेषणे शिखायां तद्व्यादस्य
शिखा ध्वस्तित्यर्थो बुष्यते तद्वदिति माहुः ॥ ३२ ॥

साधकान्तरमिति। अन्यत्साधकामित्यर्थः। मयूर्व्यंसकादित्वात्समासः। अस्यावयवशक्त्यविरिक्तसमुद्दायशक्तिकल्पन इत्यादिः। आह्—ब्रवीमि—अष्-ष्ठ्यर्थवहुन्नीहाविति। अष्ठचर्थेति। अत्र षष्ठीपदं सप्तन्या अप्युष्ठक्षणं, षष्ठचर्थवहुन्नीहाविति। अष्ठचर्थवहुनीहाविति। अत्र प्रदेशिवापि व्युत्तरान्तरकल्पनाया अपसक्तः। षष्ठीसप्तन्यर्थवहुनीहिव्युद्दासे हेतुं पद्शियतुमाह—अयं भाव इति। चित्रग-विनामिति। अत्र कुमितिवेति णत्वेन भाव्यम्। विना शक्तिमिति। समु-दायशिकं विनेत्यर्थः। मूछे—कल्पयोरिति। विधिनिमन्त्रणेति संपन्ने ढिङ्। छक्षणा किं पूर्वपदेश्यवोत्तरपद इति विकल्प्य तत्र नाऽऽद्य इत्याह्नसा हिं न

द्यते । न च तत्र लक्षणा । सा हि न वित्रपदे । वित्रस्वामी गौरितिबोधापतेः। नापि गोपदे । गोस्वामी चित्र इत्यन्वयबोधापतेः । चित्रादिपात्रस्य लक्ष्यैकदे-श्रत्वेन तत्र गवादेरन्वयायोगात् । न च चित्राभिन्ना गौरिति शक्त्युपस्थाप्ययो-रन्वयबोधोत्तरं तादृशगोस्वामी गोपदेन लक्ष्यत इति वाच्यम् । गोपदस्य चित्रप-

चित्रपद् इति । चित्रस्वामी गौरिति । चित्रान्वितगोपदार्थस्य स्वामिन्यन्वया-नुषपत्तिः समानाधिकरणनामार्थयोरिति न्यायेन गोपदार्थे चित्रस्वामिनोऽमेदान्व-यापत्तिंश्रोति भावः। एवं जराच्चित्रगुरित्यादावेकैकपद्रय स्वार्थस्वामिलक्षकत्वे जर-द्भिनो यः स्वामी, जराच्चित्राभिन्नो यः स्वामी तद्भिन्नो गौरिति बोधः स्यात्। न तु जरदाद्यर्थस्य गवा सहान्वयबोध इति दृष्टव्यम्। नान्त्य इत्याह-नापीति । गोस्वामी चित्र इतीति । चित्रान्वितगोपदार्थस्य स्वामिन्यन्वयो न स्यात् । किं तु गोरेव तत्रान्वयः स्यात् । चित्रपद्रोपस्थापितार्थे तु गौस्वा-मिनोऽभेदान्वयापत्तिश्र स्वात् । गोपदार्थस्य स्वामिन्यभेदान्वयेन गवाभिन्नो यः स्वामी तद्भिनिश्चित्र इति बोधः स्थात् । न तु चित्रपदार्थस्य गवा सहाभेदान्वय इत्यपि दृष्टव्यम् । ननु चित्रपद्रलक्ष्यार्थेकदेशचित्रपदार्थेन गोपदार्थस्यामेदान्वये सति गवाभिन्नचित्रस्वामी इति वा, गोपद्रस्थार्थेकदेशगोपदार्थेन चित्रपदार्थ-स्याभेदान्वये सति चित्राभिन्नगोस्वामी इति वा बोघो भवति । तथा च नोका-कारबोधापत्तिरित्यव आह-चित्रादिमाञ्चरयेति । मात्रपदेन स्वामिनो व्याव-तिः । केवलचित्रपदार्थस्य केवलगोपदार्थस्य वेत्यर्थः । अन्वयायोगादिति । पदार्थः पदार्थेनान्वेति, नतु पदार्थेकदेशेनेति व्युत्पत्तिविरोधादिति भावः । अन्व-यबोधोत्तरमिति । पदार्थोपस्थित्यादिसामग्न्यां तयोरेवाऽऽदावन्वयो भवति मत्यासत्तेः, तद्नन्तरं चित्राभिन्नाया गोर्बोधयहे सति गोपदेन चित्राभिन्नगोस्वा-दिविशिष्टगोस्वामित्वोपस्थितय आवश्यकः । ताहशबोधोत्पाद्कतया च चित्रापद-सार्थक्यमिति भावः। तथा च चित्रगुरित्यादौ चित्रगवीनां स्वाम्यादिपतीतिरनुमः विसदा सक्षणयैव निर्वोढं शक्येति वाच्यमित्याशङ्करच विनिगमन।विरहेण पदद्व-विनिगमनाविरहेणोति। पूर्वपदस्यैव सक्षणा कर्तव्योतोत्तरपदस्यैवेत्यत्र नि-

( समासज्ञाक्तिनिणंयः )

दस्य वा विनिगमनाविरहेण लक्षकरवासंभवात् । न च गोपदे साक्षारसंबन्ध एव विनिगमक इति वाच्यम् । एवमपि पाप्तादकः कतिथ इत्याद्यपष्ठचर्थबहुवीही विनिगमकापाप्ते:। यौगिकानां कर्न्थकतया साक्षात्संबन्धाविकेषात् । न च प-श्रायकममाणराहित्येनत्यर्थः । लक्षकत्वासंभवादिति । व्याष्ट्रशङ्क्या वन-गमनानिवृत्तिदर्शनेन संदेहस्य प्रवृत्तिपतिबन्धकत्वसिद्धरत्रापि पूर्वपदे वा स्थाना-त्तरपदे वेति संदेहसत्त्वेन छक्षकत्वपतिवन्धातपदद्वयस्यापि छक्षकत्वासंभवादित्यर्थः । शङ्कते-न चेति । साक्षारसंबन्ध इति । स्वत्वनिक्वितस्वामित्वरूपः शक्य-संबन्ध इत्यर्थः । स च गोपदार्थस्यान्यपदार्थन सह साक्षारसंबन्धोऽस्ति, चित्र-पदस्य तु गुणवाचकतया स्वशक्यचित्ररूषसमवायिगोनिष्ठस्वत्वानिरूषितस्वामित्व-क्रप आश्रयद्रव्यचटितः परम्परासंबन्धो वाच्य इति गौरविमिति भावः । तथा च गोपदार्थस्यान्यपदार्थेन सह यः साक्षात्सँवन्यः स एवोत्तरपदलक्षणायां विनिगनक इति भावः। इदं भीमांसकरीत्योक्तम्। वैयाकरणमते तु चित्रपदस्यापि गुणवि-शिष्टद्रव्यवाचकत्वेन चित्रगोपदार्थयोरभेदान्वयेन पदार्थेक्याद्गो।द्स्येव चित्रपद्-स्यापि श्रन्यपदार्थेन सह साक्षात्संबन्धसंभवादिति बोघ्यम् । एवमपीति । वित्रगृरित्यादिषष्ठचर्थसप्तम्यर्थबहुत्रीही साक्षात्स्वन्वस्योत्तरपद्छक्षणायां विनिगगः कत्वे सत्यवीत्यर्थः । अषष्ठचर्थवहुबीहाविति । अत्र षष्ठीपदं सप्तम्या अप्यु-पलक्षणम् । तथा च षष्ठचर्थसप्तम्पर्थबहुनीहिव्यतिरिके माप्तोदकाविद्वितीयाद्य-र्थबहुवीहावित्यर्थः। विनिगमकाप्राप्तेरिति। पाप्तमुदकं यं, कतं विश्वं ये-नेति व्युत्पच्या उद्ककर्तृकमाप्तिकर्मत्वेन, विश्वकर्मकोत्पत्तिकर्तृत्वेनान्यपदार्थः पती -यते । तत्र माप्त इत्यत्र कर्तरि कः, छत इत्यत्र कर्माणी, स्नानीयं चूर्णमित्यादी करणाद्यर्थकः क्रत्मत्ययः। तथा च पाप्त इत्यत्र क्रत्मत्ययस्य कर्त्वाचकतया तादृशक्रत्मत्ययात्कर्तृत्वेन यस्यार्थस्य बोधो भवति, तस्यैवार्थस्योदकपदादुदकत्वेन बोधो भवति । उभयत्र प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नं, विशेष्यभूतोऽर्थस्त्वेक एवेति पद्-द्वयार्थेक्यादुदकस्येव पाप्तपदार्थस्याप्यन्यपदार्थेन साक्षात्संबन्यस्य समत्वादिनिग-मकस्यापाप्तेरित्यर्थः । पूर्वीत्तरपदार्थयोरन्यपदार्थेन साक्षात्संबन्धमुगपाद्यवितुमा-ह-यौगिकानामित्यादि । तथा चाषष्ठचर्थबहुत्रीही साक्षात्संवन्ध उत्तरपद्छ-क्षणायां विनिगमको भवितुं नाईतीति भावः । नैयायिकरीत्या शङ्कते--न चेति । पदद्वय इति । चित्रपदे गोपदे च चित्रगोस्वामिलक्षणेत्यर्थः । नै-

दृद्ये सक्षणेति नैयायिकोकं युक्तम् । बोधावृतिपसङ्गात् । न च परस्परं ता-लर्थमाहकत्वादेकस्थैवैकदा सक्षणा न द्वयोरिति न बोधावृत्तिरिति वाच्यम् । एव-मि विनिगमनाविरहतादवस्थ्येन सक्षणाया असँभवात् । न च चरमपद एव सा पत्ययार्थान्वयानुरोधात् , पत्ययानां संनिहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वब्युत्पत्तेरिति वाच्यम् । एवं हि बहुत्रीह्यसंभवापत्तेः । अनेकमन्यपदार्थे " [पा० सू० २-यायिकोति । पाचीननैयायिकत्पर्थः । सनाधते-बाधावृत्तीति । पदद्वये चित्रगोस्वामीति छक्षणायां वारद्वयं चित्रगोस्वामीति बोधापत्तिः स्यादित्यर्थः। पदद्वयस्य युगपत्स्वामिमात्रास्थकत्वे स्वामिनो बारद्वर्यं बोघोऽभीष्टार्थसाम्।संभव-श्य। बोधावृत्तिपसङ्गं परिहर्तु शङ्कते-नचेति। परस्परमिति । वित्रपदे चित्रगोस्वामिलक्षणायां गोराब्द्समभिव्याहारस्तादृशलक्षणायां तात्पर्यग्राहकः, गौ-पदे चित्रगोस्वामिलक्षणायां चित्रशब्द्समिष्याहारस्तादृशलक्षणायां तात्पर्यप्राहक इति एकस्यैकदैव छक्षणाङ्गिकाराच बोधावृत्तिनीपि चित्रपद्स्य गोपद्स्य वा वै-यर्थिमिति भावः । चित्रपदं तात्पर्यमाहकमध्या गौपदं तात्पर्यमाहकमित्यन्यतर-कोटिनिश्वायकपमाणविरहस्यावास्थितत्वाच छक्षणायाः संभव इत्याशयेन समाध-त्ते-एवमपीति । असंभवादिति । एकदाऽन्यतरपदे उक्षणाया असंभवादि-त्यर्थः । एवं शोमनाः चित्रगृरित्यादी शोभनादिषदार्थस्यान्वयानुषपत्तेः । चित्रा-देः पदार्थेकदेशत्वेन तनान्वयासंभवात् । शोभनादिपदेशपि शोभनचित्रगोस्वामी-त्येवं लक्षणास्वीकारे त्रयाणामि पदानां ताहकाविशिष्टार्थलक्षकत्वेन समुदायका-क्त्यपेक्षया लाघवं दुवेचम् । पदद्वये युगपलक्षणायां बोधावृत्तिपसङ्गदोष उक्त एवेति भावः। पत्ययार्थान्वयानुसारेण उत्तरपद एव छक्षणेति सिद्धान्तयतां नब्यनैयायिकानां मतं दूषियंतु शङ्कते-न च चरमपद एवेति । सेति । स्थणेत्यर्थः । संनिहितपदार्थगतेति । संनिहितपूर्वपदार्थगतेत्यर्थः । स्वस-मीपोक्चारितं यत्पूर्वपदं तदर्थगतो य एकत्वादिः स्वार्थस्तद्वोधकत्वं पत्ययस्योति नियमादित्यर्थः । पूर्वेत्यस्य निवेशामावे तु राज्ञः पुरुष इत्यत्र पुरुषपदार्थेअपि षष्ठचर्थसंबन्धान्वयापत्त्या पुरुषसंबन्धिराजेत्यपि मतीयेत । तथाचोक्तनियमानुरोन धेन पात्रोदकादावण्युदकपद एवोदककर्तृकपारितकर्मत्येवमादिलक्षणा स्वीकियत इति भावः । समाधत्ते-एवं हीति । उत्तरपद्स्यैव स्वाम्याद्यन्यपदार्थं छक्षकरवे हीत्यर्थः । बहुवीह्यसंभवापत्तोरिति । अन्यपदार्थत्वेनाभिषेतस्य स्वान्याद्यर्थ-

( नामार्थानेर्णय: )

२-४ ] इत्यनेनानेकसुबन्तानामन्यपदार्थपतिपादकत्वे तिद्वधानात् । किं चैवं सति घटादिपदेष्वपि चरमवर्णं एव वाचकताकल्पना स्यात् । पूर्वपूर्ववर्णानां तात्प-र्यग्राहकत्वेनोपयोगसंभवात् । एवं सति चरमवर्णमात्रश्रवणेऽर्थबोधापत्तिरिति चेद-

स्योत्तरपदादेवोपस्थितेस्तादृशस्वाम्याद्यर्थेऽन्यपदार्थत्वस्य वक्तुपशक्यत्वेन बहुबी-हिसमासासंभवापनेरित्यर्थः । बहुवीहिसमासासंभवे हेतुमाह-अनेकमन्येति । वृत्तिघटकीभूतपदार्थातिरिक्तत्वरूपान्यपदार्थत्वविशिष्टार्थपतिपादकानामनेकसुच-न्तानां बहुत्रीहिसमासाविधानादित्पर्थः। अयं भावः-वृत्तेर्विशिष्टार्थगितपाद्कत्वं न बास्त्रसमाधिगम्यं, बास्त्रेऽर्थविधानामावात्, अचतुरेत्यादावदर्शनात्, वृक्षादी-नामर्थाविधानाच्च । किंतु छौकिकव्यवहारेणानुभवासिखम् , 'स्वभावत एव तेषां शब्दानामेष्वर्थेष्वाभिनिविष्टानां निमित्तरवेनान्वारूपानं कियते ? इति सम-थंसूत्रस्थभाष्यात् । अनेकमन्यपदार्थे, चार्थे द्वंदः, अनेकं मथमान्त्र सुवन्तमन्या-र्थमितिपादकं बहुवीहिंसज्ञकं, चार्थे वर्तमानी योऽनेकसुबन्तसमुदायः स दृद्धंज्ञकी भवतीति अनुक्रमेण लोकव्यवहारासिद्धार्थानुवादेन बहुत्रीसादिसंज्ञामात्रविधायक-रवं- न रवर्थस्यापि विधायकरवम् । तथा सति अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थभित-पादकं भवति, तादशं च तद् बहुन्नी हिसंज्ञकं भवतीति वाक्यमेदः स्यात् । किंच स्वसमानार्थकवाक्यानिवृत्तये विभाषाधिकारोऽपि कर्तव्य इति गौरवं स्यात्। तथा च सुबन्तसमुदायस्थान्यपदार्थमतिपादकत्वाभावे कथंतरां बहुवीहिः पाष्नु-यादिति । नन्वन्यपदार्थमतिपादकत्वं नाम तत्मतीत्यनुक्छत्वं, तत्र चरमपद्स्य स्ववृत्त्या तदुपस्थापकरवेनेतरपदस्य च तात्पर्यमाहकतया तद्वोधानुकूछरवं भवतीति समुदायस्य विशिष्टार्थमतिपादकत्वमविचाल्यामित्यत आह-किं चेति । एवं स-तीति । बहुवीहो चरमपद एव लक्षणास्वीकारे सतीत्यर्थः । चरमवर्ण वःचकतेति । यथा बहुवीहौ पत्ययाव्यवाहितपूर्ववर्तित्वाच्चरमपदस्यैवान्यपदार्थः बोधकरवं कल्प्यते तद्वद् घटादिपदेशि मत्ययाब्यवहितपूर्ववर्तित्वाच्चरमवर्णस्येवा-चुपरपयरूपस्य घटपटादितत्तदर्थवाचकरवं कल्प्येतरेयर्थः। तथा च विशिष्टश-किकथाविस्य एवं।ऽऽपद्येतेति भावः । न च घटादिपदे चरमवर्णस्य तत्पूर्ववर्तिनां घकारादिवर्णानामानर्थक्यामिति वाच्यम् । चरमवर्णस्य वाचकत्वे तात्पर्थमाहकतया तदुपयोगसंभवात् । एवं सतीति । चरमवर्णस्य वाचकत्वे सतीत्यर्थः । चरमवर्णमात्रश्रवण इति । घटादिपदे वकारादिवर्णत्रयाश्रवणपू-

नाष्युदकपदमानश्रवणादर्थमत्ययापत्तिस्तुल्येत्यन्यत्र विस्तरः । एवं चाषष्ठचर्थव-हुन्नीहो व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना, उक्तयुक्तेः, अगत्या शक्त्यन्तरकल्पना । क्टूप्तत्यागः, क्लप्तशक्तयोपपत्तिरिति व्युत्पत्तित्यागश्च तवास्ति तात्किं स्वत्र समासे शक्ति

र्वकं चरमवर्णस्याकारस्य श्रवणे कम्बुग्रीवादिमदाद्यर्थपतीत्यापाचिरिति घटादिपदे तावद्वर्णं समुदायस्य वाचकत्विमिति चेत्पाप्तोदकादावप्युत्तरपद्स्यैव श्रवणेनान्यप-दार्थपतीत्यापत्तिरिति सममेव । ननु की शादिपामाण्येन घटादिपदस्य ताबद्वर्णं-समुदायरूपस्यैव वाचकत्वमभ्युपगम्यते । पाप्तोदकादी तु चरमपद् अक्षणीयवोप-षचौ न समुदायशकिः सिध्यति, कोशादेरभावात् , अनन्यसम्यस्यैव शब्दार्थ-त्वाच्च । न चोत्तरपद्मात्रश्रवणास्रक्ष्यार्थबोधापत्तिः स्यादिति वाच्यम् । तदानी पाप्तादिपूर्वेपदसंनिघानेऽपि तदश्रवणेन तादृशलक्षणायां तात्पर्यग्राहिकायाः पूर्वे-पदोपस्थितेरमार्वीत् , श्रुतस्यैव स्वस्वरूपोपस्थापकत्वादित्याश्चयवानाह्—अन्य-त्रेति । वृहद्भूषणादावित्यर्थः । विस्तर इति । पत्ययानां संनिहितपूर्वप-दार्थेत्यादिव्युत्पत्तिः स्वीकर्तुं न युज्यते । सर्वक इत्यादी पाक्टेरित्युक्तेरकची मध्ये विधानात्सर्वशब्दस्य पूर्वपदत्वाभावेन व्यभिचारात्ं । दधीयद्दशतीत्यादौ दिष्नि वतुवर्थान्वयापत्तेः। दिषि बहुपदुर्ददातीत्यादौ दिष्न बहुजर्थान्वयापत्तेः, पटावनन्वयापत्तेश्व । किं चैवं मातिपदिकात्कर्मांदी स्वाद्य इति शास्त्रात् पत्या-सत्तिल्डधया पत्ययानां पक्रत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वामिति व्युत्पत्त्योत्तरपद्बोध्य-लक्षाणिकेऽर्थे पक्रत्यर्थत्वाभावात्तत्र पत्ययार्थान्वयानुवपःतिः । पक्रतित्वाभावात् । पक्रतित्वस्य पत्ययविधानाविधत्वात् , तज्जन्यबोधाविशेष्य-त्वस्य च पक्रत्यर्थत्वादिति भावः । तत्र ब्युत्पत्त्यन्तरं स्वीक्रियते चेत्तद्पेक्षया विशिष्टशक्तिस्वीकार एवोचित इति बोध्यम् । फलितमाह-एवं चेति । अ-षष्ठचर्थेति । पाप्तोदकादावित्यर्थः । उक्तयुक्तोरिति । पाप्तोदकादावन्वयानु-पपि स्वपयुक्तेरित्यर्थः । व्युत्पच्यन्तरकल्पनां - शक्त्यन्तरकल्पनाऽगत्या कर्वव्ये-वेत्यर्थः । क्छूप्तत्यागपदं व्याचष्टे-क्लृप्तज्ञाकत्योति । व्युत्पत्तित्यागश्चोति । क्लूप्तावयवज्ञक्त्येव निर्वाह इति नियमत्यागश्चेत्यर्थः । अन्ययोद्ककर्तृकपाण्ति-कर्भे तिबोधानुपपत्तेरिति भावः । तात्कं शक्तिमिति । यस्मात्माप्तोदकादाव-नायत्या समुद्रायशक्तिकल्पना कर्तव्या भवति तस्मात्सर्वत्रैव समासे सा कर्तव्ये-

न कल्पयेरिति वाक्यार्थः। यत्तु व्यपेक्षावादिनो नैयायिकमीमांसकादयः— न समासे शक्तः। राजपुरुष इत्यादी राजपदीदेः संबन्धिलक्षणयेव राजसंबन्ध्य-भिनः पुरुष इति बेधोपपत्तेः। अत एव राज्ञः पदार्थेकदेशतया न तत्र शोभ-नस्येत्यादिविशेषणान्वयः। न वा घनश्यामो निष्कीशाम्बिगीरथ इत्यादाविवा-

त्यर्थः । कुत्रचित्समासे समुदायशक्तिः कुत्रचिनेत्यर्धेजरतीयस्यायुक्तत्वादाजपुरु-षादौ समासेऽगत्या समुदायकाकिस्वीकारावश्यकत्वस्याम उपपाद्यिष्यमाणत्वा -च्चेति मावः । अथ स्वातन्त्रयेण पृथक्षृथगर्थोपस्थापकानां पदानांमाकाङ्क्षा-दिवजाद्यः तंबन्धः सा व्यपेक्षेति व्यपेक्षालक्षणसामध्यवादिनां नैयायिकमीमांस-कादीनां मतं खण्डियतुमनुवदति-यत्त्विति । न समासे शक्तिरिति । राज-पुरुषेत्यादिसमुदायरूपे समासेऽवयवशक्त्यातिरिका विशिष्टसमुदायशकिनांस्तित्य-र्थः । राजपुरुष इत्यादाविति । संबन्धिलक्षणयैवेति । राजादिपदं छ-क्षणया राजसंबान्धिपरामिति भावः । इति बोधोपपत्तेरिति । तथा च राज-पुरुषेतिसमासस्य स्वामित्वादिसंबन्धेन राजविशिष्टपुरुषे शक्तिकल्पनां विनैव संब-न्धिलक्षणया संबन्धबोधनिवाहे सति राजसंबन्धविशिष्टपुरुषेत्यादिविशिष्टबोधान्य-थानुपपत्या समुदायकाक्त्यङ्गीकारिश्वन्त्यवयोजन , गौरवापत्तेः । न च वृत्त्याऽ-र्थमितपादकरवरूपार्थवस्वाभावेन समासस्य मातिपदिकसंज्ञा न स्यादिति वाच्य-म्। अर्थवत्पदस्य स्व-श्वाबयवान्यतरवृत्त्याऽर्थबोधकमित्यर्थाश्रयणेनाद्शेषात् समासत्वादेव पातिपदिकसंज्ञासंभवाच्चेति भावः । ननु राजपदादेः संबन्धिन उक्षणायां गौरवापत्या उाघवात्संबन्ध एव उक्षणाऽस्तु । संबन्धरूपस्य उक्ष्यार्थ-र । ऽऽश्रयतासंबन्धेन पुरुषे ऽन्वयाद्गाज वन्धाश्रयः पुरुष इति बोधोपपत्ते रिति चेन्न । समानाधिकरणपातिपदिकार्थयोर मेदान्वयनियमा १ संबन्धस्याऽ ६ श्रयता रूप मे दसंबन्धेन पुरुषेऽन्वयासंभवादाजसंबन्धरूपः पुरुष इति बोधापत्तेः । स च पुरुष-स्य संबन्धरूपत्वाभावादत्यन्तासंभवीति संबन्धिनि छक्षणाऽनुसूता । अत एवेति । संबान्धनि लक्षणा वीकारादेवेत्यर्थः । न शोभनस्येत्यादिविशेषणाम्वय इति । यथा शोमनायां गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापर्मेव शोभनगङ्गातीरं छ-क्षयति, शोभनावदं तु तादशस्यायां तात्पर्यं ग्राहयति, अतस्तत्र स्वयार्थेकदे-शगङ्गायां शोमनान्वयवदवापि छक्ष्यार्थेकदेशे राजादावपि शोमनान्वयः स्या-दिति शङ्का न कर्तव्या, राज्ञः पदार्थेकदेशत्वेन पदार्थः पदार्थेनेति नियमाच

( समासज्ञाकिनिर्णयः)

दिपयोगापात्तः । उक्तार्थकंतयेवकान्तादिपदमयोगासंभवात् । न वा " विभाषा " [ पा० सू० २—१—१३ ] इतिसूत्रावश्यकत्वम् । लक्षणया राजसंबन्ध्यभिन्न

तत्र शोभनस्येत्यादिविशेषणान्वय इत्यर्थः । यदि तु समासघटकराजपदस्य शो-भनराजसंबन्धिनि छक्षणां छत्वा शोभनपदं तादृशछक्षणाकरणे तात्पर्यप्राहकमि-त्युच्यते, तर्हि शोभनस्य राजपुरुष इति पयोगापित्तरिति चेद्भान्तोऽसि । तदानीं केवलराजपदस्य पदार्थेकदेशार्थकत्वेन पुरुषपदेन समासो न स्वात् , पदार्थः पदार्थेनेति नियमात्, किंतु ज्ञोभनपदसहितस्यैव राजपदस्य पुरुषपदेन समासः स्यादित्यर्थः। एवं च विशेषणविशिष्टस्वार्थघटितलक्षणा( शोभनराजसंबन्धी-रवेवमाकारिका ) विशेषणस्य तादृशलक्षणायां ताल्यमाहकता च वाक्य एव भवति, न तु समासे, इत्येवं नियमस्तीकारस्य समासशक्त्यनङ्गीकुर्वतां नैयायि-कानामप्यावश्यकत्वादिति बोध्यम् । घनश्याम इत्यत्र घनपदस्य सादृश्यसंबन्धे-नोत्तरपदार्थेऽन्वयः, निष्कौद्याम्बिरित्यत्र निष्क्रमणाविधित्वेन, गोरथ इत्यत्र स्वयु-क्तत्वसंबन्धेन पूर्वपदार्थस्योत्तरपदार्थेऽन्वयः । एवं च संसर्गतयेवाद्यर्थीकावपि सादृश्यादिमैकारकवोधार्थिमिवादिशब्दपयोगो दर्वार इत्याशङ्कर्य समाधत्ते--न वेत्यादि । उक्तार्थकतयेति । समासे वनादिपदस्य वनादिसदृशाद्यर्थे छक्ष-णाकरणेन घनादिपदेनैव सहशाद्यर्थस्योक्तत्वादुकार्थानामिति न्यायेनेवादिपद्पयो गाभावस्य सिद्धत्वादित्यर्थः । धनादिपदे सक्षणानङ्गीकारे तु नामार्थयोरभेदान्वय इत्यन्वयनियामकव्युत्पत्त्यनुरोधेन सादृश्यादिभेदसंबन्धेनान्वयानुपपात्तः मावः । संबन्धिनि लक्षणाक्रणादेवें वाक्यवाधकसमासविकल्पार्थे विभाषेति स्-त्रमपि नात्यावश्यकमित्याह -न वा विभाषेतिसूत्राव श्यकत्वामिति । अयं माव:-यदा तत्पुरुषसमासे पूर्वपदस्व तत्संबान्धानि लक्षणामङ्गिकत्य राजसंबन्ध्य-भिन्नः पुरुष इत्यर्थबोधनेच्छा तदा राजपुरुष इति समासः, यदा तु राजसंबन्ध-वान् पुरुष इत्यर्थबोघनेच्छा तदा राज्ञः पुरुष इति वाक्यमेवाविष्ठते न तत्र समासः पामोति । राज्ञः पुरुष इत्यत्र राजपुरुषयोः संबन्धस्य वाचिका षष्ठी संबन्धो हि संबन्धिम्यां भिन्नः, द्विष्ठश्च भवतीति षष्ठीवाच्यसंबन्धस्याऽऽश्रयता-संबन्धेनान्वयः समासे तु विभक्त्यभावेन नामार्थयोः साक्षाद्भिद्संबन्धेनान्वय-स्याब्युत्पन्नत्वात्स्वस्वामिभावरूपभेदसंबन्धेनान्वयस्य वक्तुमशक्यत्वेन राजपदे छक्ष-

१ सादृश्यत्वादिविशेषरूपेण सादृश्यादिबोधार्थमित्यर्थः।

इति बुबोधयिषायां समात्तस्य राजतंबन्धवानिति बुबोधयिषायां विग्रहस्येत्यादि । प्रयोगनियमसंभवात् । नापि पङ्करजपद्मतिबन्दी शक्तिसाधिका । तनावयवश-

णाऽऽवश्यकी । सा च संबन्धिन्येव, न तु संबन्धे । तथा सति नामार्थस्य सं-बन्धस्याऽऽश्रयतासंबन्धेन पुरुषेऽन्वयो न स्यात् । नापार्थयोः साक्षाद्भेदेनान-न्वय इति निरुक्तव्युत्पत्तेः । नामार्थयोः साक्षाद्भेदेनानन्वय इति व्युत्पत्तेरन्वय-नियामिकाया अस्वीकारे राजा पुरुष इत्यत्रापि राजभिन्नः पुरुषः-राजनिष्ठस्वामि-तानिरूपितस्वतावान् पुरुष इत्यर्थको भेद्संबन्धेनान्वयः स्यात् । स च सर्वेषा-मनभिमतः । राज्ञः पुरुष इत्यत्र पत्ययार्थसंबन्धद्वारैव राजपुरुषयोरन्वयद्रशैना-त्साक्षादित्युक्तम् । मत्ययार्थमद्वारीकृत्वेति तद्रथः । नीलो घट इत्यादी नामार्थ-योरभेदेनान्वयदर्शनाद्भेदेनेत्युक्तं नियमश्चरिरे । अधीन्नामार्थयोरभेदान्वयः सिद्ध एव, किं तु भेदेनान्वयोऽब्युत्पच इति भावः। एवं च समासब्यासयोभिचविषय-रवेन समासेन बाधापसके राजसंबन्ध्याभिनः पुरुष इत्यर्थे राजपुरुष इति समासः राजसंबन्धवान् पुरुष इत्यर्थे राज्ञः पुरुष इति वाक्यमेवेत्येवं पयोगनियमसंभवेन विभाषाधिकारोऽपि नावश्यक इति भावः । नीछोत्पछादिकर्भधारये तु प्रवृत्तिनि-मित्तसाहित्ये, नीलोत्पलयोः साहित्ये वा लक्षणा । आद्ये—नीलोत्पलत्वसमूहव चीलमुललमिति बोधः । द्वितीये तु—नीलसमानाधिकरणं तद्भिचमुललमिति नीछं च तदुरपछं चेति वाक्ये चद्वयेन तत्साहित्यं प्रतिपाद्यतेऽतो मिन्नविषयत्वं वृत्तिवाक्ययोः । एवं इंदेऽपि बोष्यम् । अन्ये तु नीलं च तदुः वलं चेति वाक्ये नीलादिपदोत्तरविभक्तरभेदोऽर्थः । तस्याऽऽश्रयत्वसंबन्धेनोत्तारपदार्थेऽन्वयः । स-मासे तु नीलादिपदेनैव लक्षणया नीलाद्यमेरः पतिपाद्यते । तथा च लक्षणया तादृशार्थ( नीलाभिनमुत्पलमित्यर्थ )विवक्षायां समासः, विभक्त्या तद्विवक्षायां वाक्यामिति व्यवस्थायाः संभव इत्यूचुः । एवमौषगवादावि उपग्वादिशब्दस्योप-जवादिसंबन्धे लक्षणेति बोध्यम् । यदुक्तं समुदाय शक्तिवादिभिर्यदि समासे विशि -ष्टराकिर्न स्वीकियते तर्हि पङ्करजराब्देऽवयवदाक्तयेव पङ्करजानिकर्दृत्वरूपेण पदा. स्याप्युपस्थितौ सत्यां तत्रापि समुदायशक्तिर्न सिध्येदित्येवंरूपा या प्रतिबन्दी कोटिः साअपि समुदायशक्तिसाधिका न भवतीत्याह—नापि पङ्कजपद्प्रतिब-न्दीति । शक्तिसाधिकेत्यस्य वृत्तिमाने शक्तिसाधिकेत्यर्थः । न भवतीति शे-षोऽस्येव । पङ्कजपद्मतिबन्दी यावद्वृत्तौ शक्ति साधिर्तं न ममवतीत्यत्र

किमजानतोऽपि बोधात् । न च शक्त्यग्रहे लक्षणपा तेम्यो विशिष्टार्थपत्ययः संभवति । अत एव राजादिपदशक्त्यग्रहे राजपुरुषश्चित्रगुरित्यादौ न बोधः । नापि चित्रगुरित्यादौ लक्षणासंभवेऽप्यषष्टचर्थबहुन्नीहौ लक्षणाया असंभवः । बहु- ब्युत्पत्तिभञ्जनापचेरिति वाच्यम् । पाप्तोदक इत्यादावुदकपद एव लक्षणास्वीका- रात् । पूर्वपदस्य योगिकत्वेन तल्लक्षणाया धातुपत्ययतदर्थज्ञानसाष्ट्यतया विलंभिब-

हेतुमाह-अवयवशक्तिमजानतोऽपीति । पङ्काधिकरणकोत्पच्याश्रयामित्याद्य-वयवशक्तिज्ञानाभाववतोऽपीत्यर्थः । बोधादिति । पद्मरवेन पद्मबोबाच पङ्का-जराब्दो लाक्षणिक इति भावः । नन्ववयवराक्तिज्ञानाभावेऽपि लक्षणाकरणे किं पतिबन्धकिमत्याशङ्क्य समाधरी--नचेति । नहीत्यर्थः इति । अवयवशक्तिज्ञानामावे तत्यवयवशक्यार्थोपस्थित्यसंभवेन शक्यसंबन्ध-क्तपलक्षणायाः सुतरामसंभवाचेभ्यः-पङ्करजादिशन्दघटकावयवेभ्यो विशिष्टार्धपत्य-य:-- पद्मत्वविशिष्टपद्मार्थबोधो न संभवतीति संबन्धः । तथा चावयवदाकि-ज्ञानाभावावस्थायामपि पङ्कजशब्दात्पद्मत्वमकारकबोधस्यानुमवसिद्धस्योपपत्त्रो समुदायशक्तिरावश्यकीत्यर्थः । राजपुरुष इत्यादी च समासघटकावयवयो राजपु-रुषयोः शक्तिज्ञानसत्त्वाल्रक्षणैव । एवं चानुभवतिद्धपद्मत्वादिविशिष्टबोधान्यथा-नुपपात्तिरवयवशाक्तिज्ञानशून्यस्थले पङ्कजादिपद एव समुदायशाक्ति कल्पयाति न त्ववयवशक्तिज्ञानसत्त्वे राजपुरुषादौ सर्वत्र वृत्ताविति तात्पर्यार्थः । एवं रथः कारशब्देऽपि समुदायशिकरङ्गीकार्थेवेति न पूर्वीकाधिकरणविरोध इति बोध्यम् । नन्वेवं राजाद्यवयवशक्तिज्ञानविरहदशायां राजसैबन्धी पुरुष इत्येवं बेधि न स्यादिति क्रत्वा तत्रापि समुद्रायशकिः स्वीकर्तव्येत्याशङ्क्येष्टापत्तिरेव तदा बोधा-नुद्यस्येति समाधत्ते--अत एवेति । अवयवशकिज्ञानस्य उक्षणायां कारण-त्वादेवेत्यर्थः । न वोध इति । यदि राजपुरुषपदयोः शक्यार्थं एवाज्ञातस्तर्हि तत्संबन्धरूपस्थाया असंमवाद्विशिष्टार्थीबोधस्यानुभवसिद्धत्वादित्वर्थः । चावयव शक्ति ज्ञानिवरहसमये बोधानुदय इष्ट एवेति भावः । अषष्ठचर्थबहुव्वीहौ लक्षणाया असंभव इति । बहुब्युत्पत्तिमञ्जनामिति मूल एव पागेतबाख्यात-म् । बहुवीहावुत्तरमद् एव सक्षणायां विनिगमकमाह-पूर्वपद्रयोति । यौशिक-त्वेनोति । पक्रतिपत्यययोर्थेगेन निष्यनत्वादित्यर्थः । तस्रक्षणाया इति । पूर्वे पद लक्षणाया ज्ञानस्येत्यर्थः । धातुप्रत्ययतदर्थेति । धातुपत्यययोस्तदर्थ-

## शांकरीव्याख्यायुतः

( समासञ्जिक्तर्गर्थः )

तत्वात् । परययानां संनिहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वब्युत्पच्यनुराधाच्च । घटादि-पदे चातिरिक्ता शाकिः कल्प्यमाना विशिष्टे कल्प्यते विशिष्टस्येव संकेतितत्वात् । बोधकत्वस्यापि पत्येकं वर्णेष्वसस्यात् । पक्रते चात्यन्तसंनिधानेन पत्ययार्थान्वय-

योश्य यज्ज्ञानं तज्जन्यतयेत्यर्थः । अयं विलाम्बतत्वे हेतुः । स्वशक्यसंबन्धात्म-कलक्षणाया ज्ञानेऽवयवशक्तिज्ञानस्य कारणत्वादवयवशक्तिज्ञाने चावयवज्ञानस्य कारणत्वात्मकातिपत्ययज्ञानस्यापि सक्षणाहेतुत्वेन पूर्वपदस्रभागाया विसम्बतत्वामि॰ त्यर्थः । एतेनोत्तरपदलक्षणायां शीघोपस्थितिकत्वरूपं प्रमाणं सूचितमिति भावः। ननु उन्दी क्केंदने 'इति धातोः ' ब्कुन्शिल्पिसंज्ञयोः ' ( उ. २—३२ )इति क्वुन्मत्यये नलोपे चोदकशब्दस्य निष्पचल्वेन यौगिकत्वादुदककर्तृकमाप्तिकर्मेत्यर्थे स्थायां पाप्तपद्स्य तात्पर्ययाहकत्वेने। पया गाची त्तरपद्स्थणायामपि धातुप्रत्यः ययोस्तद्रथयोश्च ज्ञानस्याऽऽवश्यकत्वेन साम्यमेवेत्यादाङ्क्योत्तरपद् एव लक्षणायां मानान्तरं विक-प्रत्ययानांमित्यादि । संनिहितपदेति । स्वसंनिहितं सत्यू-विवार्ती च यत्पदं तदर्थगतो यः स्वार्थः संख्याकर्मत्वादिस्तद्वोधकत्वं पत्ययानामि-त्यन्वयनियामकानुरोधाच्चोत्तरपद एव लक्षणा समुचितेत्यर्थः । राजपुरुषमान-येत्यत्र राज्ञि पत्ययार्थकर्पत्वाद्यन्वयो न, राज्ञः पत्ययपूर्ववर्तित्वेऽपि संनिहितत्वा -भावात्। अन्यथा द्विवचनापत्तेः, पुरुषवदाजानपनापत्तेश्वीति भावः । एवं कु-ण्डलिनं पश्यत्यादौ व्यवहिते कुण्डलादौ कर्मत्वाद्यन्वयापितिनिरासो ज्ञेयः । नन्वेवं घटादिवदेष्वि चरमवर्णस्येव वाचकता स्यात् , प्रत्ययाव्यवाहितपूर्ववर्तित्वातपूर्ववृ वैवर्णानां च वाचकतायां तात्पर्यमाहकत्वेनोपयोगादित्येवं वैयाकरणोक्तां प्रतिबन्दी निरासियतुमाह-घटादिपदे चेति । अतिरिक्तिति । घटादिपद्घटकवात्मा -दिशक्तयपेक्षयाऽतिरिका वाचकता शकिरित्यर्थ । विशिष्टे कल्प्यते—विशिष्ट एव कल्प्यते । एवकारान्तर्भावेण व्याख्याने हेतुमाह --संकातितत्वादिति । कोशादिनाऽभियुक्तव्यवहारेण च घटेत्येवमानूपूर्वीकसपुदायस्यैव कम्बुग्रीवादिमत्वर्थे संकेतितत्वेन बोधनादित्यर्थः । एवं पटादिशब्देष्यपि ज्ञेयम् । ननु व्यवहारादिनः वाचकत्वस्य विशिष्टे निर्धारणेऽपि बोचकत्वं चरमवर्णस्यैव स्यादित्याशङ्कपाऽऽह-वोधकत्वस्यापीति । पर्याप्तिसंबन्धेन बोधजनकत्वाबिकरणत्वस्यापीत्यर्थः । अपिशब्देन वाचकत्वस्य संग्रहः। स च दृष्टान्तार्थः। तथा च यथा वाचक... रवस्य पर्याप्तिसंबन्धेन पत्येकवर्णेऽसत्त्वभेवं बोधक्त्वस्यापि पर्याप्तिसंबन्धेन प्रत्येक-

( समासञ्जाक्तिनर्णयः )

सीलम्यायोत्तरपद एव सा कल्प्यत इति विशेषः । स्वीक्टतं च घटादिपदेष्वपि चरमवर्णस्येव वाचकत्वं मीमासर्कमन्यैरित्याहुः । अत्रोच्यते—समासे राक्त्यस्वीकारे तस्य पातिपदिकसंज्ञादिकं न स्यात् । अर्थवन्वामावेन " अर्थवद्धातुरपत्ययः स्मिन्वर्णेऽसत्त्वादित्यर्थः । तेनाधिकरणत्वसंबन्धेन बोधकत्वस्य मतिवर्णे सत्त्वेऽपि न क्षतिरिति भावः । ननु चित्रगुरित्यत्र चित्रगोस्वामीति बोधान्यथानुपरस्या क-ल्प्यमाना लक्षणोत्तरपद्वतपूर्वपदेऽपि कल्प्या स्याद्विशेषा दित्यनुसंघाय ब्रूते---प्रकृते चेति । अत्यन्तसानिधानेनेति । पत्ययाव्यवाहितत्वरूपात्यन्तसानिवा-नेनेत्यर्थः । उत्तरपद् एवेति । पत्ययार्थान्वयसौकर्यमपि तैत्रव लक्षणाकरणे बीजामिति मावः । विशेष इति । पत्ययं पति पूर्वपदापेक्षयोत्तरपद्स्यात्यन्त-संनिधानमेव विशेष इति उत्तरपद् एव सक्षणोति भावः अथवा घटपटादिपदा. पेक्षया समासोत्तरपद्रकक्षणाया अन्वयसीकर्यादिकं विशेष इत्यर्थः । तथां च घटपटादिपदेषु चरमवर्णस्यात्यन्तं पत्ययसंनिधानेऽपि तस्यार्थबोधकत्वाननुभवातस-मुदायस्यैव वाचकत्वं करुप्यतं इति भावः । किं च पत्ययात्यन्तसंनिधानेन चर-मवर्णस्यैव वाचकत्वमस्तु, तच्चेष्टमेव नानिष्टमित्यत्र मीमांसकसंमात दर्शयति --स्वीक्टतं चेत्यादिना। चरमवर्णस्यैवोति । पूर्वपूर्ववर्णगततात्पर्यमाहकत्व-विशिष्टचरमवर्णस्थेत्यर्थः । पूर्ववर्णगततात्पर्यमाहकत्वं च पूर्वपूर्ववर्णानां यः श्रीतः साक्षात्कारस्तज्जिनतसंस्कारवत्त्वं, वादृशसंस्कारवत्त्वसाहितचरमवर्णस्यैवेति यावत् । तेन केवलचरमवर्णान्नार्थमत्ययो, नापि पूर्वपूर्ववर्णानर्थक्यमिति बोध्यम् ।

प्रदे परस्परान्वययोग्यत्वरूपव्यपेक्षालक्षणसामर्थ्यवादिनां नेयायिकमीमांसका-दीनां मतमुप्पाद्य तद्युक्ततं प्रतिपाद्यन्नाह——अञ्ञोच्यत इति । समासेऽपि व्यपेक्षैवेतिमत्विषये दूषणमुच्यत इत्यर्थः । शक्त्यस्वीकार इति । समासे समुदायशक्त्यनङ्गिकार इत्यर्थः । तस्य——समासस्यत्यर्थः । प्रातिपदिकसं-झादिकमिति । आदिना सुब्लुक् , समुदायात्पुनः सुब्त्पितः, अनुदार्चं पद्मेकवर्जिमित्यस्य पवृत्तिश्च गृह्यते । संज्ञादेरमावमुपपादयन्नाह - अर्थवत्त्वाभावेने । ति। अर्थवत्सूत्रेऽर्थवदित्यत्र प्रशंसायां मतुष् । प्राशस्त्यं च वृत्त्याऽर्थवोधजनकत्व म् शब्दशास्त्रपत्वावाच्छव्दस्वरूपिति विशेष्यस्याष्याहारः । तथा च वृत्त्याऽर्थम् विषादकं यच्छव्दस्वरूपं तत्पातिपदिकसंज्ञकं भवतीत्यर्थः । न तु संबन्धमात्रे मतुषं स्वीकृत्य यथाकथंचिदर्थवत्त्वम् । तथा सति अनुकार्यानुकरणयोरभेदपक्षेऽ-

( समासकाक्तिनिणयः)

पातिपदिकम् " [पा० सू० १-२-४५] इत्यस्यापवृत्तेः । न च "छत्ता-द्धितसमासाश्च " [पा० सू० १-२-४६] इत्यत्र समासग्रहणात्सा । तस्य नियमार्थवाया माष्यितिद्धाया वैयाकरणभूषणे स्पष्टं प्रतिपादिवत्वात् । समासवाक्ये

नुकरणस्य वृत्त्याऽनुकार्यार्थपतिपादकत्वाभावेऽपि सादृश्य।दिनाऽनुकार्यार्थरमारक-त्वेन यथाकथीचद्रथंवत्वसत्त्वात्मातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्त्या ' भूः सत्तायाम् । इत्यादि सविभक्तिकमैव निर्देष्टव्यं स्यात् , न तु- भू सत्तायामिति विभक्तिशून्य-मिति तदसंगतमेव स्यादिति भावः। एवं च समासघटकपद्योः पत्येकं वृत्त्याऽ-र्थपतिवादकरवेऽवि समुदाये चाक्त्यनङ्गीकारेण राजपुरुवेत्यादिसमासस्य वृत्वाऽर्थन मतिपादकरवाभावेन मातिपदिकसंज्ञा न स्यात् । ततथाछौिककमाकियावाक्यस्थ-सुब्लुङ्न स्यात्, अनुदात्तं पदामिति शेषनिघातश्च न स्यादित्यर्थः । न चाऽऽ-काङ्क्षादिवशारस्वस्वावयवान्यतरवृत्त्याऽर्थप्रतिपादकत्वरूपमर्थवत्त्वमर्थवत्सूत्रे याह्य-मिति वाच्यम् । गौरवात् , चित्रगुरित्यादौ तदसंभवाच्च । गोशब्दस्यैव छक्ष-णया विशिष्टार्थप्रतिपादकःत्वात् । न चार्थबोधजनकःत्वविशिष्टज्ञानविषयशब्दःत-मेवार्थवत्त्वं तत्र ग्राह्मम् । तच्चेकस्य पदस्य स्वक्षणया, अपरस्य पदस्य तत्र ता-त्पर्थमाहकतया चेत्येवं समासरूपसमुदायस्याक्षतमेवेति न चित्रगुरित्यादी पातिप्र दिकसंज्ञाद्यनुषपात्तिरिति वाच्यम् । तथा सति पत्येकमपि पातिपंदिकसंज्ञासंभवेन पत्येकस्माच्छब्दाद्विभक्त्युत्पत्त्यापत्तेः । न चैकाच्द्विर्वचनन्यायेन समुदायादेव विभक्तिरुत्पतस्यते, न पत्येकस्मादिति वाच्यम् । यत्र समुदायकार्येण तद्वयवा अपि तत्कार्यभाजी जायन्ते तत्रैव तन्न्यायमवृत्तिस्वीकारात् । यथा पच् इति समुदाये द्विरुक्ते अ, अच् , प, इत्येवमन्येऽपि तद्वयवा द्विरुक्ता भवन्ति । यथा वा मूलपदेशे वृक्षे पचाछितेऽन्येऽपि तद्वयवाः शाखाद्यः पचाछिता तद्ददित्यर्थः । एकाचो द्वे पथमस्येत्यादिनिर्देशेन पत्येकस्पाद्विभक्तिवारणे महद्गौरविनित स्पष्टमेवेति भावः । नन्वेवं राजपुरुषादिसमासेऽर्थवास्त्रापाप्ताविष क्रचिवत्युत्तरसूत्रे समासमहणादेव समासस्य मातिपदिकसंज्ञा स्यादिति शङ्क्रवे-न च छत्ताद्धिते।ते । समासत्रहणादिति । सा-माविपादिकसंज्ञा । वथा च समासग्रहणं विष्यर्थमित्यभिमानः राष्ट्रिनुः । नियमार्थताया भाष्यसि -द्धाया इति । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ इति न्यायेन समासस्य पातिपदिक-संज्ञासिद्धं विना नियमार्थत्वासिद्धः संज्ञासिद्धिश्व पूर्वसूत्रेणैव वक्तव्येति तदुद्देश्या- र्थवत्पदार्थज्ञानं विना संज्ञासिखेर्वकुमराक्यत्वादर्थवत्सूत्रे यादृरामर्थवत्त्वं विवक्षितं तदुच्यते-अर्थरावदान्मतुष् , अर्थराव्पश्चामिधेयवचनः, एवं च वृत्याऽर्थवोधकं यत्तरपातिपदिकसंज्ञामत्यर्थ।द्वृत्त्याऽर्थपतिपादकत्वमर्थवत्त्वमित्यर्थः । च ठौकिकाछौकिकसाधारण्येन वृत्तिसामान्यमभिषेयते । तत्र यस्य शब्दस्यान्वये योऽर्थः प्रतीयते, व्यतिरेके च व्यतिरिच्यते स तस्यार्थ इत्यन्वयव्यतिरेकासिद्धा वृत्तिर्छीकिकी इयमेवाभिया, वाच्यवाचकभावः शक्तिरिति शब्दैव्यविह्नयते 'कर्तरि कृत् , तयोरेव कृत्यक्त, ब्येकथोर्द्धि, तस्यापत्यम् , इत्यादिरलौकिकी । एतदनुसं-वायेवोक्तं वृहद्वैयाकरणभूषणे पृष्ठे (१६२) अर्थवत्सूत्रेऽर्थवत्त्रमर्थपतीत्यनुकूल-वृत्ति पत्त्वमात्रमिति । शक्ति सक्षणाद्योतनान्यतमसंबन्धेनार्थबोधजनकत्वापित्यर्थः लघुनञ्जूबायां ( पक. ५ पृष्ठं १२ ) वृत्याऽर्थबो वकत्वभैवेति । शब्द्रत्नटीकायां भैरव्यामपि-पूर्वसूत्रेऽर्थवत्त्वं वृत्तिमत्त्वसामान्यमभिषेतिमिति । तथा चार्थवत्सूत्रेण मातिपदिकसंज्ञायाः सिद्धत्वात्समासग्रहणं नियमार्थमेव, न विष्धर्थम् । राजपुरु-षादिसमुद्दाये सिद्धान्ते विशिष्टशक्तिस्वीकारादिति भावः । ननु सिद्धान्तेऽपि अमूर्यपश्याः, अश्राद्धमोजीत्यादावसूर्वमिति अश्राद्धमिति चासमर्थसमासः, अत्र नजर्थस्य सूर्यकभिकया दिशिकियया संबन्धो, न सूर्येण, सूर्ये न पश्यन्तीत्यर्थाव-गमात्, तथाऽश्राद्धामित्यत्रत्यनञो मुजिकियया संबन्धो न श्राद्धेन, श्राद्धभोज निवेधावगमात् । तथा चासमर्थसमासे वृत्त्याऽर्थमतिपादकत्वरूपार्थवत्त्वाभावात्तत्र सैज्ञाविधानार्थमावश्यकं समासग्रहणामिति तदेवेदानीं समुदायशक्त्यनङ्गीकर्तृमते वृत्याऽर्थाभिचायकत्वाभावेऽपि समासे संज्ञाविधायकं स्यादिति चेन्मैवम्। असूर्य-भित्यादावि असूर्यमित्यादेः सूर्यकर्षकदर्शनामाववित, श्रादकर्षकभोजनामाववित च शक्तिकलानेनार्धवत्सूत्रेणैव सिद्धत्वात् । न च शश्रुङ्ग-मित्यादी शशीयश्र-इन्स्यात्यन्तापीसखेरथीभावेनानर्थकस्य संज्ञार्थं तदावश्यकं, अन्यथा पातिपदिक-संज्ञा न स्यादिति वाच्यम् । तत्रापि विश्वकालितमसिदं शृङ्गगदिकमारोपितसंबन्धे शक्यं, नाम-गवादिष्वनुभूतं शृङ्गं शशमस्तकवर्तितया बुद्धचोत्मेक्षितं शशशूङ्ग पद्वाच्यमतोऽर्थवासूत्रस्य पाप्तिसत्वात् । किं च समासरूपचर्मित्राहकात् , असूर्य-ललाटयोरिति मानाइसूर्येत्यस्य मातिपदिकसंज्ञा सिष्यति । नहि मातिपदिकत्वं सुबुत्वात्तं च विना समीवोच्चारितवद्त्वस्ववमुववद्त्वं निर्वहति। स्वामपदार्थानुभवा-

( सम।सशकिनिर्णयः )

नुरोधेन बौद्धपदार्थस्याऽऽवश्यकत्वेन शशाशृङ्गादी बौद्धः शशाशृङ्गादिरथी वाच्य इति म्पष्टं निबन्धेष्टिति वोध्यम् । तथा च सिद्धान्ते समासग्रहणस्य नियमार्थ-रवमेव । ननु विशिष्टशक्त्यस्वीकारे राजपुरुषादिसमासे प्रत्येकमवयवस्य वृत्त्याऽ-र्थमितपादकत्वे अपि समुदायस्य वृत्त्या अर्थमितपादकत्व रूपार्थवत्त्वाभावात्मातिपदिक-संज्ञा न पामोतीति ति ध्यर्थमेवास्तु, नियमव्यावर्त्यस्य गामानयेत्यादेर्वृत्त्याऽर्थप-विपादकरवाभावादेव पाविपदिकसंज्ञाया अपाप्तिदीषाभावेन तस्य नियमार्थत्वाभा-वेऽपि न क्षतिः। नचामत्ययस्येति निषेधाज्जन्मवान् कर्तेत्यादी पातिपदिकसंज्ञा-न स्यादिति वाच्यम् । क्टचिद्धि त्युत्तरसूत्रेण तत्संभवात् । न च संज्ञाविधी प-त्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्तीति निषेधात्तदन्तविधेरसंभव इति वाच्यम्। केव-लयोः क्रचितयोः संज्ञायाः पयोजनामावेन तदन्तविधेरनिवार्यत्वादिति चेन्न । केवस्रक्रचितयोः मातिपदिकसंज्ञायां फिषोऽन्त उदात्त इति फिट्स्वरमवृत्तरेव मयोजनत्वात् । न च मत्ययस्वरेग बाधान्न फिट्स्वरमवृत्तिसंभव इति वाच्यम् । येन नामाप्तिन्यायेन परययस्वरापेक्षया पातिपादिकस्वरस्य सुब्बातौ धातुस्वरस्येव बलीयस्त्वात् । तथा च तद्नतविधेरभावाज्जन्मवानित्यादी पातिपद्किसंज्ञा न स्यादिति चेच । उत्तरसूत्रे तदन्तग्रहणायार्थविदित्यनुवृत्तेरावश्यकत्वेन छत्ति दिता। नामनर्थकानामपासिदेर्वृत्त्याऽर्थबोधज ।कत्वरूषार्थवत्वग्रहणेऽर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिवैय-थ्येन तत्सामथ्योत्समुदाय शक्त्या विशिष्टार्थबोधजनकत्वरूपविशिष्टार्थवत्त्वमुत्तरसूत्रे गृसते । तादशिविशिष्टार्थवस्वं च न केवलकतादितानां संभवति, तत्र पारिभा-विकार्थवस्वामावात । ततश्च तादृशविशिष्टार्थवन्तौ यौ क्रचितावित्यमेद्ने वि-दोषणविद्रोष्यमावानुपपात्तिरिति तदुपपत्तये कत्तिवाद्यो तद्नतिविधिः सिध्यति -क्रचितान्तेष्वेव पारिभाषिकार्थवस्य सत्त्वात् । तथा च जन्मवानित्यादी न संज्ञाया अनुष्पत्तिः । एवं विशिष्टार्थवत्यार्थकार्थवत्पद्स्याभेदैन समासप्देनाच्य-न्वयाद्विशिष्टार्थवान् यः सम सस्तस्य पातिपदिकसंज्ञाविधानात्समासे विशिष्टश-क्त्यनङ्गीकारे समासग्रहणेनापि न संज्ञा सिध्यति । तथा च समासग्रहणस्य विष्यर्थत्वं न संभवति । न चानुवृतार्थवत्पद्स्य तद्नतविधितिद्वचर्ये क्रचिद्वत-योरवान्वयोऽस्तु, न समासेऽपि पयोजनामावात् । तथा च विशिष्टशक्त्यनङ्गी-कारेअपि समासस्य क्रचितिति सूत्रे समासग्रहणादेव संज्ञा सिष्वेदिति वाच्यम् । तथा सति ' क्रचिवसमासाः ' इति इंद्वस्यासाधुतापचेः । अन्यतरस्य पाणिड-

त्ये मैत्रवैत्रो पण्डिताविति पयोगाभावात् । द्वंद्वटक्यावत्पदार्थे इतरपदार्थान्वय एव इंद्रस्य साधुरवं, न तु तद्वटकपार्किचित्पदार्थे इतरपदार्थान्वये, इत्यनुशास-नतोऽभ्युपगमात् । सौत्रत्वात्साधुत्वकल्पनं त्वगतिकगतित्वाद्गौरवापादकपेव । पर-स्वरसावेक्षाणां भेदानम्युपगवेन समुदायरूपतामापचानावेकस्पिचर्थेऽन्वय एवेवरेतर-योगे समासः संभवति । परस्परसापेक्षत्वसूचनायैव चैत्रश्च मैत्रश्चेति वाक्ये पत्येकं चकाटर्मयोगः। तयोः परस्परापेक्षित्वं च मत्यासत्त्वा स्वसमंभिव्याहतपाण्डित्य एवेति परस्परापेक्षित्व छक्षणसामध्यैसत्त्रादितरेतरयोगद्देदः समासो भवति । एकतरः स्यापाणिडत्ये परस्परापेक्षित्वसामध्याभावाद्दंद एव न पामोतीति तत्र दुंदस्या-साधुत्वमुच्यते । एवं च दंदघटकयावत्यदार्थे, इतर (दंदाघटके ) पदार्थान्वयः एवे दुंद्दस्य साधुत्वं, न दुंद्दघटक्यत्किचित्पदार्थे, दुंद्दाघटक्रपदार्थान्वये, इति नियमो सम्यते । इतरेत्यस्य द्वंद्वघटकीभूतंपदार्थातिरिकत्यर्थः । एवं सति वृत्तिघटक-पद्मार्थातिरिक्तस्य विशिष्टार्थेबोघजनकरैवरूगानुवृत्तार्थवरादार्थस्य यदि क्रत्ताद्भित-योरेवान्वयः स्यान्यसमासे, तर्हि कत्तिष्टितसमासेति पदतस्य विशिष्टार्थंबोधजनक त्वरूपेऽर्थवर्चे परस्परानपेक्षित्वेन परस्परसापेक्षत्वलक्षणसामध्यीभावाधसमासो न स्यात्, किंतु ' कत्ति समास्थ । इत्येव निर्देष्टव्यं स्वात्। यस्पाच्च तथाऽक्रत्वा पदत्रयस्येतरेतरयोगे द्वंदः क्रतस्तस्यादनुवृत्तार्थं बत्यदस्य समासपदेऽप्य-न्वयः कार्य एव । तथा च समासादी विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारेऽर्थवच्वामावात्स-माग्रस्य संज्ञा न भवति । न चैवं समासादौ विशिष्टशक्त्यनङ्गिकर्तृमते समास-ग्रहणं व्यर्थमेव स्यादिति तद्विधायकमेवास्तु समासश्य सौशत्वादुपपादनीय इति वाच्यम् । तथा सति बहुपटच इत्यत्र जसन्नात्पूर्वे बहुचि छते तस्य तिखतान्त-स्वाभावाचोत्तरसूत्रेण संज्ञा पामोति । नापि पूर्वसूत्रेण, परुतिपत्यययोः परंपेकं वृत्त्याऽर्थपतिपाद्कत्वेऽि समुद्रायस्य वृत्त्वाऽर्थपतिपाद्कत्वाभावात् । तथा च चितः समक्रतेरिति वचनेन चिच्वमयुक्तान्तोदात्तरवं वकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य स्यात्, बहुपटवः इति, इष्यते तु टकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य बहुपटवंः, इति । मातिपदिकसंज्ञायां सत्यां तु अन्तरङ्गानपि विघीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते, इति न्यायेन मथानजसो सुगुत्तरमेव मवर्तते स्वर इतीष्टसिद्धिः। न च तद्धितशब्दस्य तिद्विशिष्टपरतया क्रचिद्वितिसूत्रेणैवात्र पातिपदिकसंज्ञेति वाच्यम् । पचतकीत्यादा-विषयञ्जात्। अव्ययसर्वनाम्नामित्यत्र तिङश्चेत्यनुवर्तनात्पचतीति तिङन्तस्या-

( समासश्किनिणयः )

कच् । बहुपटवस्तिष्ठन्तीति वाक्यस्य तिख्तिविशिष्टत्वात्तत्रातिपसङ्गाच्च । एवं च बहुण्टव इत्यत्रावश्यमेष्टव्या संज्ञा न स्यादित्येको दोषः । अपरश्च मूलकेनोपदंश-मित्यत्र तृतीयामभृतीन्यन्यतरस्यामिति समासाभावपक्षे छद्नतत्वात्मातिपदिकसंज्ञा-पातिः स्यात्। न च समुदायोत्तरं ऋदिहित इति न तत्ऋदन्तामिति वाच्यम्। छद्यहणे गतिकारकपूर्वस्यापि यहणामिति परिभाषया विशिष्ट्यहणसँभवात् । मू-लकस्योपदंशनकर्मत्वं मुजी करणत्वं चास्ति, विभक्तिस्तु प्रधानाक्रियां पति करण-त्वपयुक्ता तृतीयैव छतेति मूलकस्योपदंशनकारकत्वाक्षतेः । तथा च मूलकेनेति विभक्तेर्कुक् स्यात्। न च समासतद्भावयोरैकरूप्ये समासविकल्पे इति वाच्यम् । समासे उत्तरपदमङाविस्वरः, असमासे तूदात्तद्वयामिति स्वरविशे-षस्य तत्फलत्वसंभवात् । तथा चात्रापि दोष एव । किं च वृत्त्याऽर्थपतिपादक-रवमर्थव व्यमर्थवरसूत्रे गृह्यते चेद्विशिष्टशक्तिमस्वीकुर्वतां पाचीनत्रेयाकरणानां मते हरिषु करोषीत्यादौ पक्टतिमत्यययोः पत्येकं वृत्त्याऽर्थपतिपाद्कत्वेऽपि समुदायस्य वृत्त्याऽर्थमितिपादकत्वाभावात्संज्ञा न पामोतीति पत्यवान्तपर्युदासो विकलः, त-त्सार्थक्याय मक्टति-त्ययसमुदायस्य मातिपदिकसंज्ञा भवतीति कल्प्यते । कत्ति-तान्तयोः पत्ययान्तत्वानिषेधे पाप्ते विध्यर्थ( प्रतिप्रसवार्थ )मुत्तरसूत्रे छत्तिवन महणम् । बहुपटव इत्थत्र मक्टतिपत्ययसमुदायत्वात्नातिपदिकसँज्ञायां सत्यां सिद्ध इष्टः स्वरः । तथाऽपि बहुपटव इत्यनेष्टस्वरसिद्धचर्थे प्रत्ययान्तपर्युदासोऽवश्यं वक्तव्य इति गौरवमेव दोषः । विशिष्टशक्तिस्वीकारे क्रत्तिवान्नयोर्वृत्त्याऽर्धप्र-विपाद्कत्वेनार्थवत्सूनेणैव संज्ञायाः सिद्धत्वाद्धात्तोः पत्ययान्तस्य च चेद्भवति संज्ञा वर्हि कर दिवान्तयोरेवेति नियमेन धातुपर्युदासः पत्ययान्तपर्युद् सश्च पत्या-रूपातो भाष्ये । न चोत्तरसूत्रो संज्ञाविधौ पत्ययग्रहण इति निवेबात्तदन्तग्रहणे न स्यात । क्रचितान्तयोर्विशिष्टार्थपतिपाद्कत्वाभावेनार्थेवदित्यनुवृत्तिसामध्यीः दिप न तद्न्तिविधेः संभवः। किं तु पत्ययपर्युदासानिवेधे पाप्ते केंबलपत्यययो-रेव संज्ञाविधानार्थं क्रचिवमहणानिति वाच्यिनिति चेच । माट्रे पत्ययग्युंश-सानुक्तेर्वृत्याऽर्थमितिपादकत्वात्मत्ययस्यार्थवत् सूत्रेणीव सिद्धः पुनस्तद्ग्रहणं तद्वता-र्थमेवेत्यनुमीयते । न च सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थं इति न्यायेन प्रत्ययस्य चे-द्भवति संज्ञा ताहीं क्रचितवारेवेति नियमार्थं तद्ग्रहणामिति वाच्यम् । पत्ययप-र्युदासानुकिपरभाष्याविरुद्धत्वात् । पत्ययपर्युद्दासानुक्तिभाष्यात्यत्ययस्य संज्ञाया-

( समासजाकिनिर्णय: )

मि फलाभावदोषाभावयोरवगमात् । फलदोषयोः संभवेऽवश्यं स पर्युदास उक्तः स्यात् । तथा च तदन्तसंज्ञार्थमेवेति बहुपटव इत्यत्र पातिपदिकसंज्ञार्थे पत्यया-न्तपर्युदासः कर्तव्य इति गौरवभेको दोषः । अपरश्च मूलकेनोपदंशिवत्यादी छ-द्ग्रहणपरिभाषया छद्नतत्वात्संज्ञा पामोतीति दोषः। एवं च न पाचीनवैयाकर-णोक्तरीत्या क्लूप्तशक्त्योपपत्तिर्भवतीति सर्वत्र समासादौ विशिष्टशक्तिः स्वीकार्थे त्यभिपायः। सा च विशिष्टशक्तिः स्टलद्धितादिपञ्चवृत्तिविव वाक्येऽप्याश्रय-णीया । इयान् परं विशेष:--क्टचितादिपश्चवृत्तिषु वर्तमाना विशिष्टशिकरे-कार्थीभावशब्देन व्यवहियते, न वाक्ये वर्तमानेति । वाक्ये विशिष्टशाकिस्वीका-रादेव ' वाक्यमितिषेघोऽर्थवत्वात् ' वाक्यस्य मातिपदिकसंज्ञायाः मितिषेघः क-र्तिष्यः, कृतः ? अर्थवत्त्वात् , वाक्यस्य विशिष्टार्थवत्त्वादित्यर्थः । इत्युक्तवा ' न वै पदार्थादन्यस्यार्थस्योपलाब्धिभवति वाक्ये ' पदानि स्वस्वमर्थं प्रतिपाद्य. न्ति वाक्यम् । पदार्थो एव त्वाकाङ्क्षायोग्यतासंबिधिवद्यात्परस्परसंसूष्टा वाक्या-र्थः । न तु वाक्यं वाक्यार्थो वा पृथगस्तीति । एवं च पँदार्थिरेवाऽऽकाङ्क्षा-दिभिः संसर्गस्य गम्यमानत्वाच तत्र वाक्यशक्तिर्वाक्यस्यातिरिक्तस्याभावाच्चेत्या-शङ्कच तदुपरि सिद्धान्त उक्तः—-' पदार्थाद्न्यस्यानुषलान्धरिति चेत्पदार्थाभिसं-बन्धस्योपलाव्यः, १ देवदत्त गामभ्याज शुक्कामिति वाक्यस्थपदानां सामान्ये वर्त-मानानां यद्विरोषेऽवस्थानं स वाक्यार्थः, तस्मात्मतिषेषो वक्तव्य इत्यर्थवत्सूत्रे भाष्य उक्तम् । अत्र कैयटः—ध्वनिष्यङ्गर्यं नित्यं वाक्यं विशिष्टार्थस्य = वि-शेषणत्वादिविशिष्टस्यार्थस्य, पदार्थसंसर्गरूपस्य वाचकम् । अन्यथा ह्यशाब्दो वा-क्यार्थः स्यादिति । सामान्ये वर्तमानानां--विशेषणविशेष्यत्वराहितस्वस्वार्थे वर्त-मानानामित्यर्थः । विशेषेऽवस्थानं -- विशेषणत्वादिविशिष्टे पदार्थसंसर्गरूपे वा-क्यार्थेऽवस्थानामित्यर्थः । यदि च पदार्थतंसर्गो वाक्यशक्यो न स्यात्ताही वा-क्यार्थस्याशाब्दत्वेनापामाण्यादनाश्वासेन 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ' इत्यादिः श्रीतब्यवहारो लौकिकव्यवहारश्च सर्व उच्छिनः स्यादित्यनेन प्रवट्टकेन पदार्थसंसर्गरूपे वाक्यार्थे वाक्यस्य शक्तिः समाश्रयणीयैवेति सिच्याति । एवं च समासस्य शक्तिवृत्त्याऽर्थपतिपादकत्वेनार्थवत्त्वादर्थवत्सूत्रेणैव संज्ञासिद्धः समास-महणं निषमार्थं संपद्यते । नियमाकारश्र--यत्र संवाते पूर्वी मागः पदं, उत्त-रश्च पत्ययो नैत्येवंरूपो मनोरमोक्तो बोध्यः। तेन च म्लकेनोपदंशित्यत्र छ

राक्त्यभावेन राक्यसंबन्धरूपसञ्चणाया अप्यसंभवेन लाक्षाणिकार्थवस्यस्याप्यसं-दन्तत्वात्याता, गामानयेत्यादिवाक्यस्या गत्ययान्तत्वादर्थेवत्सूत्रेण पाप्ता च संज्ञा न भवति । ततश्व सुब्छोपादिकं न भवतीति दोपाभावः । वहुपटव इत्यस्य त्रियमा-कारकुक्षिपविष्टत्वाभावादर्थवत्सूत्रेण संज्ञासिद्धिरिति सर्वे सुस्थम् । यत्त्रच्यते यद्य-र्थवत्सूत्रे वृत्त्या । र्थमितपादकत्वरूपमर्थवत्त्वं गृद्यते तर्सेकार्थीभावस्य वृत्तिमात्रे स-च्वाच्छत्ताव्वतान्तवोः समासस्य चार्थवत्सूत्रेणैव संग्रहात्सुबन्तति ङन्तयोरेकार्थीमा-वाभावेनासंग्रहादर्थवत्सूत्रे पत्ययान्तपर्युदासस्य कत्त्वितेति सूत्रम्य च वैषष्टर्याप-तिर्दुर्वरिति । तन । किवन्तधातूनां किव्होपे सति छिद् भिद् , इत्यादावधा-तुरिति पंर्युदासात्, इयान् इयदिस्यादाविद्म्शब्दात्परस्य वतुपो वकारस्य घका-रादेशे तस्येयादेशे च इदांकिमोरीश्की, इतीदंशब्दस्येशादेशे तस्य यस्येति चेति होंपे, इयत् , इति केवलं पत्ययरूपमवाशिष्टं, तत्रापर्यय इति पर्युदासात्संज्ञाना-पंतेः । विधायकाभावात् । तद्थे छत्तादितग्रहणस्य विध्यर्थत्वे पागुकेषु मूल-केनोपदंशं, दश दाडिमानीत्यादिषु दोषपसङ्गः इति समासग्रहणं नियमार्थिमिति बोध्यम् । एवं पाचीनवैयाकरणरीत्या समासे शक्यस्वीकारे क्छप्रशक्योपप-त्तिर्ने भवतीति पतिपाद्याथ नैयायिकादिरीत्या सक्षणयाऽप्युपपत्तिर्ने भवतीति बुते-समासवाक्ये शक्त्यभावेनेत्यादि । समासे विशिष्टशक्त्यस्वीकारे समास-रूपवाक्यस्य कार्रेमश्चिद्प्यर्थे शक्तिनीस्तीति समासस्य शक्यार्थीमावाच्छक्पसंब-न्धरूपस्रणाया अपि वकुपशक्यत्वाहाक्षणिकार्थवत्त्वस्यापि समासेऽसत्त्वान स्थणया नैवायिकादिरीत्याऽण्युपपात्तिर्भवतीति सर्वत्र समासे विशिष्टशक्तिस्वीकार आवश्यकः । अत्रेदं वोध्यम्—-न्यायवै त्रिकादिगते वाक्ये सक्षणा नास्ति । स्त्रवाच्यसंबन्धो सक्षणा इति तस्रक्षणात् । स्वं-गङ्गापदं, तच्छक्योऽर्थः ज-लपवाहविशेषः, तस्य साक्षात्संबन्यः संयोगारूपस्तीरे, साँउर्धनिष्ठः संबन्य एव गङ्गाशब्दे आरोपितो सक्षणेति समन्वयः । तेन चाऽऽरोपितेन शब्द्ब्यापारेण गङ्गापदालक्ष्यभूतंतीरोपस्थित्या गङ्गातीरे घोष इति शाब्दबोधो भवति । स्वदा-क्यसंबन्धो छक्षणेत्युक्तेः। स्वस्य-१दस्य, छक्ष्यार्थेन परम्परासंबन्धो यः स एव लक्षणेत्यभिषेतिभिति गम्यते । यतः पदस्य साक्षारसंबन्बः शक्यार्थेनेव, तस्यैव पदस्य छक्ष्यार्थेन परमारासंबन्धो यः सैव छक्षणा । साक्षारसंबन्ध एव राक्तिवी-च्यवाचकभावोऽभिधावृतिरिति वा भण्यते । परम्परासंबन्धस्तु स्वक्षणा, जवन्यवृ-

तिरिति चोच्यते । एवं च पदसमुदायरूपस्य वाक्यस्य कस्मिश्चिद्रपर्ये शक्य-भावेन वाक्यशक्यामसिद्धेः कथं तत्र शक्यसंबन्धात्मिका सक्षणा घटेत । वाक्य-शक्यामसिखचा तच्छक्यसंबन्धरूपलक्षणाया अपि वाक्येऽपसिद्धिरिति भावः। भीमांसकास्त्वेवं मन्यन्ते - यदि वाक्ये छक्षणा न स्वीकिवते कयं ताहीं गभीरायां नद्यां घोष इत्यत्र लक्षणा । तत्र पत्येकं पदेषु लक्षणा न संभवति । यदि गमी-रपदं तीरलक्षकं, तर्हि नद्यापित्यनेन सहानन्वयापत्तेः। नहि तीरं नदी । नद्या-मित्यनेनानन्वयापत्तेरेव नापि नदीपदं तीरसक्षकं, नहि गभीरं तीरम्। न च गभीरपदं गभीरतीरपरं, नदीपदं च नदीनीरपरामिति पदद्वेषे पत्येकं सा । तथा साति गाम्भीर्थविशिष्टा या नदी, तादशनदीतीरापाप्तिपसङ्गात्। तस्मात्पर्छश्चणाया वक्तुमशक्यत्वेन वाक्येऽपि साऽवश्यम्युपेया । परं तु वाक्ये शक्तिरव नास्तीति कथं तत्र राक्यसंबन्धरूपा लक्षणेति चेत्तार्ही स्वबोध्यसंबन्ध एव लक्षणालक्षण-मस्तु । बोध्यत्वं च शाब्दबोचे भासमानत्वम् । स्वं-राजपुरुवेत्यादिसमासरूपं वाक्यं, तस्य साक्षात्संबन्धी वाक्यावयवराजपुरुषपदाम्यां, तयोश्च पदार्थसंसर्गरू-पवाक्यार्थेनेति वाक्यस्य परम्परया वाक्यार्थेन संबन्धालक्षणसमन्वयः। पदानुप-स्थाप्यस्यापि सक्ष्यतावच्छेदकतीरत्यादेः शाब्दबीचे भानसत्त्वाद्यथा बोध्यत्वं तद्व-त्पदानुपस्थितस्यापि पदार्थसंसर्गरूपवाक्यार्थस्य शाब्दबोधे भानसत्त्वाद्धोध्यत्वम् । तथा च यथा पदीयशक्यता शकिवृत्तिबोध्या, तथा पर्मरासंबन्वविशिष्टः पदा-र्थसंसर्गरूषो वा क्यार्थोऽपि वाक्यबोध्यो भवति । ततश्च बोध्यसंबन्धरूपा छक्ष-णा पदवद्दाक्येऽप्यस्तीति वाक्यमपि लक्षकमिति । एवं च राजपुरुष इत्यादि-समासवाक्येन पदार्थसंसर्गरूपो वाक्यार्थी गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदेन तीर-मिव स्थात इति मीमांसकमतेन वाक्येऽपि स्थाना सिध्यति । तदुक्तं-' सर्वत्रैव हि व।क्यार्थो सक्ष्य एवेति च स्थितम् १ इति । वाक्ये सक्षणास्वीकारादेव पामाकरा अप्यर्थवाद्वाक्वे पाशस्त्व छक्षणां मेनिरे । तदुकं नयविवेकटीकायां वरदराजेन-यद्यव्येकैकपदसंबन्धिता माश्रस्त्ये नाहित, एकैकपदादमतितेस्तथाऽपि समुदायसंबन्धिताऽस्त्रेवेति । अत एव ब्राह्वनी नदी, इति वाक्यस्यात्र मा स्नाहीत्यर्थे छक्षणेत्युद्धोषः संगच्छते । तदेतनैयायिका न सहन्ते-पदुकं गभी . रायां नद्यां घोष इत्यत्र वाक्यलक्षेणेति तद्सारम् । तत्र नदीपदमेव गभीरनदीती -रलक्षंकं, न तु वाक्यं, गभीरंपदं तु वाह्यलक्षणायां तात्पर्यग्राहकामिति न तस्य

( सम्मासकाक्तिनिणेय: )

भवात्। अथ " तिष्तस् " इत्यारम्य ङचोस्सुप् " इति तिष्पत्याहारो भाष्य-सिद्धः। तमादायातिष्पातिपादिकामित्यव सूत्र्यताम् , कृतमर्थवदादिसूत्रद्वयेन, स-मासग्रहणं च नियमार्थमस्तु, तथा च तिबन्तभिन्नं पातिपदिकामित्यथात्समासस्यापि सा स्यादिति चेत्तथाऽपि पत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणायार्थवत्त्वावश्यकत्वेन समासा-

वैषथ्ये नाष्यनन्वयापत्तिदोषः। एवं च पदछक्षणयेव निर्वाहे वृथैव वा म्यलक्ष-णायां भीमांसकाद्र इति भावः । किंच स्वबोध्य इत्यत्र स्वनिष्ठवोचकतानि-क्विपतबोष्यतावदर्थसंबन्ध इत्यर्थी वःच्यः। तत्र बोधकर्दं कि वृत्त्या बोधजन-करवमथवा ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वम् । नाऽऽद्यः । वाक्ये लक्षणाभावपसङ्गात्। वाक्पार्थस्य वृत्त्यबोध्यत्वात् । नान्त्यः । कम्बुग्रीवादिगद्र्धज्ञानजनकज्ञानवि-षयत्वं घटेतिसंघातस्येव तद्वयवचकाराद्गीनामप्यस्तीति प्रत्येकं वर्णानामर्थवत्त्वा-पत्त्या विभक्त्युतात्त्या नलोपादिबहूपण्डवापत्तेः । तस्मात्स्वशक्यसंबन्धो लक्षणे-रयेवमुररीकरणीयम् । तथा च सनासे राक्त्यमावेन राक्यापसिद्धचा छक्षणाया असंभवेन पाविपद्किसंज्ञानुपपत्तिस्तद्वस्यैवेति तनिरासार्थे समासे पिशिष्टशक्ति-स्वीकार आवश्यक इति भावः । अथ सूत्रन्यासान्तरेण समासे पातिपादिकसंज्ञां साधिवतुमाह--तिप्तसूझीत्यारभ्येति । विष्ठस्० (३ । ४ । ७८ ) इत्य-त्रत्यं तिशब्दमारम् तेयर्थः । स्वीजस् ... इयोस्सुप् ( ४ । १ । २ ) सुविति पकारेण मत्याहार इत्यर्थः। भाष्यासिद्ध इति । 'अमत्यय इति चेत् तिबे-कींदेशे पतिषेधो वक्तव्यः, काण्डे कुडचे, इत्यर्थवत्सूत्रभाष्यासिख इत्यर्थः । अत्र निबेकादेश इति पतीकमुपादाय निपस्तिशव्दादारम्य सुपः पकारेण पत्याहार इति कैयटो व्याख्यत्। अतिप्प्रातिपादिकामिति । एवं सूत्रं करणीयामित्यर्थः। कतिमिति । अलिप्यर्थः । अर्थवदादिसूत्रद्वयं नाऽऽरम्मणीयं, किंतु अति-प्पातिपदिकं, समासश्च, इत्येवं सूत्राइयं करणीयम् । सुप्तिङन्ताभिन्नं पातिपदिक -संज्ञामित्वर्थात्समासस्यापि संज्ञा सिष्यतीति समासग्रहणं निवमार्थिमित्वर्थः । स-मासस्यापीति । समासस्य तिबन्तभिन्नत्वात् । तिपः पत्ययत्वेन पत्ययग्रहणे यस्मादिति परिभाषायाः पवृत्तेरिति भावः । अर्थवस्वावइयक्तत्वेनेति । अर्थ-वच्छब्दघटकानर्थकवर्णेषु पत्येकं संज्ञावारणायातिब्वातिपदिकाभित्यत्रार्थविति वि-शेषणमवेशस्याऽऽवश्यकत्वेनेत्यर्थः । ननु संख्याकर्पादेरमावादेकैकस्माद्दणतिसुबु-त्पत्तिन भविष्यति, औरसर्गिकैकवचनमपि गमकसत्त्व एवेति स्पष्टम् । अत एव

व्याप्तिताद्वस्थ्यमेव । तथा च पातिपिक्तंज्ञास्तरं कार्यमेवार्थवत्त्वमनुपापयाति धूम इव बिह्नम् । किं चैवं चित्रगुमानयेत्यादौ कर्मत्वाद्यनन्वयापितः , पत्ययानां पळत्यर्थान्वितस्वार्थवोधकत्वव्युत्। त्तेः । विशिष्टोत्तरमेव प्रययोत्पत्तोवीशिष्टस्यैव पळतित्वात् । यत्तु संनिहितपदार्थगतस्वार्थवोधकत्वव्युत्पत्तिरेव कल्प्यत इति तन्त्र । उपकुम्भमर्थपिष्पञ्जीत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात् । न

ङचाप्सूत्रे भाष्ये तत्सूत्राभावे तिङन्तेभ्यः सुबुत्पत्तिमाशङ्कर्येकत्वादीनामुक्तत्वा-चेति समाहितम्। एवं च फलामावात्मतिवर्णी मातिमदिकसंज्ञाऽपि न मविष्य-तीति चेत्तथाअपि दश दाडिमानि, षडपूराः, इत्याद्यनिवतार्थकतमुदायस्य संज्ञा-वारणायार्थविदिति विदेशपणस्याऽऽवश्यकःवम् । तत्र पातिपदिकत्वे धारिवाति छुक् स्यात् । नियमार्थसमासग्रहणेन वु न वारणं कर्तुं शक्यम् । नि-यमरय सजातीयापेक्षतया परस्वरान्वितार्थकसमुद्यायस्यैव तेन वारणात् । अत एव गवित्याहेत्यादो समुदायस्य न पातिपदिकत्वामिति स्पष्टं शब्देन्दुशेखरादौ । समान साव्याप्तीति । समासस्य शक्त्या लक्षणया वा विशिष्टार्थमितिपाद्कत्वाभावे-नार्थवत्त्वाभावादतिप्पातिपदिकामिति न्यासेऽपि पातिपदिकसंज्ञाया अपाप्तिरित्यर्थः । ततश्च पातिपदिक संज्ञादिकापकार्येण धूमेन वाह्निरिव समासस्यार्थवत्त्वमनुगीयत इति भाव:। समासग्रहणस्य विष्पर्थत्वे तु मूळकेनेत्यादिपूर्वेक्तदूषणमसङ्ग भाव: । ननु समासग्रहणस्य विष्यर्थत्वेऽपि छद्ग्रहण इति परिभाषाया ज्ञापकास-द्धतया सार्वीत्रकत्वाभावात्स्रतीद्धेतत्यत्रापवृत्त्या न मूलकेनोपदंशमित्यत्रातिपसङ्ग इत्यतो दूवणान्तरमाह--किं चैवमिति एवं-समाने विशिष्टशक्त्यन झिनारे । अनन्वयापत्तिरिति । चित्रगुनित्यादौ गवादिपदार्थे कर्मत्वाद्यनन्वयापात्तिरि-त्वर्थः । तत्रैव हेतुनाह--प्रत्ययानामित्यादि । यस्मात्पत्यमो विधीयते सा पक्रतिः, तद्र्भेनान्वितो यः स्वार्थः कर्मत्वादिरूपः, तद्वोधकता पत्ययानापिति नियमशरीरम् । प्रत्ययाश्च विभक्तिकत्तिवाख्याता इति तस्यार्थः । एवं च प-क्रितितं यत्ययविधानावधितवं, न तु पत्ययाव्यवहितपूर्वत्वम् । ततश्च समासोत्तर-पद्स्य पत्ययविधानावधित्वरूपप्रकातित्वाभावेन तद्धे न कर्मत्वाद्यन्वयः संभवतीति भावः। यत् पत्ययानां स्वसंनिहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्विमत्येव ब्युत्पात्तिरिति तन्नेत्याह-अर्धपिष्पलीत्यादाविति । आदिना पूर्वकाय इत्यादारितरेतरद्वंदस्य

( समामशाक्तांनर्णय: )

च तत्रापि संनिधानमेव । आनुशासनिकसंनिधिर्विवाक्षितत्वात् । तथा च यत्पदो -त्तरं याऽनुशिष्टा सा तदर्थगतं स्वार्थे वोधयति । समासे च समस्यमानपदोत्तरमे -वानुशासनामिति वाच्यम् । अर्थवत्सूत्रेण विशिष्टस्यैव पातिपदिकत्वेन विशिष्टोत्त -

च संग्रहः । उपकुम्भिगित्यत्र कुम्भिनिरूपितसामीप्यवम्तं, पिष्पलीसंबन्ध्यर्धे चा-ऽऽनयेतिबोधाद्विमकत्यर्थस्ग पूर्वपदार्थेऽन्वयेन पत्ययानां स्वसंनिहितपदार्थेति निय-मस्य व्यमिचारः । संनिहितत्वं चाव्यवहितपूर्वत्वेनीनुसंधीयमानत्वत् । ततश्चोपकु-म्ममित्यादावुषपदार्थादेः पत्ययपूर्वत्वे अपि व्यवहितत्वेनाव्यवहितत्वरूकारणामावे अपि कार्यसस्वरूपो व्यामिचार इति भावः । ननु संनिहितत्वं नाव्यवहितपूर्वत्वं, धव-खदिरावित्यादी धवादिपदार्थे विभक्त्यर्थानन्वयापत्ते । किं तु संनिहितस्वेनानु-शासनबोधितत्वम् । तचा धवादिपदार्थानामिवोर्षादिपदार्थानामप्यस्तीत्याशक्कृते-न चेत्यादिना । तत्रापीति । उपकुम्मादिसमासेऽपीत्यर्थः । आनुशास-निकति । संनिहितत्वेनानुकासनबोधितत्वरूपानुकासनिकसंनिधेविवक्षितत्वे था-दृशोऽर्थः संपन्नस्तमाह--यत्पदोत्तरं याऽनृशिष्टोति । समासोत्तरमनुशासनस-च्वेऽपि समस्यमानपूर्वपरादिपदोत्तरं कथमनुद्यासनमत आह—समासे चेत्यादि । समासस्यानेकपदसमूहरूपत्वात्समूहस्य च तद्घटपत्येकपदानतिरिक्तत्वात्समासरूपमा-तिपादिकादिहिताविभक्तेस्तत्तरपदसंनिहितत्विभित्यर्थः । यदा समस्यमानपदेति । समस्यमानं पदं च समासघटकीमूलं पदं-पूर्व परं मध्यमं च । तथा चाव्ययीमाः वेऽव्ययं, एकदेशिसमासे एकदेशवाचिपदं, दुंदे सर्वाण्यपि पदानि समस्यमानानीति तत्तदर्थे विभक्त्यर्थान्वयः । अब्ययीभावादिसपासेऽब्ययं सुबन्तेन सपस्यत इत्या-दिनाऽव्ययादेरेव समसनिकियाकर्पत्वं त्रोध्यते । तेन संनिहितत्वेनानुशासनबोधितत्वं समासे क्वचित्पूर्वेषदार्थे क्वचिदुत्तरपदार्थे क्वचिद्यावत्समस्यमानपदार्थे इति तत्रेव विभक्त्यर्थान्वय इत्यत्र तत्त्रद्रनुशासनमेव नियामक्रम् । इति चेन्न-विशिष्टर्थ-वेति । सनासमहणस्य नियमार्थत्वाद्रथं बत्सूत्रेणैव सनासस्य नातिपदिकसंज्ञा वाच्या सा च राजपुरुषेत्यादिविशिष्टसमुदायस्यैवेति पातिपादेकात्स्वादयो भवन्ती. त्यनेन समासत्व्यसमुदायोत्तरमेव विभक्तेरनुशासनं सिध्यति न समस्यमानपदोत्तर-मिति शास्त्रबोधितसंनिहितत्वमपि उपकुम्मिनत्यादी विशिष्टर्येव न केवलपूर्वपद् स्येति कत्वोकस्थले व्याभचारो दुर्वार इति ज्ञेषम् । ननु पकत्यर्थान्वितैत्यादि-पूर्वोक्तनियमशरीरे पर्याप्तिसंबन्धेन पक्टतित्वाधिकरणार्थे, इत्यनिवेश्य आश्रयवा- ( समासज्ञाकिनिर्णयः )

रमेव विभक्त्यनुशासनात् । अथ पक्रतित्वाश्रये विभक्त्यथाँन्वय इत्येव कल्प्यत इति चेत्तर्हि पङ्करणमानय दाण्डनं पश्य ज्ञूछिनं पूज्येत्यादी पङ्कर्णडज्ञूछेष्वानय-नदर्शनपूजनादेरन्वयपसङ्गः । अघटमानयेत्यत्र घटेऽप्यानयनान्वयापरोध्य । न च दण्डादीनां विशेषणतया न तत्राऽऽनयनाद्यन्वयः । पाकान्नीलः, धर्मात्सुखी-संबन्धेन पक्टतित्वाधिकरणार्थे विभक्त्यर्थान्वय इत्येवं ब्युत्पत्तिः कल्प्यते । तथा चोपकुम्भमर्धपिष्पछीरपादौ पूर्वपदार्थे आश्रयतासैबन्धेन पछतित्वसत्त्वाच तत्र वि-भक्त्यर्थान्वयानुषपात्तिरित्याशङ्कते-अथ प्रक्रतित्वाश्रय इत्यादिना । क-ल्प्यत इति । आश्रयतासंबन्धेन पक्ततित्वाश्रयार्थे, इत्येव कल्प्यत इत्यर्थः । आश्रयतासंबन्धेन परुतिरवं चोत्तरपद इव पूर्वपदेऽपीति नौकदोष इति भावः। अन्वयप्रसङ्गादिति । अपर्याप्त्यारूयाश्रयतासंबन्धेन प्रकृतित्वस्य पङ्कादिष् सस्वात्त ना ८८नयनादि कियानिक पितक र्मत्वान्वयापस्या पङ्कमानयेत्यादिबोधापत्तेः । न चेष्टापात्तः, तादशशाब्द्बोधाननुभवादिति भावः । एवमसंनिहितपक्रत्यर्थे दूर-णमभिघाय सांनिहितमक्रत्यर्थेऽपि तद्मिघातुं ब्रुते-अघटमानयेत्यत्रेति । आश्र-यतासंबन्धेन पक्रतित्वसत्त्वात्संनिहितत्वाच घटेऽपि कर्मत्वान्वये नञ्चादितवाक्या-द्षि घटमानथेत्यनिष्टबोधापत्तेः। आरोषितघटं, घटमिनं वाऽऽनयेत्यनुभवसिद्धः शाब्दबोध इति भावः । पूर्वोक्तस्थले दण्डादिविशिष्टे कियाम्वये विशेषणीभूतद्-ण्डादावप्यन्वये कदाचिदिष्टापत्तिः स्यात् , अघटिमत्यत्र तु न कस्यापि घटे आ-नयनकर्पत्वान्वयोऽनुभवसिद्ध इति तत्त्वम् । विशेषणतथा न तत्रोति । पक्ट-तिजन्यमतीतिविशेष्य एव विभक्त्यर्थान्वय इति नियमादित्यर्थः । चित्रगुरित्यत्र स्वामिनस्तु पक्रतिजन्यपतीतिविशेष्यतया न तैत्र विभक्त्यर्थान्वयानुपपत्तिः। आनयनाद्यन्वय इति । आनयनादिकियानिरूपितकर्भत्वान्वय इत्यर्थः । ननु यिक्वित्मक्रतिजन्यमतीतिविशेषणे न विभक्त्यर्थान्वय इति चेतन युक्तियाह— पाकान्नील इत्यादिना । अत्र: नीलशब्दो नीलक्षपवद्र्यपरः, सुविशब्दश्र सुखाविशिष्टवेशिकः । तथा च स्वाश्रयेऽर्थे विशेषणयोनीलरूषसुखयोनीला-दिश्रह्यजन्यवतीतिविशेष्यत्वाभावात्तत्र पाकादित्यादिविभक्त्यन्तान्तर्गतपश्चम्यर्थज-न्यताया अन्वयो न स्यात् । इष्यते चात्र विशेषणभूतयोनीलस्वपसुखयोः पश्चम्य-र्थजन्यताया अन्वयः । पाकजन्यं यन्नीलरूषं तद्वान् , धर्मजन्यं यत्सुखं त-द्वान्, इति बोधानुभवानुरोधात् । नन्वेकत्र विशेषणतयाऽन्वितस्य परना विशेष-

( नामार्थानिर्णय: )

त्यादी पाकधर्मादिजन्यताया रूपसुखादावनन्वयमसङ्गात् । यच्च प्रकृत्यर्थत्वं त-ज्जन्यज्ञानविषयत्वमात्रं तच्चात्राविरुद्धामिति, तन्त्र । घटं पश्येत्यत्र घटपदात्समवा-येनोपस्थिताकाशवारणाय वृत्त्या प्रकृत्यर्थत्वस्याऽऽवश्यकत्वात् । अथ पत्ययपा-

णतया नान्वयः, इत्येव कल्प्यते, नतु एकत्र विशेषणतयाऽन्वितस्य परत्र विशे-र्ध्यतया नान्वय इति । तथा च दण्डिनं पूज्येत्यादौ दाण्डानि पुरुषे विदेषणतः याऽन्वितस्य दण्डरय परत्रपूजनिक्यायां विशेषणत्वेनाःवयोऽव्युन्पन इति, न दण्डादी पूजनादिकियाकर्मवान्वयापात्तः। पाकानील इत्यादी तु स्वाश्रये विशे... षणत्वेनान्वितये।नीलरूपसुखयोः परण-पश्चम्यर्थजन्यतायां विदेष्ण्यत्वेनान्वये प्रति-बन्धकाभावान्त्र नीलादौ पाक।दिजन्यत्वान्वयानुपपित्रपीति चेनैतद्युक्तम् । शूली पूज्य इत्यादी शूलिनि महेश्वरै विशेषणतयाऽन्विते शूलादी पूज्य इति विशेषणा-न्वयाच्छू छः पूज्य इत्यनुभवाविरुखबोधपसङ्गादिति घ्येयम् । अथान्यदिष दूषि तुमनुवद्ति--यच्च प्रऋत्यर्थत्वामिति । तज्जन्थेति । तच्छव्देन पक्रतेः परामर्शः । परुतिजन्येत्यर्थः । ज्ञानविषयत्वमात्रमि ते । मात्रशब्देन वृ-त्त्याऽभिधेयत्वस्य व्यावृत्तिः । तथा च मक्टतिजन्वज्ञानविषयत्वं मक्टत्वर्थत्वं, नतु वृत्त्वा प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्वामित्यर्थः । तच्चेति । प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्वामे-त्यर्थः । अत्रोति । वित्रग्वादिसमासघटकोत्तरपदाादिस्थावित्रगोस्वाम्यादावि-त्यर्थः । अविरुद्धमिति । निर्वाधिनत्यर्थः । अत्र मक्ताः-चित्रग्वादिसमासः । तदुत्तरपदेन गोशब्देन चित्रपद्समभिव्याहतेन स्कितस्य चित्रगोस्वाम्यर्थस्य परु-तिवृत्त्या प्रतिपाद्यमानत्वाभावेऽपि प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्वमक्षतमस्ताित भावः। एवमुक्तरूपं प्रकृत्यर्थत्वं ग्रहीतुमयोग्यमित्याह--तन्नोति । घटं पर्श्योति । घट-शब्द उच्चारिते एकसंबन्धिज्ञानमपरसंबान्धिस्मारकामिति न्यायेन शब्दाकाशयोर्गु-णगुणिनोः समवायाद्घटशन्दात्समवायेनोपस्थिते आकाशे घटशन्दोत्तरवर्तिद्विती-यार्थकर्मत्वान्वयो मा भूदिति पक्रतिजन्यज्ञानत्यत्र वृत्त्येतिनिवेशेन वृत्त्या पक्रति जन्यज्ञानाविषयत्वं नाम-वृत्तिजन्योपस्थितिविषयत्विमत्यर्थस्यत्ऽऽवश्यकत्वात् । अ-न्यथा घटं पश्योति वाक्यादाकाराँ पश्योति बोधापत्तेः। वृत्त्या प्रकृत्यर्थत्वोति । शक्तिस्थान्यतरवृत्त्वा परुतिपतिपाद्यमानार्थत्वं परुत्पर्थत्वमिति घटशब्दाच्छक्त्या लक्षणया वा आकाशस्योगस्थित्यमावेन न तत्र दशिकियाक-र्मत्वान्वयः । एवं चात्र दिश्वधातुर्ज्ञानसामान्यार्थक इति भावः । पुनरपि पूर्व- ( समासजािकनिर्णय: )

ग्वतिपद्जन्योपंस्थितिविशेष्यतं प्रकृत्यर्थत्विमिति चेन । गामानयति रूष्णो दण्डे -नेत्यत्र रूष्णे तृतीयार्थान्वयमसङ्गात् । अथ समस्यमानपदार्थगनस्वार्थवोधकत्वं समासोत्तारंविभक्तेः कल्प्यत इति चेत्तन । अक्छप्तकल्पनां क्छत्रब्युत्पात्तित्यागं चापेक्ष्य समुदायशक्तिकल्पनस्यैव युक्तवादिति दिक् । अपि च समासे विशिष्टशः

पक्षी पकारान्तरेण पक्रत्यर्थत्वं निर्वकि--अथ प्रत्ययप्राग्वर्तीति । यार्त्काचि त्पत्ययात्पाग्विद्यमानं यत्पदं तादृशपद्जन्या योपस्थितिस्तद्विशेष्यत्वमेव पक्रत्यर्थ-त्विभित्येव सामान्यतो मन्यते राङ्क्रक इत्यर्थः । तद्षि न युक्तमिववाधत्वादित्या-ह-इति चेन्नोति । अतिव्याप्तिस्थलपाह--गामानयति छव्ण इति । अत्र कृष्णः कर्ता, दण्डः करणं, गौः कर्म, आनीधातोः पापणनर्थः, तच्य कः र्मभूताया गोः स्वस्थाने गोष्ठे, इति शेष इत्यर्थः । ऋष्णे तृतीयार्थेति । प्रस ङ्गादिति । टानत्यय नाग्वतिषद् जन्योपस्थितीयविशेष्यतस्य छण्णे ण्डेनेति तूतीयार्थस्य करणत्वस्य तनान्वयमसङ्गादित्यर्थः । यदि तु मत्ययाव्यव-हित्याग्वतीत्येवमव्यवधानांशो निवेश्यते तर्हि छण्गस्य टापर्ययात्पूर्ववार्वत्वेऽपि द्ण्डादिश्रह्मेन व्यवधानाद्व्यवहितत्वाभावात्म तत्र तृतीयाथीन्वयमसङ्गद्रोष इति चेन । उपकुम्मिनित्यादी पत्ययाब्यवाहितपाग्वार्तेपदजन्योपस्थितिविशेष्ये कुम्भप-दार्थे विभक्त्यर्थान्वयापत्तेः । द्धीयती द्दातीत्यादी पत्ययाव्यविहितपाग्वर्तिपद-जन्योपस्थितिविश्वष्ये द्धानि वतुप्पत्ययनिरूपितमक्रत्यर्थत्वातिव्याप्तेः । अथ पत्य-र्यविधानाविधित्वे सति तज्जन्यमतीतिविशेष्यत्वं पक्रत्यर्थत्विमिति चेच्चित्रगुरित्यादा-वुत्तरपदस्य पक्रतित्वाभावात्तदर्थे विभक्त्यर्थकर्मत्वादरनन्वयापत्तेरिति ध्वेयम् अधितद्दोषपरिहाराय ब्युत्पत्त्यन्तरमेव कल्प्यत इत्याह--समस्यमानपदार्थिति । समस्यमानं यत्रदं तद्रथंगतो यः स्वार्थः-कर्यत्वादिः, तद्घोवकत्वं समासोत्तरविम-केरित्येव ब्युत्पत्तिः स्वीकियत इत्यर्थः । समस्यमानपदं सगासघटकीमृतपदं पूर्व परं मध्यमें चेति तत्तत्पदार्थे समः सोत्तरविभव यर्थस्य कर्मत्वादेरन्वयः करणीय इति भावः। एतद्वि न युक्तियाह--इति चेन्नोति । अक्लूप्तकल्पनामिति । समस्यमानपदार्थगतेत्यादिकार्यकारणभावान्तरकल्पनामित्यर्थः । क्लूप्तन्युत्पत्ती-ति । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितेत्यादिः पूर्वोक्तकार्यकारणभाव इत्यर्थः । तथा च क्ल्प्तकार्यकारणभावत्यागं, अक्ल्प्तकार्यकारणभावं चेति दोषद्वयं स्वीकृत्य निर्वा-हकरणापेक्षया समुदायशक्तिस्वीकार एवोचित इति भावः । दिगिति । तदर्थ-

क्त्यस्वीकारे राजपुरुषश्चित्रगुर्नीछोत्पलमित्यादी सर्वत्रानन्वयमसङ्गः । राजपदादेः संबन्धिनि लक्षणायामपि तण्डुलः पचतीत्यादी कर्मत्वादिसंसर्गेण तण्डुलादेः पाका-दावन्वयवारणाय पातिपदिकार्यमकारकबोधं भति विभक्तिजन्योपास्थितैईतृताया

स्तु-राजपुरुष इत्यःदी राजसंबन्धिस्रक्षणायां राज्ञ एकदेशतया विशेषणान्वयवा -रंणेऽपि दास्याःपुत्र इत्याद्य कुक्समास लक्षणायां मानामावेन दास्यादी जोभना-दिविशेषणान्वयो दुर्वारः स्यात् । तत्रापि संकृत्धिस्रशायां दासीसंबन्धिबेष्यः स्यात्। न चेष्टापात्तः। सर्वा भवाविरोधात् एवं च राज्ञः पुरुष इति वाक्याः दिव समासादि संबन्ध संसर्गको राजमकारकपुरुषविशेष्यको बोधो भाष्यादिसिद्धः संबान्धलक्षणायां म निर्वहतीस्यादिबेंध्यः । ननु मलतिमत्ययानामनन्तत्वात्तत्तं रप्रकृतिपरपयव्यक्तिभेदेन भिन्नं भिन्नं कार्यकारणभावं पकल्प्य समासस्थले सनस्य-मानपदार्थे समासोत्तरपत्ययार्थान्वये बाधकाभावः, अनेककार्यकारणभावपकल्पनं स्वनेकसमासरूपसमुद्रायेषु विशिष्टशाक्तिकल्पनापेक्षया न गुरुभूतमतो दूषणांन्तरमा ह-अपि चेरयादिना । विशिष्टशक्त्यस्वीक र इति राजगुरुषेति समा-सस्य राजसंबन्धविशिष्टपुरुषे शक्तिः, एवं चित्रग्विति यहुवीहेश्चित्रगोस्वामिनि शक्तिः, पात्रोदक इत्यादेश्वोदककर्तृकपात्तिकर्गाण ग्रामे शक्तिरित्येवंरीत्या समासे विशिष्टशक्त्यनङ्गीकार इत्यर्थः । सर्वत्रेति । राजपुरुषश्चित्रगुरित्याही सर्वत्रे-रवर्धः । अनन्वयप्रसङ्ग इति । पूर्वीत्तरपदार्थयोः परस्परमन्वयो न त्यादि-त्यथैः । अन्वयाभावे कारणपाह-राज्यदादेरिति । लक्षणायामपीति । राजपदं राजसंबन्धिनि लाक्षाणिकं, एवं गोपदं चित्रगोच्वामिनि, उत्पलगदं नीलो-त्पलयोः साहित्ये लक्षिकिभित्येवं लक्षणायां स्वीक्रियमाणायामपीत्यर्थः । अन विशब्देन संबन्धस्थणायां सुतरायन्वयामाव उक्तः । तण्डुलः पचतीत्यादाः विति । अत्र तण्डुलो न कर्ता, किंतु कर्मैव । तथाऽपि कर्गत्वेनाविवक्षायां द्वितीयाभावेन पातिपदिकार्थत्वात्मथमा । कर्ता तु चैत्रादिः प्रथमेव । तथा च तण्डुलः पचतित्यसाधुः पयोगः। अत्र कियाकारकभावसंबन्धबोधकस्य द्वितीया-यत्ययम्याभावातिकयान्वयाभावेन न ताहराः प्रयोगः । यदि तु द्वितीयामावेऽपि कर्मत्वसंसर्गेण तण्डुलस्य कियायामन्वयः कियेत, ताई तण्डुलकर्मकः पाकः स च चैत्रनिष्ठ इति मसज्येत, स चानिष्टः, सर्वानुभवविरुद्धत्वात् । अतस्तादृशाबोधः नारणायैवं कार्यकारणभावः कल्पनीय -पातिपदिकार्थः प्रकारी-विशेषणं

आवश्यकत्वात्पुरुषादेस्तथात्वामावात् । तण्डुलः शुष्र इत्यादौ च पाति।दिकार्धक-

स्मिनित्याकारके बोधे जननीये विशेष्यतया तदुत्तरियक्तिजनयोपस्थितिहेन्दिय वश्यं वक्तव्यम् । तथा च तण्डुलस्य पाकिकयायां यादृशसंसर्गेणान्वयः करणी-यस्तादृशसंसर्गबोधिकाया विभक्तेस्तण्ढुलपदोत्तरमसत्त्रात्र तण्डुलस्य पाकाकिवाया-मन्वयः । एवं च निरुक्तकार्यकारणभावस्याऽऽवश्यकत्वे सति लाक्षाणिकस्यापि राजादिपदार्थस्य पुरुषादिपदार्थेऽन्वयो न स्यात् , तत्रैव हेतुमाह-- पुरुषादेस्त-थात्वाभावादिति । पुरुषादेरित्यादिपदेन स्वामिसाहित्ययोर्घहणन् । विभक्तिन-न्योपस्थितिविषयत्वाभावादित्यर्थः । अत्र राजपकारकः पुरुषाविशेष्यको बोघः, त्तित्रगवीमकारकः स्वामिविशेष्यकः, नीलोत्पलमकारकः साहित्यविशेष्यको बोध इष्टः। पदि तु विशेष्यत्वेनाभिमतार्थस्य पुरुषादेविभक्तिजन्योपस्थितिविषयत्वं स्वात्तर्सेव राजादेः पकारतया पुरुषादावन्वयः स्थान्नान्यथा, उक्तनियमानुरोधा-दि भावः । ननु राभ्रस्तण्डुल इत्यादी राभादिकानामार्थपकारकः राज्दबोधो विशेष्यतासंबन्धेन तण्डुछादौ जायते, न च तत्र विशेष्यतासंबन्धेन विभक्तिज-न्योपस्थितिरस्तीति व्यभिचारान्नोक्तकार्यकारणमावः संभवति । तण्डुढः पचती-त्यादौ तण्डुलादेः कर्भत्वसंबन्धेन कियायायन्त्रयो मा मूदित्येतदर्थं पातिपदिकार्थ-मकारकशाब्दबोधं मति धातुभिन्नजन्योपार्श्यतिहेतुः। अथवा विशव्यतया धातु-जन्योपस्थितिः प्रतिबन्धिकत्येवं कारणं प्रतिबन्यकं वा कल्पनीयम् । तथा च रा-इत्यादी पकारताविशिष्टस्य पातिपदिकार्थे रूपराजादेः विशेष्यतासंब-न्धेन पुरुषादावन्वये बाधकाभाव इत्याशयेनाऽऽह—तण्ढुलः शुभ्र इत्यादौ प्रातिपदिकार्थकप्रथमार्थ इति । पातिपदिकस्पार्थ इवार्थी यस्या इत्युष्ट्रमुखवत्समासः, पातिपदिकार्धसदृशार्थवती या प्रथमाविभक्तिस्तद्र्थे, इत्यर्थः। तण्डुलक्षपातिपदिकार्थाभिको यो विभक्तपर्थ इत्येवं तण्डुलादेरभेदैनान्वयः। तस्य चेति । विभक्त्यर्थस्य चेत्यर्थः । तण्डुलक्ष्यमातिपदिकार्थाभिनस्य विभ क्त्यर्थस्येति यावत् । तण्डुलस्याविभक्त्यर्थाभिनो यः शुभ्रपदार्थ इत्येवं शुक्रप-दार्थेऽभेदेनैवान्वय इत्यर्थः । पाक इत्यादौ पच्यातूपस्थाप्यव्यापारस्यासन्वरूपेण भानं, घञुपस्थाप्यव्यापारस्य तु सत्त्रक्षेणे।ति यथा व्यापारस्य देवा भानं तद्दत्या-तिपदिकार्थस्यापि द्वेषा मानं, शब्दात्यातिपदिकार्थस्य सत्त्वरूपेण मानं, विभक्तया रवसस्वरूपेण पातिपदिकार्थस्य मानिमत्यमेदान्वयसंभवात्तण्डुलान्वयवंति असत्त्व-

पथमार्थे तण्डुलादेस्तस्य च शुक्लेऽमेदेनैवान्वयः । शुभ्रेण तण्डुलेनेत्यादी च विशे-षणविमक्तिरमेदार्था पार्धिणको वाऽन्वय इति नातिपसङ्गः । तथा च समासे

रूपे पातिपदिकार्थे विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितेः सत्त्रान्नात्र पातिपदिकार्थे-पकारकबोर्धं पति विभक्तिजन्योपस्थितिईतुरित्येवंह्नपस्य कार्यकारणभावस्य व्य-भिचार इति भावः । ननु तण्डुलः शुभ्र इत्गत्र व्यभिचारनिवारणेऽपि शुभ्रं तण्डु-छं, शुश्रेण तण्डुछेनेत्यादौ व्यभिचारो दुनिवारः, द्वितीयादिविमकेः पातिपदिकार्थे विहितत्वाभावादित्याशङ्कर्य समाधत्ते -- शुभ्रेणत्यादिना । अभेदार्थिकेति । विशेषणवा काद्या विमाक्तिस्तस्या अमेदोऽर्थः । नीलमुललं पश्येत्यादौ नीलाभिनं यदुरपछं तत्कर्षकं दर्शनिविति बोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वादित्यर्थः । ध्यायेन्तित्यं महेशभित्यत्र ध्यानिकयानिहापितं कर्पत्वं महेशस्य प्रतीयते, तच्च महेशादोत्तर-द्विनीयया स्पष्टमुक्तं, ततश्च महेशसमानाधिकरणं पच्च वक्तं त्रिनेत्रीमत्यादि यद्वि-शेषणं तदुत्तरिद्वियाविभक्तेः कर्मत्वेन कंपीर्थं कत्वापतीतेर्भहेशह्मपकप्रिद्वी फकत्वं फलति । अत एव विशेषणधिमकैरभैदार्थं हत्वानित्युद्धेषः । ननु कर्पाणे द्वितीया विहिता, न त्वभेद इति कथं विशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वमुच्यत इति चेन । क-माँभेद्रय कर्षरूपतयाऽभेद्रय ' कर्षणि द्वितीया ' इत्यनुशासन।विषयत्वात् । एवं विशेषणोत्तरतृतीयादिविमकेरप्यमेदार्थकत्वं ज्ञेयम् । ननु विशेष्यवाचक्रवदोत्तरवि -भक्त्येन कर्नाद्यर्थस्यावगनाद्विशेषणोत्तरात्रिभाक्तः पयोगसाधुत्वायेव, न त्वथंसाधु-त्वाय । ततश्व शुभ्रपदार्थस्य तण्डुलेनैवान्ययो वक्तव्यः, तण्डुलस्य च विभक्तिज-न्योपस्थितिविषयत्वामाव इति तत्र कार्यकारगमावव्यमिचारस्तर्वस्थ एवेति मनः स्यनुसंघायाऽऽह—-पार्ष्णिको वाऽन्वय इति । अयमर्थः -कर्पण्येव दिती-यरयेवं पत्ययानियमे सति द्विती गाइयः पत्यया विशिष्टे ध्वर्येषु कर्ना दिषु नियता इति हेतोः साधुत्वार्थे विमक्तिरिति वचनं न युक्तं, किं तु कर्नाद्यिकेन् कटोऽः पि कर्भ भीष्माद्योऽपि कर्भ १ इति-भाष्याद्विशेषणेऽपि कर्पत्वादिसरात् । एवं च कारकाणां किययैवान्वय इति नियमात्कियायामन्त्रयः । ततश्च द्वैशुन्नेण तण्डुछेने-रयत्र विशेषणविशेष्ययोः परस्परमन्वयाभावान्त व्यभिवारः । ननु यदि कारकाणां किययैवान्वयः कियते तर्हि तस्या विभक्तिजन्योपस्थितिविषयत्वाभावेन निरुक्त-कार्यकारगभावव्यीभवारः सुस्थ एवेति चेन । यदि विभक्त्यर्थस्य द्वारीकरणं विनाउन्वयः कियेव वाहि व्यभिचारः स्यात् । किंतु विभक्त्यर्थं दारीकृत्येत का-

( समासज्ञाकिनिर्णय: )

परस्परमन्वयासंभवादाविश्यकैव समुदायस्य तादृशे विशिष्टार्थे शकिः। किं च

रकाणां कियान्वयस्वीकारात् । ततश्च शुभ्रेगेत्यत्र शुभ्रगशर्थाभिन् यत्करणं त-निष्टकरणतानिरूपिका कियेत्यर्थः । विभक्त्यर्थस्य द्वारीकरणादेव पातिपदिका-र्थधारवर्थयोः साक्षा द्वेदेनान्वयो ऽब्युरम् इति नियमविरोधो नेति बोध्यम् । न च शुभ्रेण तण्डु छेनेत्यत्र यदि विशेषणविशेष्ययोः परस्परमन्वयाभावस्ताहि शुभ्रपदार्थ-तण्डुलपद।र्थयोः परिच्छेदो न स्यादिति द्युभ्रेण तण्डुलेन शिवं पूजयेदित्यनुशा-सनेऽपि श्यामलादितण्डुलेन, येन केनचिच्छुभ्रपदार्थेन च शिवपूजनं पसज्येतेति वाच्यम् । विशेषणविशेष्यवाचकपदद्वयेशपि तृतीयाबोष्यकरणस्य स्वातन्त्रोण पूजनिकयापामन्वयेन शुभ्रेण पूजयेत्तण्डुलेन पूजयेदिति पार्थक्रेन बोधोत्तरं तयोः परस्परं विशेषणविशेष्यमावेन मानसोऽन्वयः स्वीिक्यते । अयमेव पार्दिणकः पार्षिको वाऽन्वय इत्युच्यते । ततश्च पत्यासत्तिवशाद्यः शुभ्रः स तण्डुल एव, यश्च तण्डुलः स शुभ्र एवेति परस्परं परिच्छेदेन शुभ्राभिन्नतण्डुलकरणिका शिव-कर्मिका पूजा विधिविषयेति बोधान्न दोष इति भावः । परिच्छेदो विद्रोषह्यो-णार्थावचारगमित्यर्थः । अत एवारुणाविषरणे ' अरुणया विङ्गाक्ष्या एकहा-यन्या सोमं कीणाति ' इति श्रुतौ अरुणयेत्यादिपदत्रयेऽपि तृतीयोपात्तस्य कर-णकारकस्य स्वातन्त्रयेण कथणभावनायामन्वयेन आरुण्यकरणिका पिङ्गाक्षीकर-णिका एकहायनीकरणिका च या भावना तरताष्येन क्रयेग सोमं भावयेत्। गवा ते कीणानीति मन्त्रसिङ्गाद्या चाऽऽरुण्यविशिष्टा गौः सैव विङ्गासायुका सैव चैकहायनविशिष्टेरयेवमभेदवोधस्तु पार्ष्ठिकः पत्यासत्तिन्यायान्नीमांसकैरङ्गी-क्रतः संगच्छत इति ज्ञेषम् । तथा चेति । पातिपदिकार्थपकारकबोधं पति विशेष्यतया तदुत्तरविभक्तिजन्योपस्थितेईतुत्वावश्यकत्वे चेत्यर्थः । अन्वयासंभ-वादिति । समासे विम स्त्यभावेन राजपुरुषादिमूर्वोत्तरपदार्थयोरन्वय संभवादि-त्यर्थः । समुदायस्येति । राजपुरुवादिसमासरूपसमुदायस्यत्यर्थः । शक्तिरि-ति । राजादिसंबन्धविशिष्टे पुरुषादावर्धे वाच्यवाचकमावस्वपा शक्तिरवश्यमभ्यु-पगन्तब्येत्यर्थः । सर्वत्र समासे विशिष्टशक्तिस्वीकारमन्तरा स्क्षणया नामीष्टार्थ-बोधो निर्वहतीत्याह-किं चोति । राजपुरुषादितत्पुरुषसमासे सक्षणा, सा कि संबन्धिनि संबन्धे वेति विकल्प्य प्रथमपक्षं निराकरोति-विव-

( समासकाक्तिनिणय: )

राजपुरुष इत्यादीः संबन्धिनि संबन्धे वा सक्षणा । नाऽऽद्यः । राज्ञः पुरुष इति विवरणविरे।धात्समाससमानार्थकवाक्यस्यैव विग्रहत्वात् । अन्यथा तस्माच्छक्ति-निर्णयो न स्यात् । नान्त्यः । राजसंबन्धरूषः पुरुष इतिबोधप्रसङ्गात् । विरुद्ध-रणविरोधादिति । सिदान्ते राजपुरुष इति समासस्य स्वत्वसंसर्गेण राजसंब-न्धिन पुरुषे शकिरिति राजनिष्ठस्वामितानिरूपितस्वतावान् पुरुष इति स्वस्वामि-भावरूपभेदसंबन्धेन बोधो जायते । तादृश एव बोधो राज्ञः पुरुषः, इति वाक्या-त्मवीयत इति राज्ञः पुरुष इति वाक्यम्य राजपुरुष इति समासविवरणत्वात् । विवरणं च तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनम् । विग्रहवाक्यत्वामिति यावत् । विश्वहत्वं च समाससमानार्थकस्य, समासार्थावबोधकरय वा वाक्यस्य विश्वहत्वात्। एवं सति राजपुरुष इत्यादी राजपदादेः संबन्धिन लक्षणयैव राजसंबन्धवद्भिनः पुरुष इत्यमेदेन बोध इष्यते यदि, तर्हि अमूदशस्य बोधस्य, राजसंबन्यपकारका-श्रयत्वसंसर्भवानित्येवं रूपो यो विवरणवाक्यजबोधस्ता द्वेरुद्धत्वाच छक्षणा युक्ता । किं तुं स्वत्वसंसर्गेण राज तंबिन्धिनि पुरुषे, राजपुरुष इति समासस्य शक्तिरेवा-भ्युपगन्तव्येति भावः। ननु समाससमानार्थकत्वं, न समासजन्यबोधे यादशसं-बन्धेन यद्विशेष्यकत्वे सति यत्मकारकत्वं तादृशसंबन्धेन तद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकबोधजनकत्वम् । तथा सति व्याकरणमधीते, पचति, इत्यादीनां वैया-करणः पाचक इत्यादिवाद्धिवऋदन्वाविग्रहत्वानापत्तेः। किं तु समासजन्यपतीति-विषयार्थपतीतिजनकत्वं, तच्च पक्ठतेऽक्षतमेव, समासजन्य नतीतिविशयराज नंब-न्धविषयकपतीतिजनकत्वादाज्ञः पुरुषस्येत्यत आह—अन्यथोति । समासजन्य-पतीतिविषयार्थपतीतिमात्रजनकत्वस्य विग्रहरूपत्वे सतीत्यर्थः । समाससमानार्थं-कत्वाभाव इति यावत् । तस्मादिति । विग्रहरूपविवरगवाक्यादित्यर्थः । वि-वरणादेव समासशक्तिनिणीयत इत्यनुभवसिद्धम् । स चानुभवो विवरणावित्रिय-माणयोः समानार्धकत्वनियमे सत्येव संगच्छते । असमानार्धकस्यापि विवरणत्व-स्वीकारे तु निरु हसमानार्थंकत्वानियमभङ्गेन विवरणाद्मियुक्तेकः शक्तिर्वायो न स्यात् । तथा च फलार्धककरोतिना विवरणादारूवातस्य यत्ने शक्तिरियादि सुप्येतेति भावः। यदा राज्ञः पुरुष इति विग्रहवाक्यस्य समासगतार्थबोधकता-निर्णायकरवमनुभवसिद्धमुच्छिद्येनेति भावः। राजपद्स्य संबन्धे छक्षणेति चरम-कर्लं पत्याचष्टे-बोधप्रसङ्गादीत । संबन्बे उक्षणायां राजपर् उक्षयस्य राज तं-

विभक्तिरहितमातिपादिकार्थयोरभेदान्वयब्युत्पत्तेरित्यादि मपश्चितं वैयाकरणभूषणे ।

बन्धस्य नामार्थत्वेनामेदेनव पुरुवेणान्वयः स्यात् , न तु राजसंबन्धाश्रयः पुरुष इत्येवपाश्रयतासंबन्धेनेत्यर्थः । तथा च राजसंबन्धाभिनः पुरुष इत्यभेदेनैव बोधः स्याचतु भेदसंबन्धेनेति भावः । ननु नामार्थयोरभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकं, तच्यात्र नास्तीति कथं राजसंबन्धरूपः पुरुष इति बोधापत्तिरुच्यत इत्यत आह्-विरुद्धविमक्तीत्यादि । सुन्दरं दधीति दिधपदीत्तरं विभक्त्यभा-वेन सेचनऋद्वारीत्यत्रोभयोरप्यविभक्तिकत्वेन च व्यभिचारात्समानविभक्तिकत्वस्य नामार्थयोरभेदान्वयबेधि पयोजकत्वासंभवेन विरुद्धविभक्तिराहित्यस्यैवाभेद्बोधे पयोजकरवं स्वीकियत इति भावः । विरुद्धविभक्तिकथातुपाति ।दिकार्थयोः स्तोकं पचतीत्याद्विभेदान्वयावारणाय प्रातिपदिकार्थयोरित्युक्तम् । ततश्वाभेदसंसर्गेण पा-तिपदिकार्थपकारकशाब्दबोधे जननीये विशेष्यतासंबन्धेन विरुद्धविभाक्तरहितनाः मजन्योपस्थितिईतुरिति तादृशहेतुत्वस्य रःजपुरुषादिसमासोत्तरपदार्थे पुरुषादी स स्वाद्भेदान्वयो दुर्निवार इति तात्पर्यम् । ननु पातिपदिकार्थपकारकाभेदान्वय-बोधे विरुद्धविभक्तिरहितपातिपदिकजन्योपस्थितिहेतुरिति यः कार्यकारणभाव उकः सोऽपि न संभवति, चैत्रस्य सुनस्य धनिमत्यत्र विशेषणविशेष्यवाचकचैत्रसुः तपद्योरुत्तरं षष्ठीरूपसमानविभक्तेः सत्त्वाद्विरुद्धविभक्तिराहित्याचैत्रसुतयोरभेदा-न्वयापस्याऽतिपसङ्गादिति चेन्न । विरुद्धविभक्तिरित्यस्य विरुद्धार्थकाविभक्तिर्वि-भिनार्थकाविमाक्तिरिति यावत् । तथा च विभिन्नार्थकविमाकिराहित्यममेदान्वय-बोधे तन्त्रं नियामकामीति भावः वैत्रस्य सुतस्य धनामित्यत्र तु विभक्त्योर्न स. मानार्थकरवं, किंतु विभिन्नार्थकरवमेव, एकत्र जन्यत्वस्य परत्र म्वत्वस्य तद्र्थत्वाः दिति न चैत्रसुतयोरभेदान्वयपसङ्ग इति भावः । राज्ञः पुरुषस्य धनमित्यत्र षष्ठी-द्वयस्य स्वत्वार्थकस्वेऽपि तयोः स्वत्वयोनिस्त्रपक्रभेदेन भिन्नत्वान दोष इति बो-ध्यम् । यद्वा विरुद्धविभक्तीत्यस्य यथाश्रुत एवार्थः, राज्ञ पुरुष्ट्य धनीमत्या-दावभेदान्वयवारणाय विभक्तवर्थमनन्तर्भाव्य पातिपदिकार्थयोरन्वयबोधे निरुक्त-कार्यकारणभावः स्वीकार्यः, यथा ऋद्धरय राज्ञः, इत्यत्र ऋद्धरयेति षष्ठचर्यमनन्तः र्भाव्य ऋद्धराजपदार्थयोरन्वयः, यथा वा राजपुरुषादिसमासे विभक्तयर्थमनन्तर्भा-व्येव पातिपदिकार्थयोरन्वयः कियते तनैव पूर्वोक्तकार्यकारणभावरूपव्युत्पात्तिः स्वीकार्यत्याशयेनाऽऽह--प्रपश्चितमित्यादि । अत एवेति । समासे पृथगुप-

( नामार्थनिर्णय: )

अत एव " वषट्कर्तुः पथमभक्षः " इत्यत्र न भक्षमुद्दिश्य पाथम्यविधानं युक्त मेकपसरताभद्गापत्तेरिति तृतीये-- " न्यङ्गैः स्विष्टक्टतं यजति " इत्यत्राङ्गानुवा

स्थित्यभावपयोजकविशिष्टशक्तिस्विकाराद्वेत्यर्थः । विशेषणविशेष्यभावापन्नो यो राजिष्ठिपकारतानिक्विपितविशेष्यतावान् पुरुष इत्येवंक्वपो विशिष्टार्थस्तत्रा शक्ति-विशिष्टशक्तिरियुच्यत इति भावः । वषट्कर्तुरिति । वषट्कर्तुः प्रथनभक्षः, इति वाक्येन वषट्कर्तारं-होतारमुद्दिश्य प्रथमत्वविशिष्टमक्षणं विधीयते । ऋत्विजो हविःशेषान् भक्षयन्तीति वाक्यमाप्तभक्षणयनद्य केवछं प्राथम्यमेव वि-धीयतां छाचवाद्विशिष्टाविधौ गौरव दित्यत आह-भक्षमुह्दिश्येत्यादि, न युक्त-मित्यन्तम् । अयुक्तवे हेतुगाह--एकप्रसरतेत्यादि । एकस्यां [ वृत्तौ ] पसरः पवेको ययोरर्थयोस्तावेकपसरौ, तयोभीव एकपसरता, नाम एकवृत्तिपवि-ष्टता, तस्या भक्क आपद्येतेत्यर्थः । तथा सति सामर्थ्यविघातात्मथमभक्ष इति समासो न स्यात् । समासघटकपदानि हि सभूय विशिष्टमेकमर्थमेकया वृत्त्या भितपादयन्तीति तस्यैकस्यार्थस्य विवक्षानुरोधादुद्देश्यत्वं विधेयत्वं वा याह्यं भवति, यथा धवसादिरी सुन्दरी, इमी वृक्षी धवसादिराविति । न तु तदेकदेशमात्रास्य कं स्यचिदर्थस्योद्देश्यत्वं कस्यचिच्च विधेयत्वं यहीतुं युक्तम् । यत्रोद्देश्यविधेययोः पदाम्यां पृथगुपस्थितिस्तत्र तथाऽन्वयः। न च समासे एकाधीभाववज्ञात्पदातपू-थगुपस्थितिः, अपृथगुपस्थितौ च नोद्देश्यविधेयमावेनान्वय इति छघुपज्जूषाकारै-रुकत्वात्। तथा च यद्यत्र पथमभक्ष इति समासान्तर्गतमक्षपदार्थमात्रामुद्दिश्य पाथम्यं विवेयं स्यात्ताई तद्वाचकयोईयोः पदयारेकेस्यां वृत्तौ पवेश एव न स्यात्। वषटकर्तुः मथमभक्ष इति वाक्ये तु समासः कृत एवेति तद्नुरोधेन विशिष्टार्थस्वैवात्र राब्दमर्थाद्या विधेयत्वं विवाक्षितामिति प्रतीयते इति बोध्यम् । अयमेव स्वेकपसरताभङ्गा नाम यद्विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वरूपसामर्थ्यभङ्गाः । उद्देश्यविधेयभावेनान्वये पृथगुपस्थितेः पयोजकत्वेन तथाऽन्वये तद्भङ्गादिति भी-मांसायामुक्तिमित्याह-तृतीय इति । तृतीयाध्यायस्य पश्चमे पादे दशमाधि-करणे 'वषट्काराच्व भक्षयेत् ' (जै. सू. ३२ ) इति सूत्र इत्यर्थः । एकप-सरतामङ्गभयादेव चित्रया यजेतेत्यत्र चित्रयेत्येकेन पदेन खीकारकपुद्दिश्य चित्र-स्वस्य विधानं न युज्यत इत्युक्तन् । तथा हि-वृत्तिर्नाम पद्गदार्थयोः संबन्धः शक्ति स्थणान्यतर रूपः । पक्रते च चित्रत्वस्थीत्वरूपधर्मद्वयविशिष्टेऽर्थे चित्राश- ( समासशक्तिनिर्णयः )

देन त्रित्वविधानं न युक्तम--एकपसरताभङ्गापत्तेरिति दशमे च निरूपितं संग

ब्दस्य शक्तिः । तादृशशक्तिरूपायामेकस्यां वृत्ती चित्रत्वस्त्रीत्वयाः प्रवेशः। तस्यात्र भङ्गः स्याद्यदि स्त्रीकारकानुत्रादेन चित्रत्वमत्र विहिनं स्थात् । उद्देश्यवि-धेययोाई पृथक् पृथक् शक्त्योपस्थितिरावश्यकी । अत्र चैकस्यां शकी स्नीत्वाचे-त्रत्वयोः पवेशान्त तयोरुद्देश्यविधेयभावः संभवतीति भावः । त्रयङ्गैनि । पशौ श्रुतम्-इयंङ्गीः स्विष्टक्टतं यजतीति । तत्र हदयस्याग्रे अवद्यतित्यादिनैकाद् शा-ङ्गानां होनस्य विचानेन पर्छानविद्विष्ठातिरिति न्यायेनैकादशिमरङ्गेन्हींने पाप्ते-इदं वाक्यमारम्यते । तत्राङ्गानुवादेन त्रित्वं विवीयते लाघवात् , न तु त्रित्वविशिष्टाः ङ्गान्तरमिति विशिष्टविगीरवादिति पूर्वपक्षायित्वा, यद्यत्र त्रयङ्गीरेति वृत्त्वन्तर्ग-ताङ्गापदार्थमुद्दिश्य तित्वं विधेयं स्यात्तार्हि तद्वाचकयोर्द्वयोः पदयोरेकस्यां वृत्ती पवेश एव न स्यात् , अथांदेकपसरताभङ्गः स्यादित्यर्थः। त्र्यङ्गौरिति तु समासः कत एवेति तदनुसारेणात्र तित्वविशिष्ठाङ्गान्तरस्यैव शब्दमर्थादया विधेयत्वमवग-म्यते । तत्र विशेषणविशिष्टार्थस्यान्यतोऽपाप्तौ सत्यां विशिष्टविधावेव पर्यवसानं भवति । तद्केदेशस्य कस्यचिद्नयतः पाप्तत्वे सति भाषापाप्तविवेकन्यायेनापाषांशे विशिष्टविधेः पर्यवसानं भवतीत्यन्यदेवत् । यथा राजपुरुषादिसमासे आकाङ्क्षा -मूलकसमुद्रायशाक्तिवशात्पदार्थबोध एव जायमानो विशेषणाविशेष्यभावापन्नविशि-तत्र विशिष्टशक्तियह इरथम्-राजपुरुषादिसमासपदं राजसंबन्धव-त्पुरुपादी शक्तमिति । तत्र सा विशिष्टशिकः पाप्तापाप्तविवेकन्यायेन संबन्धांशे विशेषणार्धशे च पर्यवस्यति । राजादेः क्लृप्तावयवशक्त्येवोपस्थितसंभवादित्युक्तं मञ्जूषायां तद्ददिति भाव:। शब्दमर्यादया तु विशिष्टविधिरेव तादृशस्थले स्वी-कर्तव्यः। तथा च पक्रते त्रित्वविशिष्टाङ्गान्तरविधिरूपविशिष्टविधिरङ्गीकृतः अङ्गान्तराणि च कल्पसूत्रकारेण द्शितानि-दक्षिणें।ऽसः, सन्पा श्रोणिः, गुदं तृतीयम्, इति सौविष्टकतानीति । तस्मादानिज्याशेषे स्त्रिभिरङ्गैः स्विष्टकदोत्वय इत्युक्तं तत्स्थलं दर्शावि-द्रामे चेति । दशराष्याये सप्तमपादे तृतीयेऽधिकरणे ' इज्याशेषात्... ज्यङ्गैर्वा० (जै० सू॰ १०। १५) इत्यादिसूत्रे सिखान्ति-तिनत्यर्थः । एतच्च विशिष्टशक्तिपक्षे घटपदाद् घटघटत्वयोरिव विशिष्टशक्तयेव पाथम्यविशिष्टभक्षस्य त्रित्वविशिष्टाङ्गानां चोपास्थित्या वाक्यार्थरूपोद्देश्यविधेय-मावेनान्वयासंभवारसंगच्छते । समुदायशक्तरनङ्गीकारे तु पथमो भक्षः, त्रिभिर-

( समासशकिनिर्णयः )

च्छते । संगच्छते चारुणाधिकरणारम्भः । अन्यथा " अरुणयैकहायन्या पिङ्गा-क्ष्या सोमं कीणाति " इत्यत्रारुणपद्वदितरयोरप्येकः व्दत्वादिगुणमात्रवाचकतयाऽ-मूर्तत्वात्कीणातौ करणत्वासंभवस्य तुरुयत्वादारुण्यस्यैव वाक्याद्भेदशङ्काया असं-

ङ्गैः, इत्यादिवाक्यवत्समासेऽपि उद्देश्यविधेयभावेनान्वयः स्यादिति मीमांसाधिकर-णिवरोधः स्पष्ट एवेति तात्पयार्थः । समासे विशिष्टशक्तिस्वीकारादेवारुणाधिक-रणारम्भ उपपद्यत इत्याह-संगच्छते चारुणेति अन्यथेति । शिष्ट शक्त्यनङ्गीकारे पूर्वपक्षस्यैवासंभवेनारुणाधिकरणासंभवापात्तिरिति भावः तथा हि-ज्योतिष्टोमे क्रयसंनिधी श्रूवते- अरुणया विङ्गाक्ष्येकहायन्या सोमं कीणाति ' इति । अत्रारुणयेति पदं क्रयेण संबन्ध्यत उत वाक्यमेदेन पाकर-णिकग्रहचनसाद्य खिलद्रव्येण संबन्ध्यत इति संशये —अरुगापदं रूपविशेषे गुजे शकं, रूपविशेषे च क्रयरूपिकयाकरणत्वं बाधितं, रूपस्यामूर्तत्वात । क्यात्पृथक्कत्य तृतीयाश्रुत्या पाकरणिकानि द्रव्याण्यनूद्याऽऽरुण्यगुणो विधीयते-आरुण्येन गुगेन ज्योतिष्टोमापूर्वसाधनद्रव्यं भावयोदिति पूर्वपक्षित्वा योग्यताज्ञा-नस्य न शाब्दबोधे हेतुत्वं, किं त्वयोग्यतामिश्रयस्य बोधमतिबन्धकरवमात्रं, यो-ग्यता च परस्परान्वयमयोजकधर्मवत्त्रं, पयसाःसिश्चतीत्यत्र सेकान्वयमयोजकधर्मस्य जलत्वस्य पयसि, एवं पयःकरणकान्वयमयोजक वर्षस्य सेकत्वस्य सेकिकियायां स-स्वालक्षणसमन्वयः । बह्रिना सिश्चतीत्यत्र तु बह्री सेकान्वयपयोजकधर्मस्य द्व-द्रव्यत्वस्यासत्त्वाद्योग्यतानिश्रयाच शाब्दबोधः । पक्षते च कारकाणां कियपैवा-न्वय इति नियमाद्योग्यतानिश्ययाभावसत्त्वेनाऽऽरुण्यस्यापि क्रवणिकियायामन्वय उपपद्यते, पार्षिकस्तु द्रव्येणान्वय इति न वाक्वविच्छेदशङ्केल्यादि सिद्धान्तितम् । अत्र पूर्वपक्षस्य नोक्तिः संभवति । समासे विशिष्टशक्त्यस्वीकारे पिङ्गाक्ष्येकहा-यनीशब्दयोरि पिङ्गत्वाक्षित्वेकत्वहायनत्वादेर्वाच्यतया तेषामण्यमूर्तत्वात्कयणिक याकरणत्वासंभवेन कीणातिकरणस्यैतद्वाक्यादलाभादारुण्यस्य वाक्यमेद्रशङ्कराया एवासंभवात् । त्रिष्विप लक्षितद्रव्यविष्युपपत्ती वाक्यमेदराङ्कराया निर्वीजत्वाच्य बहुवीसोग्रुणराब्दस्य चेति त्रयाणामि छाक्षणिकद्वयाभिधायकताया अविशिष्टः रेवेन बहुन्नी होरेव द्रव्यविधायकत्वं, नारुणपदस्यत्यत्र विनिगमकासंमवात् । वाक्य भेदेन पकरणे निवेशस्याप्यसंभावितत्वाच्य । तथा हि-पकरणेऽप्यमूर्तत्वातिकया-भिः, कारकत्वाच्च द्रव्येरपि संबन्घोऽसंभवी । तस्मात्पूर्वपक्षासंभवादरुणाधिकर-

( समासज्ञाकिनिर्णय: )

नवादिति पपश्चितं भूषणे । तस्मात्समासशक्तिपक्षो जैमिनीयैरवश्याभ्युपेय इत्या-स्तां विस्तरः ॥ ६ ॥ ( ३३ )

राजपुरुष इत्यादी राजा चासी पुरुषश्चेत्येव विग्रहः । वित्रगुरित्यादी च वित्राणां गवामयिनत्येव, समानार्थत्वानुरोवात् । यद्यपि प्रथमान्तानामेव बहुनी-हिरिति "शेषो बहुन्नीहिः " [पा० सू० ५-२-२३] इति सूत्राल्लभ्यत णोच्छेदापत्तेः समासे विशिष्टशक्तिरावश्यकीत्याश्येनाऽऽह—प्रपश्चितं भूषण इति । वैयाकरणमूषणे विस्तरशः संगृहीतिनित्यर्थः । आस्तां विस्तर इति । जैमिनीयानां जैमिनीयसूत्रविरोधोऽत्यन्तमनुचित इति तैः समासे विशिष्टशक्ति। द्वोऽवश्यमम्युषेय इत्यलं विस्तरेणोत्यर्थः ॥ ३४ ।

नन्वेवं भीवांसकादीन् प्रति समुदायशाक्तिं व्यवस्थाप्य आख्यातं ति इतस्रतो-रित्याद्यकं तत्र्वेग्रन्थासंगतित्याङ्करानिरासार्थं तत्संगतिं पदर्शयनाह--राजपुरुष इत्यादिना । राजा चासाविति । अत्र राजपदं विग्रहवाक्यान्तर्गतमपि रा-जसंबन्धिपरमेव, अत एव विग्रहस्य समाससमानार्थत्वमक्षुण्णामिति मावः। इत्येव विश्रह इति । एवकारेण प्रसिद्धस्य राज्ञः पुरुष इति विश्रहस्य व्यावृत्तिः । अथ पष्टचन्तेन विग्रहेऽपि राजपदं राजसंबन्धिनि लाक्षणिकं, षष्टी खभेदार्थिके. त्यङ्गीकोर निर्वहत्येव समाससमानार्थकत्विमित चेन । राजसंबन्धिनिरूपितो यो-उमेद इति षष्ठचर्थाभेदस्य विग्रहे पाधान्येन भानात्समासे तु तथा भानाभावात् । षष्ठचा अभेदार्थकत्वे प्रमाणाभावाच्च । साधुत्वार्थिका षष्ठीति न समाससमानार्थ-त्वक्षतिरिति चेत्तद्वि न । संबन्ध एव षष्ठचा विधानेन साधुत्वार्थकतत्वयोगानु पपत्तेः। गवामयमित्येवेति । एवकारेण चित्रा गावो यस्येति पसिद्धस्य वि-ग्रहस्य निरासः । चित्राणां गवामयमिति विश्रहे हेतुमाह--समानार्थत्वेति । वित्रगुरिति समासाचित्राभिक्नगोस्वामीति वित्रगोपकारकोऽन्यपदार्थं विशेष्यको बोधो जायते, ताहशविशेषणविशेष्यक एव बोधो निरुक्तविम्रहाज्जायत इति समासेनातिसमानार्थत्वेन चित्राणां गवामयमिति विग्रहस्यैवोचितत्वात् । विग्रहवि-मृह्यमाणयोः समानार्थत्वनियमात् । अन्यथा विम्रहाच्छिकिनिर्णयो न स्यादिति भावः। ननु अन्यपदार्थे वर्तमानस्यानेकपथमान्तस्य बहुवीहिसंज्ञाविधानात्तद्मा-वपक्षे प्रथमान्तपद्घटितवाक्यावस्थानस्यैवार्थायातत्वात्तादृशवाक्यस्यैव विग्रहत्वमु-वितं, न षष्टचन्तविटतस्येत्या शङ्काच समाधत्ते-यद्यपीत्यादिना । सूत्राह्मभ्यत

( समासशक्तिनिणयः )

इति प्रथमान्तं पक्षे वाक्यं चित्रा गावो यस्थेत्येवं संभवत्येव, "षष्ठी " [ पा० सू० २—२—९ ] इति समासविधानादाज्ञः पुरुष इति पक्षे वाक्यं तथाऽपि तस्य न विद्यहत्वं भिन्नार्थत्वात् । किं तूक्तस्येवेति मीमांसकाः । तान्यसङ्गानि रस्यति——

आरुयातं तद्धितस्रतोर्यत्किचिदुपदर्शकम् ॥
गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः ॥ ७ ॥ ( ६४ )
तद्धितस्रतोर्यात्किचिदर्थवोधकं विवरणमारुयातं तत्र विपर्ययो दृष्टः ।
तथा हि—आक्षिकः कुम्भकार इत्यत्राक्षकरणकव्यापाराश्रयः, कुम्भानुकू उव्यापा-

इति । यस्य त्रिकस्य विशिष्य सनासी नोकः स शेष इति ' त्रिकाः शेषः ' इति भाष्यस्यार्थः, तादृशं च सु-औ-जस् , इति त्रिकमेवेति भावः । पथमा-न्तं प्रथमान्तपद्घाटितम्। पक्षे इति । समासस्य वैकल्पिकत्वेन तद्मावपक्ष इत्यर्थः । वाक्वं-वित्रा गावी यस्येति वाक्यापित्यर्थः । षष्ठीति सपासाभावे राज्ञ: पुरुष इति वाक्यं च यद्यपि दुनिवारं तथापि तादशवाक्यस्य विम्रहत्वं सुतरामसंगवीत्याह-भिन्नार्थत्वादिति । समासार्थापेक्षया तादृशवाक्यीयार्थस्य भिचत्वादित्यर्थः । राजपुरुव इति समासादाजसंबन्धिपकारकस्यामेदसंसर्गस्य, राज्ञः पुरुष इति वाक्याद्राजसंबन्धमकारकस्याऽऽश्रयत्वसंसर्गक्रवोधस्य, चित्रगुरिति स्रवासाचित्रगोस्वामीत्याकारकस्य वर्तिपदार्थपकारकान्यगदार्थविशेष्यकस्य, चित्रा गावो यस्येति वाक्याद्यत्स्वामिकाश्चित्रा गाव इत्याकारकस्यान्यपदार्थपकारकस्य वर्तिपदार्थविशेष्यकस्य च बोधस्य निष्पादाद्वाक्यसमासयोर्भिथो मिन्नार्थत्वान राज्ञः पुरुष इत्यस्य, चित्रा गावो यस्येत्यस्य च विश्रहत्वाभिति भावः। एवं पा-प्रोदक इत्याद।विषे प्राप्तनुदकं यिनत्यादेन विग्रहत्वम् । किं तूक्तस्यैवेति । राजा चासी पुरुषश्च, चित्राणां गवामयं, पाप्तस्योदकस्यायमित्यादेरेव विग्रहत्वं समासस-मानार्थत्वादिति मीमांसकाः पाहुस्तान् पसङ्गन्तो निराकरोति-आरूयातं तद्धि-तक्कतोरिति । तेन दीव्यतीत्यादि।वेहितठगादेस्ताद्धितस्य, कर्पण्याणितिविहिता-णादेः कृतश्च विवरणभूतमाख्यातं-तिङन्तं यांत्किचिदर्थबोधकं भवाति । ति द्वितानते क्टद्न्ते यादृशो गुगपचानमावस्तादृशस्यैव गुगपचानमावस्य बोवकं न भवति । किं तु क्रचितान्त-तिङन्तयोर्विशेष्य विशेषणभावस्य व्यत्यासो दृश्यत इत्यर्थः। विषयेयमेव दर्शयति—तथा हीत्यादिना । आक्षिक इति । तेन दीव्यवि •

( समासज्ञाकिनिर्णयः )

राश्रय इति बोधः । अक्षैद्धियति कुम्नं करोतीत्यत्राक्षकरणिका देवनानुक्छा भावना, कुम्भोत्पत्र्यनुकछा भावनेति बोधः । क्रत्यत्यये कारकाणामारूयाते माव नायाः पाधान्यं वदतो मीमांसकस्यापीति गुणपधानभावांशव्यत्यासो न विवर-णत्वबाधक इति नात्र पाक्षिकस्य चित्रा गावी यस्येत्यादेवियहत्वे बावकमस्तीति भावः ॥ ७॥ ३४॥

(पा. सू. ४। ४। २) इति सूत्रेणाक्षराब्दादेवनकरीर ठक्षत्ययः। कुम्भ-कार इति । कर्पण्यण् (पा. सू. ३ । २ । १ ) कर्पण्युपपदे क्यातोः कर्त-र्थण पत्ययः । आक्षिक इत्यत्राक्षकरणकव्यापाराश्रय इति बोवः । तिद्वग्रहभूतेऽ-क्षेदिव्यितीत्य गाक्षकराणिका देवनानुकूला भावनेति बोधः । कुम्भकार इत्यत्र कु-म्भोत्पत्त्वनुकूलव्यापाराश्रय इति बोधः । तद्विग्रहभूते कुम्भं करोतीत्यत्र कुम्भो त्परयनुकूला भावनेति च बोधः। विवरणविज्ञिममाणयोभिन्नार्थत्वे कारणमाह-क्करप्रत्यय इति । तद्वाच्यानां कारकाणां-कर्त्रादीनां, पाधान्यं-मुख्यविशेष्यत्वं पक्रतिपत्ययार्थेयोरिति नियमादिति भावः । आरूयाते चेति । तिङ्कते च भावनायाः प्राधान्यं-मुरूयविशेष्यत्वं, भावप्रधानमारूयातमिति यास्करचनाादिति भावः । मीमांसकस्यापीति । अस्य विकेष्यविकेषणभावव्यत्यासः संमत इति शेषः। न विवरणत्ववाधक इति । तिख्तकतोरर्थमदर्शकवाक्ये विशे -ष्यविशेषणांशस्य वैपरीत्येऽपि विवरणत्व। इतिकारवाचित्रशा मावो यस्येति वाक्येऽपि विवरणत्वसंभवादिति भावः । तथा च वृत्तिजन्यबोधसमानाविषयकबोधजनकत्व-मेव विश्वहत्वं, न तु वृत्तिजन्यवोधसमानपकारकबोधजनकत्वमपीति भानः । एवं च चित्रा गावो यस्येत्यादेर्विग्रहत्वे न किंचित्पतिबन्धकम्। किं च चित्राणां गवामयमिति विमहस्य, मत्वर्थे बहुन्नीहिः, कर्तृकर्भव चनेनामधमायाः, अमधमावि-भक्त्यर्थे बहुत्रीहिः, शेषो बहुत्रीहिः, त्रिकतः शेषः, इत्यादिमुनिवचनविरुद्धत्वम्। न चारु किकवाक्ये पथमान्तानाभेव पवेशान पूर्वीकम् निवचनविरोध इति वाच्य म्। अलै। किके यद्दिभक्त्यन्तानां परेशस्ताद्दिभक्त्यन्तानाभेव परिनिष्टितानां ली-किकेऽर्थबोधनाय सति संभवे पवेशस्योचित्यात्—न तु षष्ठश्चन्तानां, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितपद्घटित होकिकविग्रहवाक्यकल्पनाया अन्यास्यत्वात् । वृत्त्यर्थ-पद्शनार्थे कैंहिपते चित्रा गावो यस्थेत्यादाविप विशेषणभावव्यत्यासाचित्र-

( समासशक्तिनिर्णयः )

नन्वस्तूक्तरीत्या सर्वत्र समासे शक्तिरस्तु च तथा विग्रहस्तथाऽपि षष्ठीतत्वुरु-षकर्मघारययोः शक्तिमस्वाविशेषान्तिपादस्थपत्यधिकरणसिद्धान्तसिद्धिर्न स्यादि-त्यत आह—

> पर्यवस्यच्क्राब्दवोधाविद्रप्राकक्षणस्थितेः ॥ शक्तिश्रहेऽन्तरङ्गावबहिरङ्गात्वचिन्तनम् ॥ ८॥ (३५) (इति भद्दोजिदीक्षितविरचितकारिकासु समासशक्तिनिरूपणम् )।

पर्यवरमंथासौ शाब्दबोधथ तस्मादविदूरथासौ पाक्क्षणथ तदानींतनलाचवमा-

गोसंबन्धीत्येव बोधः । व्यत्यासबीधनायेव चित्रा गावा यस्य स चित्रागुरिति पद्रश्वेते वृद्धेः । सर्वनामसंज्ञासूत्रे भाष्येऽपि सर्व आद्यिषां तानीति विग्रहो दिश्तः । सर्वनामनामुत्सर्गतः प्रधानपरामिशित्वात्स चित्रागुरित्यनेन स्वामिप्राधान्यं पद्रश्वेत इति कैयटः । अत एव मासजात इत्यादेशीसों जातस्य यस्य स इति विग्रहं प्रदर्शयन्ति । चित्रा गावो यस्य स चित्रागुरिति वाक्ये चित्रागोसंवन्धी यो भवति स चित्रागुपदबोध्य इति बोधः । पचति पाचक इत्यादेः पाचकपदं पचतीत्येतत्समानार्धकमिति बोधः । पचति पाकं करोतीत्यतोऽपि पचितपदमेककन्तृंकपाकिकियाबोधकमिति बोधः, एवमन्यत्रापि । एवं च वृत्तिविग्रहयोः समाना-र्थता स्पष्टेवेति मञ्जूषाळतः पाहुः ॥ ३५ ॥

निषादस्थपत्यधिकरणसिद्धान्ताविद्यातार्थं भूमिकामारचयति—नन्वस्तित्यादिन्ति सिद्धिनं स्यादित्यम्तेन । क्वाक्तिरिति । सर्वत्र समासे विशिष्टशक्तिरियर्थः । तथा विग्रह इति । वित्रा गावो यस्येत्याकारकश्च विग्रहाऽस्तित्यर्थः । क्वाक्तिमस्वादिति । शक्तिनस्वस्य विशिष्टशक्तिमस्वस्येकार्थीभावत्वपस्याविशे-षाजुल्यत्वात्यष्ठीतत्पुरुषकर्भवारययोस्तुल्यत्वापात्तिरित्यर्थः । अधिकरणसिद्धान्ते-ति । षष्ठीतत्पुरुषक्षेत्रया कर्भवारयस्य लघुत्वान्तिषादस्यपतिश्चान्ते कर्मवारय इति । पर्यवस्यंश्चासौ कर्भवारयस्य लघुत्वान्तिषादस्यपतिश्चान्ते कर्मवारय इति । पर्यवस्यंश्चासौ शाल्दकोत्त्यर्थः । इत्याशङ्कत्याऽ ह—पर्यवस्य च्छाल्दवोध इति । पर्यवस्यंश्चासौ शाल्दकोत्रश्चेति । पर्यवस्यन् श्चर्शक्तिपर्याः । सिष्यन् यः शाल्दबोधः, समासाद्विशिष्टशक्त्या जायमान शाल्दबोध इत्यर्थः । तस्माद्विदुरश्चासाविति । समासाद्विदुरः संनिहितो यः पाक्क्षणः, समाससं- इति विधानाद्वयदिश्चर्वविति अलैकिकशिक्याकियावाक्यपयोगाधिकरणभूतः क्षण इत्यर्थः । ताद्दशक्षणाधिकरणको योऽलैकिकपिक्तियावाक्यपयोगस्तवत्यां स्थितिमा-

( समासशक्तिनिर्णय. )

दायाधिकरणाविरोध इत्यर्थः । अयं भावः—निपादस्थपतिपदं समास्याक्तिपक्षे निषादरूपे, निषादानां च स्थपतौ, निषादस्वामिके पुरुषान्तरे चेत्येवं सर्वत्र शक्तः त्वान्तार्थकम् । तथा च " नानार्थे तात्पर्याद्विशेषावगतिः " इति न्यायेन

दाय सिघ्यन्नन्तरङ्गग्बहिरङ्गभावः समासेऽपि सुवच इत्यर्थः । तथा चाठौकिक-पिक्यावाक्यार्थनिष्ठान्तरङ्गन्बहिरङ्गनभावविन्तनहेतुकलाववानुरोधेन निवादस्थपत्य-धिकरणविरोघो न समवतीति भावः । एनदेव वि गदयनाह-अयं भाव इत्या-दि। निषादस्थयतिपद्मिति । एत्या निषादस्थाति याजवेदिति श्रुनितः मित्यर्थः । समासञ्चित्रक्ष इति । निषादस्यपिक्षपसमासस्यैकार्थीमावरूपे विशिष्टार्थे शक्तिरिति सिद्धान्तपक्ष इत्यर्थः । निषाद्रस्तप इति । निषादाभिने स्थपती, इत्यर्थककभधारय इत्यर्थः। निषादानां चेति । निषादसंबन्धिस्थ-पताविति षष्ठीतत्पुरुष इत्पर्थः । निषाद्रस्वामिक इति । निषादः स्थपतिः स्वामी यस्येति पुरुवान्तरान्यपदार्थके बहुवीहावित्यर्थः । स्थपतिशब्दः स्वामिपर्या-य इति भावः । एवं च निषादस्थपतिनमासो निरुक्तेषु त्रिष्वपर्थेषु राक्ततानाः नार्थकः, सति तात्वर्ये निषाइसंबन्धिनः, निषादस्वामिकस्यापि च बोधोत्वत्तेरिः ष्टत्वात्तत्रापि शक्तिरावश्यकीति भावः । नानार्थे इति । शक्त्यादिवृत्त्याऽनेकाः थींपस्थितौ सत्यामित्यर्थः । तात्पर्यादिति । नानार्थवाचके हर्यादौ तात्पर्याद वक्ततालयानुरोधाद् विशेषस्य विवाक्षितार्थविशेषस्थावगातिनिश्चय इति तद्रथः। न्यायेनेत्यस्य क्व तात्पर्यामिति संशये गाप्ते सतीति शेषः । निषाद्स्थपतिशब्दे स्व-घटकपद्घटितवाक्यदृष्टार्थमात्रविषयक्यो जनकतत्पुरुषापेक्षया, स्वघटकपद्घटित-वाक्यदृष्टार्थातिरिकार्थविषयकबोधजनकत्वेन बहुत्रीहेबहिरङ्गरम् । स्वं निषा-द्स्थपितिरिति षष्ठीततपुर्वः, तद्घटके थे हे पदे, ताहशपदृद्यघितं यदाक्यं-नि-षादानां स्थपतिरित्याकारकं, तत्र दृष्टो योऽर्थः-निषाद्संबन्विस्थणतिरित्वेवंह्वपः, तावदर्थविषयकवोवजनकत्वात्ततपुरुषस्य बहुवीह्यपेक्षयाऽन्तरङ्गनत्वम् । बहुवीहेस्तु स्वघटकपद्घटितं यद्दाक्षं चित्रा गाव इति, तत्र दृष्टो योऽर्थः-चित्राभिना गावः, तद्पेक्षयाऽतिरिक्तः स्वामिक्तपो योऽन्यपदार्थः, तावद्रथेबोधजनकत्वेन बहु-वीहेस्तत्पुरुषापेक्षया बहिरङ्गत्वम् । वृत्तिघटकीमूतपदार्थातिरिकपदार्थवोघजनक-त्वाभावेन बहुनीसपेक्षया तत्पुरुषे छाघवम् । बहुनीहौ तु वृत्तिघटकीभूतपदार्था. तिरिक्तपदार्थबोधजनकत्वेन तत्पुरुषापेक्षया गौरवामिति भावः । एवमेव षष्ठीतत्पु-

( समामशकािलणंय: )

तत्कल्पनायां पदद्वये पूर्वोपस्थिनार्थ एवोपस्थित्यादिलाघवात्तत्कल्प्यव इति । परे-षामपि सति तात्वर्ये यष्टीः पवेदायेतिवल्लक्षणाया दुर्वारत्वात्तात्पर्यमेव कल्प्यकोटा-बविशष्यत इति दिक् ॥ ८ ॥ ( ३५ )

> इति कीण्डमद्दविरचिते वैद्याकरणभूषणसारे समासदाकि-निरूपणं समाप्तम् ।

रुषापेक्षया कर्मधारयस्य छघुरवं बोध्यम् । वृतिघटकीमूतपदार्थयोरने हेनान्वयादे -कार्थविषयकबोधजनकत्वेन तत्पुरुगापेक्षया कर्पधारये छाच्यं, षष्ठीत पुरुने तु वृत्ति -घटकी मूतपदार्थयो भेंदेना न्वयात्पदार्थद्वयविषय हवरिधजनकरवेन गौरवम्, इति भावः। तत्कल्पनायामिति। निषाइस्थातिशब्दे तात्पर्यंक-ल्पनायां पाप्तायामिति शेषः । पूर्वोपिस्थितार्थ एवेति । संभवति सामानाधि-करण्ये वैयधिकरण्यस्यान्याय्यत्वामिति न्यायेन निषादसंबन्धिस्थपत्यरेक्षया निषा-दरूपे स्थपतावेवे।पस्थितिपयुक्तलाघवानुरोधेन तत्तात्वर्धं कल्प्यते निश्वीयते । अ-भेदान्वयेनैकार्थवोधजनकत्वरूपसामानाधिकरणये संभवति सति, भेदसंबन्वेनान्वय-बोधजनकत्वरूषवैयधिकरण्यस्य न्यायापेतत्वं, पदद्वयेनाभेदा वयादेकस्येव पदार्थस्य बोधनेन कर्मधारये लाधवात् , तरपुरुषे तु मेदेनान्वयात्पद्द्ययेन पार्थक्षेनार्थद्वयस्य बोधनेन गौरवादिति संकछितोऽर्थः । ननु मीमांसकमते समासे शक्त्यभावात्कथं निषादस्थपतिपदं नानार्थकमन आह- परेषामपीति । व्यपेश्वापश्चवादिनां नैया-यिकादीनामपीत्यर्थः । सति तात्पर्ये इति । वष्ठीतत्पुरुवाद्यर्थे तात्पर्ये सती. त्यर्थः। यष्टीः प्रवेश्वेतिवदिति । तत्र यथा यष्टिपवेशक्तममुख्यार्थान्वया-नुपपत्त्यभावे अपि तालपर्यानुपपत्या यष्टिघरे लक्षणा किवते एवं यक्टते निषादस्थपति -शब्देऽप्यन्वयानुषपत्त्यभावेऽपि तात्पर्यानुषपत्त्या षष्ठीतत्पु रुषाद्यर्थे सक्षणा दुर्वारे-त्यर्थः । ततथानेकार्थकत्वेअपि याद्यार्थस्योपस्थितौ लाघवं भवति ताद्यलाघवा-नुसारेण कर्मधारयार्थ एव तात्वर्य निश्चीयते इति तात्वर्यम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीवैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्यां समासशकिनिर्णयः। रङ्गभदृतनूजेन शंकरेण विनिर्भिते । सारीयेऽभूद्विरणे समासे शक्तिनिर्णयः॥ ५॥

## वैयाकरणभूषणसारः। (तत्र द्वितीयो भागः)

अथ शक्तिनिर्णयः।

शक्तिप्रसङ्गात्तस्याः स्वरूपमाह-इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनाद्यिग्यता यथा।

अनादिरर्थैः शब्दानां संबन्धो योग्यता तथा ॥ १ ॥ (३०)

इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेषु चाक्षुषेषु घटादिषु यथाऽनादि योग्यता तदीयचाक्षुषादिकारणना तथा शब्दानामप्यर्थैः सह तद्घोध-कारणतैव योग्यता सैव शक्तिग्तियर्थः। ननु न वोधकारणत्वमनादि

पसङ्गरंगत्या यावत्पदेषु शक्ति समर्थयन् भूभिकामारचयति-शक्तिप्रसङ्गा-दिति । समासशक्तिनिरूपणमसङ्गात्समुतस्योपेक्षानईत्वादित्पर्थः । तस्या इति । शकेरित्यर्थः । शक्तिनीम पदेन सह पदार्थस्य संबन्धः । स चास्मात्पदाद्यमर्थो बोख्ड्य इत्यर्थेविशेष्यकेश्वरेच्छारूपो वा, इदं पदममुपर्थं बोधयित्विति पद्विशेष्य-केश्वरेच्छारूपो वेति तार्किकाः। अमुपेबेश्वरीयसंकेत इति व्यवहरन्ति ते। नव्यता किंकैरी अरेच्छा, ज्ञानं वा क्रविर्वा शकिरित्युच्यते । तानिराकर्तुमादी ततस्वरूषं दर्शमति-इन्द्रियाणां स्वविषय इति । अस्यार्थः-पथा चक्षुरादीनां रूपा-दिविषयकज्ञानजननेऽनादिः पुरुषपयत्नानपेक्षा योग्यता, तज्जनकतावच्छेदकधर्म-वस्वरूपा, तथा शब्दानामर्थेऽनादिः संबन्ध एव योग्यता, तद्वोधजनकतावच्छेदको धर्मं इति । पतिपदार्थमाह--इन्द्रियाणां--चक्षुरादीनाम्, इत्यादिना । चाक्षपदं रासनादिभत्यक्षस्याप्युपलक्षणम् । अनादियोग्यतेत्यव न आदिथस्याः सेत्यर्थो बोध्यः। सैव शक्तिरिति। बोधकारणतास्वेत शकिरित्पर्थः। परे तु अर्थासंबद्धस्य राब्द्स्यार्थविषयकबोधजनकत्वान्ययानुपपच्या कल्प्यमान राकि -रूपसंबन्धस्य बोधजनकत्वरूपत्वं न संभवति, आत्माश्रयापत्तेः । किं च संबन्धि-भिनत्वे सति उभयाश्रितत्वे सति विशिष्टबुद्धिनियामकृत्वं संबन्धत्वम् । यो हि घटभूतं छयोः संयोगवत्तदुभयस्मिचापि संबन्धिनि वर्तते स एव संबन्धो भवति, इच्छाया जनकत्वस्य वा पदमात्रवृत्तित्वेने।भयवृत्तित्वाभावान्त्र संबन्धत्वम् । ननु अस्मात्पदाद्यमर्थो बोद्धव्य इतीच्छायां बोधस्येव पद्तद्रथेयोरपि इच्छाविषयत्वेन मतीवेः कथमिच्छाया उभयवृत्तित्वाभाव इति चेचा । तत्र हि न पदं नापि पदार्थ इच्छाविषयः, किं तु बोध एव ताददा इति बोधानिष्ठविषयतैवेच्छाश्रयता-

( शक्तिनिणयः )

भूतं शक्तिः, आघुनिकदेवदत्तादिपदे तर्भावात् । अन्यथा पित्रादिसं-केताज्ञानेऽप्यन्वयबोधप्रसङ्गः । लाक्षणिकातिव्याप्तेश्चेति संकेतज्ञान-मपि हेतृवाव्यम् । तथा चाऽऽवस्यकत्वात्स एव शक्तिरस्तु, स चाऽऽ-

नियामिका, न तु बोधविषयपदतदर्थनिष्ठविषयता इच्छाश्रयतानियामिका । अयं शब्दः पदार्थो वा इच्छावानिति प्रतीत्यभावात् । विषयतासंबन्धेन बोधस्यैव सान क्षादिच्छाश्रयत्वे संभवति सति परम्परासंबन्धेन पदतदर्श्वेयोरिच्छाश्रंयत्वाम्बुपगमे मानागाव इत्याशयः । ननु शब्दवदर्थस्यापि शाब्दबोने निमित्तत्वादस्त्युमधत्रापि बोधजन कत्विमिति संयोगवत्तस्य संबन्धत्वं दुर्वारिमिति चेना । यथा दण्डचक्रयोन रुभयोर्घटजनकत्वेऽपि तयो: परस्परमसंबन्बोऽनुभवसिद्धस्त इच्छ इ स्तद्रथयोरुभयो-र्बोधजनकरवेऽपि तथोः परस्परं संबन्धस्य दुरुगपादत्वात् । अपि च विशिष्टपती-तिनियामकस्यैव संबन्धत्वं, यथा-घटवद्भूतलमित्यत्र घटानिह्यपितसंयोगाश्रयो भू-तलामिति विशिष्टपतीतिनियामकत्वारसँयोगस्य संबन्धत्वं, तद्द्दिच्छाया जनकत्वस्य च विशिष्टपतीति।नेयामकत्वाभावान्त संबन्धत्वसंभवः । तस्मात्पद्तद्रथयोः संब-न्धान्तरमेव शक्तिः, वाच्यवाचकभावापरपर्यायेति पाहुः । अनादिकारणताया व्य-भिचारप्रस्तत्वात्संकेतज्ञानं विना बोधानुद्याच संकेत एव-शक्तिरस्तिवि नैयाः यिकः शङ्करते-ननु नेति । अनादिभूताया बोधकारणतायाः शक्तित्वं न संभ-वतीत्यर्थः । तस्या अशक्तित्वे हेतुमाह-आधुनिकेति । इदानीतनिपत्रादिसंकेतिते चैत्रमैत्रादिनाम्नीत्यर्थः । तद्भावादिति । अनादिलविशिष्टबोधकारणनाया असत्त्वादित्यर्थः । यद्यपि सांपातिके संकेते बोधकारणताऽनुभूयते तथापि ताहरा-बोधकारणतायां सादित्वेनानादित्वामावाद्धिशेषणाभावपयुक्तो विशिष्टाभावो बोध्यः। ततश्च सांप्रतिकसंके राच्छा दर्मोचो न स्यादिति भावः। नन्वाधुनिके उनादित्वासत्त्वे मानाभाव इत्यत आह—अन्यथेति । उक्तवेपरीरये । आधुनिकेऽनादित्वसत्त्व इत्यर्थः। पित्रादिसंकेतेति । यद्याधुनिकेऽनादित्वविधिष्टकारणता स्यात्ताही पित्रादिक्टवसंकेवज्ञानशून्यसमयेऽपि ततः शाब्दबोधः पसज्येत । सिद्धान्ते तु न भवति, संकेतज्ञानामावादिति भावः । लाक्षणिकेति । लक्षणिकस्यापि गङ्गा-दिपदस्य बोधजनकत्या तत्रापि अनादित्वविशिष्टबोधकारणताकल्पनापत्त्या विनेव लक्षणां तीरादिबोधसंभवाद।तिवयाप्तिः स्यात् । अतः संकेनज्ञानविष बोबे कारग-मिति वक्तव्यम् । आवश्यकत्वादिति । संकेतज्ञानं विना कोत्रानुद्याद्वश्या-

( शकिनिर्णयः )

धुनिके पित्रादेर्गवादौ चेश्वरस्येति चेदत्रोच्यते । संकेतो न स्वरूपेण हेतुः, अगृहीतशक्तिकादर्थबोधप्रसङ्गात् । नापि सामान्यतो ज्ञातः, प्रमेयत्वादिना तज्ज्ञानेऽपि बोधप्रसङ्गात् । नापि संकेतत्वेन तज्ज्ञानं

विक्षणीयत्व दित्यर्थः । स एवेति । स एव संकेत एव शक्तिरित्यङ्गी कर्तव्यामि रवर्थः । एवेनानादिबोधकारगताया निरासः । तदाह गदाधरभटाचार्यः वाकि-वादे—संकेतो सक्षणा चार्थे पदवृत्तिः, इति । अर्थे इति सप्तम्या निरूपितत्वमर्थः। वथा चार्थनिरूपिता पदानिष्ठा या वृत्तिः सा संकेती छश्चणा चेति सूत्रार्थः। तत्रापि घटाद्यर्थनिकापिता घटादिपदानिष्ठा या वृतिः स संकेतः, तीराद्यथंनिक-विता गङ्गादिपदनिष्ठा या वृत्तिः सा **लक्षणेति विवेकः । शक्तिर्श्वमा** चेति वक्तव्ये शक्तिस्थाने संकेतववनं पित्रादिकतसंकेतसंग्रहार्थम् । बाब्दबोबानुक्छा-र्थोपस्थित्वनुकूछः पदपदार्थयोः संबन्धः शक्ति छक्षणान्यतरा वृतिरित्येवनेव नैयान यिका मन्यन्ते । यद्यपि ' गङ्गापदात्तीर्रबोधो भवतु ' इत्याकाराया अपीश्वरेच्छा-यास्तीरे संभवाच्छक्त्येव तीरबोधमसङ्गन्तथाअपि तीरं गङ्गापदवाच्यामिति व्यवहा-राभावात्तीरार्थे गङ्गापदस्य छक्षणैव, गङ्गापदात्तीरबोधो जायताभिति विशिष्य ईश्वरेच्छाया अतत्त्वानुमानात् , जलपवाहरूपेऽर्थे तु शक्तिरिति संपदायः । आ-धुनिके पित्रादे।रिति । तत्र विशिष्य चैत्रपद्गन्यवीवविषयी जायतामित्येवं मगवत्संके नामावात्पित्रादिकतः संकेतः, गवादी च मगवत्संकेत इति रुंकेतमात्रं शक्तिः, न तु ईश्वरीयत्वविशेषणविशिष्टः संकेत इत्याशयः । किनमं संकेतः-स्वरूपतः, सामान्यतः, विशेषरूरेण वा हेतुरिति विकल्प्य निराकरोति—उच्यत इति । न स्वरूपेण हेतारीति । स्वरूपसन् संकेतत्वेन विद्यमांनो हेतुर्नेत्पर्थः । तत्र कारणमाह-अगृहीत्शक्तिकादिति । बहुत्रीहिरयं, पदमन्यपदार्थः । अ-गृहीतसंकेतादि पदादित्यर्थः । बोधप्रसङ्गादिति । तखेतुभूतस्य संकेतस्य स्व-क्रपतस्तत्र सत्त्वादित्यर्थः । सैकेतज्ञानं विना शाब्दबे।धो न जायतं इत्यनुभवःसिख-मिति भावः । सामान्यतो ज्ञात इति । येन केनचिद्रुवेण ज्ञानविषयीकृतो हेतुर्नेत्यर्थः । प्रमेयत्वादिनेति । घटपटादिपदार्थ इव संकेतो नाम कश्चित्भमेय-पदार्थं इत्येवं प्रमेयत्वािता केनचिद्धर्मेण तज्ज्ञाने-संकेतज्ञानेऽपि घटादिपदाच्छा-ब्दबोबापत्ते:। घटपद्स्य कम्बुग्रीवादिमदर्थे संकेत इत्येवंस्वरेण संकेतज्ञाने सत्येव ततः शाब्दबोध उदेवीत्यनुभवति द्विमिति भावः । संकेतत्वेनेति । ईश्वरीयसं-

( शक्तिनिर्णय: )

हेतुः, गवादिपदेष्वीश्वरादेः संकेतत्वेन तज्ज्ञानज्ञून्यानां लौकिकमीमां-सकादीनां तत्तदर्थवोधजनकत्वश्रहवतामेव वोधेन व्यभिचारात्। न चार्थधीजनकतावच्छेदकत्वेन तज्ज्ञानं हेतुस्ततोऽपि लाघवेनार्थधीजन-

केतत्वादिना विशेषरूषेणापि संकेतज्ञानं हेतुर्नेत्यर्थः । गवादिपदेव्वपीति । तत्रापि येषाभीश्वरीयसंकेतत्वेन ज्ञानं नास्ति तेषां तत्तद्र्थंबोधजनकत्वशाक्तिग्रहव-शादेव बोधजननेन शाब्दबोधसंकेतज्ञानयोः कार्यकारगभावस्य व्यमिचरितत्वात् । व्यभिचारो नाम कार्यकारणभावभङ्गः। तत्राऽऽद्ये कारणभूतस्य संकेतस्य स्वरू-पतः सच्वेऽपि शाब्दबोघरूपकार्यामावादन्वयब्यामेचारः, अन्त्ये संकेतज्ञानरूपका-रणाभावेऽपि चाब्दबोधरू । इंधरीय संकेत-त्वेन संकेतज्ञानशून्यान् पदर्शिवतुमाह—लौकिकमीमांसकादीनामिति । हौ-किकाश्य भीमांसकाइयश्चरेयर्थः। ठौकिकपरेनात्र पामरा निरीधरवादिनो भीमांस-काश्व ग्राह्माः । अविषदेन बौद्धाद्यो, ये हीश्वरनास्तितां वदन्तीत्येताद्या बोष्याः । ननु तेषामीश्वरीयसंकेतत्वेन उज्ज्ञानासंभवेऽपि संकेतत्वेन ज्ञानं संभवत्ये-वेत्यत आह-तत्तदर्थवोधेति । घटपदादिपदं पृथुबुष्नोदरादिपद्रथेपत्यायक्रमित्येवं बोधजनकत्वज्ञानवतामेवेत्यर्थः । एवकारेग संकेतत्वपकारकज्ञानव्यवच्छे रः । तथा च संकेतत्वज्ञानासच्वेऽपि निरुक्तार्थबोधजनकत्वग्रहवशादेव शाब्दबोधोत्।स्या व्य-भिचारात्संकेतत्वेन संकेनज्ञानमपि न हेतुः । किंत्वर्थंबोचजनकत्वमेव पर्स्य शक्तिः रिति भावः । ननु संकेनज्ञानशून्यानां पापरादीनां घटादिपदं घटाद्यर्थबोधजन ह-मित्येवंबोवकारजताज्ञानमात्रादेव घटाद्यथंबोघोदयेन संकेतज्ञानस्य शाब्दबोघहेतु-त्वासमवेऽपि बोधजनकतावच्छे इकत्वेन संकेतज्ञानस्य शाहरबोधहेतुत्वं समवत्येवा-व्याभिचारादित्याशङ्कते-न चार्थघारयादि । अयं भावः-अर्थवीजनकत्वं--अर्थबोधजनकत्वं, तच्चार्थबोधजनकत्वयोग्यता, योग्यता च तद्वचछेद्कधर्मवस्वं, धर्मश्च क्छमत्वादीश्वरादिसंकेत एव, अक्दूमकल्पनायां गौरवात्। तथा च घटा-दिपदे याऽर्थबोधजनकता, तस्या अवच्छेदकं—संकेत इत्यवच्छेदकत्वेन संकेतज्ञानं शाब्दबोधहेतुर्भवत्येवेति । तज्ज्ञानं - संकेतज्ञान १ । तथा - शाब्दबोधहेतुः । संकेत -ज्ञानसहकारेणैवार्थघीजनकवायाः शाब्दबेखहेतुत्वेन संकेतज्ञानाव्यभिवार इति भावः। एतच योग्यभित्याह-ततौऽभीति। अर्थवीजनकतावच्छेर्कत्वेन हेतु-त्वापेक्षयाऽवीत्यर्थः । लाघवेनेति । अर्थधीजनकतात्वेन हेतुताया उचितत्वेन ( इक्तिनिर्णयः )

## करवेनैव हेतुतायामस्मत्पक्षासिद्धेः। न चाऽऽयुनिकदेवदत्तादौ सङ्केतज्ञा-

जनकतावच्छेदकके।टावर्थधीजनकतावच्छेदकत्वस्यापवेशाह्याववं भवति । अस्यायं सार: शब्द एव शाब्दबोधे कारणं, कारणता च केन रूपेणोति वीक्षायां छाच-वेनार्थधीजनकत्वेनैव गृह्यते, ततश्चार्थचीजनकतावच्छेदकत्ववर्यन्तानुवावनं गुरुभूत-मिति । इदं पदमर्थधीजनकनावच्छेरकविति ज्ञानस्य शाब्दबोधहेतुरवे गौरवा, त्तद्पेक्षया इदं पदमर्थधीजनकतावादिति ज्ञानस्य हेत्रवकल्यने छाघवाद्वीधकारण-तैव शक्तिरिति वैयाकरणाभिमतं सिध्यति । अयं भावः-इइं पदमर्थचीजनकता, वच्छेदकधर्मवदित्यस्य घटाद्यर्धंशिजनकतावच्छेदको यो धर्भः संकेतस्तद्वतदाश्रयो घटादिपदिषर्थः । इदं पदिमति सामान्योक्तिनिविशेषं न सामान्यमिति न्यायेन घटपदं घटार्थं बोधकामितिविशेषवाक्षपरिचायिका । अत्राऽऽश्रयतासंबन्धेन बोध-जनकतावच्छेदकघर्मरूपः संकेती घटादिपदे पकारः, अवच्छेदकता. पकारता चेत्युमयं तादशधर्मकारे संकेते वर्तत इति क्रत्वा इदं पद्मर्थधीजनकतावच्छेद्कध-मैवदिति ज्ञानस्य घटाद्यर्थबोधजनकतावच्छेदकतावाच्छ ससंकेतानिष्ठपकारताकज्ञान-हवेन हेतुत्वे गौरवात् , इदं १दमर्थधीजनकतावदित्यस्य-घटाद्यर्थबोधजनकताश्रयो घटादिपदं, अत्राऽऽश्रयता तंबन्धेन घटाद्यर्थबोधजनकता घटादिपदे प्रकारः, प्रका-रतावच्छेरकं बोधजनकतात्वं, भकारता च बोधजनकतात्वावच्छिनेति कत्वा इदं पद्मर्थधीजनकताविति ज्ञानस्य घटाद्यर्थबोधजनकतात्वाविच्छन्मकारताकज्ञानः त्वेन शाब्दबोधहेतुत्वकल्पनं समञ्जसं छाघवादिति । अनेरं बोध्यं-यथा अयं घट इत्याकारकं ज्ञानं विशिष्टज्ञानम् । यतोऽस्मिञ्ज्ञाने घटो घटत्वं च भासेते । तत्र घट वं विशेषणं, घटो विशेष्य इति छत्वा भवतीदं घटत्वपकारकं ज्ञानिमिति तद्द-दिदं पदमर्थधीजनकामिति ज्ञानमर्थधीजनकत्वमकारकं भवति । यथा च दण्डो घटकारणतावच्छेदकधर्मवानिति ज्ञानं विशिष्टज्ञानम् । यतोऽत्र ज्ञाने दण्डो विशे-ष्यतया, घटकारणतावच्छेदकधर्भश्च विशेषणतया भासत इति ऋत्वा भवतीदं घ टकारणतावच्छेदकधर्भमकारकं ज्ञानमिति । तद्वदिदं पदमर्थधीजनकतावच्छेदकध्र र्मवादिति ज्ञानमर्थधीजनकतावच्छेद्कधर्मपकारकं भवतीति । अर्थधीजनकत्वपका-रकज्ञानस्य व्यभिचारमाशङ्कते-न चाऽऽधानिकेति । आधुनिकसंकेते चैत्रमै-त्रादी संकेतज्ञानात्-चैत्रादिषदस्य तत्तव्यक्तिविशेषे संकेत इति ज्ञानादेवार्थवोधस्य

( शक्ति।नेर्णयः )

नादेव बोधेनास्य व्यभिचारः। तत्रापीदं पदभेनमर्थं बोधयत्वितीच्छा-श्रहे पदे तदर्थबोधकत्वस्यावगाहनेन व्यभिचाराभावात्। न च स्वा-तन्त्रयेणार्थबोधकताज्ञानं कारणं वाच्यमन्यथा नेदं तद्धीजनकमिति

जायमानत्वेन, अस्य-अर्थबोधजनकताज्ञानस्य, व्यभिचारः -कारणाभावेऽपि का-र्थसत्त्वाव्यतिरेकव्यभिचारो भवतीति शेषः । संकेतज्ञानाद्वे येवकारेणार्थबोधजन-कत्वज्ञानस्य व्यवच्छेदः । अर्थबोधजनकत्वज्ञानं विनेव केवलसंकेवज्ञानादिति याविद्रयर्थः। व्यभिचारो नेत्याह-तत्रापिति । यत्र संकेतज्ञानमात्राद्रथेबोध-स्ताहरास्थले ५ पित्यथं: । इदं पद्मेनमर्थमिति । एतत्पद्विशेष्यकैनद्र्धविष-यको यो बोधस्तादशबोधजनकतापकारिका येच्छा सेव संकेत इति तादशेच्छा-रूपसंकेतज्ञाने जाते सति अर्थादेतत्पदे एतदर्थबोधजनकत्वपकारकत्वज्ञानस्य जा तत्वेनार्थधीजनकत्वरूपस्य बोधकारणस्य पदे सत्त्वाब्द्यतिरेकव्याभिवारो नैव संभ\_ वतीत्यर्थः । नैयायिकमतेन प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकशाब्दवीधस्येष्टत्वादिदं षद्मे-नमर्थं बोधवत्वित्यस्य गबाद्यर्थविषयकबोधजनकताश्रयो गवादिपदानित्यर्थादिदं पदमेनमर्थं बोधयत्विति ज्ञानस्यार्थबोधजनकत्वपकारकज्ञानत्वेन गवादिपदेऽर्थबोध-जनकरवमकारकत्वस्याक्षतेः कारणाभावे कार्यप्तत्त्वरूपो व्यतिरेकव्यभिवारो ना-स्तीति यावत् । अवगाहनेनेति । तादशेच्छाज्ञाने पदेऽर्थबोधजनकत्वस्य वि-षयीकरणेनेत्यर्थः । सविषयकेच्छायामिच्छानिरूपितं यस्य पकारत्वं भवति ताद्द-रोच्छाज्ञानेऽपि तस्यैव पकारत्वमिति नियमात्-पक्टतस्थले एतत्पद्विरोष्यकैतद्र्ध-विषयकवीधजनकरवानिच्छायां पकार इति ताहशेच्छाज्ञानेऽप्येतत्रद्विशेष्यकेत-दर्थविषयकबोधजनंकत्वस्यैव प्रकारत्वेन पदेऽर्थबोधजनकत्वप्रकारकत्वज्ञानस्याक्षतः त्वाव्यभिचारामाव इति यावत् । इतरिक्कपितविशेषणतानापन्नश्वेनार्थबोधकता-ज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकार्थभित्याशङ्कते-न चेति स्वातन्त्रयेणेति । इतरनि-ष्ठाविशेष्यतानिरुपिताविशेषणतानापन्नत्वेनत्यर्थः । प्रकृतस्थले चेच्छ (यां वोधजन-कत्वस्य विशेषणत्वाद्धोधजनकत्वज्ञानस्यापीच्छाविशेषणत्वाच बोधकताज्ञानं स्व. त त्रमिति भावः । अन्यथोति । विशेषणतापन्नत्यस्य ।पार् नत्र्येणापि बेाधकता-ज्ञानस्य शाब्दबोधहेतुत्व इत्यर्थः । नेरं तद्धीजनकमिति । अयमाशयः-कस्य चिच्चैत्रनाम्नः पुरुषस्य भान्त्या घटपदात्पटव्यक्तेर्ज्ञानं जातम्। अथ द्वितीय-स्याभ्रान्तस्याभ्रान्तत्वादेव च घट।दं पटव्यक्तिबोधजनकं नेत्येवं जानतोऽपि घटप-

( शक्तिनिर्णयः )

जानतोऽस्माच्छव्दाद्यमथों बुद्धोऽनेनेति जानतस्तद्यहापत्तेरिति वा च्यम् । नेदं तद्धीजनकमिति यहवतो वाधेन परे परयहं जानतोऽपि तद्यहासंभवात् । अन्यथा भ्रान्तिज्ञस्यापि भ्रान्तत्वापत्तेरिति । इदं

दस्य पटव्यको राक्तिराहित्येऽपि यस्माचैत्रेण घटगदात्पटरूपोऽर्थो ज्ञातस्तस्माद् घटपदस्य पटरूपेऽर्थे शक्तिरस्तीति यहसंभवेन तादृशयहवतो मैत्रस्य घटगदात्पट-रूपार्थमतीत्यापतिः स्यात् । इदं तद्धीजनकं नेत्यत्र नञ्धीमावे विशेषणतयाऽर्थः बोधजनकत्वस्य सत्त्वात् । तस्माद् घटपदात्पटव्याक्तिबोधापातिवारगाय स्वातन्त्रपे णार्थबोधजनकताज्ञानं शाब्दबोधहेतुरित्यवश्यं वक्तव्यम् । पक्रतस्थले नञर्याभावे विशेषणतया बोधजनकज्ञानसचेऽपि विशेषणतानापन्नत्वेन बोधजनकताज्ञानं नास्तीति न घटपदात्पटरूपार्थबोधो जायते । तथाचाऽऽध्रुनिकसंकेतस्थछे चैत्रा-दाविच्छायां विशेषणतया बोधजनकताज्ञानस्य सत्त्वेऽपि स्वातन्त्र्वेण बोधजनक-ताज्ञानं नास्तीति विशेषणाभावपयुक्तविशिष्टाभावाच्छ।व्दबोधहेते।धीधजचकताज्ञा-नस्याऽऽधुनिकसंकेतस्थले व्यभिचार एवेति चेचेत्याह-नेदं तद्धीजनकामिति अहवत इति । घटपदं पटधीजनकं नेति ज्ञानवतोऽभ्रान्तस्येत्यर्थः । घटपदे पट-धीजनकत्वाभावनिश्वयवतः पुरुषस्येति यावत् । बाधेनेति । घटपरे पटधीजनक-रवज्ञानस्याभावेनेत्यर्थः । पदे परग्रहमिति । घटपदे पटधीजनकत्वमस्तित्या-कारकं ज्ञानं मदन्वभ्रान्तपुरुषसंबन्धित्येवं जानते। अतिवर्धः । तद्म्रहासंभवादि-ति । घटपदे पटबीजनकत्वज्ञानस्य सर्वधाऽनुद्यादित्यर्थः । यस्य घटपदे पटबी-जनकत्वं नास्तीति निश्रयात्मकं ज्ञानमस्ति तादृशेऽभ्रान्तपुरुषे घटपरे पटवीजनकः त्वमस्तीत्येवं भ्रान्तपुरुवीयज्ञानस्य यथाकथंचिद् अभावपातियोगित्वेन )सत्त्वेऽपि ताबताऽभ्रःन्तपुरुषस्य घटपरे पटवीजनकत्रमस्तीत्येवं ज्ञानं कथामिवोदियात् नैवादियादित्यर्थः । सर्वत्र कार्ये पतिधन्धकाभावस्यापि कारणत्वेनावश्याङ्गीका-र्थेत्वात् प्रकृतस्थले च घटपदे पटबीजनकत्रं नास्तीत्येवमात्मकस्य तनश्चयात्मकः ज्ञानस्य पबलपतिबन्धकस्य सच्चादित्यर्थः। एवं चाभ्रान्तपुरुषस्य घटपदे पट-वीजनकत्वज्ञानाभावाच वटपदात्पटव्याकिज्ञानापत्तिरिति भावः । अन्यथिति । उक्तवैपरीत्वे । घटपदे पटधीजनकत्वाभावानिश्ययसत्त्वेअपि तत्र घटपदे पटधीजनक-त्वज्ञानाङ्गीकार इत्यर्थः । तद्भाववति तत्पकारकं ज्ञानं भ्रान्तिज्ञानं विष्टपाज्ञान-भिति चोच्यते । तादृशभान्तिज्ञानं रजतत्वाभाववत्यां शुक्ती इदं रजतामिति रज-

( शक्तिनिणयः )

चार्थधीजनकरवं पित्रादिंसंकेतज्ञानादगृद्यतेऽतस्तज्ज्ञानारपूर्वं न बोधः। नापि लाक्षणिकोच्छेदापित्तिरिष्टरवाच्छिक्तित्राहकव्यवहारस्य मुख्यल-क्ष्यसाधारण्यात्। किं च प्रत्यक्षादिजन्योपस्थितेः शाब्दबोधानङ्गस्वा-

तत्वपकारकं ज्ञानं चैत्रस्य जातम् । तच्चैत्रीयभ्रान्तिज्ञानं-रजतत्वाभाववती शुक्ती रजतत्वेन रूपेणानेन गृहीतत्येवं मैत्रेण ज्ञातम् । अत्थैत्रनिष्ठभ्रान्तिज्ञो भैतः । स चाभान्त एव । नेदं रजतामिति पुरोवर्तिनि वस्तुनि रजतत्वपकारकत्वस्य बाधानि -श्रयात् । सःयेमं वित्रीय भारते ज्ञीतृत्वेन यदि मैत्ररयापि रजतत्वाभाववद्वस्तु।विशेष्य-करजतत्वमकारकज्ञानसत्त्वेन भागत्याश्रयत्वं स्वीकियते, ताई भान्तिज्ञस्यापि भान्त-स्वमापद्येतेति नेदं रजतामिति बाघस्थले इदं रजतिमत्येवं रजतस्वमकारकं ज्ञानमेव नोदेतीत्यवगन्तव्यामिति भावः । अर्थधीजनकत्वरूपायाः राक्तेर्भाहकमाह—इदं चेति । शब्दे विद्यमानमनादिसिख्मर्थंधीजनकत्वरूपं सामर्थ्यं पित्रादिना छतो यः संकेतस्तज्ज्ञानाद् गृह्यते । घटपदं कम्बुग्रीवादिमदर्थस्य वाचकिमित्युपदेशः संकेतः । वित्रादीत्यादिवदेनाऽऽप्तो याह्यः । तथा च संकेतज्ञानात्पूर्वे न शाब्द-बोध इति व्यक्तम् । ननु गङ्गायां घोष इत्यादी सक्षाणिकेऽपि गङ्गापदे तीररू-पार्थबेष्यजनकतगाऽनादिबोधकारणवायाः शाब्दबोधहेतुभूवायाः सत्त्वात्तरिशक-त्वमेव स्यादिति पसकां सक्षणोच्छेदापत्तिं परिहरति-नापीति । सक्षणोच्छेदाप-तिर्न दूषणं किंत्विष्टत्वाद्भूषणमेवेत्यर्थः । उक्षणोच्छे इस्येष्टत्वे हेतुमाइ—साधार-ण्यादिति शक्तियाहकशिरोमणिव्यवहारी यथा शक्येशस्त तथा लक्ष्ये तीरेश-प्यस्तीत्यर्थः । यथा जलमवाहविशेषेऽर्थे गङ्गापदमयोगात्मको वृद्धव्यवहारस्तथा गङ्गातीररूपार्थेऽपि गङ्गापद्मयोगस्य वृद्धव्यवहारे दर्शनेन शक्यलक्ष्ययोरुमयोरपि गङ्गापद्पयोगस्य समानत्व।च्छक्यजलपवाह इव लक्ष्ये तीरेऽप्यस्तु गङ्गापदस्य शक्तिः। भवतु च छक्षणोच्छेदो, न काऽपि हानिः सर्वे सर्वोधवाचका इति भाष्येण सर्वेषामि शब्दानां सर्वार्थानरूपितशक्तिमत्त्वस्य वैयाकरणसम्बद्धादिति भावः। एतेन शक्तियाहककोशादेरभावाच वीरादी गङ्गादिपदशकिरिति निर-स्तम् । शाक्तिमाहकशिरोमणेर्धवहारस्य तत्र सत्त्वादिति भावः । परिष्वचपासि-द्धिम्यां मुख्यस्थ्यव्यवहार उपपाद्यः । अपासिद्धा शक्तिरेव सक्षणा । यथा व्यवहारादिना गङ्गादिपदानामव्यवधानेन प्रवाहादौ विशेषक्रपेण शक्तिर्गृस्ते तथा वीरादावन्वयाद्यनुपपत्तिपतिसंधानातपूर्वं विशेषक्षपेण शक्तिनं गृह्यत इत्यमसिद्ध- ( शक्तिनिर्णय. )

त्—शाब्दबोधं प्रति शक्तिजन्योपस्थितेर्रुक्षणाजन्योषस्थितेश्च कार-णत्वं वाच्यम् । तथा च कार्यकारणभावद्वयकलाने गौरवं स्यात् । अर्हेमाकं पुनः शक्तिजन्योपस्थितित्वेनैव हेतुतेति लाघवम् । अपि च

त्वा छक्ष जोति व्यवहार इति भावः । ननु सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्यं योगि-दृष्टचा, तेषामेव सर्वेषां शब्दानामर्थानां च विशेषरूपेण ज्ञानसमवात्। अस्पदा-दीनां तु सर्वशब्दतदर्थानां विशेषह्ववेण ज्ञानाभावात्सामान्यह्ववेण तज्ज्ञानस्य बो-धानुषयोगाचारमद्दष्टचा गङ्गादिषदस्य तीराद्यर्थे शक्तिरिति वकुमनुचितपतस्तीरा-द्यर्थपतित्यै गङ्गादिपदे शक्त्यपेक्षया पृथग्लक्षणावृत्तिः स्वीकार्येव, तीराद्यर्थ गङ्गादिपदमये।गरूपवृद्धव्यवहारश्च स्थागाह्यकतयोपपनः, अत एवं कूलं रोवश्च तीरं चेति कोशे तीरपर्यायमध्ये न गङ्गापदं पठचत इत्याशयेनाऽऽह-कि चेति प्रत्यक्षादिजन्योपस्थितोरिति । घटनदस्य कम्बुप्रीवादिनत्यर्थे शकिरित्वेव घट । दशक्षिन न गृहीता, ताहशस्य गृहितशाकि कस्य पुरुषस्य चक्षुवा घटं पत्य-क्षीकुर्वतोऽपि घटमानयेति वाक्याच्छाब्दबोधो न जायते, गृहीतशकिकस्य तु जायत इति लोके दृष्टस्वादेवं सिध्यति -यच्च तुःसंनिक्षंदिना जायमाना अर्थे।प-स्थितिः शाब्दबोधाङ्गं (कारणं )न भवतीति । नदुक्तं शाब्दबोधानङ्गस्वादिनि ) इन्द्रियार्थसंनिकर्षेण परवक्षं घटार्थोपस्थिति सन्देऽप्यगृहीत शक्तिकस्य पुंमो घटश् ब्दाद्रथंबे।धाजननात्पत्यक्षादिजन्यार्थे।पिन्थतेः शाब्दबोधानङ्गत्व (अकारणत्व 🕹 मिति भावः । एवं च यथाकथंचिऽजन्याश्चीपारिथातिः शाब्दबीधे कारणिनत्येवं कार्यकारणभावो वक्तु १ शक्यः । कारणसत्त्वे अपि कार्याजननेनान्वयव्यभिचारात् । किंतु शक्तिज्ञानजन्यार्थोपस्थितेर्दक्षणाज्ञानजन्याधापस्थितेश्च शाब्दबीवं पति का-रणत्वं स्वीकर्तव्यामित्यर्थः । ौरविमिति । उपर्युक्तरीत्या कार्यकारणभावद्वय-कल्पनमयुक्तं गौरविनत्यर्थः । स्यात्-आषधेतेति यावत्। अस्माकामिति। शक्तिमाहकशिरोमणेव्यवहारस्य शक्यलक्ष्यराधारायाच्छक्ये प्रवाह इव लक्ष्ये वीरेऽपि गङ्गापद्स्य शक्तिरेवेति वादिनामस्माकं वैयाकरणानापित्यर्थः । लाघव-मिति । राक्य दृष्टे भयत्रापि पद् शकेः सत्त्वाच्छ किज्ञानजन्यार्थोपारिधातिः शा-ब्द्बोधकारणािनत्येवमेक एव कार्यकारणमावः करूप इति छाघवािनत्यर्थः। ननु यथा जलपवाहिवशेषो गङ्गापदवाच्य इति सर्वजनीनो व्यवहारो, न तथा तीरं गङ्गापदवाच्यामिति सार्वित्रको व्यवहार इति तीरे गङ्गापदशक्तिकरपनमनुचितम् ।

( शक्तिनिर्णयः )

लक्षणावृीत्तेस्वीकारे कार्यकारणभावस्य प्रत्येकं व्यभिचारः। शक्ति-जन्योपस्थितिं विनाऽपि लक्षणाजन्योपस्थितितः शाब्दबोधात्। न चाव्यवहितोत्तरत्वसँवन्धेन तत्तदुपस्थितिमत्त्वं कार्यतावच्छेदकं तत्तदु-

तथा च सक्षणारूषं वृत्त्यन्तरमवश्यमभ्युंपेतव्यामिति युंकिसिद्धस्य गौरवस्यादूषक-खादाह-अपि चेति । प्रत्येकं व्यभिचार इति । अयं भावः-पथा चटत्वा-विच्छिनं पति दण्डरवाविच्छन्यदण्डादि कारणं, तथा शाब्दबोधत्वावाच्छनं पति शक्तिजन्यार्थीपस्थितिर्रक्षणाजन्यार्थीपस्थितिश्रेति द्वयं कारणं, दण्डवकादिन्या-यात्। तथा घटकारणता चक्रचीवरादिकारणसमुद्रायपर्याप्ता न तु चक्रादिपरवेक-पर्याप्ता, दण्डादिव्यतिरेकेण केवलचकाचकादिव्यतिरेकेण केवलदण्डाच घटका -र्याजननस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात् । तथा शक्यलक्ष्योभयविषयक्रशाब्बोधकारणता पूर्वीकोपस्थितिद्यपर्याप्ता, न तु परवेकोषस्थितिपयाप्तिनि भावः घटमात्रं मति दण्डचकादि कारणत्वेनापेक्ष्यते, तथा शाब्द्योधमात्रं( मुख्यसक्ष्यो-भयशाब्दबोर्चं ) पति निरुक्तमुपस्थितिद्वयं कारणत्वेनापेक्ष्यते । तत्र कर्पाण कुश-सः, सार्षवं तैस्रियादौ सक्षणाजन्यार्थीपस्थितिसचे अपि याक्तिजन्यार्थीपस्थिति-नीस्ति गङ्गायां स्नातीत्यादो शाक्तिजन्यार्थीपस्थितिसच्चेऽपि लक्षणाजन्यार्थीप्र स्थितिनांस्तीति कारणाभावेऽपि कार्यजननादुपस्थित्योः परसारं मत्येकं व्यतिरेकव्य भिचार इति । व्यभिचारवेव येपाइयाति - शक्तिजन्योपस्थितिं विनाद शित्या -दिना । घटमाननेत्यत्र घटस्य शाकिशानजन्योपस्थितिसत्त्रेऽपि तस्य छक्षणाज्ञा-नजन्योपस्थितिनास्ति, तथा गङ्गायां चोष इत्यत्र तीरस्य लक्षणाज्ञानजन्योप... स्थितिसत्त्वेऽपि तस्य शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिनांस्तीति व्यभिचार इत्यर्थः। तमेतं व्यभिचारं परिहर्तुं शङ्कुले-न चाव्यवहितोत्तरत्वेति । अयमाशयः-ातदुर-स्थिति:-शक्तिजन्यार्थोपस्थितिर्रक्षणाजन्यार्थोपस्थितिश्र कारणं, कार्यं च शा-ब्दबोधः । तत्र कार्यता वर्तते, तादृशकार्यतासंबन्धेन च स शाब्दबोधस्तत्तद्व-स्थितिगान्। कार्यताया अवच्छेदकं च तत्तदुपस्थितिमस्तं, तच्च केन संबन्धेनेति जिज्ञासायामाह-अव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेनेति । यत्र शाब्द्बोधे तत्तदुःस्थि त्यव्यवहितोत्तरकालभवत्वं विद्यते, तादशोत्तरकालभवत्वसमानाविकरणमुगस्थिति, मस्वं कार्यतावच्छेदकभित्यर्थः । तत्तद्वृतिजन्यायाभिस्यितेरनन्तरमञ्जवसनित जा-यमानो यः शाब्र्बोचः स एव तत्तदुरास्थितेः कार्यामिति मावः। अत्रायं बाल-

हितः सरलोऽर्थसारः-कार्यनियतपूर्ववर्तिन एव कारणत्वात्सर्वे हि कार्ये कारणापेक्ष-योत्तरकालभाव्येवेति पक्षतस्थले तत्तद्वृत्तिजन्यार्थीपस्थितिस्वकारणापेक्षया शा-ब्दबोधरूपं कार्यमुत्तरकालभवमेव । त शोत्तरकालभविमत्येतद्घटक उत्तरकालेऽ. व्यवहितत्वं विशेषणं दीयते । तथा च कारणापेक्षयाऽव्यवहितो य उत्तरकाल-स्तादशोत्तरकालभवत्वं यादशशाब्दबोधे वर्तते स शाब्दबोधस्तत्तद्वृत्तिजन्याथों पस्थितेः कार्यं भवति । तत्र शक्यार्थंविषयकशाब्दबोधः शक्तिजन्यार्थोपस्थित्यन-न्तरमञ्यवधानेन जायते, अथ च लक्ष्यार्थीवषयकशाब्दबोधो लक्षणाजन्यार्थोप-स्थित्यनन्तरमञ्यवधानेन जायत इति छत्वा शक्तिजन्यार्थोपास्थितरञ्यवाहिसोत्तर-कालभवो यः शाब्दबोधः स एव शक्तिजन्योपस्थितेः कार्भम् , एवं लक्षणाजन्या-र्थोपस्थितेरव्यवहितोत्तरकालभवो य शाब्दबे।धः स लक्षणाजन्योपस्थितेः कार्य-म्। अर्थात् शक्यार्थविषयकशाब्दबोधं पति शक्तिजन्योपस्थितिः कारणं, तथा लक्ष्यार्थविषयकशाब्दबोधं पति लक्षणाजम्योपस्थितिः कारणमित्येवं पार्थक्येन कार्यकारणभावः फलितो भवति । कारणतावच्छेदकं च शक्यार्थविषयकशान्द\_ बोधस्थले शक्तिनयोपस्थितित्वं, सक्ष्यार्थाविषयकशाब्दबोधस्थले तु लक्षणाजन्यो-पश्थिति वामिति । अव्यवहितोत्तरेत्यादेरयमर्थः संपन्नः-तत्पद्भिष्ठशक्तिज्ञानजन्योः पिश्यत्यव्यवहितोत्तरकाछिकशाब्दबोर्धं मति तत्पदिनष्ठशक्तिज्ञानजन्योपस्थिति. कारणं, तथा तत्पद्निष्ठस्थणाज्ञानजन्योपस्थित्यव्यवहितोत्तरकास्विक्शाब्द्वोधं पति तत्पद्निष्ठलक्षणाज्ञानजन्योपश्थितिः कारणभिति । अस्यार्थः-गङ्गापद्निष्ठा पवाहत्वाद्यविञ्जनिक्विता या शक्तिस्तज्ज्ञानजन्या या उपस्थितिस्तादृशोपः स्थितरव्यवहितोत्तरकालमवो यः शाब्दबोधस्तादशशाब्दबोवे जननीये गङ्गापद-निष्ठशक्तिज्ञानजन्या योषस्थितिः सा कारणमिति, गङ्गापदनिष्ठा गङ्गापद्शक्यप-वाहरंबिन्धतीरत्वाविछन्निनरूपिता या लक्षणा तज्ज्ञानजन्या योपस्थितिस्तादशो-पस्थितरव्यवहितोत्तरकालभवो यः शाब्दबोधस्तादशशाब्दबोधे जननीये गङ्गा-पदनिष्ठस्थणाज्ञानजन्या योपस्थितिः सा कारणामिति च । ततश्च सक्षणास्थसे आदौराकिज्ञानजन्यमवाहार्थोपस्थितिः, तदनन्तरं शक्यसंबन्धरूपलक्षणाज्ञानजन्य. तीरार्थोपास्थातिः, ततः परं शाब्दबोध इति कमाच्छक्तिजन्यार्थोपास्थाति-शाब्द्-बोधयोर्मध्ये लक्षणाज्ञानजन्यतीरार्थीपस्थित्या व्यवधानाच्छाब्दबोधे शक्तिजन्यो-परिथत्युत्तरकालभवत्वेऽपि अव्यवहितत्वाभावालक्ष्यतीरार्थाविषयकशाब्द्बोधः

(शाक्तिनिर्णय:)

पस्थितित्वं च कारणतावच्छेदकम् , अनन्तकार्यकारणभावप्रसङ्गात् । किं च पदार्थोपस्थितिं प्रत्यपि शक्तिज्ञानत्वेन लक्षणाज्ञानत्वेन च हेतुतेति व्यामिचारो गौरवं च प्राग्वदेव द्रष्टव्यम् । न चेदं पदमेतदर्थ-

क्तिजन्यार्थीपश्थितेः कार्यं भित्तं नाहिति, किंतु साणया तीरार्थीपरियत्यनन्तर-मब्यवधाने : जायदान्तवा अवाज यार्थी । स्थितरेव स कार्य भवति । अती नात्र व्यभिचारः। गङ्गायां स्नातीयत्र वाक्तिजन्यप्रदाहार्थोपस्थित्यनन्तरमव्यवधानेन जायमानत्व च्छक्यार्थविषयकजार्यो : शक्तिजन्यार्थोपस्थितेरैव कार्यं, न छ-क्षणाजन्यार्थोषस्थिते:। तत्र उक्षणाया अपसराह्यक्ष्यार्थोषस्थिते: सर्वथाऽसंम-वात्। तथा च न तत्रापि व्यभिचार इति भावः । इति चेनेत्याह-अनन्त-कार्यकारणेति । शक्यार्थविषयकशाब्दवोर्ध पति जाकिजन्योपस्थितिः कार-णित्यत्र शाक्तिजन्योपस्थितिपदं न शक्तिजन्योपस्थितित्वेन रूपेण शक्तिजन्योप-स्थितिसामान्यपरं, तथा सति सःमान्यस्यामूर्वत्वेन शाब्दबोधे तद्व्यवहितोत्तरत्वं वकुमकाक्यं स्यात् । किं तु क्वा विजन्गीपस्थितिव्यक्तिगरम् । तथा चोपस्थिती-नामानन्त्येन तद्भेदेन कार्यकारणमावानन्त्यापत्तेरित्यर्थः । युक्तिसाम्यादाह-किं चेति। यथा शाब्द्वोधद्विधिषदार्थोषस्थित्योर्भध्ये कार्यकारमभावसत्त्वादेकै... कस्याः पदार्थोपस्थितरमावेऽप्यपरया षदार्थोपस्थित्या शान्द्बोधरूपकार्यजनना-व्यतिरेकव्यभिचारोऽभिहितस्तथा पदार्थोपस्थितिरूपकार्ये प्रति शाक्ति स्थानिस्य ज्ञानस्य कारणत्वं वक्तव्यमिति एकैकस्य कारणस्याभावेऽप्यपरेण कारणेनीपस्थि-तिह्नपकार्यजनगाव्द्यतिरेकव्यमिचारः। यदि तु व्यमिचारवारणाय शाक्तिजन्यपदार्थोः पस्थिति पति शक्तिज्ञानं कारणमथ च उक्षणाजन्यपदार्थोपस्थितिं पति उक्षणा-ज्ञानं कारणित्येवं पार्थक्येन कार्यकारणभावः कल्प्यते तदा कार्यकारणभावद्य-कल्पनमयुक्तं गौरवं पूर्ववद्धोध्यभित्यर्थः । ननु गङ्गादिपदस्य जलपवाहादाविव वीराद्यर्थेऽपि शक्तिरिति सर्वत्र शाब्दबोधं पति शक्तिजन्योपस्थितिः कारणित्ये-कविध एव कार्यकारणभाव इति छाघवामित्युक्तं तत्राप्यनेककार्यकारणभावकल्पन-प्रयुक्तं गौरवमस्त्येवेत्याशङ्कले-न चेदं पद्मिति । निर्विशेषं न सामान्यामिति न्यायेन घटनदं घटरूपार्थवोधकमित्यादिविशेषवाक्यानां स्वरूपबोधक मेदं सामा, न्यवचनम् । घटरूपार्थवीधं पति घटपदं घटरूपार्थवोधकामित्यवंशाक्षेत्रानं कारणं,

( इक्तिनिर्णयः)

बोधकमिति शक्तिज्ञाने कार्यकारणभावकल्पनेऽपि पदतद्रथंभेदेनानेक-कार्यकारणभावकल्पने गौरवं तवापि समानम्, परस्परव्यमिचा-

इत्याकारकैककार्यकारणभावकल्पने अपे-पद्तद्रथं भेदेनेति । पदं च तद्रथंश्र तयोभेदेन पर्मदेनार्थमेदेन चेत्यर्थः । अनेककार्यकारणमावकल्पने गौरबामिति । अयं भाव:- घटोपस्थिति पति कलशादिषदं घटरूपार्थबोधकमित्येवमधैक्येऽपि यथा पद्मेदेनानेककार्यकारणभावकल्पनं कियते, तथा पदैक्पेऽप्यर्थंभेदेन, घटोप-स्थितिं पति घटपदं घटरूपार्थबोधकिमिति शक्तिज्ञानं कारणं, तथा पटोपास्थिति पति घटपदं पटरूपार्थबे।धकमितिराक्तिज्ञानं कारणमित्येवननेककार्यकारणमावक-ल्पनस्याऽऽवश्यकतया सर्वत्र ( शक्यलक्ष्यार्धस्थले ) ाक्रयेव पदार्थोपस्थिति वद्तस्तव वैयाकरणस्याप्यनेककार्यकारणभावकल्पनपयुक्तं गौरवं तुल्यमस्तीति शेरः। पर्मपरव्याभिचारेति। पटोपस्थिति पति पटपदं पटक्रपार्थबोधक-मिति, घटपदं पटकार्थबोधकानिति च शक्तिज्ञानं कारणभित्वेवं पटोगस्थितौ श-किज्ञानद्वयस्वपं कारणं क्ख्मम् । तत्र पटपदं पटस्वपार्थबोधकमित्याकारक मिक ज्ञानं विनाअपि घटपदं पटरूपार्थवोधकिषित्याकारकशक्तिज्ञानात्, तथा घटपदं पटरूपार्थबोधकमित्याकारकशक्तिशानं विनाऽपि पटपरं पटरूपार्थबोधकमित्याका-रक्शांकिज्ञानाच्च पटोपस्थितिजननात्कारणाभावेऽपि कार्यजननात्परस्परं व्यतिरेकः व्यभिचार इत्यर्थः । तस्यैतस्य व्यभिचारस्य निरामाय यदि, पटपदं पटार्थबोधकं घटपदं पटार्थबोधकिमत्वेवंकारणीभूनिद्विधिकाक्तिज्ञानमध्ये याद्दशाक्तिज्ञानाद्दनन्त-रमव्यवधानेन याऽर्थोपस्थितिर्जायते सेवार्थोपस्थितिस्नादशशक्तिज्ञानस्य त्युच्यते, यथा-पटपरं पटह्मपार्थबोयकिनित्याकारकशानिकानानन्तरं जायमाना पटार्थीपस्थितिरव्यवधानेन जायत इत्यव्यवधानेनैव जायमाना पटार्थीपस्थितिः पट । इं पटार्थवो धका मित्याकारक शक्ति ज्ञानस्य कार्ये भवति । अयं भावः - पटार्थो । पस्थिति:-कार्य, द्विविधाकारकशाकिज्ञानं च कारणम् । कार्यंतावच्छेदकं च न केवलं पटार्थोपस्थितित्वं, किं तु अव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेन पटार्थोपस्थितित्वमेव तत् । अव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टपटार्थोपास्थातित्वं कार्यतावच्छेदकं स्वीकियते इ त्यर्थः । व्यभिचारनिरासायाव्मवाहितत्वांशो निवेशित इति भावः । तथा च पटपदं पटक्रपार्थबोधकमित्याकारकशकिज्ञानानन्तरं पटपदाज्जायमाना पटार्थोपस्थितिर

( इाक्तिनिर्णयः )

व्यवधानेन जायव इति कत्या पसिख्यक्तिजन्यपटार्थी गरिथनि पति पटपदं पटरू-पार्थवे।धकिमत्याकारकशक्तिज्ञानं कारणमित्येवमेकः कार्यंकारणभावः फछितः। अवरथ-घटनदं पटरूपार्थकोधकिमस्याकःरक्षशक्तिज्ञानानन्तरं जायमाना पटार्थोप-स्थितिर्नाट्यवधानेन जायते, किं तु व्यवधानेनेन जायत इति व्यवधाने न जायमाना पटार्थोपस्थितिनं पटादं पटरूपार्थबोधकिषद्याकारकशक्तिज्ञानस्य कार्य, किं तु घट गर्दं पटरूपार्थे बोधक भित्याकारक शांकि हान स्थेव सा कार्यम् । एवं चापसि ख्श क्तिजन्यवटार्थौवस्थिति पति घटपः वटरूपार्थवीधकितित्याकारकशाकिज्ञानं कार णिभिति द्वितीयः कार्यकारणमात्रः फल्जिनः तत्रश्च पृथक्षृथककार्यकारणभावकः ल्पनेन यद्यपि न परस्परव्यमिचारस्तथाऽप्यनेककार्यकारणभावकल्पनपयुक्तं गौरवं सुनरां-अतिश्वितं भवनीति । नन्वेकस्य घटगरस्य घटपटस्वे उभयत्राप्यथें चाक्तिसत्त्वाद्घट दाद्यटोपस्थितिरव्यवनानेन, पटोपस्थितिस्तु व्यवधानेनेति वैषम्ये किं बीजानिति चेदुच्यते—तत्त्र्थे तत्तच्छद्पयोगकरणस्तावृद्धव्यवहारेण तत्तच्छ-व्रस्य तत्तद्र्ये राकिनिर्वार्यते । यथा-वृद्धव्यवहारे जलपवाहविरोवे गङ्गापर-पयोगदर्शनेन गङ्गापदस्य ववाहि विशेष शक्तिरिति जात्वने, तथा गङ्गायां घोष इत्यादौ तीरार्थेऽि गङ्गापद्वयोगद्रभैनेन तीरार्थेऽि गङ्गापद्स्य शक्तिरस्तीति ज्ञायते । तत्र पाचुर्येण पवाहार्थे गङ्गापद्मयोगइर्शनात्मवाहविरोषे या गङ्गापद्-स्य शक्तिः सा परिदा शक्तिः । तीरार्थे तु गङ्गायां घोष इत्यादी क्वचिदेव गङ्गापदमयोगदर्शनेन तीरे र्यां गङ्गापदस्य शक्तिः सा अमसिदा शक्तिरियुच्यते। अविस्तिव्यत्वादेव चापरकोशे कूलं रोधश्य तीरं चे यादितीरपर्धायेषु गङ्गा शब्दस्या -पाठः संगच्छते । अमित्वयक्तिस्थले च यदि प्रवाहार्थकं गङ्गापदं केनानि का-रणेन तीरार्थमपि बोधयत्विति विशिष्य वक्तस्वात्पर्यं स्यात्तर्सेन गङ्गापरस्य तीरे शकिर्गृंहार्ते नान्यथा । पछतस्थले कम्बुबीवादिषदर्थे घटादस्य पाचुर्येण पयोग-दर्शनात् तादशार्थे घटपदस्य शक्तिः पतिद्धा, पटार्थे तु काचिदेव घटपद्मयोग-द्शेनन पटार्थे घटपर्स्य या शक्तिः साऽपिसद्धा भवति । एवं च पटोपास्थिति-रथ च शक्तिश्वानित्यनयोः कार्यकारणयोर्वधे वक्तृताल्यवैज्ञानेन व्यवधानाद् घट-परं पटरूपार्थबोधकमित्याकारकशक्तिज्ञान ज्जायनाना पटार्थोपस्थितिवर्धवधानेनैव जायत इति सा ितीय शक्तिज्ञान स्वैव कार्यं, न पथमशक्तिज्ञान स्वेति बोष्यम्। कि च गङ्गारिपदात्मवाहत्वाद्यवाच्छन्न विषयकदा दृबोधे गङ्गापदानिष्ठपदाहत्वाव-

( शक्तिनिर्णयः )

रवारणायाव्यवहितोत्तरत्वघटितत्वे च सुतरामिति वाच्यम् । शक्तिभ्र-मानुरोधन तत्तत्पद्तत्तद्र्थभेदेन कार्यकारणभावानन्त्यस्य तवापि सा-म्यात् । लक्षणाकार्यकारणभावकल्पनागौरवं परं तवातिरिच्यते । अथ

च्छिनानिकापितशक्तिज्ञानजन्योपस्थितिः कारणं, तीरत्यावाच्छनविषयकशाब्दबोधं पति गङ्कापदनिष्ठतीरत्वाविष्ठकानिरूपित गक्तितानजन्योपस्थितिः कारणमित्या -दिरीत्या छक्ष्यार्थंस्यानेकत्वात्कार्थकारणभावानेकत्वकरणना भवनीत्यर्थः । एवं च शाब्दबोधं पति शक्तिजन्योपस्थितिः कारणित्येक एव कार्यकारणभाव इति वदन्तं वैयाकरणं पति लक्षणावृत्यङ्गीकर्जाऽनेककार्यकारणभावकल्पनपयुक्तं गौरवं पद्शितमिति भावः। ननु लक्षणावृत्त्यनङ्गीकर्तुर्भम मते यद्यपि गौरवं समस्ति तथाऽपि मम मैते कार्यकारणमावद्वर्य, सक्षणावृत्त्पङ्गीकर्तुस्तव मते तु कार्यकारः णभावत्रयामित्येवंरीत्या मद्पेक्षयाऽप्याधिकं गौरवं सक्षणावृत्तिस्वीकर्तुंपतेऽस्तीति पदर्शियतुमाह वैयाकरणः-शक्तिभ्रमानुरोधेनेति । यदा च घटपदस्य पटार्थे शक्तिरस्तीति कस्यचिद्भ्रमी जातस्तदा घटपदात्पटोपस्थितेः सर्वसंमततया पटोप-रिथितिकारणीभूतशकिज्ञाने परपदं परह्मपार्थनोधकं, घरपदं परह्मपार्थनोधकिनित्येवं बोधकघटनटादिपदस्य बोध्यपटादेरथंस्य च निवेश आवश्यक इति घटपटादित-त्तत्वसेदेन घटपटादितत्तद्यभेदेन चानन्तकार्यकारणभावकल्पपयुक्तं गोरवं पमेव सक्षणावृत्तिस्वीकर्तुस्तवाप्यस्त्येव, परं तीराथींपस्थितिं पति गङ्गापदं सक्षणया तीर्द्रपार्थं बोधकमित्येवं लक्षणाज्ञानकार्यंकारणभावकल्पनपयुक्तं गौरवं मद्पेक्षया तवातिरिक्तं भवति । मम तु सक्षणाज्ञानकार्यंकारणभावकल्पनं न कर्तव्यं भवति, अपसिद्धशक्तिज्ञानकार्यकारणभावेनैव अगस्य लक्षणायाश्व संग्रहात्। एवं च मम प्रसिद्धाविसद्धशक्तिद्वयसंबन्धिकार्यकारणभावद्वयभेव, तव तु पटोपस्थितिं पति पटपदं पटरूपार्थवोधकमित्येवं प्रसिद्धशक्तिज्ञानकार्यकारणभावोऽस्त्येव, शक्तिश्वप-द्शायां घटपदान्नायमानपटोपस्थितिनिर्वाहार्थं पटोपस्थितिं पति घटपदं पटरूपा. र्थबे।धकमित्याकारककार्धकारणमावोऽप्यावश्यकः, अथ च तीरार्थोपस्थिति पति गङ्गामदं उक्षणया तीरक्षपार्थवोधकमित्याकारक उक्षणाज्ञानकार्यकारणभावस्तृतीऽ धिक इति कार्यकारणमावत्रयमिति मावः। यथा उक्षणानङ्गीकर्तृवैयाकरण-मते शाब्दबोधं प्रति शक्तिजन्योपस्थितिः कारणं, पदार्थीपस्थितिं पति च शक्ति-ज्ञानं कारणितयेवमेक एव कार्यकारणभावस्तथा स्था इक्षणाङ्गीकतुर्भेमापि मत एक

( काक्तानिर्णयः )

वृत्तिजन्योपस्थितित्वेनैव ज्ञाब्दबोधहेतुता वृत्तिज्ञानत्वेन च पदार्थोप-स्थितिकारणतेत्येवं मया वाच्यमिति चेन्न । ज्ञक्तिलक्षणान्यतरत्वस्य शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूलपदपदार्थमंवन्धत्वस्य वा वृत्तित्वस्य कारणतावच्छेदकत्वात्—शक्तित्वमपेक्ष्य गौरवात्। ज्ञाब्दबोधहेतुन(व-

एव कार्यकारणभाव इत्याह-अथ वृत्तिजन्येत्यादि । शाब्दवीर्धं पति वृत्ति ग. न्यपदार्थोपस्थितिः कारणं, पदार्थोपस्थितिं पति च वृत्तिज्ञानं कारणमित्येवं सामान्यतः कल्पनादेक रव कार्धकारणभावो मया लक्षणाङ्गीकर्ता स्वी-क्रियते । उपस्थितित्वेनैवेत्येवकःरोग, याक्तिज्ञानजन्योपस्थितिरवेन लक्षणाज्ञा-नजन्योपस्थितित्वेन चैत्येव पार्धक्येन शाब्द्बे। यहेतुत्वस्य व्यावृत्तिः । तथा च सक्षणावृत्तिस्वीकर्तुर्भमापि मत एक एव कार्यकारणभाव इति न गौरविमिति चेत -देतत्खण्डायेतुमाह-इति चेन्नति । ज्ञाक्तिलक्षणान्यतरोति । अयं भावः-शक्तिजन्यपदार्थोपस्थितौ, लक्षणाजन्यपदार्थोपस्यितौ च शक्तित्रक्षणोभयग-तवृत्तित्वाविञ्जनजन्यत्वस्य सत्त्रादेक एव कार्यकारणभाव इति हि तवाऽऽश्वाः । परं बृत्तिजन्यपदार्थोपस्यितिरित्यत्र बाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्यितकारणं या वृत्ति. स्तत्रत्यकारणताया अवच्छेदकं वृत्तित्वं वाच्यम् । परं तु वृत्तित्वं नाम कि.मिति तत्स्वरूपाजिज्ञासायां शक्ति उक्षणान्यतरत्वं, अयवा शाब्दबोधे हेतुर्पा मदार्थोप-स्थितिस्तद्नुकूलस्तज्जनको यः पद्रपदार्थयोः संबन्धस्तत्तां वृत्तितामिति वक्तव्यम् । किं तु ताहरावृत्तित्वस्य कारणतावच्छेदकत्वस्थीकारे गौरवं भवतीत्याह-गौरवा-दिति । अयमर्थः-अन्यतरत्वस्य द्विभिन्नभिन्नत्वपर्थः । यथा घटः पटो वा घटपटान्यतरो भवति । द्वाभ्यां घटपटाभ्यां भिन्नो यः पाषाणादिस्ताद्भिन्नत्वं घटे वा पटे वा इति घटपातियोगिकः पटपतियोगिकश्चेत्येवं पतियोगिमेदमिको यो मेदस्ताहराभेदद्वयावस्छिना या पापाणादिनिष्ठा पतियोगिता, ताहरामतियोगिना-कभेदवान् घटः पटो वा भवति, तद्दच्छक्तित्रक्षणान्यनरत्वस्य राक्तिस्भागाभ्यां मिनो याषाणादिस्तद्भिनत्वं शक्ती छक्षणायां च वर्तत इति छत्वा शक्ति उ-क्षणापितयोगिकमेर्द्वयावाच्छिचपित्रयोगिताकमेर्यत्वामि वस्य वाक्ति उक्ष गान्यत -रत्वरूपस्य, शाब्दबोधहेत्वित्यादिसंब बत्विभ यन्तेनोक्तस्य वा वृत्तित्वस्य शक्तित्वा-पेक्षया गुरुशरीरत्वादित्यर्थः । तथा चास्मद्भिषेत शाब्दचीयजनकनात्वरू । शाकि -त्वापेक्षया निरुक्तस्य द्विविववृत्तित्वस्य गुरुत्वाच श्राब्दबोवं पति वृत्तिजन्यनदान

( इाक्तिनिर्णयः )

## च्छेदकस्व पदार्थोपस्थितिवृत्तेरज्ञाने तद्वाटितकार्यकार गमावब्रहरूया-

र्थोपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणमावी वक्तुं युका इति भावः । एवं पूर्वी-क्तिद्विधवृत्तित्वे गौरवलक्षणं दूबणमभिषाय, शःब्दगोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूले-त्यांदिना यद्द्वितीयं वृत्तित्वस्वरूपमुक्तं तत्र दूवणान्तरमभिवत्ते-ज्ञाब्द्बोधहेतु-तावच्छेदकस्य पदार्थीपस्थितिवृत्तेरज्ञान इति । शाब्दवीर्धं मिन पदार्थी-पस्थितिः कारणं, पदार्थोपस्थितिं मनि च वृनिज्ञानं कारणित्वेवं शाहद्योवे कार्यकारणभावमुक्तवा बाद्यवीधकारणपदार्थीपस्थित।वपि कार्यकारणभावस्योकत-त्वाच्छान्द्रबोधे न केवलपदार्थीपस्थितिः कारणं, किं तु वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थीप-स्थिति: कारगमिति सिध्यति । तथा च वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थीपस्थितौ बाब्दबोध-कारणता, तादशकारणताया अवच्छेदकं-वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितित्वम् । एत-देव शान्दबोधहेतुतावच्छेदकम् । वदार्थोपस्थितिवृत्तेरिति पदार्थोपस्थितौ वृत्तिः स्थितिर्थस्येति बहुवीहिणा शाब्दबोधहेतुतावच्छेदकस्य विशेषणम् । बहुवीहेर्मा-विवपुंस्कत्वात्पुंबस्यम् । तथा च पद्।थोपिरिथतिनिष्ठस्य शाब्दबोधहेतुताव-च्छेदकस्यवृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपिस्थितित्वरूपस्याज्ञाने—-ज्ञानामावे असंभवादिति । अयं भावः -- हेतुतावच्छेदकं --- कारणतावच्छेदकप् । ' यद्धभीविशिष्टं कारणं भवति स धर्भः कारणताव छोदकः ' यथा घटं वति दण्डात्वधर्मविशिष्ट एव दण्डः कारणमतो दण्डात्वं कारणतावच्छेदकम् । इति नि-यमादवच्छेदकज्ञानं विनाऽवच्छेद्यज्ञानं न तंभवति । पक्टतस्थले द्वितीयवृत्तित्वल-क्षणे पदार्थोपस्थित्यनुकू छरतज्जनको यः पदपदार्थयोः संबन्धस्तत्त्वं वृत्तित्वमिति पदार्थोपस्थितिवृत्त्योः कार्यकारणभावो निर्दिष्टः । तत्र वृत्तिनिष्ठकारणताया अवच्छेदकं वृत्तित्वं वक्तव्यम् । परं तु निरुक्तवृत्तित्वस्य शक्तित्वापेक्षया गुरु-त्वाद गुरुधर्मस्य च ' संभवति लघी गुरी ददभावः ' लघुधर्मे अवच्छेदकत्वकरपने संभवति गुरुधर्मेऽवच्छेदकत्वं न कल्पनीयम्, अत एव प्रमेयवह्निपान् धूमादित्यत्र प्रमेघवान्हित्वस्य गुरुधमान्वात्तत्र साध्यताव चछेदकत्वमनादृत्य प्रमेघवन्दित्वसमानिय-तस्य केवलवन्हित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकरवं स्वीकृतं स्युत्वात् , इति नियमेनान. वच्छेदकत्वाद्वृत्तित्वरूपमवच्छेदकममसिख्मिति कारणतावच्छेदकस्याज्ञानाद् वृत्ति -निष्ठ कारणत्वं दुर्झहं, कारणत्वज्ञानस्य कारणतावच्छेदकज्ञानाधीनत्वात् । तथा च

कारणाखेन वृत्तेरज्ञानाद्वृत्तिः कारणमिति वक्तुमण वयं, अनः पदार्थीपस्थितिवृ-च्योः कार्यकारणभावाज्ञानम् । एतादशवृत्तिज्ञानकार्यकारणभावाज्ञानादेव च वृ त्तिज्ञानचंटितस्य वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थीपस्थितित्वरूपस्य शाब्दबेष्पकारणतावच्छेदं -कस्याज्ञानं, वाक्यार्थज्ञानं पित वाक्यघटकीभूतयावत्पदपदार्थज्ञानस्य कारणत्वात्, तथा च स्वघटक्रीभूतवृत्तिज्ञानाभावपयोज्यो वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थीपस्थितित्वरूपशा-ब्दबोधकारणतावच्छेदकज्ञानाभावः, ताह्यकारणतावच्छेदकज्ञानाभावादवच्छेदक-ज्ञानाधीनाया अवच्छेद्यायाः पदार्थोमिस्थितिनिष्ठायाः शाब्दबोधकारणताया प्यज्ञानाच्छाब्दबोधं पति पदार्थोपस्थितिः कारणमित्यस्य वकुपशक्यत्वेन शाब्द बोधवृतिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थित्योमिथः कार्यकारणमावन्य मुतरां दुर्ववत्व त् । वृ-तिज्ञानजन्यपदार्थीपरिथनेः कारणत्वेन, शाह्यबोधस्य च कार्यत्वेन ज्ञानाभावा-दिति भावः। अत्र शान्द्बोधहेतुतावच्छेदकस्य पदार्थोपस्थितिहेतुवृत्तोरिति पा-ठोऽपि दृश्यते । तत्राव च्छेदकस्य हेनुवृत्तेरिति च समानाधिकरणे पष्ठची । तथा च पदार्थोपस्थितिनिष्ठा, या शान्द्रवोधहेतुता-शान्द्रवोधकारणता, तस्या अवच्छेद-कं कि।मिति जिज्ञासायामाह-पदार्थोपेति । पदार्थोपस्यिनेईतुभूता या वृत्तिस्तस्या ज्ञानामावे सतीत्यथाः । तत्र यद्यपि शाब्दबोधकारणता, पर्याप्ति संबन्धेन वृत्ति-ज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिनिष्ठा भवति तथाप्याश्रयतासंबन्धेन तद्घटकवृत्तिनिष्ठा अपि भवति । यथा घटकारणतायाः पर्याप्तिसंबन्धेन दण्डचकचीवरादिनिपित्तसमुदाये सत्त्वेऽि आश्रयतासंबन्धेन केवलदण्डेऽि तत्सत्त्वाद् घटकारणता दण्डे इत्युच्यते तद्दादिति भावः । तादृशवृत्तरज्ञानं च कारणत्वेनेत्यादि सर्व पूर्वे।करीचा बोध्यम्। वस्तुतो व्यधिकरणे षष्ठची, तथा च शाब्दबोधहेतुतावच्छेदकस्येति संबन्धार्थे षष्ठीति हेतुतावच्छेर्कसंबन्धिनी नाम आन्दबीधहेतुतावच्छेद्रककुक्षिपविष्टा पदार्थीपस्थितिहेतुवृत्ति।रित्यर्थो युक्त इति मे भावि । यदा नागृहति।विशेषणा बुद्धिविशेष्य उपजायत इति न्यायेन विशिष्टविद्धि पति विशेषणज्ञानस्य कारण -त्वाद्विरेषणीभूतवृत्तित्वज्ञानं विना तद्विशिष्टाया वृत्तेर्ज्ञानासंभवादादी वृत्तित्वज्ञान-मावश्यकिमिति पर्यालोच्य शाब्दबोत्रहोत्वत्यादिना पद्पदार्थयोः संबन्धत्वामित्यन्तेन द्वितीयलक्षणेन वृत्तित्वस्वरूपं पद्तितम् । तत्र पदार्थोपास्थतौ बान्दबोधहेत्विति विदेशवणदानात्पदार्थीपस्थितौ जान्दबोधहेतुत्वज्ञानावश्यकत्वेन द्यान्दबोधहेतुत्यवि -शिष्टा या पदार्थोपस्थितिस्तदनुकुलस्तज्जनको यः पदपदार्थयोः संबन्बस्तत्त्वं वृ तित्विभित्यर्थः । तथा च पद्पदार्थसंबन्धत्वरूष्वित्वज्ञाने शाब्दबोधपदार्थीप-

( ग्रांकिनिर्णय: )

संभवात्। अथ ममापि शक्तिज्ञानखेनैव हेतुता शक्यसंबन्धरूपलक्ष-

स्थित्योः कार्यकारणभावज्ञानं कारणं, शाब्दबोधपदार्थोपस्थित्योः कार्यकारणमान् वज्ञाने च पदपदार्थसंबन्धत्व रूपवृत्तित्वज्ञानं कारणभित्यन्योन्याश्रयेण वृत्तित्वज्ञान् नासंभवेन तद्विशिष्टवृत्तिज्ञानस्याप्यसंभवेन शाब्दबोधं पति वृत्तिज्ञानजन्यपादार्थोन् पैतिथातिः कारणामित्येवं वृत्तिज्ञानघटिनः शाब्दबोधपदार्थोपास्थ योः कार्यकारणन्मावो दुर्वच इत्यर्थो बोध्यः।

ननु लक्षणाङ्गीकर्तृमतेऽपि पदार्थोपस्थिति पति शक्तितानं कारणनथ च लक्षणाज्ञानं कारणमित्येवं भेदेन न पदार्थीपस्थितिकारणता, किं तु पदार्थीप-स्थितिं पति शक्तिज्ञानं कारणित्येवमेकरूपेण शक्तिज्ञानत्वेनैव पदार्थोपस्यिति-कारणतेत्या शङ्करते — अथ ममापीति । लक्षणानङ्गीकर्तुस्तवेव लक्षणाङ्गीक-र्नुर्भमापीत्यर्थः । अत्र मत इति शेषः । शक्तिशानत्वेनैवेति । न तु शक्ति-ज्ञानत्वेन, सक्षणाज्ञानत्वेन चेत्यर्थः । हेतुताति । शाब्दबोधं पति, तदनुकूलादा-थींपस्थिति पति च हेतुतेत्यर्थः । तथा च नैयायिकादिमतेऽपि शाब्दबोर्वं पति शाक्तिजन्योपस्थितिः कारणं, पदार्थौपस्थितिं पति च शाक्तिज्ञानं कारणभित्येकैक एव कार्यकारणभाव इति भावः। ननु 'शक्यादशक्योपस्थिति ईक्षणा ? इति पक्षे सक्षणायाः शकिषटिनत्वं नास्ति । पवाहादिह्यो यो वस्तुतो गङ्गादिपदश-क्यार्थस्तस्मादेव तीराद्यथाँपस्थितेः संभवात् । नास्ति च शक्तिज्ञानस्य तीराद्य-र्थोपस्थितिं पत्युपयोग इत्याशङ्कत्याऽऽह--शक्यसंबन्धेति । शक्यस्य-श-क्त्योपस्थितार्थस्य, सवन्धः-तत्संबन्धिनि संबन्धः, अर्थान्मृख्यार्थवाचकपदस्यामु-रविदर्भे या वृत्तिः सा सक्षणा । शब्दस्यार्थकोधनाय द्वी व्यापारी मुख्योऽमुख्यश्च । तत्र पदेन सह पदाथस्य यः साक्षात्संबन्धः स मुरूषो व्यापारः, शाकिरभिषेति च भण्यते । थत्र तु मुख्येऽधेंऽन्वयाद्यनुषपतिस्तत्रामुख्यो व्यापारी गृह्यते स एद लक्षणेत्युच्यते । अर्थात् पदैन सह पदार्थस्य यः शक्यपरम्भरवा संबन्वः स उक्षणेत्यर्थः । यथा गङ्गायां घोषं इत्यत्र गङ्गा।इस्य शक्यायों जलपवाहवि-शेषः, तत्र घोषपदशक्षार्थस्याऽऽभीरपह्णीस्वपस्यान्वयाद्यनुषपत्तिरास्ति, न हि जल-पवाहे घोषस्य साक्षारसंबन्धः संभवति । तथा सति तस्यापि पवहणापत्तेः। पवाहरूपस्य मुख्यार्थस्य तु साक्षात्संबन्धस्तीरे गृहीतः, तरमाद्यः पवाहस्य तीरे संबन्धः स एव गङ्गापद्स्य तीररूपार्थबोधनाय सक्षणाव्यापार इत्यर्थः । अत्र

( शक्तिनिर्णयः )

णायां शक्तेरिप प्रवेशादिति चेन्न। शक्तिज्ञानपदार्थोपस्थित्योः कार्य-कारणभावे समानविषयत्वस्याऽऽवश्यकत्वात्। अन्यया गङ्गातीरयोः संकन्धात्रहवतो गङ्गापदशक्तिं जानतोऽपि गङ्गायां घोष इति वाक्या-त्तीरबोधप्रसङ्गः। शक्तिज्ञानस्य हेतोः सत्त्वात्। अपि च घटमानये-

वाक्येत्यस्य शक्त्योपस्थितेत्यर्थाद्विशेषणतया शकेः पवेशः । तथा च गङ्गाप-दशक्यपवाहसंबन्धिवीरिमित्याकारक एव लक्षणाज्ञाने हेतुः, न तु पवाहसंबन्धि-तीरिमित्याद्याकारक इत्याशयः। एवं च स्वशक्यसंबन्धरूपलक्षण।यां विशेषण-तया काके: प्रवेका छक्षणास्थ हे अपि पदार्थी परस्थिती परस्परया का किज्ञानमेव कारणं शाब्दबोधे च शक्तिजन्यपदार्थीपस्थितिः कारणमिति शक्तित्वेनव कार्यकारणमाव इति, तदश्रदेयिषित्याह-इति चेन्नेति । जाक्तिज्ञानेति । परार्थोपिस्थितिश-किज्ञानयोः कार्यकारणभाव इत्यर्थः । समानविषयत्वरूयेति । तद्र्थविषयको-पश्थितं पति तद्यंनिकापिततत्पदानिष्ठशाकिज्ञानं कारमम्, घटक्रपार्थेत्पस्थिति मित वटत्वपार्थनिकापे घटनदानिष्ठा या दाकिस्तज्ज्ञानं कारणिभिति तद्रथः। अत्र धटादिषदस्य घटत्विविद्याष्टार्थे शकिरिति घटत्वविशिष्टविषयकशक्तिमहसत्त्वात्प-दार्थोपस्थितिरपि घटत्वविशिष्टविषयिकैव स्वीकियने पत्यासत्तिन्यायात् । तथा च यांद्वषयकः शक्तिमहस्ताद्वेषायिकैव नदार्थोनस्थितिरिति उपस्थितिशक्तिमहयो. समानविषयकत्वाभिति नियमः निष्यति । एतन्मूलक एवोपिस्थितिशक्तिमहयोः समानाकारकत्वपवादः। एवं च घटत्विविशिष्टविषयकः शक्तिमहश्चेत्ताहीं घटत्व-विशिष्टविषायकैवोपस्थितः, न तु तीरत्वविशिष्टविषयिकेति भावः। एवं घटत्व-विशिष्टचटविषायिकोपास्थानिश्चेत्ताई शाब्दबोचोऽपि घटत्वविशिष्टघटविषयक एवः नान्यविषयक इत्यपि बोध्यम् । मूले शक्तिशानपदार्थोपास्थात्योरित्यस्य शक्तिशान नवाब्दबोधयोरुपछक्षणत्वात् । अन्यथेति । उक्तैवपरीत्ये । वाकिज्ञानपदार्थी-पस्थित्योः कार्यक रणभावे समानविषयकत्वास्वीकार इत्वर्थः । संबन्धा अहवत इति । अनेन लक्षणाल्यवृत्तिज्ञानामावः सूबिनः। गङ्गातीरयोः संबन्धयहे तु पवाहो गङ्गापर्शक्य इति ज्ञानात्तीरोपस्थितिरिष्टैवेत्यपि सूचितम् । येन जलप-वाह-तीरवोः संबन्धो नैव गृहीतः, अथ च जलपवाहविशेषे गङ्गापदस्य शकि-र्थेन गृहीता, तादशस्यापि पुरुषस्य गङ्गापदात्तीरबोधापतिः स्यात् सत्त्वादिति। पदार्थीपस्थितिहेतुभूतं यच्छिक्तिज्ञानं तस्य सत्त्वादित्यर्थः । ज्ञाकि हानपदार्थीप- ( इकिनिर्णय: )

ति वाक्यं हस्निनं च स्मरतो घटपशदिश्यो घटादेर्गजाद्धस्तिपकस्य

स्थित्योः समानविषयकत्वानियमाभावादिति भावः । यस्य पुरुषस्य देवदत्तश्रीत्र-पितेति चैत्रेण सह विद्यमानस्य देवदत्ततंबन्धस्य ज्ञानमस्ति, परं तु मैत्रेण सह विद्ययानी यथैत्रसंबन्धस्तस्य ज्ञानं सुनरां नारित सोऽसौ पुरुषो देवद्त्तदर्शनात्त-रसंबंन्धिनं चैत्रं स्मरेदिति युक्तं, चैत्रेण सह विद्यमानस्य देवदत्तसंबन्धस्य तेन गू-हीतत्वात् , किं तु चैत्रस्परणद्वारा तत्संबन्धिनं मैत्रं कथपपि न स्परेत् , मैत्रेण सह विद्यमानस्य चैत्रसंबन्धस्य तेन सर्वथाऽगृहितित्वात् । तद्द् गङ्गापद्स्य पवा-हेण सह विद्यमानो यः संबन्धः स येन ज्ञातः, किंतु तीरेण सह वस्तुतो विद्य-मानो यः पवाहसंबन्धः स तु नैव ज्ञातः, सोऽयं ज्ञानाज्ञानवान् पुरुषो गङ्गापद-श्रवणात्तरसंबिन्धिनं पवाहं स्परेत् , परं पवाहस्मरणद्वारा तत्संबिन्ध तीरं नैव स्मरेत् , तीरे विद्यमानस्य पवाहसंबन्धस्य तेन सर्वथा अगृहीतत्वादित्यर्थः । परं तु समानविषयकत्वमनिवेश्य पदार्थपतीतिं पति शक्तिशानं कारणित्येतावत्येव कार्य-कारणभावेऽङ्गीकियमाणेऽत्र शाक्तिज्ञानसत्त्वाद् गङ्गापदात्प्रवाहपतीतेरिव तीरपती-तेरप्यापत्तिर्दुनिवारा स्यादिति भाव: । पदार्थपतीतिं पति सगानविषयकशक्तिज्ञानं कारण्मित्येवं समानविषयकत्वं निवेश्य कार्यकारणभावे स्वीक्ठते तु नायं दोषो भवति । गङ्गापदानिष्ठशक्तिमहस्य पवाहत्वविशिष्टार्थविषयकत्वात्पदार्थपतितेरापि प्रवाहत्वविशिष्टार्थविषयकत्वस्यैव न्याय्यत्वेन गङ्गापदशक्यसंबन्धि तीरमित्याका-रक्छक्षणाज्ञानस्य तीरत्वविशिष्टार्थविषयकत्वेन तीरत्वविशिष्टार्थपतीतेर्यथाकथांचि -च्छ क्तिविषयकत्वेऽपि शक्तिग्रहेण समान्विषयकत्वाभावाच शक्तिशानात्पवाहस्येव तीरार्थपतीतिः । वाकिज्ञानस्य प्रवाहत्वविशिष्टार्थविषयकत्वं, पदार्थपतीतेस्तु तीर विविद्याद्यार्थिवषयक विविद्या कि ज्ञानपदार्थीपस्थित्योविभिन्नविषयक त्वेन न शक्तिज्ञानेन तीरोपिश्यितिनिर्वाहः संभवतीति भावः । गङ्गापदपवाहयोः संबन्धो गृहीतः, प्रवाहतीरयोः संबन्धस्तु न गृहीतस्तादृशस्थले प्रवाहतीरयोः संबन्धाज्ञानेन सक्षणाया अभावाच तीरस्य बोधः, किं तु प्रवाहस्यैव बोधः । अस्माकं मते तु सक्षणाया अभाव एव । प्रवाह इव तीरेऽपि गङ्गापद्स्य राक्तेः सत्त्वात्प्रवाहस्येव तीरस्यापि गङ्गापदादेव शक्त्येवोपस्थितिरिति बोध्यम् । दूषणान्तरमाह-अपि चेति । स्मरत इति घटमानयेति वाक्यं गजन्यक्तिं च समूहालम्बनाविधया

( शक्तिनिणयः )

च समूहालम्बनस्मरणवतो घटानयनबद्धस्तिपकम्यापि शाब्दबोघापः चि: । समूहालम्बनह्मपायां पदार्थोपस्थितौ वृत्तिजन्यत्वसत्त्वात् । तथा च विषयतया शाब्दबोधं प्रति तदंशविषयकवृत्तिजन्योपस्थिति-

स्मरत इत्यर्थः । समूहालम्बनं नाम नानापकारतानिरहापितं नानामुख्यविशेष्यता-शासि ज्ञानम् । आसम्बनपद्पत्र विषयपरं, समूहविषययकस्मरणात्मकज्ञानवत इति यावत् । वाक्यगजोभयविषयकत्वेऽपि स्मरणात्मकं ज्ञानमेकमैवात्रेति भावः । समुहालम्बनस्मरणवत इति । अत्र घटपद्जन्यघटः, एकसंबन्धिज्ञानमिति न्यायेन गजपद्जन्यहस्तिपकश्चेत्येतदुभयविषयकत्वं, घटहस्तिपकोभयविषयकत्वं स्मरणस्येति बोध्यम् । घटादिपदेभ्य इति । स्मृतिविषयघटमानयेति वाक्यघ टक्चटादिपदेभ्य इत्पर्थः । गजादिति । स्मृतिविषयगजन्यकेश्वेत्पर्थः । घटा-देरिति । घटस्य, आनयनिकयायाश्च पदनिष्ठशक्तिज्ञानादुपस्थितिः, हस्तिपकस्य तु नियाम्यनियामकभावसंबन्धेने।पस्थितिर्नं तु शक्तिज्ञानात्, तथाऽपि समूहाल म्बनात्मके पदार्थोपस्थितिस्वे एकस्मिञ्ज्ञाने पद्शक्तिजन्यत्वस्वाद् घटानयनव-द्धितिपकस्यापि शाब्दबोधापत्तिः स्यात् । एतद्दोषपरिहारार्थं तद्विषयकशाब्दबोधे जननीये तदंशविषयकवृत्तिजन्योपस्थितिः कारणिति येवं कार्यकारणभावो वक्तव्यः यथा पक्रतस्थले घटविषयकशाब्दबोधे जननीये घटस्य घटविषयकवृत्तिजन्योप-स्थितिरस्ति, तथा हस्तिपकविषयकशाब्दवोधे जननीये हस्तिपकस्य हस्तिपकवि षयकवृत्तिजन्योपस्थितिनांस्ति, किं त्वेकसंबन्धिज्ञानन्यायेन स्पृतिनिषयगज्यकेः सकाशानियाम्यनियामकभावसँबन्बेन गजनिष्ठहास्तिपकस्य भानान प्रकृतस्थले षटानयनवद्धस्तिपकस्य शाब्दबोध इति भावः । यद्दा पऋतस्थले समूहालम्ब-नज्ञानरूपायां पदार्थोपस्थिनौ वृत्तिज्ञानजन्यत्वसत्त्वाद्धस्तिपकोपरिथा। वृत्तिज्ञान-जन्यत्वसत्त्वेअपि यथा घटोपस्थितिर्घटाविषयत्वा गच्छित्वा, न तथा हस्तिपकोष-स्थितिईस्तिपकविषयत्वावाच्छिना, किं तु गजनिष्ठत्वसंबन्धावाच्छिना। नापि वृत्तिज्ञाननिष्ठजनकतायां हस्तिपको विषयतयाऽवच्छे रकः, वृत्तिज्ञाने धर्मित्वेन घटस्येव घनित्वेन हस्तिपकस्य ज्ञानामावानोक्तवोवापत्तिरिति बोध्यम् । त्तिजन्यत्वसत्त्वारदिति । शक्तिज्ञानजन्यत्रसत्त्वादित्वर्थः । अत्र शाकिजन्य-त्वेति वक्तव्ये वृत्तिजन्यत्वेत्युक्तिस्तु वृत्तिजन्ये पश्थितिर्हतुरिति पक्षेऽपि द्रोषपद्रश-नार्थेति बोध्यम्। एवं च चाकिज्ञानपदार्थोपस्थितिचाद्भवोधाः समानविषयका

( शकिनिर्णय. )

हेंतुरिति वाच्यम् । एवं च लक्षणाया अपि शक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वमसं-

एवेति नियमः फलतीति भावः । एवं चेति । घटादिहस्तिपकोभयसमूहालम्ब -नात्मकपदार्थीपिस्थितिक्रपकारणाञ्जस्तिपकम्य शाब्दबोधो मा भूदित्येतदर्थं तद्विष-यकशान्दबोधं पति तदंशविषयकवृत्तिजन्योपस्थितिहेतुः ( हस्तिपकांशस्यापि वूँ-त्तिजन्यवोपिरथाति हैतु: )इत्येवं कार्यकारणभावस्त्रीकारावश्यकरवे चेत्यर्थः । हेतु-रवमसंभवदिति। पदार्थोपस्थितिं पति शक्तिज्ञानस्य कारणत्वा सक्षणायां च शकें मवेशाद्गङ्गायां घोष इत्यादिलक्षणारथले गङ्गापदाच्छक्त्या प्रवाहस्येव तीर-स्यापि गङ्गापदशक्तिज्ञानाद्वोपस्थिस्थितिभवतिति छक्ष्यार्थोपस्थितिं पत्यपि श-किज्ञानमेव कारणमिति लक्षणाया अपि शाकिज्ञानत्वेन हेतुरवं यरपूर्वमुकं तन संभवतीत्यर्थः । अयं भावः –समूहालम्बनीवधया घटहरितपकयोरुपस्थितिस्थले घटबेाधवद्धितिपकस्यापि बोधः प्रसक्तस्तद्वारणार्थं तद्विषयकशाब्दबोधं पति तद्वि-षयकवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिईतुरित्यवश्यं वक्तव्यम् । तद्रथंस्तु चटविषयकशाब्द-बोधं पति घटपदं घटरूपार्थे शक्तिमत्येवं यद् घटविषयकवृत्तिज्ञानं तादृशवृतिज्ञा-नजन्या या घटार्थोपस्थितिः सा, घटमानयेत्यादौ घटविषयकशाब्दबोधे कारण-मिति । समूहालम्बनरूपायां घटहास्तिषकरूपपदार्थोप।स्थितौ घटांशे यथा घटवि-षयकवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिर्वतेते तथा हस्तिपकांशे हस्तिपकपदं गजनियन्तरि शक्तित्येवं यद्धस्तिपकाविषयकवृत्तिज्ञानं तादृशवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिनास्ति, हस्तिपकस्य पदादनुपस्थितेः, किं तु स्मृतिविषयभूतगजन्यकेः सकाशाचान्तियन्तु-ईस्तिपकस्य स्मरणं जातिमत्येव, तथा च वृत्तिज्ञाने घटस्येव हस्तिपकस्य विषय-तासंबन्धेन भानाभावान यथा घटवद्धास्तिपकस्य बोधः । तथा पवाहोपस्थितौ गङ्गापदं पवाहाविशेषे शक्तं मित्येवं विषयतासंबन्धेन गङ्गापदानिष्ठवृत्तिज्ञानजन्यत्व-सस्वेऽपि तीरोपस्थितौ विषयतया गङ्गापदनिष्ठवृत्तिज्ञानजन्यत्वं नास्ति, इति क्रत्वा तीरोपस्थितौ गङ्गापदशक्यपवाहसंबन्धित्येवं गङ्गापदनिष्ठवृत्तिज्ञानजन्यत्व\_ सत्त्वेऽि गङ्गापदनिष्ठतीरविषयकवृत्तिज्ञानजन्यत्वाभावान शक्तिज्ञानास्वक्ष्यार्थोप-स्थितिः संभवति । अन्यथा पवाहाविषयकं वृत्तिज्ञानं, उपस्थितिस्तु तीरस्येति अनुचितं स्यात्। यद्विषयकं वृत्तिज्ञानं तद्विषयिकाया एवीपस्थितेन्पर्यित्वादिति भाव:। मुख्ये छक्ष्ये चेति सर्वत्रार्थे पदस्य शक्तिरेवेति शाकिमात्रवादिनामस्माकं गङ्गापदस्य तीरेऽपि शाकिरेव, तथा च तीरविषयकं वृत्तिज्ञानं तीरविषयक एव च

( ज्ञाक्तानिर्णयः )

भवदुक्तिकमिति । एतेन शक्तिप्रयोज्यैवोपस्थितिईतुरिति न लक्षणा-ज्ञाने कार्यकारणभावान्तरं ममापीति परास्तम् । प्रयोज्यत्वस्यानितिप्रस क्तस्य दुवंचत्वाचेत्यादिकं विस्तरेण प्रपश्चितं भूषणे ॥ १ ॥ (३०) नन्वेवं भाषादितो बोधदर्शनाद्वोधकतास्त्रपा शक्तिस्तत्रापि स्यात् ।

शाब्दबोध इति न दोषः। एतेनेति । शक्तिस्थणात्मकद्विवधवृत्तिज्ञानस्यक-रूपेण हेतुत्वासंभवेनेत्यर्थः । उक्तस्थले हस्तिपकस्य शाब्दबोधापशिरूपदूषणीन शक्यार्थोपस्थितिं पति शक्तिज्ञानस्येव लक्ष्यार्थोपस्थितिं पत्य प शक्तिज्ञानस्य हेतुत्वासंभवेनेति यावत् । ञाक्तिप्रयोज्यैवेति । प्रयोज्यत्वं साक्षात् परम्परया बोलक्तवं, जन्यत्वं तु साक्षादेवोत्पक्तत्विति ज्ञेयम्। तथा च गङ्गायां घोष इत्यादिसक्षणास्थले स्वशक्यसंबन्धात्मक सक्षणायाः शक्तिशनजन्यत्वेन सक्षणा-ज्ञानजन्यतीरविषयकोपस्थितौ शाक्तिज्ञानमयोज्यत्वस्य( परम्परया शाक्तज्ञानजन्य-रवस्य )सत्त्वाच लक्षणावादिमते तत्र कार्यकारणभावान्तरकल्पना, किं तु शाब्द-बोर्च पति शक्तिजन्योपस्थितिः कारणं, पदार्थोपस्थितिं पति च शक्तिनं कार-णमित्येवमेकविध एव कार्यकारणभावः, न तु शक्तिज्ञानत्वेन सक्षणाज्ञानत्वेन चेति पार्थक्येन कार्यकारणभावो लक्षणाङ्गीकर्तुर्भगाशीत यदुच्यते तत्परास्तं नि-राक्टतं वीदतब्वीमर्त्यथः । निराकरणे हेरुपाह -अनातिप्रस क्तर्योद्यादि । अन तिवसङ्गरहितस्य पयोज्यत्वस्य वक्तुपराक्यत्वादित्यर्थः । अं भावः-- घटाई कम्बुबीविवादिवति राक्तिवर्षे राक्तिशाननाः पुरुष्टि बटाइत्कृत्बुनीवादिनदर्थी-पस्थितो सत्यां तेन घटेन स्वसंबद्धस्याऽऽकाशस्योगिस्यगौ च ताइशाका शस्यापि घटपदजन्यशान्द्रवोधविषयत्वापात्तः स्यात् । तादृशाकाशोरास्यिनाविषे घटाद्व-निष्ठशक्तिज्ञानमयोज्यतायाः ( परम्परया घटपद्निष्ठशक्तिज्ञानजन्यतायाः) सत्त्वा-दित्यर्थं इति । अतः राक्तिपयोज्यत्वस्य अतिमसङ्गरहितस्य दुर्भचस्यभिति त्राह-भूषण इति । वैयाकरणभूषणे विस्तरेग परिश्वानिपर्थः ॥ ३७॥

बोधजनकत्वभेव शकिरिति निष्कष्ठष्टस्वमतेन मूलावतरागिकामाह—निवाति । एवामिति । बोधजनकत्वस्यैव शक्ति इत्यर्थः । भाषादिन इति । गार्वा गोणी गोतेत्याद्यपंत्रंशात्मकलौकिकशब्देम्य इत्यर्थः । बोधदर्शनादिति । गा-व्यादिशब्देम्यः सास्नादिमद्गोव्यक्तेलींके बोधस्यानुभवसिद्धत्वादित्यर्थः । तत्रा-पाति । अपमरंशात्मकगाव्यादिभाषाश्चद्देष्वपीत्यर्थः । स्यादिति । बोधजनक-पाति । अपमरंशात्मकगाव्यादिभाषाश्चव्देष्वपीत्यर्थः । स्यादिति । बोधजनक-

( शक्तिनिर्णयः )

तथा च साघुताऽपि स्यात्। ज्ञक्तत्वस्यैव साधुताया व्याकरणाधिकः रणे प्रतिपादनादित्याजङ्कां द्विधा समाधत्ते ---

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते ॥ वाचकत्वाविशेषे च नियमः पुण्यपापयोः ॥ २ ॥ (६८) असाधुर्गाच्यादिः । अनुमानेन साधुश्रब्दमनुमाय वाचको बोधकः

तास्त्रपत्राक्तिस्वीकार आवश्यकः स्यादित्यर्थः । ईश्वरेच्छा शक्तिरिति मने तु गग-रे शब्दाद् बोधोलतोर्गगरीशब्दाद्घट( घागर )बोधो जायतामितीच्छाया आवश्य-क्तवेऽपि ताहशेच्छायां न गगरीशब्दतंबन्धः करूप्यते, ताहशसंबन्धानुम्राहकको-शाद्यभावादिति नापभ्रंशे शक्तिकल्पनातिमसङ्गः इति भावः। गगरीत्याद्यपभ्रंशात्प-क्रमाषाद्याब्देषु दाक्तिकल्पनाया इष्टापत्ती त्वाह-तथा चेति । गावीत्यादिमाषा-शब्दानां साधुरवमापे स्यादित्यर्थः । भाषाशब्दानां साधुरवपाशौ हेतुमाह-शक्त-त्वस्यैवेति । व्याकरणाधिकरण इति । अ० १ पा, ३ अ. ९ सू. २७ 'तत्र तत्त्वमियोग्विशेषारस्यात् ' इति जैमिनीयसूत्र इत्यर्थः । तत्र े एक: शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुपयुक्तः स्वर्गे छोके कामधुग्मवति । 'तस्माद्वाह्मणेन न म्हेच्छित्वै—नापमापितवै, म्हेच्छो ह वा एष यद्पशब्दः ' इति गुणदोषपतिषा-दकवाक्याभ्यां साधूनेव पयुक्तीत नापश्रद्धानिति नियममुक्ता 'गवाद्या एव साधवः, न तु गाब्यादयः १ इत्युक्तम् । गवाद्याः शब्दा व्याकरणशास्त्रतंस्कृता इति संस्क्ठता इत्युच्यन्ते, नैवं गाव्याद्य इति ते भाषाशव्दा इत्युच्यन्ते । तत्र शाक्तिप्राहकशिरामणेव्यवहारस्य संस्कृते भाषायां च सपानत्वेऽपि संस्कृतस्य सर्व-देशे एकत्वाब्द्याकरणशास्त्रासिद्धत्वाच्च संस्कृत एव शक्तिः कल्प्यते । भाषाणां च तत्तदेशमेदेन भिन्नत्वात्संस्कृतैः सह पर्यायतापत्तेश्य न तत्र शक्ः कल्प्यते । न चापभंदा(द्वोधो न स्यादिति वाच्यम् । अस्यामेव कारिकायामपभंशानां बोध-कत्वपकारस्योपपाद्यिष्यमाणत्वात् । एवं च गवादीनां शक्तत्वाद् गवाद्याः साधव इत्युक्तत्वाच्छक्तत्वमेव साधुत्वामिति पर्यवस्यतीति भावः । द्विधेति । अपर्भंशानां साधुताऽपि स्यादित्याशङ्कां प्रकारद्वयेन समाधते । तत्रापश्रंशानां साक्षाद्वोधक-त्वानभ्युपगम एकः मकारः, तेषां वाचकत्वे इष्टापत्तिरित्यपरः, तनाऽऽद्यः मकारो नैयायिकादिमतेन, द्वितीयः स्वमतेनेति ज्ञेयमित्याह-असाधुरमुमानेनेति । अ-साध्रिति । गावी गगरीत्यादिरपभ्रंशात्मकभाषाशब्द इत्यर्थः । अनुमानेनेति।

( इक्तिनिर्णयः )

कैश्चिदिष्यते । तथा च लिपिवत्तेषां साधुस्मरण एवोपयोगो न तु साक्षात्तद्वाचकत्वमतो न साधुत्वमिति भावः।

उक्तं हि वाक्यपदीये-

ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः।
तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः।
न शिष्टेरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः।
न यतः स्मृतिमात्रेण तस्मात्साक्षादवाचकाः।

साधुराब्द्मनुमायेत्वर्थः । वाचकः-बोधकः, कौश्चत् --नैयायिकादिभिः, इष्यत इत्यर्थः । असाधुत्राद्धान्ताधुराद्यस्य स्मरणं, स्मृतात्साधुराद्धाःच्यार्थंपतीतिरिति परम्परयाऽसाधुराद्दोऽर्थं बोधयतीति यावत् । तथा च यथा ' छिपे: शब्दस्मरण एवोषयोगो, न गवाद्यर्थवाचकत्वं तद्वदसाधोः शब्दस्य साधुशब्दस्मरण एवोषयोगो, न साक्षाद्गवाद्यर्थवाचकनेति नापभ्रशानां साधुत्वापिति भावः। साधुस्मरण एवोपयोग इति । अवभंशानां साक्षाद्वाचकर्त्वं तु नास्ति, तेषां साधुत्वस्यामा-वाद्साधुत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वाद्वेत्याशयः । ततश्च साक्षाद्वाचकत्वपेव साधुत्व-मिति पर्यवस्यतीत्यर्थः । अत्रार्थे हिरसंमितिमाह—उक्तं हीति । त इति । अप-भ्रष्टराब्दा इत्यर्थः । साघु प्विति । विषयसप्तभी । तेन साधु शब्दाविषयकं यद-नुमानं तद्द्वारेत्यर्थः । प्रत्ययोत्पत्तीति । गवाद्यर्थपतीतिनिदानानीत्यर्थः । प्र-कारान्तरमाह-तादारम्यमिति । शब्दार्थयोस्तादारम्यं हि साधुशब्द एव । यो यद्र्थवाचकस्तत्रैव तद्र्थतादात्म्याङ्गीकारात् । अपभ्रंशानां वाचकत्वाभावात्तेष्वर्थ-तादातम्यं यद्यपि न संभवति तथापि अर्थनादातम्यापनो यः साधुश्रदः, तादश-त्तः ध्वाब्द्ताद् तत्मयात्परम्यरया ऽपभ्रं शे ऽर्थताद्वातम्यामित्यर्थः । उपगम्येवेति । गृही-त्वेवत्यर्थः । अपभरंशे साधुशब्दतादातम्यग्रहस्य भरमत्वसूचनाय ' इव' इत्युक्तम् । तेन च तेषां वाचकत्वाभावो ध्वनितः । अर्थवाचक एवार्थतादातम्याभ्युपगमात् अस्यायं भारः-गोशब्दे उच्चारणीये वागिन्दियापाटवेन गावीत्युच्चारितं, वस्तुती गोशब्द एवायमिति साधुशब्दतादातम्येन भासमाना गाव्याद्यसाधुशब्दा गवादिस्त-पार्थस्य मकाशका भवन्तीति । अपमरंशानां साक्षाद्वाचकत्वाभावे उपपत्ति करूते-न शिष्टैरिति। शिष्टैः साधवः पर्याया ' माहेयी सीरमेयी गौरुसा माता च ( शक्तिनिर्णयः )

अम्बा( बंबं )म्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते । अन्यक्तं तिद्द्वितं तेन न्यक्तं भवति निणंयः । " एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योऽपभ्रंशः प्रयुज्यते । तेन साधुन्यवहितः कश्चिद्धोऽभिधीयते " इति ॥

नन्वपश्रंज्ञानां साक्षादवाचकत्वे किं मानं ज्ञाक्तिकल्पकब्यवहारा-देस्तुल्यत्वादिति चेत्। सत्यता तत्तद्देजभेदभिन्नेषु तेषु ज्ञाक्तिकल्पने

शुङ्गिणी १ इत्यादयो मथा निघण्टकोशादिना संगृहीताः, तथा ते-अन्धरंशाः शिष्टै: कोशादिना साधुपर्यायसमुदाये यतो न संगूखन्ते ततोऽपभरंशाः साक्षान वाचका इत्यर्थः । ते साधुव्वित्यादिनोक्तमेवार्थे विराहीकरोति-वंबंबेति यदेति । शब्दोच्चारणे शिक्ष्यमाणो बालो यदा यस्मिन्कालेऽसामध्यीद् बंबंबेत्यव्यक्तं प्रभा. षंते तदा तद्विदां—साधुशब्दं जानतां, तेन—अब्यक्तेन, व्यक्ते साधुशब्दे, स्मृते स-तीति दोषः। निर्णय -अर्थनिश्रयो भवतीत्यर्थः। असाधोः साधुराब्द्मकृति. त्वात्सादृश्येन साधुशब्द्रमरणामिति भावः । अत्र बं बं बेति पाठ एव युक्तः, ने तु ' अम्बाम्बा ' इति, तस्य-( अम्बाम्बेत्यस्य ) साधुत्वादित्याश्चयः । न शि-ष्टेरित्यादिदितीयकारिकां व्याचष्टे-एवं साधाविति । एवामिति । इत्थिमित्यर्थः व साधी गवादिका बदे प्रयोक्त व्ये सति यदपभरंकाः गाव्याद्यसाधुका बदः, प्रयुज्य-तेन-असाधुशब्देन, साधुब्यवहित:-साधुशब्दस्यरणपूर्वकः, कश्चित्वसिद्धोऽधोऽभि-धीयते प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । द्विर्बंदं सुबद्धं भवतीति न्यायेन पूर्वोक्तमेवार्थं द्रढ-यितुं राष्ट्रते-निवति । अप्रशंशानां साक्षात्तत्तदर्थवाचकत्वामावे प्रमाणं कि-मिति पश्चः । प्रमाणं नास्तीत्यत्र हेतुमाह—-शक्तिकल्पकत्यादि । घटमानये त्यादी कम्बुमीबादिमन्तमर्थे बोध।यतुं वृद्धेंघटनद्मयोगकरणात्कम्बुमीवादिमत्यथ घटपद्स्य शक्तिरित्यवगम्यते । तथा च कम्बुग्रीवादिमद्धे घटपद्मयोगकरणाह्न, पवृद्धव्यवहार एव घटादस्य घटत्वावाच्छ ने शाक्तिं कल्पयशीति भावः । सोऽव शक्तिकल्पको वृद्धव्यवहारी यथा साधुशब्देषु दृश्यते तथाऽपम्रंशेष्ववि शक्तिक. ल्पको वृद्धव्यवहारो दृश्यत इति साध्वसाध्वीः रा किक्ल्पकस्य वृद्धव्यवहारस्य तुल्यत्वाद्यथा साधु शब्दाः साक्षात्तत्त्वर्थवाचकास्तथाऽ१भरंशा अपि गाव्यादयोऽपि साक्षाद् गवाद्यर्थवाचका भवेयुः । तथा चापभरंशानां साक्षाद्वाचकत्वाभावे मनार्गं नास्वीति भावः । तदेतदङ्गीकरोतीत्याह-सध्यमिति । सत्यत्वेनाङ्गीकार

( शक्तिनिर्णयः )

## गौरवात्। न च पर्यायतुल्यता ञङ्का तेषां सर्वदेशेष्वेकत्वाद्विनिग-

सूचितः। महाराष्ट्रादिभाषास्थशबदानां तत्तदेशभेदेन-महाराष्ट्रोत्तरिहन्दुस्थानदा\_ विडादिदेशभेदेन, भिन्नत्वं दृश्यते, यथा—-महाराष्ट्रियैर्घटार्थे ' वागर ' शब्दः पयुज्यते, उत्तरहिन्दुस्थानीयैस्तु तत्रैवार्थे 'गगरी ' शब्दः प्रयुज्यते । ततश्च देशभेदेन भिन्नानां तेषामनेकत्वेनाऽऽनन्त्यादनन्तेषु तेषु शाक्तिकल्पने शक्त्यानन्त्या-पत्तेर्बह्वेव गौरवं स्यादिति भाषास्थकाद्देषु काक्तिन कल्प्यते । अतोऽसाधुकाब्दानां साक्षाद्वाचकत्वं नास्तीति भावः। पमाणासिद्धं गौरवं न दोषायेत्याश्रद्धने -- न च पर्यायेति । अयं भावः -मथा 'विष्णुनौरायणः ऋष्णः १ इत्याद्यः सर्वेऽ-प्यनेकपर्याया एकस्यार्थाय वाचकाः, एकार्थानेरूपिता वाचकता शकिविध्वान दिषु अनेकेषु कल्पिता, न च तत्र गौरवं मन्यन्ते, तद्दत् घटरूपैकार्थनिरूपिता-वाचकताशक्तिर्घागरगगरीत्यादिद्यनेकेषु भाषाशब्देषु आस्ताम् । न च गौरवं, विष्णवादिष्वपि अनेकपर्यायेषु एकार्थनिरूपितशक्तिकलपनानापत्तेः । तस्मात् वि-ष्णवादिपर्यायेष्विव भिन्नेष्वपि गगरीत्यादिभाषाश्चा इतेषु शक्तिः कल्पयितुं युक्तेत्याशः येनोक्तं-पर्यायतुल्यतेति । तथा च विष्णवादिपर्यायश्चाद्या इव गगरीत्याद्ये भाषाशब्दा अपि साक्षाद्वाचका एवेति चेन्न । विष्णवाद्यनेकेषु पर्यायेषु शक्तिकरूपने यथा साधकमुपलम्पते तथा भाषाशब्दषु अनेकेषु शाक्तिकल्पने साधकं नास्तीति भाषास्थ शब्देषु न शक्तिः कल्प्यते, एतदेव विश्वदीकर्तुं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोवेषम्यं पदर्शयति—तेषामित्यादि । तेषां—विष्णवादिसाधुपयायाणां, सर्वदेशेषु—हिमाल, यमारभ्य सेतुबन्धपर्यन्तेषु राजपुताना-बिहारोत्तरहिन्दुस्थानमास्वमद्रमहाराष्ट्रकः नीटकद्राविडादिसकलतत्तदेशेषु, एकरवात् -अभिन्नरूपत्वादेकजातीयत्वादिति यावत् विनिगमनाविरहेण-यथा विष्णुशब्दः सर्वेदशेषु यमर्थं प्रतिपादयति, तथा नारा यणादिशन्दा अपि सर्वदेशेषु तमेवार्थे पतिपादयन्त्रीति पनिख्न । अत एव वि-डण्वादिवर्यायाणां मध्ये एकस्यैव वाकिः कल्पनीया, नान्येवामिरयत्र निश्चायकप-माणाभावेन विष्णवादिषयायाणां सर्वदेशेषु समानस्त्रात्वात्सर्वेष्वि विष्णवादिषया-येषु एकार्वनिस्विपता वाचकता शक्ति. कल्प्यते । यदि च भिनस्वपता स्यात्ति य एव पर्यायः सर्वदेशे सुपसिद्धस्तत्रैव शाकिः सिष्टेन्नेतरत्रेति भावः । विष्णवा-दिपर्यायाणां सर्वदेशेष्वेकरूपत्वादेव विनिगमनाविरहः, विनिगमनाविरहाच्च सर्व-पर्यानेषु पत्येकं शक्तिकल्पनेअपि गौरतं दोषापादकं न भवति । शक्ताशहकसवदे-

पनाविरहेण सर्वत्र शक्तिकल्पना। न ह्यपश्रंशे तथा। अन्यथा भाषा-णां पर्धायतया गणनापत्तेश्च। एवं शक्तत्वमेवास्तु साधुत्विमिति नैया-यिकमीमांसकादीनां मतेनेव द्रष्टव्यम्। इदानीं स्वमतमाह —वाचकः वाविशेषे चेति। अयं भावः— अपश्रंशानामशक्तत्वे ततो बोध एव

शीयवृद्धव्यवहारेण विष्णवादिसर्वपर्याथेयु पत्थेकं शक्तेः सिद्धत्वात् । एवं च वि-ष्णवादिपर्यायाणामेकरूपत्वमेव शक्यानन्यकरपने साधकनिति तारमर्थेन् । अपभरं-शानां सर्वदेशेष्वेकरूपता नास्तीत्याह-न हि अपभ्रंशे तथेति । अपभ्रंशानां तथा-एकरूपता नेति योजना । गगर्याद्यपर्रशास्त्रप्रभाषास्थ शब्दानां देशमेदेन भिन्नत्वेनैकरूपताभावादेव यस्मिन्देशे गगरीशव्दी घटार्थ इहते, न तस्मिन्देशे वागरशब्दो घटार्थं विक । यस्मिश्च देशे घागरशब्दो घटरूपार्थमाचष्टे, न तस्मिन् देशे गगरीशब्दस्तमर्थे पतिपादयति । ततश्च भाषास्थशब्दानां देशभेदेन भिन्नत्वा-देकरूपताभावेन साधु शब्देष्विव शाक्ति याहक सर्वदेशीय वृद्धव्यवहाराभाव। इपम्रंशेषु शक्त्यभावस्यैव सिद्धत्वेन तद्विरुद्धशक्तिकल्पनस्यात्यन्तायोगाच तेषु शक्तिः कल्प्यत इति भावः। यदि चैकरूपनाऽभाविष्यत्तदा साधुष्वियापभरंशेष्वपि शक्तिः रप्यभाविष्यदित्यर्थः । अन्यथिति । उक्तवैषरीत्वे । अपभरंशेष्वेकरूपत्वाभावेऽनि शक्तिकल्पन इत्पर्थः। पर्यायतयेति । साधुष्टिववापभरंशेष्वपि शक्तितमस्वस-च्वारसाधूनां पर्यायत्वेन यथा कोशादी परिगणनं छतं तद्दरभरंशानापपि संस्छत-तपर्यायत्वेन को शादी परिगणनकर्वव्यताऽऽवद्येतेत्यर्थः । एवं चेति । अपमरंशानां साक्षाद्वाचकत्वाभावे चेत्वर्थः । मतमिति । शक्तत्वमेव साधुत्विनत्येवं यन्नयायिकभीमांसकादीनां मतं तद् ' ते साधुष्यनुमानेन ? इत्याद्यक्वा • क्यपदीयानुसारेणैवाति बोध्यम्। इदानीिमिति। अपभंगानां साक्षादवाचक-त्वविषये मीमांसकादिमतपादिपादनानन्तरमित्यर्थः । स्वमतमिति । वैयाकरण-मतिमत्यर्थः । वाचकत्वाविशेष इति । जपभंशात्मकभाषाशब्दानां बेधक-त्वस्य हरिसंमत्योपपादितत्वात्तेषु दाक्तिकल्पनं वैघाकरणानां दुराग्रह इत्या राङ्क्पेत नैयायिकादिभिरित्यतस्तदुक्तरीत्याऽपभरंशानां बोधकत्वं दुर्वविनत्याश्रोनाऽऽह--अयं भाव इति । अञ्चल्ताः इति । यद्य । स्रोषु शक्ति वेधिकताह्या न क रुप्वेत तर्हि तेभ्योऽर्थबोधो न स्यात्, स तु जायत इति सर्वानुभवसिद्धामित्यर्थः।

न स्यात् । न च साधुस्मरणात्ततो बोधस्तानविदुषां पामराणामपि बोधात्तेषां साधोरबोधाच्च । न च ज्ञक्तिभ्रमात्तेभ्यो बोघो बोधकत्व-स्याबाधेन तद्श्रहस्याभ्रमत्वा (। ईश्वरेच्छा ज्ञक्तिरिति मतेऽपि सन्मा-त्रविषयिण्वास्तस्या बाधाभावात् । ज्ञक्तेः पद्पदार्थविञेषघटिताया

शक्तिहरूपनं विनेवापम्रंशानां बोधकरवं पकारान्तरेण स्पादित्याशङ्करते-न चाति। साघुरमरणादिति । अपभरंशानां साधुशब्दमक्रतिकत्वेन साहश्यादपभरंशेभ्यः पळतिभूतः साधुशब्दः स्मृतो भवति, स्मृताच्च साधुशब्दादर्थबोधो जायत इति परम्परपाऽपभरंशानां बोधकत्वं, न तु साक्षात् । तेषु शकत्यभावादिति भावः । इति चेत्तचेत्याह-तानविदुषामिति । तत्तदर्थवोधकत्वेन साधुराब्दानजानताः मित्यर्थः । साधुराब्दाज्ञाने कारणमाह-पामराणामिति । संस्कृतानाभिज्ञाना मित्वर्थः । अपमरंशमात्रव्युत्पन्ताः पापरा इति भावः । बोधादिति । गगरी-त्याद्यपभरंत्रोभ्यो घटाद्यर्थवोधादित्यर्थः । तेषां-पामराणां साधारबोधाच्चेति । अपम्रंशमात्रव्युत्पन्नत्वेन तत्तद्थकत्वेन साधुश्रव्दश्चामावात्साधुशब्देभ्यः पामराणां गवाद्यर्थबोधात्यन्तासं नवाच्वेत्यर्थः । एवं च यस्मात्साधु शब्दज्ञानामाववनामि गाव्याद्यपभरंशेम्यो गवाद्यर्थपतीतिर्जायत इति छोकेऽनुभूयते, तस्मादपभरंशाः सा-क्षाद्वाचका इत्येव युक्तं, न तु साधुशब्दानुमानेन परम्परयाऽर्थवोधका इत्युक्तिरु-पपद्यत इत्याशयः । गवाद्यर्थनिक्वितायाः साधुशव्यनिष्ठवाच कताशकेरपम्रंशेषु भ्रान्त्या सत्त्वमादाय तेम्यो बोधः संभवेदित्यादाङ्कते-न च राक्तिश्रमादिति । अपमरंशे कि बोधकत्वशक्तेमर्रान्तिराभिषेषते उत्तेथरेच्छारूपाया इति संदिख तत्र नाऽऽद्य इत्याह—बोधकत्वस्योति । अपभरंशे तत्तदर्थबोधजनकत्वस्येत्पर्थः । अवाधेनेति । नायं तद्रथेबोधक इत्याकारकबाधज्ञाननिश्रयाभावादपम्रं शेषु बोवजनकत्वशक्तरबाधेनेत्वर्थः । तद्श्रहरूयाश्रमत्वादिति । अपर्रशे बोध-जनकत्वग्रहस्य भरमत्वासंभवादित्यर्थः । यथा रणजी सर्पज्ञानानन्तरं समीपं गत्वा सूक्ष्मेक्षिकया नार्वं सर्पः किंतु रज्जुरिति पश्चात्तनेन बाधज्ञानेन पूर्वजातसीज्ञानस्य भरमत्वं कल्प्यते तद्वत् गगरीशब्दाज्जायमानस्य घटस्वार्थज्ञानस्य पश्चाचनेन किं-चिद्विषयकज्ञानेन बाधाभावाद्यभरंशे बोधकत्वग्रहस्य भरमत्वकल्पनं न संभवतीत्य-र्थः । ज्ञानस्य भरमत्वकल्पने तादृशज्ञानविषयवस्तुनो बाधस्यैव कारगत्वादिति भावः। दितीयकरो त्वाह--ईश्वरेच्छेति । सन्मात्रविषयिण्या इति ।

## भ्रमासंभवाच्चेति ।

अन ' मानं कारस्न्येंऽवधारणे ' इति कोशान्मानशब्दः स्टरस्नार्थकः । घटः सन्, पटः सन् इति सामानाधिकरण्यानुरोधाच्चेतनाचेतनेषु सर्वत्र सच्वावगमाच्छ -ब्देव्दिषि सत्त्वं पतीयते । तथा चापभरंशानपभरंशात्मकसर्वशब्दाविषिकाया ईश्व-रैच्छारूपशक्तोरित्यर्थः। बाधाभावादिति। यथा कम्बुग्रीवादिमानर्थो वटश-ब्द्जन्यबोधविषयो जायताभित्यनपभ्रष्टशब्दविषयिणीधरेच्छा वर्तते तथा घटरू-पोऽथीं गगरीशब्दजन्यबोधाविषयो भवत्वित्यपम्रष्टशब्दावेषायिण्या अपि ईश्वरे-च्छायाः स्वीकारावश्यकरवेनापभरष्टेष्वपीश्वरेच्छारूपवाकेर्बाधामावात् । अन्यथेश्वरे-च्छायाः सर्वेशहर्विषयकर्वं नोषपद्येतेत्यर्थः । अपभरंशात्मकमाषाशब्दाद् गगरी-गावीत्यादेस्तत्तदर्थवोधस्य शिष्टाशिष्टसर्वानुभवसिख्त्वेनापम्रष्टेष्वपश्चिरेच्छाया वा-धामावादीश्वरेच्छा शाकिरिति मतेऽपि शाकिज्ञानस्य भरमत्वं नोपपद्यते । ज्ञानस्य भ्रमत्वे विषयबाधस्यैव नियामकृत्वात् । स च विषयबाधः पक्रने नास्तीति भावः। स्वरूपतः शक्तेर्भ्भत्वं सर्वथाऽसंभवीत्याशयेन शकेः स्वरूपमाह-पद्-पदार्थविशेषेति । अयं भावः-इदं परममुमर्थं बोधयतु, इत्येवमर्थनिकापिनपद-श्राक्तिबोधकिनिदं सामान्यवचनं निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायन, शृङ्गन्याहि-क्या ( प्रतिपदोक्तस्वरूपेण ) वा घटपदं घटार्थ बोधयतु, पटपदं पटरूपपर्थं बो-भयतु, इत्यादिविजेपवाक्यानां ( मातिस्विकवाक्यानां ) परिचायकम् । घटपदजन्यबे।धविषयत्वपकारतानिकापितघटकार्थनिष्टविशेष्यताकेच्छा त्येवं पद्विवेषार्थविकेषघ टेना चक्तिरिति वक्तव्यमिति गगरी शब्दजन्यबोधविषय -त्वपकारिका घटविशेष्यिकेच्छैव शक्तिः पक्रतस्थले वाच्या, सा वेद्यद्यस्ति, न तिह शक्तिभ्रयः, यदि नारित तिह सुतरां न शक्तिभ्रयः सिध्यति । क्विचित्य-सिद्धस्य स्वविरहिणि ज्ञानस्यैव भरमत्वात् । यथा सत्यरजते पसिद्धस्य रजतत्वस्य रजतत्वविरहिण्यां शुक्ती यद्गजतत्वपकारकं ज्ञानं तस्यैव भरमशब्दव्यवहार्थत्वादिति भावः। यद्यपि इदं पद्ममुनर्थं बोधयत्वित्यादिसामान्यमुखपवृत्तशक्त्यावेदकवच-नानुसारेण सामान्यरूपेण पदपदार्थघटिनायाः शक्तेः पटपदं घटे शक्तं, घटपदं वा पटे शक्तिमित्येवं भरमत्वं संभवेत् । तथाऽपि शुङ्गग्राहिकया घटपदं वटे शक्तं, पटपदं च पटे शक्तियवं पातिरिवकरूपेण शक्त्यविदकवचनानुसारेण पदपदार्थ-विशेषघाटितायाः शक्तेभ्रमत्वं सुतरां दुर्वचामिति भावः । यच्च पूर्वमस्मिनेव पक-

## उक्तं च वाक्यपदीये-

" पारम्पर्यादपश्चंशा विगुणे विभिधातृषु । प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥ दैबी वाग्व्यवकीर्णयमशक्तेरिमधातृभिः। अनित्यदर्शिनां त्वस्मिन्वादे बुद्धिविपर्ययः " इति ॥

रणे ' शक्तिभरमानुरोघेन ' इति याथेन शक्तिभरम उक्तः स च ' इदं पदममुमर्थ बोधयतु ' इत्येवं सामान्यरूपेण शक्त्यावेदकवचनानुसारेण योज्यः, तदानीमेव शक्तिभ्रमसंभवात्। न तु घटपदं घटे राक्तिमित्येवं विशेषरूपेण शक्त्यावेद्कव-चनानुसारेण, वदानीं शाकिभ्रमंसमवस्याप्यमावादिति बोध्यम् । अपर्भशानां साक्षाद्वाचकत्वामिति वैयाकरणसंमतपक्षेऽपि वाक्यपदीयानुमानिमाह—उक्तं चेति । अपम्रंशरूपभाषाशब्दा अपि शक्ता:-नाम साक्षाद्वाचका एव, न तु साधृस्मरण-द्वारेत्युक्तमित्यर्थः । विगुणेष्विति । नागृहीतविशेषणा बुद्धिविशेष्य उपजा-यत इति न्यायेन पुरःस्फूर्तिभद्वक्त्रनिष्ठं वैगुण्यभन्निन्द्रयासामध्ये नाम जिहवाजा-ड्यादिरूपं बोध्यम् । तथा चोच्चारियतृजिह्वाजाडचादिदोषववादपभ्रंशा नि. ष्प्रचन्ते इति अभिधातृषु-त्रये।कृषु विगुणेषु-जिह्वाजाड्यादिद्रोषयुक्तेषु सन्सु, पारम्पर्यात्—परम्परैव पारम्पर्यं, चतुर्वणादित्वात्स्वार्थे प्यञ् , परम्परया-वृद्धव्यव-हारपरम्परया येष्वर्थेषु, प्रसिद्धि-रूयातिमागताः-पाप्ताः, तेषां--अपम्रंशानां, साधु:-- शब्दः, अवाचकः-अबेधक इत्यर्थः । ननु सम्धुरवाचक इत्ययुक्तं, यतो यस्मिनर्थे अपमरंशाः पयुज्यन्ते तद्रथेवाचकत्वं साधूनाववीति सर्वसंमतत्वात् . इत्यत एवं व्याख्येयम्-अपमरंशानां पक्रतिभूतः साधुव्यवहितो न तत्र बोधकः, किंतु अपमरंशानां साधुमकतिकत्वातिकचिद्वर्णव्यत्यासेऽपि त एव इमे इति पत्य-भिज्ञया साधुतादात्म्यापन्नास्तत्तद्वानुपूर्व्यविच्छिना असाधव एव साक्षादाचका इति। दैवी वागिति । संस्कतभाषामधी देवानां वागित्यर्थः । अशक्तिरिति । सं-स्क्रत शब्दोच्च रणासम्थैजिह्वाजाडच दिदोषवशादित्यर्थः । आमेवातृामः-व क्तृभिः, व्यवकीर्णा—उच्छिनानुपूर्वीका कतिति शेषः । अनित्यत्वद्शिनामि-ति । सर्वे शब्दा अनित्याः, स्कोटस्तु नास्त्येवेति वादिनां नैयायिकानामित्यर्थः। अंश्मिन् वादै-शक्तिविचारारूषे, वुद्धिविपर्ययः-साधव एव वात्तकाः, न त्वपभरंशा इत्येवं विपर्ययो वैपरीत्यं संजातानित्यर्थः । अयं सारार्थः-अपमरंशस्त्रपा वाक्,

अवाचकोऽबोधकः, बुद्धिविपर्यय एत एव वाचका नान्य इति विपर्यय इत्यर्थः। किं च विनिगमनाविरहाद्धाषायामि शक्तिः। न च तासां नानात्वं दोषः । संस्कृतवन्महाराष्ट्रभाषायाः सर्वत्रैकत्वेन

वक्तृणां वागिन्दियादिदोषवशादुच्छिनानुपूर्वीकाऽपि विशिष्टं शुद्धानातिरच्यते, एकदेशविकतमनन्यविद्यादिन्यायानुसंधानेन किंचिद्वर्णंब्यत्यासेऽपि देवी-संस्कत-रहपैव भवति । ततश्चापभरंशानां संस्कृतपकृतिकृत्यात्सेयामिति पत्याभिज्ञपा पक्छ-तिविक्रत्योस्तादातम्येनाभेदात् अवभरंशातामेव साक्षाद्वाचकत्वसंभवे साति संस्क-तापभरंशयोर्भेदं परिकल्प्य तत्र संस्कृतेव वाचिका, ना । भरंशस्त्रपा वागित्येवं नैया-यिकानां बुद्धिम्रम एवेति । एवं च तत्तदानुपूर्व्यविद्धिका अपमरंशा एव साक्षा-द्वाचका इत्युक्तं भवति । अथ संस्क्रता एव वाचकाः, न पमरंशा इत्यत्र प्रमाणा-भावेनापभ्रंशात्मकभाषाश्चा अपि वाचका एवेत्याशयेनाऽऽह--किं चेति। विनिगमनाविरहादिति । अन्यतरकोटिनिश्चायकप्रमाणाभावादित्यर्थः । यथा संस्क्रता वाक् हिमालयमारम्य रामेश्वरपर्यन्तं सर्वदेशेषु एकरूपा भवति, यथा गौरित्ययं संस्कृतः शब्दः महाराष्ट्रदेशे पयुज्यते, तथा सीराष्ट्रमागवादिदेशेष्वपि तादशानुपूर्विक एव तादशार्थे एव च पयुज्यते संस्कृताभित्तेः, तथाऽपभंशस्त्रपा गगरीत्यादिवागिप, सर्वदेशेषु समानरूपत्वाभावेऽपि तत्तदेशे एकरूपैव-समानरू पैव भवति, यथा महाराष्ट्रसंचारयोग्यदेशेषु सर्वत्र गगरीशब्दो ' घागर 'इत्यर्थे पयुज्यमानो दृश्यते । यद्यपि आर्थसंचारानईयावनादिदेशेषु गगरी गढदो न दृश्यते तथापि यावनादिष्यतिरिक्तसर्वदेशेषु दृश्यत इति अपभ्रंशरूपा वागपि सर्वदेशे एकरूपैवाऽऽस्ते । एवं च सर्वदेशेत्यत्रत्यसर्वशब्दो विवक्षितसर्वदेशपरः, साकल्येन ( अनवच्छेदेन ) सर्वदेशपर: । तथा सति यवनहूणादिमयदेशे सं-रक्टतवाचोऽप्यसत्त्वेन तस्या अपि अनवच्छिन्नसर्वदेशेषु एकरूपतानापतेः । ततश्र संस्क्रतापभंशरूपयोईयोरिप वाचोर्बहुषु देशेषु एकरूपत्वाविशेषात्तत्र संस्क्रतेव वाचिका, नापभ्रंशरूपा वागित्यत्रैकतरपक्षानिश्रायकप्रपाणाभाव इति भावः। भा-षायामपीति । अपभंशरूपायामपीत्यर्थः । ज्ञाक्तिरिति । संस्कृतेव्विवापभं-रोष्वपि वाच्यवाचकभावापरपर्याया शक्तिरवश्यमास्थेयेत्यर्थः । भाषाणां देशभेदेन भिन्नत्वेन नानारूपत्वात्तत्र शाक्तिकरूपनं गौरवापादकरवान युक्तित्याशयेन शङ्कर ते-न चेति । तासां-भाषाणाम् । दोष इति । भाषाणां नानात्वभैव दोषः-

(शाकीनीर्णय:)

प्रत्येकं विनिगमनाविरहतादवस्थ्यात् । किं चानुपूर्वी पदेऽवच्छोदिका सा च पर्याये विव भाषायाम प्यन्या उन्यैवेति कस्तयोर्विशेप इति वि भाव्यं सूरिभिः। तथा च संस्कृतवद्भाषाशब्दाः शक्ता एव। न च भाषासु शाक्तिकरपने पतिबन्धकिपत्यर्थः । गौग्वान्नानास्त्रपासु भाषासु न शक्तिः कल्प्यत इति भावः । तदेतन्त्र युक्तित्याह-संस्कृतवादित्यादिना तादव-स्थ्यादित्यन्तेन । संस्कृतवदिति । यथा गौरित्यादिः संस्कृता वाक् , संचा-रयांग्देषु महाराष्ट्रादिसर्वदेशेषु एकरूपैवास्ति । यावनादिदेशेषु संस्कृतवाचः स-र्वथाऽसत्त्वात्भैचारयोग्यसर्वदेशे विवति सर्वशब्दार्थंसंकोचस्याऽऽवश्यकत्वेन विवासि-तसर्वदेशेषु संस्कृता वाग्यथेकरूपा वर्तते तथाऽपभंशरूमा वागपि विवक्षितोत्तर-हिन्दुस्थानदेशे एक् रहेरेन भवति । यत उत्तरहिन्दुस्थानदेशेषु घटी यर्थे गगरी -कार्द एवापम्रंकाः, न तु ' घागर १ इत्यादिकः। तथा महाराष्ट्रदेशे पुंस्तवविधि-ष्टवटार्थे ' वडा ' इत्यपम्रंशः, वटीत्यर्थे ' वागर ' इत्यपम्रंशः, कलशीत्यर्थे 'कळकी १ इत्यपमरंकाः, न तु तत्र गगरीत्यपमरंकाः । ततश्य संस्कृतवाग्यथा विवाक्षितसर्वदेशे एकरूपा, नथा मत्येकमपमंशारूपा वागपि विवाक्षिततत्तरेशे एक-रूपैवेत्येवं स्थितौ सत्यां संस्कृतः राब्दो वाचकः, नापभरंशः शब्द इत्यर्थे विनि-गमनाविरहस्तद्वस्थ एवेति मावः । सर्वत्रैकत्वेनेति । महाराष्ट्रसंचारयोग्येष्वे-करूपत्वेनेत्यर्थः अपमरंशानां वाचकत्वे साधकान्तरमाह-किं चेति । अवच्छे-दिकेति। राकं पदं, पदे राकता, राकता नाम अर्थबोधजनकता, तस्या अव-च्छेदिका, घटादिपदनिष्ठा घकारोत्तरवर्त्यकारोत्तरवर्तिटकारोत्तरवर्त्यकार इत्येवं वर्णानुपूर्वी अर्थबोधजनकत वच्छेदिकेत्यर्थः । सा च वटः कुम्मः कलदा इत्या-दिपर्यायेषु यथा भिन्ना भिन्ना वर्तते तथा वागरगगरित्याद्याभरंशेषापि शकतावः च्छोदिका वर्णानुपूर्वी भिन्ना भिन्ना वर्तत इति साध्वपम्रंशयोः को विशेषः। विष्णुर्नारायणः ऋष्ण इत्यादिनानावर्यायनिष्ठा नानानुपूर्व्यो यथा शक्तावच्छे . दिका अङ्गीकियन्ते, तथाऽपभरंशानिष्ठा अपि ताः शक्तावच्छेर्कत्वेन स्वीकि-यन्तामविशेगादिति मावः । एवं च यथा संस्कृतशब्दा अर्थविशेषस्य साक्षाद्धा-चकारतथाऽपभ्रंशशब्दा अपि साक्षादेव वाचकाः, न तत्र वैषम्पं कर्तुं युज्यत इति तात्पर्यम् । एतदाशयेनोपसंहरति—तथा च संस्कृतवदित्यादि । ननु यदि संस्कृतवद् भाषाशब्दा अपि शकाश्येत्ताई आपः स्त्री मून्ति वार्वारि सिछि छं कपछं

( ज्ञाकिनिर्णय: )

पर्यायतया भाषाणां गणनापत्तिः साधूनामेव काशादौ विभागाभिधा-नात् । नन्वेवं साधुता तेषां स्यादित्यत आह-नियम इति । पृण्यजमन जलितिवद् गगरीगावीत्यादयो भाषाशब्दा अपि संस्कतपर्यायत्वन कांशादी परिगणनीयाः स्युरित्याशङ्कते—न च पर्यायतयेति । अपभरंशातां कोशादावः परिगणने कारणयाह-साधुनामेवेति । एवकारेणात्ताधूनां = अवभरंशानां व्यावृत्तिः। साधुत्वधर्मविशिष्टानां शब्दानां के। शादी परिगणनं, न तु वाचकता-धर्मविशिष्टपात्रस्येत्यर्थः । विभागाभिधानादिति । इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः, इत्येवंरीत्या विभागेन त्रतिपादनादित्पर्थः । ननु यदि कोशादी परिगणने साधुरवं पयोजकं तर्स्यभरंशानां साधुनाअपि सुवचेत्याशङ्करे-निवति । एवमिति । अभ्यंशानामपि शक्तव इत्यर्थः । तेषां अपभ्यंशानां साधुता स्यादिति । व्याकरणाधिकरणे (जै. सू. १ ३। अबि, ५ मयोगो-त्पच्यशास्त्रत्वात् ) शक्तत्वस्यैव साधुत्वस्योक्तत्वादिति भावः । नियम इति । ' समानायामधावगती शब्दैश्वापशब्देश्व, शास्त्रग धर्मानेयमः " इति पर्शशान्हिके माष्य उक्तं, तत्र सपानत्वं शब्दान्तरस्परणापूर्वकत्वेन बोध्यम् । यथा गवादि-संस्कृतवाब्दात् वाब्दान्तरस्परणं विनैवाब्पवचानेनार्थवोचो जापत इत्यनुभवसिद्ध तथाऽपभ्रंशादपि शब्दान्तरस्मरणमन्तरैवाब्यवधानेनार्थकोधो जायत इति संस्छता द्पभ्रंशाच्च जायमानमर्थावगमनं शब्दान्तरस्मरणपूर्वकत्वाभावेन समानं भवतीति बोध्यम् । यदि चापभरंशानां संस्कृतवत्साक्षाद्वाचकत्वं न स्यात्, किं तु शब्दा-न्तरस्मरणपूर्वकमेवार्थबोधकत्वं स्यात्ताहिं संस्छतापभरंशकरणकार्थावगतौ यत्समान-त्वविशेषणं दत्तं तदसंगतं-निर्विषयं स्थात् । तस्याद्षि संस्कृतवद्यभरंशोऽपि सा-क्षाद्वाचक एवेत्यभ्युपगन्तव्यम् । अपभारतानां वाचकत्वादेव वाचकस्य व्यञ्जकत्वे ' माए घरोवअरणं अन्जहु णिश्यिति साहिअं तुपए । ता भेण किं कराणिन्जं एमे अण वासरो ठाई ॥ इति । माबोदाहरणं काव्यपका शक्तामाञ्चस्येन संग-च्छते । निरुक्तपाछतगाथायाः संस्कृतम्-' मातर्गृहोपकरणमध खङु नास्तीति साधितं त्वया । तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी ' इति । अत्र गू-हाद्व हिर्गमने अनुज्ञां देहीति व्यज्यते । यदि शब्दैश्वापशब्दैश्व समानायामर्थावगती सत्यां किं शास्त्रेण कियते ? इत्यत आह-शास्त्रेण धर्मनियम इति । अस्येयं पक्रतिरयं पत्यय इत्यादिपक्रत्यादिविभागज्ञानद्वारा गवादय एव पयुक्ता धर्भजनकाः

नवोधनाय साधूनां साधुभिर्माषितव्यमिति विधिः, पापजननवोधनाय नासाधिभिरिति निषेधः तथा च पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वत्र । पाप-जननयोग्यत्वमसाधुत्पम् । तत्र जनकतावच्छेदिका च जातिस्तज्ज्ञा-पकं च कोशादि व्याकरणादि च । एवमेव राजसूयादेबीह्मणे फला-

नतु गगरीगाव्यादय इत्येवं नियमः शास्त्रण कियत इत्यर्थः । पुण्यजननेति । एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुपयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे छोके कामधुग्मवतीति ' एकः पूर्वपरयोः ? इति सूत्रे भाष्योक्तः पुण्यजननाय साधुभिर्माषितव्यामिति विधिः, पुण्यजनकः साधुश्राब्द्मयोग इत्यर्थः । विधिना विधेये इष्टबोधनादिति भावः। पापजननेति । नासाधुभिरिति निषेयः, पापजनकोऽसाधुशब्द्पयोग इति बोधनायेत्यर्थः । निवेधेन निवेध्येऽनिष्टबेधिनादिति भावः । एवं च यत्फ-लितं तदाह-पुण्यजननयोग्यत्वं साधुत्वं, पापजननयोग्यत्वं चासाधुत्विनत्यर्थः । योग्यत्वं च जनकतावच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तत्रेति । साधुशब्देश्वित्वर्थः । जाति-रिति । सम्यग्ज्ञातः-साधुत्वेन ज्ञातः शास्त्रान्त्रितः। सुपयुक्तः-शिक्षाद्युक्तमार्गेण पयुक्त इत्यर्थक ' एकः शब्दः ग...इति श्रुतिपमा-णसिद्धा, जाति:-जातिविशेष:। पुण्यजनकतावच्छेद्क इत्यर्थ:। स च जाति-विशेषः, रत्नतत्त्ववच्छ।स्वपरिशीलनशालिगम्य इति बोध्यम्। साधुत्वं च व्याकः रणव्यङ्गार्थिवि।शिष्टराब्दानिष्ठः पुण्यजनकतावच्छेदकजातिविशेष इत्युक्तं लः घुमञ्जूषायाम् । कत्वादिना सांकर्यान्त तस्य जातित्विमित चेद्रस्तूपाधित्विमित्यर्थः। तज्ज्ञापकं चेति । तस्याः पुण्यजनकतावच्छेदिकाया जातेर्ज्ञापकपनुमाःकं चेत्यर्थः । कोशादीति । कोशादीत्यादिपदेन शिष्टपयुक्तत्वाप्तनाक्यादिपरियहः। व्याकरणादीत्यादिपदमुग्नानसंग्रहाय कोश देः साक्षात्वातिवादिकशिक्याहकत्या मथमतस्तदुरादानं, पायः के.श दित एव श क्ति महाच्च । एवमेवेति । अर्थवि-शेरविशिष्टानामेव तत्तच्छब्हानां स धुत्वलामेनेत्यर्थः। ब्राह्मणे फलाजनकोति । राजा राजसूरेन यजेतेत्यत्र राजादस्य रूढ्या क्षत्तियार्थकृतवा ब्राह्मणस्य राज-सूयानधिकाराद् ब्राह्मणेन छते राजसूये वथा फ अजनकत्वाभावस्तथा गवादिश-ब्हानामधादी मये गे न साधुरं, गवाद्यर्थ एव ध्रमुक्तानां गवादिशहहानां पुण्यज-नकत्वरूरसाधुत्वाम्युपगमाहिति भावः । अत एव दन्त्यमध्योऽस्वशब्दी नाश्चे साधुर्नापि तालव्यमध्योऽभशब्दो द्रिदे साधुरिति संगच्छते । नन्वाधुनिकपुरुषा -

जनकत्ववद्गवादिशब्दानां नाश्वादौ साधुत्वगिति संगच्छते । आधु-निकदेवदत्तादिनाम्नामपि व्यक्षरिमत्यादिभाष्येण व्यत्पादितत्वात्साधु-त्वमेवं च यः शब्दो यत्रार्थे व्याकरणे व्युत्पादितः स तत्रैव साधुरिति पर्यवसितम् । गौणानां गुणे व्युत्पादनात्तत्पुरस्कारेण प्रवृत्तौ साधुत्व-मेवाऽऽघुनिकलाक्षणिकानां त्वसाधुत्वमिष्टमेव । अत एव ब्राह्मणाय

द्यर्थकचैत्रमैत्रादिशब्दानामाधुनिकपुरुषाद्यर्थपुरस्कारेण शास्त्रेऽब्युत्पादनात्तेषामाधु-निकपुरुषाद्यर्थे साधुत्वं न स्यादत आह्-आधानिकदेवदत्तेति । त्रिपुरुषानूकं बक्षरं चतुरक्षरं वा नाम क्रतं कुर्यादित्यादिमाष्येण ब्युत्पादनादाधानिकदेवदत्तादि-नाम्नामि साधुत्वं बोध्यमित्यर्थः । फछितमाह-एवं चेति । यः कोऽपि शब्दो यस्मिन्नर्थे व्याकरणेन व्युत्पादितः = प्रकृतिपत्ययादिविभागपूर्वकं प्रतिपादितः स तस्मिचर्थे साधुरिति फलितामित्यर्थः । तत्तदेशमाषानुरोधेन कियमाणानां कू-चीमश्चीत्यादिनाम्नां ( घोंडोपैत, कोंडोपैत ) शास्त्रेऽब्युत्पादितत्वाच ते साधव इति भावः । गौणानां साधुत्वमाह-गौणानामिति । सिंहो माणवक इत्यादी सिंहादिशब्दानां श्रीधकीयादिगुणयोगात् पुरुषे आगतानां = मवृत्तानामित्यर्थः। तत आगतः (पा. सू. ४। ३। ७४) इत्यण् नत्ययः । गुणे-गोत्वादिधर्भे । ब्युत्पादनात्-गोगतजाडचादिगुणसंबन्धाद् गोत्वारोपेण ब्युत्पादनादित्यर्थः । तत्पु-रस्कारेण-तत्तत्वर्भपुरस्कारेण-शक्यतावच्छेद्कधर्मारोपेणेत्यर्थः । साधुरवमेवेति । सिंहादिगतशौर्यादिधर्मारोपेण माणवके प्रवृत्तानां सिंहादिशब्दानां साधुःवमेवेत्य-र्थः । आरोपे निनित्तं कीर्यशीर्यादिगुणयोगः । सिंहो माणवक इत्यादी सिंह-स्वादिरूपेण माणवकादेभानिमिति भावः। गङ्गायां घोष इत्यादाविष शक्यता-वच्छेदकगङ्गात्वरूरेण तीरारेर्मानविति गरेष्यम् । आधानि तलाक्षणिकानां त्विति । शक्तवावच्छेदशाविःरिकह्वपेग येन केनाचरतंबन्येन प्रयुक्त या शस्त्र -ताल्याविषयभूतानामेताद्द गळाळाळाळाळा र स यु ब वित्यर्थः । केवित् गुगवाच-कशुक्छादिशब्दिवरत्वेन पक्षत्रप्रत्यं योजनिता । तथाहि गृण व्युत दिनादिति । मुणे—हाक्छनी छादिक्षे स्वशक्ये, ब्युत्यादनात्—ग्रववयम्यो मतुषो छुणेति वच-नेन गुणे शुक्छादय: पुँसीत्यादिकोशेन च ध्युत्माद् गौणानां-गुणिपर णां शुक्लादिशब्दानां शुक्लाधर्थपुरस्कारेण प्रयुक्ताना नाधुःवं बोध्यामिति, विषां तिही

देहीत्यर्थे ब्राह्मणं देहीत्यादिकं लक्षणयाऽप्यसाध्वित्यादि विस्तरेण प्रपञ्चितं भूपणे ॥ २ ॥ ( ३८ )।

अतिरिक्तशाक्ति प्रहोपायमाह-

संबन्धिशब्वे संबन्धो योग्यतां प्रति योग्यता।

माणवक इत्यादीनामसंग्रहापाचिरिति ध्वेयम् । अत एवेति ः स्वेच्छया येन केनचित्संबन्धेन यस्मिन्कस्मिन्निपि शास्त्रतात्पर्याविषयभूतेऽर्थे प्रयुक्तानामसाधुत्वनि- यमादेवेत्यर्थः । ब्राह्मणाय देहित्यर्थं इति । अत्र दानिक्रयाकर्मणा संबध्य- मानस्य बाह्मणस्य संपदानत्वात्त्रश्रत्वार्थाः । ब्राह्मणसंपदानकं यिक्विद्दृब्यकर्मकं विधिविषयो दानित्यर्थः । अत्र चतुष्टर्यर्थः संपदानम् । लक्षणयाऽपीति । अयं मावः—स्वश्वस्यसंबन्धो हि लक्षणा । स्वं—द्वितिया, स्वश्वस्योऽर्थः—कर्म, तत्संबन्धः संपदानसंज्ञके बाह्मणेऽर्रति द्वितियाया लक्षणया संपदानार्थकत्वं गृहीत्वा बाह्मणाय देहीत्यर्थं बाह्मणं देहीति प्रयोगो लक्षणयाऽप्यसाधुरित्यर्थः । इंदृश्लक्षणायाः शास्त्रसंपत्वावादिति भावः । यदि चान्यार्थिकाया विभक्तर-न्यविभक्त्यर्थे लक्षणायाः शास्त्रसंपतत्वं स्याचिहि कर्मार्थे पष्ठचादिविधायकानुशा-सनस्य वैयर्थ्यनेव स्यात् । पष्ठचादिनिधायकानुशा-सनस्य वैयर्थ्यनेव स्यात् । पष्ठचादिनिधायकानुशा-सनस्य वैयर्थ्यनेव स्यात् । पष्ठचादिनिधायकानुशा-सनस्य विपत्रत्वं विधायकमनुशासनं प्रणीयते तत एवं ज्ञायते यदीद्दशलक्ष-णायाः शास्त्रतात्पर्यविषयत्वं नास्तीति । कर्मार्थे पष्ठचादिनिधायकं—कर्तृकर्मणो…. गत्यर्थकर्मणि…इत्यादि । एवं च शास्त्रतात्पर्यागोचराणामाधुनिकलक्षणिकानाम-साधुत्वमेवेति भावः ॥ ३८ ॥

अतिरिक्तशक्ति । इच्छाविशेषातिरिका या ज्ञक्तिरित्यर्थः । सा च बोधजनकतारूपा, पदार्थान्तररूपा वा । प्रहोपायमिति । शक्तिज्ञानोपायं करूते—शंबिधशब्दे संबन्ध इति । अस्यायपर्थः—यथा चक्षुरादीनां रूपा. दिविषयकज्ञानजननेऽनादिः पुरुषपयत्नानपेक्षा = स्वामाविकी योग्यता—रूपादि-ज्ञानजनकतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपा, आस्ति, तथा शब्दानापर्थेऽनादिस्तादातम्यल-क्षणसंबन्त्र एव योग्यता—तत्तद्यंबोधजनकतावच्छेदको धर्मः । संबन्धिशब्दे यो-ग्यतां प्रति बोधजनकतावच्छेदकधर्मरूपयेग्यतानिरूपकः शब्दार्थयोस्तादातम्यल-क्षणसंबन्ध एव संबन्धिशब्दे योग्यता, सा च स्वामाविकी, रीव च शक्तिरित्यथैः।

( नञर्थनिर्णय: )

समयाद्योग्यता संविन्मातापित्रादियोग्यवत् ॥ ३॥ (३९)

( इति भट्टोजिदीक्षितविरचितकारिकासु राक्तिनिर्णय: )।

संबन्धो विषयः। योग्यतां प्रति योग्यता। संबन्धिशब्दं प्रति योग्यता विषय इति समयाद्यवहारात्। योग्यता संबिच्छक्तिप्रहः, घट-पदमत्र योग्यमेतत्संबन्धीति व्यवहारात्सा आह्येत्यर्थः॥ ३॥ ३९) इति रङ्गोजिभट्टात्मजकौण्डभट्टविरचिते वैयाकरणमूषण-सारे शक्तिनर्णयः समाप्तः॥

( अथ नवर्थनिर्णयः )।

नन्ववं संकेतस्य नीपयोग इत्यत आह—समयाद्ति । पारम्परिकवृद्धव्यवहारात्स्वामाविक्येव सा योग्यता ज्ञायत इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह—मातापुत्राद्विति ।
नहीयमस्य पुत्रस्य मातेति संकेतेन निर्वृत्तो जन्यजनकमावः, वस्तुसिद्धस्यैव पतिपादनात् । यथा मातापुत्रयोर्जन्यजनकमावर्षंबन्यः सिद्ध एव आप्तोपदेशादिव्यवहारानिश्चीयते तद्वच्छव्दार्थयोः समवस्थित एव संबन्धो वृद्धव्यवहार्यानिर्णीयते ।
एवं च को शव्याकरणाद्यनिम्ज्ञानां तत्त्रदर्थे तत्त्वच्छव्दमयोगस्तपृद्धव्यवहाच्छिन्ज्ञानं भवतीति भावः । 'संवन्धो विषय इति । अयमेतत्संवन्धीति व्यवहारे
संबन्धो विषयः, ज्ञानविषयः । योग्यतां मित्इद्भत्र योग्यमिति व्यवहारे योग्यता
विषयः, ज्ञानविषयः । योग्यतां मित्इद्भत्र योग्यमिति व्यवहारे योग्यता
विषयः, ज्ञानविषय इत्यर्थः । यत एवं, अतः समयात्—निरुक्तव्यवहाराद्योग्यताया बोधकतास्त्रश्चर्कः संवित्—ज्ञानं भवतित्यर्थः ' इति द्र्पेणटीकायामुक्तम् ।
तदेव मया छिखितम् । संबन्धयोग्यताश्चद्योरर्थपदर्शनस्य पच्छतः उपयोगमाह—
घटपद्मिति । अत्र योग्यं—घटरूपार्थे योग्यं—तद्विषयकबोधजर्ननयोग्यमित्यंर्थः । एतत्संबन्धिति । घटसंबन्धित्यर्थः । सा—शक्तः । तथा च माथिकशक्तियह उक्तव्यवहाराद्भवति, तत्र च संवन्धादिशव्दशक्तिग्रहोऽपोक्षितोऽतस्तदर्थः
प्रदर्शित इति तात्पर्यम् ॥ ३९॥

इति वैयाकरणभूषणसारटीकायां शौंकर्या शिक्स्वरूपनिरूपणम् । रङ्गन्मदतनूजस्य शंकरस्य विनिर्मितौ । शक्तिरवस्कपकथन पूर्णे सारीयविवृतौ ॥ ६ ॥

( नञर्थनिर्णयः )

नञर्थमाह-

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात्सर्बनामता।
आरोपितत्वं नञ्चोत्यं न ह्यसोऽण्य( सर्वोऽ तिसर्ववत् ॥ ॥ (३९)
नञ्समासेऽपरस्योत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात्सर्वनामता सिध्यतीति
होपः। अत एवाऽऽरोपितत्वमेव नञ्चोत्यिमत्यम्युपेयिमाति होषः।
अयं भावः असर्वं इत्यादावारोपितः सर्व इत्यर्थात्सर्वशब्दस्य प्राधान्यावाधात्सर्वनामता सिध्यति। अन्यथाऽतिसर्वं इत्यन्नेव सा न स्यात्।

नञ्समासः इत्युक्तत्वाद्नेन नञ्समासार्थं उच्यत इत्याशङ्का स्याचामपाकर्तुमाह-नञर्थमिति । आरोपितत्वं नञ्घोत्यिमत्यनेन नञर्थ एव पदर्शते नतु नञ्स-मासार्थं इत्याह-नज्समासे चापरस्योति। नज्समास इति ! 'नज् ' ( २-२-६ ) इति पाणिनिसूत्रेण विहिते । अपरपदार्थमाह--उत्तरषदार्थ-स्येति । प्राधान्यादिति । पूर्वपदार्थीनष्ठमकारतानिरूपितविशेष्यत्वादुत्तरपदाः र्थरयोति अतरमै, असर्वे, इत्यादी सर्वाद्यन्तस्य सर्वनामसंज्ञा सिध्यतीत्यर्थः । अय-मर्थः-घटः पटो न, घटो नास्तित्यादौ घटतादात्म्याभाववान् पटः, घटमितयो-गिको योऽभावस्तत्कर्नुका सत्तेत्येवमभावबोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वाच्छोऽगावार्थक-त्वमावश्यकं, तथा चोत्तरपदार्थमाधान्यादि व्यवस्थापागितुं शक्यम् । ननु घटः पैंटो न, घटो नास्तीत्यादौ घटवादात्म्याभावः पटानिष्ठः, घटकर्वृकसत्ताभाव इत्य-भावविशेष्यकबोधानुभवाद्सः, असर्व इत्यादाविष तद्भावः, सर्वाभाव इत्यादाविष अभावविशेष्यकबोघातपूर्वपदार्थपाधान्यापत्तेः कथमुत्तरपदार्थपाधान्यादि सुयोज -मिति चेदुत्तरपदार्थपाधान्यादिसिद्धचर्थमेवाऽऽरोपितार्थंकत्वं नञोऽङ्गनीकरणीयमि-त्याह-आरोपितत्वं नञ्द्योत्यमिंति । अत एबोति । उत्तरपदार्थपाधान्या-द्युपपत्तय एवेत्यर्थः । आरोपितत्वं = आरोपितवाह्मणत्वादि, आरोपितं ब्राह्मणा-दिपद्मवृत्तिनिमित्तामत्यवासणादिपद्घटकनञा द्योत्यत इत्यर्थः । ननु नञोऽभा-वार्थकत्वे कथमुत्तरपद्माधान्याद्यनु।पत्तिरत आह-अयं भाव इति । असर्व इत्या दावारोपितसर्वत्ववानित्यर्थे सति सर्वश्च दार्थस्य विशेष्यत्वात्सर्वनामसँज्ञा सिध्यति । अन्ययोति । उक्तवैपरीत्ये । नञ्समासे नञो मेदार्थकत्वे सति। पूर्वपदार्थमाचान्येनोत्तरपदार्थमाचान्याभावे सतित्यर्थः । अतिसर्व इत्यञ्वेति सर्वमाविकान्त इत्यर्थे ' अत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितियया ? इति वार्तिकवचनेन

( नद्मथनिर्णयः )

घटो नास्तीत्यादावभावाविषयकवोधे तस्य विशेष्यताया एव दर्शनात्। अस्मद्रीत्या च स आर्थो बोधो मानसः । तथा चामर्षस्मा इत्याद्यः

समासे छते पूर्वपदार्थस्य विदेष्ठयत्वातसर्वश्चाव्दस्योपसर्जनत्वेन ' संज्ञोपसर्जनीभू -तास्तु न सर्वादयः १ इति निषेधात्सर्वादित्वाभावेन सर्वनामसंज्ञा यथा न भवति तथाऽत्रापि नजो भेदार्थकरवेऽब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मणाभेन इतिवत्सर्वभिन इत्यर्थे पूर्वे पदार्थस्य प्राधान्यात्सर्वे राष्ट्रस्योपसर्जनतया सर्वनामसंज्ञा न स्यात् । तथा चा सर्वेऽसर्वस्मायित्यादिमयोगो नोपपद्येत, इतरविदेशपणत्वेनोपस्थितिविषयस्योपसर्जन-त्वादिति भावः। ननु असर्व इत्यादौ भेदमतियोगी सर्व इति बोबाम्युपममारस-वैशब्दार्थस्म पात्रान्यं निर्वेद्धं शक्यमित्यत आह-घटो नास्तीति । तस्य-अभावस्य । विशेष्यताया एवेति । घटाभावोऽस्तित्वाश्रयः, घटकर्नृकंसत्ता = भाव इति वा प्रतियोगिनिरूपितविशेष्यतयैव बोधस्थानुभवसिद्धःवादिति भावः। नन्वेवमघट इत्यादौ घटामिन इति बोधस्य सर्वजनीनस्यापलापः कियत इत्याश-द्भुचाऽऽह-अस्मद्रीत्या चेति । स इति । घटः पटो नेत्यादी घटभिनः पट इत्येवं भेद्विषयको बोध इत्यर्थः । आर्थ इति । अर्थाद्यान आर्थः । आ-थिक इति पावत् । घटभिन्न एव घटत्वारोपाद्घटाभेन इति बोघोऽर्थसिद्धो भव-वीति, न तद्वलापः कियते । मानस इति । मनोजन्यः, नतु शब्रजन्य इ-त्यर्थः । तत्र शब्दजन्यत्वपतीतिस्तु शब्दपयोज्यत्वाद्भभरूपैवेति भावः । घटे। नास्तीत्यादावसनस्तनञर्थाभावविदेष्वकवोधे तिङ्समभिव्याहतवातुजन्यौपस्थिति। कारण मित्येवं कार्यकारण मावानियमः क्ख्मः। निरुक्तकार्यकारण भावनियमादेव स्वं नासि, अहं नास्पीत्यत्र त्वत्कर्वृकसत्ताभावः, मत्कर्तृकसत्ताभाव इत्यर्थाद्युष्पदस्मदो-स्तिङ्वाच्यकारकवाचित्वेन सागानाधिकरण्यान्मध्यमोत्तमपुरुषव्यवस्था सिध्यति : घटो न स्तः, घटा न सन्तीत्यत्र वचनव्यवस्था च सिद्धा । त्वत्यतियोगिकः, मत्मतियोगिकश्च योऽभावस्तत्कर्तृका सत्तेत्यर्थाभ्युपगमे तु युष्मदस्मदोस्तिङ्क्सामाना-धिकरण्याभावात्सा न स्यात् । किंतु अभावस्य तिङ्सामानाधिकरण्यात्सर्वत्र प्रथमपुरुष एव स्पादित्यव्यवस्था स्पष्टैव । अहं नास्मीत्यत्र कर्रीर छट् , तथा च तिङ्वाच्यं यत्कारकं कर्तृरूपं तद्वाचित्वमसमदर्थस्येति असमदर्थाभिन्नो यो मिवर्थः कर्ता तिनष्ठा या सत्ता तद्भाव इत्येवं तिङ्धे कर्तरि अस्मद्र्थस्याभेदेनान्वया-सिङ्सामानाधिकरण्यम् । एवमेव सर्वत्र तिङ्सामानाधिकरण्यं बोध्यम् । नन्वस -

(नञर्थानिर्णय: )

सिद्धिप्रसङ्गो नेति । अत्र चाऽऽरोपितत्वमारोपविषयत्वम् , आरोपमा-त्रमर्थो विषयत्वं तु संसर्ग इति निष्कर्षः । द्योत्यत्वोक्तिर्निपातानां

र्बशब्दस्य सर्वनामसंज्ञाया अभावे का हानिरत आह-तथा चेति । सर्वपितयो-गिको भेद इत्यर्थेऽम्युगगते सर्वशब्दस्योपसर्जनतथा सर्वादिबहिर्भामेन सर्वाद्यन्त-त्वाभावादसर्वशब्दस्य सर्वनामत्वाभावे स्मायाद्यादेशो न स्यादित्यसर्वस्मायित्यादि न सिष्येदित्यर्थः । अत्र चेति । आरोपितत्वं नञ्छोत्यपिति पक्षे चेत्यर्थः । आरोपविषयत्वामिति । तस्य च भेद्रसंबन्धेनोत्तरपदार्थे ब्राह्मणादावन्वयः। आरोपश्च पत्यासत्त्वा पवृत्तिनिमित्तपकारक एव गृद्यते । तथा च ' अब्राह्मण इत्यत आरोपविषयत्ववान् बाह्मण इति बोध उदेति । आरोपितब्राह्मण्यवांश्च क्षत्रियादिरेवात्राह्मणपदेन पतिपाद्यते नञ्समाभिव्याहारे, इत्यर्थः । अथवा आरो-पविषयत्विमित्यस्याऽऽरोपिविषयपवृत्तिनिमित्तकत्विमित्यर्थः । आरोपविषयत्वस्य च राज्ञः पुरुष इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपषष्टचर्धसंबन्धस्येव पकारतया संसर्गतया च भानन । अत्राक्षण इत्यादित आरोपितबाह्मणत्ववानिति बोधः । आरोपितत्ववि-शिष्टब्राह्मणत्ववर्षं ब्राह्मणभिच एवेति न मुख्यब्राह्मणेऽब्राह्मणशब्द्वपयोगः लाघवःनुरोधादारोप एव नञर्थः, न त्वारोपविषयत्वं गौरवादित्याश्चेनाऽऽह—-आरोपमात्रामिति । स चाऽऽरीपो नजो द्योत्यो वाच्यो वाऽर्थः । तस्य चोत्त-रपदार्थे विषयतासंबन्धेन विकेषणत्वमित्याह-विषयत्वं संसग इति। विषयत्व-स्य संसर्गमर्थ। द्यैव लाभेनान्यलभ्यत्वाद्नन्यलभ्यः शब्दार्थ इतिन्यायेनाऽऽरोपमात्रं नजयः। यथा ' आश्रये तु तिङ स्मृताः ' इत्यनेन फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङगमुक्तत्वेऽपि फलव्यापारयोधांतुलभयत्वेनाऽऽश्रयमात्रं तिङर्थ इत्रुक्तं, अनन्य-स्थः श्र•शर्थ इति न्यायात्तद्वदिति भावः। आरोपस्य नञ्दाच्यत्वपक्षेऽपि वि-ष्यतासंबम्धेनोत्तरपदार्थे विशेषणत्वादारोपविषयो ब्राह्मण इत्यर्थानज्तत्पुरुषे उ-त्तरपदार्थमाधान्यस्य निर्वाहो ज्ञेयः । भाष्यमेते तु स्वसमाभिव्याहतत्राह्मणादिपदा-नामारोपितपवृत्तिनिमितबोधकत्वे नञ् तात्पर्ययाहक इति तात्पर्ययाहकत्वरूपं द्यो-त्यत्वं नञर्थारोपस्येष्टम् । स्वं-नञ् , तत्समिव्याहतानि यानि ब्राह्मणादिपदानि अब्राह्मणः, असः, असर्वे इत्यादिषयोगघटकानि, तेषां-आरोपितं यत्पवृत्तिनि-भित्तं वासणत्वादि, तद्रुवेण बोधकर्त्वं आरोपविषयत्राह्मणत्वादिविशिष्टार्थबोध-कत्वं ) इत्वर्थे नञ् तात्पर्यश्राहक इत्यर्थः । यदा बहुत्रीहिः, आरोपितं पतृत्ति-

( नञर्थनिर्णयः )

द्योतकत्वमभिन्नेत्य ॥ ४० ॥

घटो नास्ति अबाह्मण इत्यादाबारोपबोधस्य सर्वानुभवाविरुद्ध-त्वात्पक्षान्तरमाह-

अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाञायात्। विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् ॥२॥ (४१)

तदर्थो नञर्थः । अर्थपदं द्योत्यत्ववाच्यत्वपक्षयोः साधारण्येन की-र्तनाय । भाष्यस्योति । तथा च नञ्सूत्रे महाभाष्यः –निवृत्तपदार्थक

निमित्तं यस्मिनिति आरोपितपवृत्तिनिमित्तकत्ववीवे तार विद्याह के निकत्य वी बोध्यः । आरोपस्य नञ्वाच्यत्वे तु अनारोपितवाहण्यवति मुल्वे वाह्मणपद्वि आरोपान्वयो विरोधाद्दुरुपपादः स्थादिति बोध्यम् । ननु नञ आरोपार्धवाचकः त्वस्वीकारेऽपि न क्षातिः, आरोपस्य विषयतासंसर्गणोत्तरपदार्थे विशेषणत्वसंभवेन नञ्चतत्पुरुषे उत्तरपदार्थपाधान्यं निर्वोढुं शक्वंमित्युक्तःवादत आह—योत्यत्वोक्तिः रिति । निपातमात्रस्य द्योतकत्वामिति वैयाकरणसिद्धान्वानुगेधादारोपितत्वं नञ्चात्यामित्युक्तं, नतु पक्षते वाचकत्वस्वीकारे काचित्तकातिरिति बोध्यम् । पादयो द्योतकाः, चादयो वाचका इति नैयायिकमतं त्वयुक्तं वेषम्ये वीजामादादिति मूल् छक्तदेवाये निक्तपिष्णिति । वस्तुतस्तु आरोपस्य नञ्चित्रत्वमेव युक्तं, वाच्यत्वे दोष उक्त प्रवेति भाष्यानुसारिण आहुः ॥ ४०॥

पक्षान्तरमवतारियतुं मूमिकामारचयति—घटो नास्तिति । वटकर्तृ हसताभाव इति सर्वजनीनवोधान्नञ्ञ आरोपार्थकत्वं न कर्याप्यनुभविसद्धं, तद्द्वाह्मण इत्यादिसमासघटकनञ्जोऽप्यारोपार्थकत्वमनुभविकदं, सर्वानुभविसद्धाभावाधाविष्ठापकं चेत्यत आह—अभावो वा तद्र्थोऽस् इति । सर्वनाम्नां प्रधानपरामिशित्वस्योत्सर्गिकत्वेन 'क्रय्यस्तद्धे '(पा. सू.६।१।८३) हत्यत्र विशेषणीभूतस्यापि पक्षत्यर्थस्य क्रयणस्य तच्छव्हेन परामर्थवत्पक्रते नञ्चोत्यित्यत्र
विशेषणतयोपिस्थतस्यापि नञस्तद्धेत्यत्रत्यतच्छव्हेन परामर्थ इत्याशयेनाऽऽह—
तद्र्यः—नञ्चर्य इति । अर्थपद्मिति । पक्ष्तस्यस्थेऽर्थपदं नञ्गद्गम्यवोधविषयार्थपरम् । तेन द्योत्यत्ववाच्यत्वयोर्द्धयोरिप स्थाहः सिद्धः, न त्वन्यनेव शव्दवाच्यार्थपरमित्याशयः । भाष्टास्यिति । 'निवृत्वपदार्थकः ' इति भाष्यस्ये-

( नञर्थनिणयः )

इति । निवृत्तं पदार्थो यस्य नपुंसके भावे क्त इति क्तोऽभावार्थक इ-रयर्थः । यत्तु निवृत्तः पदार्थो यस्मिन्नित्यर्थः । सादृश्यादिनाऽध्यारोपि-तन्नाह्मण्या क्षत्त्रियाद्योऽर्था यस्येत्यर्थ इति कैयटः । तन्नः आरोपि-तन्नाह्मण्यस्य क्षत्त्रियादेर्नञ्जवाच्यत्वात् । अन्यथा सादृश्यादेरपि वा-च्यतापत्तः ।

यजु--

" तत्साहरूयमभावरच तद्दन्यत्वं तद्दल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधरच नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः " इति पठित्वाऽब्राह्मणोऽपापमनश्वोऽनुद्रा कन्याऽपश्वो वा अन्ये

त्यर्थः। तादशमाष्यस्यार्थमाह-निवृत्तं पदार्थो यस्येति। भावे क्त इति। वृतुधातोर्नपुंसके भावे क इति सूत्रेण कपत्येये सति निवर्तनिषत्यर्थको निवृत्तरा-ब्दः । निवर्तनमभावः । तथा च यस्य-नञः पदार्थो निवृत्तनभाव इत्यर्थः । तदेतदाह-अमावार्थक इति । तदाश्यादिति । अभानार्थको निज्ञति भा-ष्यतात्पर्यादित्यर्थः । ननु कैयटेन निवृत्तपदार्थकः १ इति भाष्यस्य यद्न्यथावर्णनं क्रतं तद्भाष्यतात्पर्यविरुद्धिति कैयटोक्तिमनुबद्ति यन्त्रित्यादिना । निवृत्तःपदार्थो यस्मिनिति । क्षतियादिरन्यपदार्थः । यस्मिन् क्षात्रियादी त्राह्मण्यरूपः पदाथा निवृत्तस्तत्त्वतो नास्ति । अर्थात् सादृश्यादिनाऽध्यारोपितन्नाह्मण्याः क्षत्रियादयोऽ-अर्था यस्य नञ इत्यर्थं कैयर आह । तथा च निवृत्तश्चर्स्याऽऽरोपार्थकत्वं फलति । तनेत्याह-नञवाच्यत्वादिति । अध्यारोपितन्नाह्मण्यकस्य क्षत्रिया-देर्नञ्वाच्यत्वाभावादित्यर्थः । आरोपापेक्षया छाघवालोकपसिद्धेश्वाभावस्येव नञ्बाच्यत्वाभ्युवगमस्य न्याय्यत्वादिति भावः । अन्यथेति । उक्तवैपसीत्ये । छोकपसिद्धचाद्यनादरेणाध्यारोपितत्राह्मण्यकस्य अध्यारोपितं त्राह्मणः विस्पन्ता -दशःय क्षत्रियादेनेञ्त्राच्यत्वाङ्गीकार इत्यर्थः । साहरुय देशिति । आदि शब्देनाधस्तात्विष्यमणावचनस्थाल्यत्वादयो ब्राह्माः । अत्राह्मण इत्यादी साह-श्यादेरपि प्रतीयमानत्वाच्यनाच्यताऽऽ। द्योत्यर्थः । तत्सादृश्यमभावश्रोत्यादि पिक-रवा क्रमेणोद।हरन्तीत्याह-अजाह्मणित्यादि । त्रःह्मणसदृश इति तदर्थः। अवावित्यस्य वावात्यन्तामावोऽर्थः । अनध इत्यस्याधान्य इत्यर्थः । अम्रासण इत्यत्र साहश्यघटक वेनान्यत्वबोवः, न केवलान्यत्वबोब इति विशेषः। तिद्धनत्वे ( नञर्थनिर्णयः )

गौअश्वेभ्योऽधर्म इत्युदाहरन्ति. तत्तु आर्थिकार्थमभिप्रेत्यति स्पष्टमम्य-त्र । विशेषणमिति । प्रतियोगिनीति शेषः । तथा चासर्वपदे सर्वना-मसंज्ञा, "अनेकमन्यपदार्थ " [पा० सू २-२-२४] " सेव्य-सति तद्गनभूयोधर्मवत्त्वस्य सादृश्यत्वाद्ग्यत्वस्य सादृश्यघटकत्वं बोध्यम् । अनुद्रा कन्येत्यत्राल्पाद्रोति बोधः । अपरावो वा इत्यस्यापरास्ताः पराव इत्यर्थः । अ-धर्म इत्यस्माद्धभिविरेष्ध्यदृष्टविकेषः पतीयते, नतु तिझ्चगात्रम् । आर्थिकार्थ-मिति। सर्वत्राभाव एव नञर्थः। तथा चाभावपतियोगी ब्राह्मण इति बो-धोत्तरं सादृश्यादेर्मानसो बोधः । अभावपवियोगित्वेन ब्राह्मणादिबोधनाय यद-वासणपदं प्रयुज्यते तत्सादृश्यादिना क्षत्रियादिवोधनार्थमित्येवंरीत्या सादृश्यस्य मानसो बोधः । अनुद्रा कन्यत्यत्रोद्रात्यन्याभावस्य सर्वधाऽसंभवेनाल्पार्थे पर्य-वसानम् असुर इत्यत्र सुराणां सुरपदादेव बोधसंभवेनाभावपतियागित्वेन सुर-घोधनार्थं यदसुरपदं प्रयुज्यते तद्विरेशिधत्वेन सुरद्रोहिदैत्यादिपरमित्येवंरीत्या विरो-धस्य मानसो बौधः । एवमन्यत्राप्यू सम्। अनया रीत्या सादृश्यादेरार्थिकार्थ-त्वमभिवेत्य तत्सादृश्यभावश्चेत्याद्यभियुक्तोकिर्नतु नञ्जवाच्यत्वमभिवेत्येति भावः । ननु नञार्थाभावस्य पतियागिव्यतिरिक्ते विशेषणत्वेनान्वयेऽसामध्यदिवासण इन त्यादी समासी न स्यादित्या गडां निराचिकी पूराह-प्रतियोगिनीति । प्रतियौ-गिनिष्ठविदेष्ठपतानिरूपितविदेषपारवं नञ्चार्थाभावस्येति अत्राह्मण इत्यादेकीह्मण-त्वाद्यविक्छिन्नप्रिगीगतासँबन्धेनाभावविशिष्टो ब्राह्मण इति बोधः । तथा चाभा-वमतियोगी ब्राह्मण इति शाब्दबोधे ब्राह्मणमितयोगिकोऽभाव इति बोच आर्थि-कः । अघटः पट इत्वत्र पटवृत्तिभेद्पितयोगी वट इति बोधः, नञी निपातत्वा-त्तद्र्ये पटस्य नामार्थस्याऽऽधेयतासंबन्धेनान्वयो न विरुद्धः अवटनान्धेत्युके घटस्याऽऽनयनं तु न, ननः उपादानसामध्यीत् । शाब्दबीधोतरं पतीयमानस्य घटशितयो। गिकाभाववत एवाऽऽनयनसंभदादिति भावः । नञ् । शासस्योत्तरपदार्थप-धानत्वे फलमाह-तथा चेत्यादि । सर्वनाम ज्ञा, एकवचननियमः, तत्पुरुषत्वं, पुरुषवचनादिव्यवस्था चेति चतुर्णी पथमान्तपदानामुगपद्यत इत्यनेनान्ययः । स-र्वनाम संज्ञोति । असर्वे, इत्यत्र नअर्थाभावस्य मियोगिनि सर्वगब्दार्थे विशेष-णत्वेन प्रतियोगितयाऽभावविशिष्टाः सर्वे इति बोधात्सर्वशब्दार्थस्य पाधान्येन सर्वोदित्वात्तदन्तविधिना सर्वनामसंज्ञोपपद्यते । अनेकिमिति । इदमैवोत्तरपदार्थ-

( नञर्थानेणयः )

तेऽनेकया संनतापाङ्गया '' इत्यादावेकशब्वार्थप्राधाम्यादेकवचननि-यमः। अब्राह्मण इत्यादावुत्तरपदार्थप्राधान्यानष्पुरुषत्वम् । अत्वं भव सि अनहं भवामीत्यादौ पुरुषवचनादिव्यवस्था चोपपद्यते। अन्यथा

पाधान्यस्य मुरूरं प्रयोजनम् । तथा च भाष्यम्-' इई स्वल्वपि भूय उत्तरमः दार्थमायाने संगृहीतम् । किन् ? अनेकामिति । किनत्र संगृहीतं ? एकवचनम् १ इति । अभावप्रतियोगी एक इत्यर्थादुत्तरपदार्थगाधान्येनानेकभित्यत्रैकवचनमुपप-द्यते । एवभेव सेव्यते ऽनेक्या इत्यत्र। प्येक्वचनं सिद्धम् । अ यथेकभिन्नस्यानेक-त्वाद्द्विचनबहुवचने एव स्थातां, नत्वेकवचनिति भागः। एवं चानेकानिति पाणिनिनिर्देश एव नञ्धामावस्थोत्तरपदार्थे विशेषगत्वे प्रभाणभित्यवगन्तकम् । स्वौजाित सूत्रेण पातिपदिकात्सायान्यत एकवचनाद्विचनगह्वचनााने विवाय द्वयोद्धिवचनभेवावतिष्ठते, इत्यर्थात्तत्रैकवचनबहुवचनयोर्निवृत्तिः, एवं वहुषु बहुवच-नभेवावतिष्ठते, तथा च तत्रकवचनदिवचनयो। निवृत्तिरियेवंशत्या बेह्योरित्यादीनां नियामकरवं स्वीक्टरयेकवचनानियम इत्युक्तं सारकता । अब्राक्षण इत्यत्र ब्राह्मण-त्वाविक्छनमानियोगितासंबन्धेनाभावाविशिष्टो त्रासण इत्यथांदुत्तरपदार्थमाधान्यान-ज्समासस्य तत्पुरुषत्वं सिध्यति । तदुक्तं तत्पुरुषत्विमिति । सति समवे पायिक-स्याप्युक्तरपदार्थपाचान्यस्व तत्पुरुषे औत्वित्यभित्याशयः । अत्वं भवसीति । अभावपतियोगी युष्मंदर्थ इति युष्पदर्थस्य पावान्यायुष्पदर्थाभिको या छडथैः कर्ता इत्यमेरान्वधेन युष्पदर्थस्य तिङसामानाधिकरण्याद्यव्यद्वारपरे , इत्यनेन मध्यमपुरुष उपपद्यते । एवमनेहं भवामीत्यत्रास्मद्यत्तम इत्युत्तमः सिध्यति । तथः अयुवां भवथः, अयूर्वं भवधेति द्विचन (द्विवस्था चे । उत्तरपदार्थपनि-योगिकाभाव इत्येवं पूर्वपदार्थपाधान्यस्वीकारे पुरुषादिव्यवस्था नौपपद्यत इत्याह-अन्ययेति । नञ्चर्थाभावस्योत्तरपदार्थनिस्तिपतपायान्ये ततीत्यर्थः । इतिबद्धि-ति । त्वद्भावो मद्भानोऽस्तित्यत्र यथा युव्यद्रस्तत्सामानाधिकरण्याभावान्त म-ध्यमोत्तनपुरुषौ भवतोऽपि तु युष्पद्रमदर्थपितयोगिकामावेन तिङ्वामानाचिकर-ण्बाच्छेषे पथम इति पथमपुरुष ६व भवति, तद्यदत्वं भवति अनहं भवाभीत्यत्र युष्यदस्पदर्थस्य नञार्थाभावनिरूपितविशेषगत्वाभ्युपगमे -पृर्वपदार्थभाधान्याम्युपगम इति यावन, मध्मपुरुष एव स्थान्। एवमधुवां भवधः, अधूवं भवधैति द्विचनाः

( नञर्थनिर्णय: )

त्वदभावो भदभाव इतिवद्भावां शे युष्मद्रमदोरन्वयेन युष्मत्सामाना-धिकरण्यस्य तिङ्क्ष्वसत्त्वातपुरुषव्यवस्था न स्यात् । अस्मन्मते च भेदप्रतियोगित्वद्भिन्नाश्रयिका भवनिक्रयेत्यन्वयात्सामानाधिकरण्यं नानुपपन्नामिति भावः। विशेष्यो वेति। प्रतियोगिनीति शेषः । अयं भावः-गौणत्वेऽपि नञ्ममामे " एतत्तदोः मुलोपोऽकोरनञ्समासे हालि " [पा॰ सु॰ ६-३-, ६२] इति ज्ञापकात्सर्वनामसंज्ञा नानु-पपन्ना । अमः ज्ञिव इत्यत्र सुलोपकारणायानञ्समाम इति हि विज्ञे-दिकमिप न स्यात् कर्तुरभावस्यैकत्वात् । अभावांश इति । युष्पदस्पद्रधमितयाः गिकोऽभाव इत्यर्थाद्यष्मदस्मदर्थनिष्ठमकारतानिरूपितविशेष्यताऽभावांशे सतीत्यर्थः। तिङ्षु असत्त्वादिति । अभावस्य पधानस्य निङ्बाच्यकारकवावित्वेनाभाव -सामानाधिकरण्यात्ति देशेयण युष्पदर्थस्य तिङ्खु सामानाधिकरण्यामाबादित्यर्थः। पुरुषेति । तिबादितिकसंकेतिनमध्यमादिपुरुषेत्यर्थः । स्वमते पुरुषादिव्यवस्थान मुनपादयति-अस्मन्मते चेति । चरत्वर्थे । अत्वं भवसीत्यादेरभावपतियोगी यो युष्पदर्थस्तदभिनाश्रिका सत्तेत्यथ तिङ्षु युष्पदाद्यर्थमामानाधिकरणवसत्त्वा-त्पुरुषव्यवस्था नानुपपन्ना । ननूत्तरपदार्थपाधान्ये अवटमानयेत्यत्राभावपातियोगि-त्वस्य घटे सत्त्वात्तद्धोधानन्तरं घटानयनमपि पामोतित्यत आह—यिशेष्यो वेति। विशेष्यताया विशेषणनासाकाङ्श्वःवादाह प्रतियोगिनीति । उत्तरपदार्थात्मके पतियोगिनीत्यर्थः । निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः । उत्तरपदार्थात्मकपतियोगिनिष्ठविशेष-णतानिरूपितविदेषेष्यतावान्त ज्.थाँ अभाव इत्यर्थः । तथा चात्राह्मणः क्षत्रिय इत्यतो ब्राह्मणपातियोगिको +गोऽभावस्तद्वान्सन्त्रिय इति बोधः। नन्वेवपसः, असर्वे, इत्याद्यसिद्धिरित्या शङ्करचाऽऽह-अयं भाव इति। गौणत्वेऽपीति। नञ् सपासा-न्तर्गनतत्तच्छ द्वार्यस्य नञ्धाभावनिष्ठवि शेष्यतानिस्त्रिपति वेशेषण खेनोपसर्जनत्वे ६-पीत्यर्थः । ज्ञाषकादिति । अनञ्समासयहणाज्ज्ञापकादित्यर्थः । ज्ञापकतामेवो-पपादयनि-अमः जिव इत्यादिना । एतत्तर्गरियनेन सर्वनामसंज्ञक्रयोरेतत्त-दोर्थः सुरतस्य हाछि छोपे। विधीयते । नञ् रत्पुरुषस्य पूर्वपदार्थपायान्ये तद्घट-कैनत्तदोरुपसर्जनत्वेन सर्गादियहिर्माद्यातसर्वनामत्वाभावेन सुछोपापाप्तया व्यर्थं सद-

<sup>+</sup> अभावश्च प्रत्यासन्योत्तरपदार्थग ब्रह्मणत्वादे।रति ब्रह्मणत्वाभावङ्च क्षात्रियदा-वेव संभवतीति अब्राह्मण इत्यस्य क्षात्रियादिरर्थः ।

( नञर्थनिर्णय: )

षणम् । न च तत्र तच्छब्दस्य सर्वनामताऽस्ति गौणत्वात् । अकोरित्यकच्सहितव्यावृत्त्या सर्वनाम्नोरेव तत्र श्रहणलामात् । तथा चानञ्समास इति ज्ञापकं सुवचमनेकमन्यपदार्थ इत्या विकवचनं विशेष्यानुरोधात् । " सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे " [पा० सू० २-१-२]

नक्समासग्रहणं नक्त्रसमासेउपसर्जनीभूतस्यापि सर्वादेः सर्वनामतां ज्ञापयतीति भावः । नन्पसर्जनत्वेऽपि अनेषो ददाति असः शिव इत्यत्रैत्त्चछुद्सस्वेन सु-लोपः पामोतीति तदारणार्थमनञ्समासग्रहणमावश्यकानिति राष्ट्रस्यम् । न चैतत्त-च्छब्दार्थगतसंख्यामिधायी यः सुस्तस्य छोप इत्यर्थातपूर्वपदार्थेपाधान्ये साति नञ-र्थाभावगतसंख्याभिचायित्वेन सोरेतत्तच्छ ब्हार्थगतसंख्याभिचायित्वाभावातसुलोषा -पाप्तयाऽनञ्समासग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम् । एतत्तर्रोरिति षष्ट्यास्तादृशसंबन्धा-र्थंकरवे मानाभावात् । गापोष्टगितिवदनन्तरपदाध्याहारेण एतत्तदोरनन्तरस्य सोर्टोप इत्वर्थस्यौचित्यात् । तथा चानञ्समासप्रहगस्य चरितार्थत्वात्कर्यं तस्य ज्ञापक -तेत्यत आह-अकोरिति । अकच्सहितयोः पर्युदासेनाकच्योग्ययोः सर्वनामसं-ज्ञकयोरिवतत्तदोर्भेहणमुचितं, संयोगवद्विषयोगस्याप्यशङ्खावको हरिरित्यादी विशे-षावगितहेतुत्वस्य क्छ्वत्वादिति भावः । । । । चेति । अकोरिति पर्युदासेन सर्वनामसंज्ञकयोरेवैतत्तदोर्घहणे चेत्यर्थः । तथा चासः शिव इत्यादी नजर्यामा-वस्य विशेष्यत्वे तदादेरुपसर्जनत्वेन सर्वादिबहिर्भावेनः सर्वनामत्वाभावादेव सुछोपा-माष्याऽनज्तमासग्रहणं व्यर्थे सत्पूर्वोक्तार्थे ज्ञापकामिति मावः किं चैतत्तच्छक्र-मात्रयहणेऽपि अतितदित्यादाविवोपसर्जनेऽत्वाभावेन हरुङ्यादिलोपस्य दुर्वारतथाऽ-नञ्समासग्रहणस्य वैयर्थ्विमत्यि बोध्यम् । ज्ञापकिमिति । नञ्समासस्य पूर्वपदार्थमाधान्येऽपि उत्तरपदार्थमाधान्यमयुक्तकार्यमवृत्तौ ज्ञापकिमित्यर्थः । तेनातः भवासि, अयुवां भवथः, इत्यादौ पुरुषवचनव्यवस्थाऽपि सिध्यवीति भावः। वि-शेष्यानुरोधादिति । ' सुवामन्त्रिते ० ' इत्यतोऽनुवर्तमानं सुविति विशेष्यमेक-वचनान्तमेवेति तदनुरे।धाद्दिशेषणेऽनैकमित्यत्रैक्वचनं कृतमिति भावः। नञ्सः मासस्य पूर्वपदार्थपधानत्वे साति अनैकामित्यस्य एकमिन्न इत्यर्थादेकामिनस्य चा-नेकत्वादनेक शब्दाद्दिव चनं वहुवचनं वा कियतां, तदनुरोवादनुवर्रमाने सुविति विशेष्ये दिवचनं बहुवचनं वाऽस्तु निद्यहिषचादिन्य इत्यत्रानुवृत्ते धातोरिति विशेष्ये धातुभ्य इति वचनविपरिणामवदिल्याशङ्कर्णाऽऽह-किं चानेकश्रवः।

( नञर्थनिर्णयः )

इत्यतोऽनुवर्तमानं सुब्यहणं विशेष्यमेकवचनान्तमेव । किं चानेकश-ब्दाद्द्विचनोपादाने बहूनां बहूवचनोपादाने द्वयोर्बहुबीहिर्न सिध्येदि-रयुभयसंग्रहायकवचनं जात्यभिप्रायमौत्सर्गिकं वा, सेव्यतेऽनेकयत्य-त्रापि योषयेतिविशेष्यानुरोधात्प्रत्येकं सेवनान्वयबोधनाय चैकवचनं न तूत्तरपदार्थप्राधान्यप्रयुक्तम् । अत एव पतन्त्यनेके जलघेरिवोर्मय दिति। अनेके सुबन्ते इति द्विवचने छते बहूनां सुबन्तानां बहुनीहिर्न स्यात्। अन्यपदार्थे वर्तमाने दे सुबन्ते समस्येते इति अनेकमन्यपदार्थे, इति सूत्रेण द्वयोरेव सुबन्तयोर्बहुवीहिविधानात् । अथानेकान्यन्यपदार्थे, इति बहुवचने छते अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानानि बहूनि सुबन्तानि सनस्यन्त इत्यर्थांद् इयोः सुबन्नयेर्वहुत्री-हिर्न स्यात्, इष्यते तु द्वयोबहूनां वा सुबन्तानां बहुनीहिरित्यत उभयोः संय-हाय जात्यैकवचनं, दित्वे दिवचनं, बहुत्वे बहुवचनं विधाय 'एकवचनं १ इति स्वेण सामान्यत एकवचनं विहितं, ताहशं संख्यानाभिधाय्यौत्सार्गिकं वैकवचनमने-किंग्रियत्र पाणिनिना कृतम् । एवं सेब्यतेऽनेकयेत्यत्रापि योषयेति विशेष्यानुरोधा-दनेकशब्दादुपस्थितासु योषासु पति स्त्रयं सेवान्वययोधनाय कविनैकवचनं छतम्। नत्तरपदार्थप्राध(न्यमादायैकवचनं कृतम् । नञर्थाभावस्योत्तरपदार्थनिष्ठविशेषण-तानिरुद्धितिविदेष्ठियत्वाभिति पक्षे भाष्यसंपते उत्तरपदार्थपायान् स्थासंभवादिति भावः। अत्र योषाश्रद्धाः योषितसमुदायपर इत्येकवचनान्तः . तथा च सेब्यतेऽ-नेकयेत्यादित्रयोगानुरोधान्न ज्ञमासे उत्तरपदार्थपाधान्यपङ्गीकार्थभिति यदुच्यते तत्परास्तम् । अनेक्येत्याद्येकवचनान्तत्वस्यान्यथोपपादितत्वादित्याचायः। अत एवेति । नञ्समासस्य पूर्वेपदार्थमायान्यादेवत्यर्थः । पतन्त्यनेके जलधेरिति । स्पपादमिति । सुखेनोपपादायितुं शक्याभित्यर्थे णयन्तात्भदेरुपपूर्वकात्कर्भणि खल् । पूर्वपदार्थपाधान्यं सति एकभिनामित्यर्थादेकभिनस्य चानेकत्वादनेके इत्यन बहुव-चनं सूपपादामित्यर्थः । उत्तरपदार्थपाधान्ये त्ववानेक शब्दस्य बहुवचनान्वत्वं नोषपद्येत, उत्तरपद्रक्रपैकशब्दाथस्य पाधान्यादेकवचनभेव स्यात्, समस्यमान्य-धानपदार्थगतसंख्याभिधायकत्वं तदुत्तरसुप इत्यस्यौ।चित्य।दिति भावः । ननु यदि विदेष्टयानुरोधादनेकिमित्यादावेकवचनमुर्याद्यते तर्हि अवर्षाः-हेमम्त इत्यत्रापि हेमन्तरूपविशेष्यानुरोधादेकवचनान्तत्वं पसज्येतेति चेच । गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनानीति भाष्य एवोकत्वात् । एवं च नञ्सपासस्य क्वचिद्नुयोगिगते

( नञर्थानिर्णयः )

इत्यादिक मपि सूपपादम् । अर्त्वं भवसीत्यादौ युष्मदस्मदेश्निद्धिन्ने लक्षणा । नज् द्योतकः । तथा च मिन्नेन युष्मदर्थेन तिङः सामाना-धिकरण्यात्पुरुषव्यवस्था । त्वद्भिन्नाभिन्नाश्रयिका भवनाक्रियेति शाब्दः बोधः । एवं न त्वं पचसीत्यत्र त्वद्भिन्नाश्रयकपाकानुकूलभावनाभावः। छिङ्गर्संख्ये क्वचिच्य पतियोगिगो इति स्वीकाराच देश इति भावः । ननु एतः त्तदोरिति सूत्रेऽनञ्समासग्रहणं नञ्समासस्य पूर्वपदार्थमाधान्येनौत्तरपदार्थस्योपस-र्जनत्वे अपि सर्वनामसंज्ञायामेव ज्ञापकमुक्तं सारकता तथा चास इत्यादेः सिद्धावपि अत्वं भवसीत्यादौ पुरुषव्यवस्थाऽनुवपचेत्याशङ्कर्य परिहरनि-अत्वं भवसीत्या। दाविति । युष्पदस्मिन्नि ने स्थणा । नञ् तु तादशस्थणायां तात्पर्यग्राहकः । तात्पर्यमाहकत्वमेव द्योतकत्वम् । नञ्समभिव्याहारे युष्पच्छव्रस्य युष्पाद्भिन्ने वृ-तिरिति यावत्। अत्वं भवसीत्यादिशब्देनानहं भवाभीति याह्यम् । तथा चेति। नजो द्योतकरवे चेर थीः । भिन्नेन युष्मदर्थेने ति । स्वद्भिनरूष्युष्पच्छव्दा-र्थेन । तिङः सामानाधिकरण्यादिति । युष्भच्छब्दार्थस्याभेदेन तिङर्थक-र्त्यन्वयेन तिङ्वाच्यकारकवाचित्वात्सामानाधिकरण्ये सति त्वाद्भिन्नाभिन्नो यस्ति-ङ्रर्थः कर्ता तिन्छा भवनिक्रयोति शाब्दबोधात्पुरुषव्यवस्था सिद्धा । युष्पद्रम-च्छब्दार्थस्तु मुख्य एवेति नाऽऽयहः। त्वाद्भिचरूपो यो युष्पदर्थस्तद्भिचस्ति -ङर्थकर्तृष्ट्रप आश्रय आधारो यस्यास्ताह्त्री भवनाक्रियेति शाब्दोऽर्थ:। एवमनहं भवामीत्यत्र जाब्द्बोध ऊहाः । नञ्समासस्य पूर्वपदार्थपाधान्येऽप्युत्तरपदार्थपाधान न्यमयुक्तकार्यमवृत्तिरित्यर्थे नञ्समासग्रहणं ज्ञापकिमिति स्वीकृते तु विनाऽपि लक्षणां पुरुषव्यवरथा सिध्यतीति पूर्वमुक्तं शांकर्याम् । सारकता तु सर्वनामसंज्ञायानेव ज्ञापकमनञ्समासग्रहणमित्यारायेन निरुक्तरीत्या पकारान्तरेण पुरुषव्यवस्था सा-धितेति ज्ञेयम् । पत्तज्यमतिषेधार्थकस्य नञे(अन्वयव्यवस्थामाह-एवमित्यादिः ना। त्वद्भिन्नाश्रयकोति । युष्पच्छन्दार्थस्याभेदेन तिङर्थकर्त्राधन्वयाद्युष्प-दर्थाभिन आश्रयो यस्या एताहरी या विक्कित्यनुकूला भावना-व्यापारस्तद्भाव इत्यर्थः । व्यापारो भावना सैवोत्पाद्ना सैव च कियेति भावनाद्यो व्यापारपर्या-याः। पर्यायत्वं च राक्यवावच्छेदकैक्ये सति विभिन्नदाक्ततावच्छेदकत्वम् -

( नञर्थनिर्णयः )

घटो नास्तित्यत्र घटाभिन्नाश्रयकास्तित्वाभाव इति रीत्या बांधः। असमस्तनञ् क्रियायामेवान्वयवोधात्। स चाभावोऽत्यन्ताभावत्वा-न्योन्याभावत्वादिक्षषेण शक्वस्तत्तद्वपेण बोधादित्यन्यत्र विस्तरः॥२॥ (४१)॥

> इति रङ्गोजिभद्दात्वजकोण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूषजसारे नञार्थनिर्णयः समाप्तः॥

घटाभिन्नाश्रयकेति । वटाभिनः-घटरूप आश्रयो धन्य, एताइमं यद्स्तित्वं-अस्तिकिया तर्भाव इत्यर्थः । असमस्तनञ्ज इति । प्रसन्त्रपतिवेधाविषयनञ इत्यर्थः। यथाश्रुतं तु न युक्तम् । क्रियायामेवान्वयादिति । अत्र प्रमाणं, 'न युक्तं ' इत्यादिकं च 'संबोधनान्तं कत्वीर्थाः ' इति षोडशकारिकाव्याः ख्यावसरे पूर्वमेवोक्तं तत्तत्र दृष्टव्यम् । अत्र कियायहणं गुणस्याप्युपलक्षणम् । अत एव नेञ्सूत्रे भाष्ये—' मसज्य कियागुणी ततः पश्चानिवृत्तिं करोति । इ त्युक्तम् । पसज्य-विधाय, तस्य पतिषेध इति तद्रथः । तेन गुणाभावबोधेऽपि पसज्यपतिषेध इति सम्यते । गुणोदाहरणं तु-' न नः, एकं भियम् १ इति । 'नः ' इति षष्ठीबहुवचनान्तम् । अत्र होकापेयनिषेत्रेन वहापियपतीतिर्भवति । अत्रैकत्वं संख्यारूपो गुणस्तत्मतिषेधः । नोऽस्माकमेकं प्रियं नेति मतिषेधसामर्थ्या-देव संख्यान्तरयुक्तव न्तुपतीतिर्जायते । तथा च ' मसज्य पतिषेषोऽयं कियया सह यत नञ्, इति पसज्यपतिवेध लक्षणे अपि किया यहणं गुणोप लक्षणं बोध्यम्। स चेति । नञर्थाभावश्वत्यर्थः । अत्यन्ताभावत्व-अन्योन्याभावत्वरूपविशेषरू-पेण शक्य:। आदिपदेन पागभावपध्वंसाभावी संगृह्येते । ननु सकलाभावानु-गताभावत्वात्मकसामान्यरूषेणव नञोऽभावे शक्तिः कल्पा लाघवात्, न त्वत्य-न्ताभावत्वादिक्तपविशेषक्तपेण गौरवादित्याशङ्कां मनसिक्तत्याऽऽह-तत्तद्वपेण बो-धादिति । अत्यन्ताभावत्वादितत्ति द्विशेषरूपेण बोधस्यानुभवासिद्धत्वादित्यर्थः। यथा पचतीत्यतः फुत्कारत्वाचः सैतापनत्वादि विशेषक्रपेणैव व्यापारः पतीयते, न रवनुकूछत्वेन व्यापार्रत्वेन वा सामान्यरूपेण, तद्वदित्यर्थः । परमलघुमञ्जूषायां तु असनस्तरय नजोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्रार्थः । तादात्म्येतरसंबन्धाभावोऽ-त्यन्तामावः, तादात्म्यर्भबन्धामावोऽन्योन्यामावो भेद इत्यर्थः । समस्तस्य तु न-जीऽभाव एवार्थ इत्युक्तम् ॥ ४३ ॥

# अथ निपातार्थनिर्णयः (८)।

प्राद्यो द्योतकाश्चादयो वाचका इति नैयायिकमतमयुक्तं वैषम्ये बीजाभावादिति ध्वनयन्निपातानां द्योतकत्वं समर्थयते—

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा ।

उपास्येते हरिहरी लकारो दृश्यते यथा ॥ १ ॥ (४१)

येन हेतुना प्राद्यो द्योतकास्तेनैव हेतुना चाद्यो निपातास्तधा द्योतका इत्यर्थः। अयं भावः-ईश्वरमनुभवतीत्यादावनुभवादिः प्रतीय-मानो न धात्वर्थः। भवतीत्यत्राप्यापत्तेः। नोपसर्गार्थः । तथा सत्य-

> इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्यां नञर्थनिर्णयः। रङ्गभट्टतनूजेन शंकरेण विनिर्मिते। पूर्णः सारीयविवृते नञर्थस्य विनिर्णयः॥ ७॥

## अथ निपातार्थानिर्णयः ( < )।

निपातिवशेषनाजर्थनिरूपणमसङ्ग्नेन तित्तरसक्छिनिपातानामर्थं निरूपयन्पादयो द्योतकाश्वादयो वाचका इति नैयायिकमतमयुक्तमिति सूचयन् भूमिकामारचयिति—
प्राद्यो द्योतका इरयादि । द्योतकरवरूपशक्तियुक्ताः । द्योतकरवं च पायेण स्वसमिभव्याहतपद्गतश्वरयुक्तायकरवम् । वैषम्ये विजामावादिति । उपसर्गत्वेन द्योतकरवं, चादिवेन च वाचकरविन्येवंभेदकरणे प्रमाणाभावात् । पादिचा द्युमयवृत्तिनिपातत्वेन हेतुना पादीनामित चादीनामिति द्योतकरवकरपनस्येव छाचन्वेन युक्तरवाच्चेति भावः । इत्याद्याश्चर्य मनसिक्ठत्य निपातानां द्योतकरवं समर्थनाह—द्योतकाः प्राद्यो येनिति । येन हेतुना पादयो द्योतकरवं समर्थनाह—द्योतकाः प्राद्यो येनिति । येन हेतुना पादयो द्योतक कास्तमेव हेतुं विश्वद्यन्ताह—अयं भाव इति । ईश्वरमनुमवतीत्यादाविति । क्षीदिपदारमजयतीत्यादा परिप्रहः । अनुभवादिरित्यादिपदेन प्रकष्टजयादे संग्रदः । अनुभवतीत्यादो योऽयमनुभवादिर्थः पतियते स कि तादश्वपयोगघटकीभू तथातेर्थः ? नेत्याह—आपत्तिरिति । यदि सोऽनुभवदिर्धातोः शक्यः स्यान्तिहि अवतीत्यादाविति । क्षीद सोऽनुभवदिर्धितोः शक्यः स्यान्तिहि उपसर्गरहिते भवतीत्यादावि अनुभवाद्यश्चः पतियेत, नैव तु पतीयत इति स नैव वातोः शक्योऽर्थः इत्यर्थः । नन्वन्वयञ्चतिरेकास्यानुपत्रर्गवाच्यः सोऽर

प्रक्रत्यर्थतया तत्राऽऽख्यातार्थानन्वयापत्तेः । प्रत्ययानां प्रक्रत्यर्थान्धिं-तस्वार्थबोधकत्वब्युत्पत्तेः । अनुगच्छतीत्यादावनुभवादिप्रत्ययापत्तेश्च । न विशिष्टार्थो गौरवात् । तथा च धातोरेव विद्यमानत्वादिवाचक-

स्वित्याशङ्क्य पारेहराते-नोपसर्गार्थ इति । तथा सतीति । अनुभवती-त्यादी पतीयमानस्यानुभवाद्यर्थस्योपसर्गवाच्यत्वे सतीत्यर्थः । अनन्वयापत्ते-रिति । अनुमवतीत्यन लहर्थकर्वृको वर्तमानकालिकोऽनुभवानुक्लो इत्यनुभवसिद्धसार्वजनिकबोघेऽनुभवार्थस्योपसर्गवाच्यत्वेन धातुवाच्यत्वाभावात्तस्य लडर्थकर्तर्थन्वयो न स्यात्। तत्र हेनुमाह-प्रत्ययानामिति । स्वपक्रत्यर्थेना-न्वितो यः स्वार्थस्तद्धोधकत्वं पत्ययानामिति नियमात् । प्रक्रतेऽनुभवरूपार्थस्य धात्वकाच्येत्वेन तिङर्थकर्तृकोऽनुभवानुकूछव्यापार इत्येवमन्वयासंभवादित्यर्थः। पत्ययानां स्वपक्रतितत्समभिव्याहतान्यत \*राथीन्वितस्वार्थबोधकत्वमित्येव नियमः कल्प्यतां तथा चानुभवतीत्यत्र तिङ्गत्ययमक्रतिभूतभूवातुसमभिव्याहतानू-पसर्गवाच्यानुभवरूपार्थान्वितव्यापारान्वितकर्तृरूपार्थवोधकत्वातिङास्तिङर्थकर्तृकोऽ-नुमवानुक्छो व्यापार इत्यन्वयोपपत्तेः पक्ते न दोष इत्यादायेन दोपान्तरमाह-अनुगच्छतीत्यादाविति । अत्रानुभवरूपार्थवाचकत्वेनाभिमतस्यानोः पयोग-सत्त्वात्तदनुरोधेन संयोगानुकुछव्वा गरिव शेषवाचकस्यापि गमिधातोव्यापारसामान्य-वाचित्वाङ्गीकारेण तिङ्थेकर्नृकोऽनुभवानुकूलव्यापार इत्यनुभवार्थपतित्यापत्तेरिति भावः। वस्तुतस्तु उत्तरदेशसंयोगावरुद्धे व्यापारविशेषेऽनू । सर्गवाच्यानुभवार्थस्य बाधेनान्वयासंभवान्न नुभवार्थपतीतिसंभव इति गमधातोव्यीपारसामान्यवाचित्वस्वी-कारस्यापामाणिकत्विभिति भावः । तस्मात्पत्ययानां प्रकृत्यर्थेत्यादिव्युत्वत्तौ तत्स-मभिव्याह्नेतिनिवे गस्य गौरवाद्यामाणिकत्वाच्चानुमवार्थस्यानूपसर्गवाच्यत्वेन धा-तुवाच्यत्वाभावात्तस्य तिङर्थकतंर्यन्वयो न स्यादित्येव पागुक्तं दूषणं बोध्यम् । तथा च नामार्थवात्वर्थयोरिति व्युत्पत्तिरपि निपातेतरविषय-वेन न संकोच्या भव-तीति भावः। अनुभसर्गविशिष्टतद्वातुवाच्य इतिचेचाद्दि नेत्याह-न विशिष्टार्थ

<sup>\*</sup> उपसर्गवाच्यार्थस्य धात्वर्थेऽन्वयं कृत्वा विशिष्टस्य प्रत्ययार्थेऽन्वयाद्यत्ययार्थस्यानु भवान्वितत्वम् । नामार्थधात्वर्थयोः साक्षाद्भेदेन नान्वय इंति व्युत्पतिस्तु निपातातिरिक्तविष-येति मावः ।

स्यास्तु लक्षणा । उपसर्गस्तात्पर्यश्राहक इत्यस्तु । तथा तात्पर्यश्राह-कत्वभेव द्योतकत्वमिति । एतचादिष्विष तुल्यम् । चैत्रमिव पर्यती-त्यादौ सादृश्यविशिष्टं चैत्रपदलक्ष्यम् , इवशब्दस्तात्पर्यश्राहक इत्यस्य

इति । गौरवादिति । विशिष्टस्योभयस्य त्वेन विशिष्टानुपूर्वाः शकतावच्छे-द्करवे ( वाचकत्वकरुपने ) गौरवादित्वर्थः । ननु प्रजयतीत्यत्र जयो धातुवाच्यः, पकर्षः प्रोपसर्गवाच्य इति न शक्तवावच्छेद्कगौरविमिति चेत्-उच्यते-पकर्षस्य नामार्थतया धात्वर्थजयेनान्त्रयो न स्यात्, नामार्थश्रात्वर्थयोः साक्षाद्भेदेन ना-न्वय इति ब्युत्पत्ते:। नामार्थेत्यत्र नामानि निपातातिरिक्ति विशेषणानिवेशे तु गौरवमपामाणिकत्वं चेति भावः। उपसंहरनाह—तथा चेति । निरुक्तरिया धातोरुवसर्गस्य चानुभनवाचकत्वासंभवे चेत्वर्थः । स्वसिद्धान्त्रभाह -धातोरेवोति । भ्वादितत्तखातीरेवेत्यर्थः । एवशब्देनोपसर्भव्यावृत्तिः । ननु वृत्तिं विना कथम-नुभवार्थपतीतिरत आह-विद्यमानत्वादिवाचकम्यास्तु लक्षणेति । विद्यमा-नत्वेत्यादिषष्ट्यन्तं धातोहेतुगर्भं विशेषगम् । यतो धातुर्विद्यनानत्वादिवाचकः---घटो भवतीत्यादी विद्यमानत्वाद्यर्थमतीतेः, अतो धानोरेव शक्यसंबन्धरूपा छक्षणा संभवति, केवलस्योपसर्गस्यापयोगात्कस्याप्यर्थस्य वाचकत्वाभावेन शक्यसंबन्ध-रूपा सक्षणोपसर्गस्य न संभवतीत्यर्थः । विद्यमानत्वादीत्यादिशब्देनोत्पत्तेः संग्र-हः। उक्षणेत्यस्योपसर्गसमिव्याहारे प्रतीयमानोऽयोर्थोऽनुभवादिस्तत्र उक्षणे-त्यर्थः । उपसर्गपयोगस्य पयोजनपाह-उपसर्गास्त्विति । धातोस्ताहकोऽर्थे छ-क्षणावृत्तिस्वीकारे तात्पर्यग्राहक इत्यर्थः । तात्पर्यत्वं च धातोरनुभवादिरूपलाक्ष-णिकार्थमतीतिभैवत्वितीच्छयोच्चारितत्वम् । नन्तेवं पकारेणोपसर्गाणां तात्पर्यमा-इकतं छम्यते, न द्योतकत्विपिति द्योतकत्वपनादो न संगच्छत इत्यत आह— तथा च तात्पर्यमाहकत्वमेवेत्य।दि । तादशद्योतकत्वं च वाचकत्वेन त्वद्-भिमतेषु चादिनिपातेष्वण्यस्तीत्याह—तचेति । न केवलपातिज्ञया काचिदर्थासिद्धि-रिति पतिज्ञातमर्थे चादिषु योजायित्वा दशैयति—चैत्रमिवेत्यादि । इवशब्द्स मिन्याहारे चैत्रपदं लक्षणया चेत्रसहरापरं, इवशाब्दम्तु चैत्रपदस्य चेत्रसहरो ल-क्षणायाँ तालर्ययाहकः । चैत्रनिरूपितसादृश्यविशिष्टं पश्यतित्यर्थः । तथा च ययैव युक्त्या मादयो द्योतकास्तयैव युक्त्या चादयोऽपि द्यातका भवेयुरिति नैया-

सुवचत्वात्, इति स्वयं युक्त्यन्तरमाह—उपास्येते इति। अत्र ह्यपास-ना किमुपसर्गार्थो विशिष्टस्य धातुपात्रस्य वा। नाऽऽद्यः। तथा सित स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वरूपसकर्मकत्वस्याऽऽसधातोरु-पासनारूषफलवाचकत्वाभावादनापत्तेस्ततः कर्मणि लकारो न स्यात्। न द्वितीयौ गौरवात्। तृतीये त्वागतं द्योतकत्वं तात्पर्यन्नाहकत्वला-भादिति भावः। दृश्यत इत्यत्र कर्मणीति शेषः॥ १॥ (४२)॥ तज्ञादिष्वपि तुश्यमित्याह -

विकल्ठतं वैषम्यमयुक्तिमित सूचयनाह -सुवचरवादिति । सादृश्यविशिष्टं चैत्रप-दलक्ष्यं, इवशब्दस्तात्पर्यग्राहक इत्यर्थस्य सुखेन वक्तुं शक्यत्वादित्यर्थः। तत्र-द्योतकरवे । युक्त्यन्तरमाह-उपास्येते इति । हरिहराभिन्नलडर्थकर्मनिष्ठोषा-सनानुकुछो व्यापार इति बोधः । अत्र हि पतीयमानस्योपासनस्वपर्थस्यापसर्ग-वाच्यत्वं, उपसर्गविशिष्टचातुवाच्यत्वं, उत धातुनात्रवाच्यत्वं वेति त्रिया विकल्प्य नाऽऽद्य इत्याह-तथा सतीति । उपासनह्यपार्थस्योपसर्गवाच्यत्वे सतीत्यर्थः। स्वार्थेत्यादि । स्वं-धातुः, तद्र्थं तद्वाच्यं यत्फलं तेन विभिन्नाधिकरणको यो व्यापारस्तद्वाचित्वं सकर्भकरविमिति तदर्थः । तथा च आस् धातोरुपासनस्वपकछः वाचकत्वाभावेन सकर्भकत्वाभावात्ततः कर्भाणे छकारो न स्यात् इत्याह-गौरवादिति । उपसर्गाविशिष्टधातुवाच्यत्वे विशिष्टानुपूर्व्याः शकताव-च्छेद्कत्वकल्पने गौरवादित्यर्थः । किं च विशिष्टस्य भ्यादिगणे पाठाभावाद्धात्-संज्ञानापात्तः । पाठः कल्प्यत इति चेत्-उपसर्गाविशिष्टस्य द्विचनाद्यापितिरिति बोध्यम्। यदि उपासनरूपार्थस्य यातुमात्रवाच्यत्विमितं तृतीयं कल्पमङ्गीकरोषि वर्हि उपोपसर्गसमभिव्याहारे पवीयमानी वोऽर्थ उपासनस्वपस्तत्र आस् धावोर्द्धक्ष-णेति समागतं द्योतकत्वं, उपोपसर्गस्य तात्पर्यम्महकत्वकलगनादिति भावः । ननु धातोः सकर्मकत्वामावऽपि उपास्यत इत्यत्र मावे लकारोऽस्तिवत्याश्येनाऽऽह---हर्यत इत्यत्र कर्मणीति शेष इति । माने लकारे उनास्येते हरिहरी, इति प-योगो न स्यात्। तथा चैतत्पयोगसिद्धचर्यमुपो।सृष्टस्याऽऽस्थातोः सक्वंकत्वमदश्य-मेष्टव्यं निरुक्तरीत्येति भावः ॥ ४२ ॥

तत्-द्योतकत्वम् । चादिष्वपीति । नैयाविकमते वाचकत्वेनामिमतेषु सा-

तथाऽन्यर्त्र निर्पातेऽपि लकारः कर्मवाचकः । विंशेषणाद्ययोगोऽपि प्रादिवच्चादिके समः ॥ २ ॥ ( ४३ )

अन्यत्र साक्षात्क्रियतेऽलं क्रियत उरी क्रियते शिव इत्यादौ । अत्रा-पि धातोस्तत्तदर्थे कर्मणि लकारिक द्वर्यं तत्तदर्थवाचक त्वं वाच्यमि त्युषसर्गवदेव द्योतक त्वमभीषामपीत्यर्थः । यद्यपि क्रघातोः सक् मैकत्व-मस्त्येव तथाऽप्येष्वर्थेषु सकर्मकता न स्यात् । अन्यथा वायुर्विक् रुते

दिष्वशीत्यर्थः । तुल्वं-समित्याह्-तथाऽन्यत्र निपात इति । अन्यत्रेति । पादिम्योऽन्यस्मिनिपातेऽपि कर्माणे सकारो दश्यत इत्याह—साक्षादिति । इन्द्रि-यजन्यमतीविविषयताशानिपत्यक्षानुकूलो व्यापारे। ध्र्यः । अलंकियत इति । क्षीमानुकूछो व्यापारविशेषः । ऊरीति । स्वीकृत्यनुकूछो व्यापारः । अत्रापीः ति । सक्षात्कियते इत्याद्युकेषूदाहरणेष्वपीत्यर्थः । तत्तदर्थं इति । पत्यक्षा-द्यर्थे, इत्यंथेः । कर्मणिति । साक्षात्कारादिरूपफलाश्रय इत्यर्थः । तत्तदर्थीति। पत्यक्षा( साक्षात्कारा )द्यनुकूछव्यापारार्थवोधकत्विभित्यर्थः । साक्षात्मभृतिनिपात समिन्याहारे प्रतीयमानो योऽर्थस्तत्र घातोर्छक्षणयोति मावः। तत्फलमाह -लका-रेति । कर्भाण सकारसिद्ध्या इत्यर्थः । तथा चोषसर्भवच्चादिनिपातानामपि द्योतकत्वं युक्तभित्या शयः । यदि तु निपातसमिन्याहारे पतीयमाने ऽर्थे धातोः शक्तिः, धातूनामनेकार्थत्वात् , निपातस्तु स्वसमिष्याहतपद्गतशक्त्युचायकः, शक्तयुन्नायकःवं तु शक्तयुद्धोधकत्वं, शक्तयद्दोधकत्वमेव च द्योतकत्वामित्याश्रीयते तर्हि ' तत्तद्रथेवाचकत्वं ? इति यथाश्रुतमेव साध्विति मन्तव्यम् । साक्षात्कारा-द्यर्थे छधातोः सकर्भकत्वकल्पनं व्यर्थमित्याक्षिपति-यद्यपीति । सकर्मकत्वम-स्त्येवेति । घटः क्रियत इत्यादौ कर्माण लकारस्य दृष्टत्वादिति भावः । एष्व-र्थोब्बिति । साक्षात्काराद्यर्थेषु सकर्भकता न स्वादित्यर्थः । क्विचिद्र्थे क्रञः सकर्भकत्वमर्थान्तरे सकर्भकत्वाश्रयणेऽकिंचित्करित्याह्—अन्यथेति । यत्किचि-द्र्थे कुञः सकर्मकरवे स्थिते तदाश्रित्यार्थान्तरेऽपि तस्य सकर्भकत्वाम्युपगम इत्य र्थः। वायुर्विकुरुत इति । घटं करोतीत्यत्र क्रधातोः सकर्भकत्वस्य दृष्टत्वा-द्वायुर्विकारमापद्यत इत्यर्थपतीतेविकारस्य तद्नुकूछव्यापारस्य च वायुरेक एवाऽऽ-श्रय इत्यकर्मकस्थ छेऽपि तस्य सकर्मकतापतिः स्यात् । तथा च ' अकर्मकाच्च ' इस्युक्तमात्मनेपदं न स्यात् । किं च वायुना विकियत इति भावे छकारो न

सैन्धवा विकुर्वत इत्यत्रापि स्यादिति भावः। अथोपासनांसाक्षात्का-रादिर्निपातार्थोऽस्तु " साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः " इति कोशस्वरसात् । तद्नुक्लो व्यापार एव धात्वर्थीऽस्तु स्वस्वयुक्तनिपातान्यतरार्थफल-व्यधिकरणव्यापारवाचित्वं सकर्मकत्वमपि स्वचिमिति दृष्टान्तदार्ष्टा-न्तिकावयुक्ताबिति नेदं साधकमिति चेन्न । नामार्थधात्वर्थयोर्भदेन स्यात्। अपि च साक्षात्कारादेर्घात्वर्थत्वाभावेन गुर्वादेः कर्मत्वमव न स्यात्, धारवर्थफलाश्रयस्पैव कर्मरवादिति भावः । ततश्र सकर्मकरवानुपपच्या छञः सा-क्षात्काराद्यर्थे लक्षणा शक्तिर्वाऽम्युपगन्तव्येत्याशयः । नैयायिकमतमनुवद्गति— अथेत्यादिना । प्रत्यक्षतुल्ययोरिति । अत्र सप्तम्या वाचकत्वेन पत्यक्षतुल्य-योविचकः साक्षाच्छद्द इति शक्तिप्राहकः कोशः । अत एव कोशे वाचकाना-मेव पाठ इति पसिद्धिः संगच्छते । यद्यपि उपनिपातस्ये।पासनार्थे शकियाहकः कोशो न दृश्यते तथाऽपि ' उच्चावचेष्वर्थेषु निषतन्तीति निषाता इति ।निरुक्तो-केरुपनिपातस्याप्युपासनार्थंवाचकत्वं कल्प्यते । तदनुकूल इति । उपासना-साक्षात्काराद्यनुकूछव्यापार एव धात्वर्थ इत्यर्थः । फलं तु निपातार्थ एवेति भावः । तथा च साक्षात्कियते गुरुरित्यादी गुर्वभिनाश्रयनिष्ठो या विषयतासं-बन्धेन साक्षात्कारस्तदुत्वरयनुकूळो व्यापार इत्यादिबोधः । ननु धातोः फलावा-चकरवे स्वार्थफ छ ब्याधिकरणोति पूर्वो करीत्या सकर्मकरवं न स्यादत आह - स्व-स्वयुक्तनिपातित्यादि । स्वं-धातुः, स च तद्युक्तनिपातश्च पतयोरन्यतरस्यार्थ-भूतं यत्फलं तब्धिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्विभित्यर्थः । अयुक्ताबिति । यथा मादयो द्योतका इति दृष्टान्तः, तथा चाद्योऽशीति दार्षान्तिकोऽर्थः । दृष्टान्ते उपास्पते गुरुः, दाष्टीन्तिके—साक्षात्कियते शिवः, इत्यत्र चोपासनासाक्षात्कारयो-निपातवाच्यत्वं, तद्नुकूलव्यापारमात्रस्य च घातुवाच्यत्वं, स्वसमभिव्याहतानिपाता-र्थभूतं यदुवासनासाक्षात्काररूपं फछं तव्यधिकरणव्यावारवाचकत्वादास्घातोः छ-धातोश्य सकर्मकत्वम् । एवं चोभयत्रापि निपातस्य छोतकतां विनैव निपातार्थभूतो-पासनासाक्षात्काररूपफलाश्रयत्वेन गुर्वादेः कर्मत्वनिर्वाहाद्दष्टान्तदार्धान्तिकावयुक्ता... विवि भावः नेदं साधकामिति । ततश्य जपास्यते गुरुरित्यादी गुर्वादेर्डकारे-णोपासनादिकमीत्वेनाभिधानं, साधकं-धातोविधिष्टार्थवाचकत्वस्य, निपातानां द्यो-तकत्वस्य च साधकं नेत्यर्थः । इति चेदुच्यते तन्नेत्याह—नामार्थधात्वर्थ-

साक्षाद्व्यासंभवान्निपातार्थधात्वर्थयोरन्वयस्यैवासंभवात् । अन्यथा तण्डुलः पचतीत्यत्रापि कर्मतया तण्डुलानां धात्वर्थेऽन्वयापत्तेरिति । किं च प्रादीनां वाचकत्वे भ्यान्प्रकर्षः कीदृशो निश्चय इतिवद्भ्यान्प्र कीदृशो निरित्यपि स्यात् । अस्मन्मते प्रादेरनर्थकत्वान्न तद्व्य इत् त्यत एव द्योतकता तेषां स्यादिति साधकान्तरमभिष्रेत्याऽऽह-विशेष-णेति । शोभनः समुच्चयो द्रष्टव्य इतिवच्छोभनश्च द्रष्टव्य इत्यस्या-

योरिति । नामार्थश्र धात्वर्थश्र तयोः साक्षाद्मेदसंबन्धेनान्वयो नेति व्युत्वत्ते:-पक्रतस्थले नामार्थस्योपासनादिक्षपस्य फलस्य धात्वर्थे व्यापारेऽनुकूलताक्षपभेद-संबन्धेनान्वय एव न स्यात् , दूरे तु गुर्वादेरुपासनादिकर्मत्वेन छकारेणाभिधाना-दिकं, साक्षारपत्यक्षतुल्ययोरित्यादिकोशादिकं तु द्योत्यार्थमादायोपपन्निमित भावः। अन्यथा-नामार्थधात्वर्थयोः साक्षाद्भेदेनान्वयाम्युपगमे । तण्डुलः पचतीति । तण्डुल इत्यन कर्मत्वाविवक्षया पातिगदिकार्थमात्रविवक्षणे पथमा । एताहशः पयोगस्तण्डुलं पचतित्यथेंऽशुद्ध एव । अत्र नामार्थस्य तण्डुलस्य मेद्संबन्धेन = कर्मतासंबन्धेन धात्वर्थे पाकिकयायामन्वयः स्यान् । कर्पत्वस्य संसर्गतया भानसं-भवात्। तथा च कर्पर्वासंबन्धबोधकाद्वितिथाया अभावेऽि तण्डुलकर्मको विक्लि-च्यनुकूलो व्यापार इत्यनिष्टबोध आपद्येत, निरुक्तवाक्यानिरुक्तबोधस्यानुमववि-रुद्धत्वादि।ति भावः । नामार्थेधात्वर्थयोरिति ब्युत्पत्तौ नामानि निपातातिरिक्तेति विशेषणानिवेशे तु निपातार्थशात्वर्थयोरन्वयासंभवस्वयातिनेत्यत आह--किं चेति । इतिवदिति । पकर्षनिश्रयशब्दयोस्तत्तदर्थवाचकत्वाद्यथा तत्रभूयस्त्वादि-विशेषणान्वयो भवति तद्ददित्यर्थः । इत्यपि स्यादिति । पादिनिशातानां पक-र्षाद्यर्थवाचकत्वे तत्र भूयस्त्वाद्यन्वयेन भूयान् पेत्यादिरपि पयोगः, नाम पाद्यपस-र्गार्थस्य विशेष्यता स्यादित्यनिष्टापत्तिः । तादृशपयोगात्तादृशार्थापतीतेरिति भावः । अस्मन्मत इति । निशवानां द्योतकत्वमेवेति वादिनां वैयाकरणानां मत इत्यर्थः। न तद्न्वय इति । भूयस्त्वादिविशेषणान्वयो नेत्यर्थः । पादी-नामनर्थकत्वात्-वाचकत्वाभावादिति यावत् । अतः पादीनां द्योतकता सिष्य-व्यक्ति भावः । साथकान्तरमिति । पादिनिपातानां द्यीतकत्वमेवेत्येवद्विषयेऽ न्यत्साधकमित्यर्थः । शोभनः समुच्चय इति । समुच्चयशब्दस्य समुच्चया-र्थवाचकत्वात्तत्र यथा शोभनरूपविशेषणान्त्रयो भवत्येवं निपातानां वाचकत्वे सति

ऽऽपत्तेस्तुल्यसमाधेयत्वादिति भावः। अपि च निपाताना वाचकत्वे प्रातिपदिकार्थयोर्विना पष्ठचादिकं भेदेनान्वयासंभवः। अन्यथा राजा चशब्दीपस्थाप्येऽर्थे शोभनान्वय आपद्येत । ततथ शोभनथ इति पयोगः, नाम ची ास्थाप्यार्थस्य विकेष्यतया भानं स्यादित्यर्थः । तुल्यसमाधेयत्वादिति । सेयमापात्तिस्तुल्येन-पादितुल्येन निरर्थकत्बहेतुना सनावातुं शक्या । यथा पाद्य-पसर्गसमिन्याहारे प्रवीयमानो योऽर्थस्तत्रार्थे घातोर्छक्षणा, पाद्यपसर्गास्तु छोत-काः, तथा चादिनिपातसमिन्याहारे पतीयमानेऽथें धातोर्छक्षणा, चादिनिपातास्तु द्योतकाः, इत्यभ्युपगमेत्र चादिनिपातान मनर्थकत्वाच तत्र शोभनादिविशेषणान्वय इत्यर्थ: । एवं च शोभनः समुच्चय इत्यत्र समुच्चयशब्दवाच्यार्थस्य विशेष्य-तया भानवत् शोभनश्चेत्यत्र विशेष्यतया भानापत्तिपद्शेनपयुक्तपेव । चादिनि-पातानामनर्थकत्वेन तत्र शोभनादिविशेषणान्वय एव नेति कुतो विशेषणतानिह्य-विविदेशव्यतेति भावः । तनश्च भूयान् म, श्रोभनश्च, इत्यादिमयोगापत्तिर्नेति तालर्थम् । नन्वभेद्संबन्धेन नामार्थपकारकबोधे जननीये निपातातिरिक्तशब्दज-न्योवस्थितिः कारणितयेवं कार्यकारणभानोऽभ्युपगम्यते । अत्र नामार्थपकारक-बोधः कार्यम् । तत्कारणं च निपातातिरिक्तशब्दजन्योपस्थितिः । भूयान् पकर्षः, शोभनः समुज्यय इत्यत्र निपातिभिन्नशब्दजन्वोपश्थितेः सत्त्वाद्भूयस्त्वविशिष्टामि-नः पकर्षः, शोभनाभिनः समुच्चय इत्यर्थमतीतेरभेदेन शोभनादिनामार्थमकारकः शाब्दबोधो जायत इति युक्तम्। भूयान् म, शोभनश्चेत्यत्र तु निपातजन्याया एवोपस्थितेः सत्त्वेन कारणाभावानाभेदेन नामार्थमकारकः शाब्दबोधः-कार्यं जा-यत इति निप तानां वाचकत्वेडपि न काचित्क्षतिरित्यत आह--अपि चेति। वाचकत्व इति । निपातानां वाचकत्वाभ्युपगम इत्यर्थः । असंभव इति । वटश्चेत्यत्र कम्बुमीवादिपान् घटपदार्थः । चार्थः समुचयः । न होतयोर्घटाभिनः समुच्चय इत्यभेदेनान्वयः संभवति । किं तु घटपतियोगिकः समुच्चय इति भेदे-नान्वयो वाच्यः । स तु दुर्छभः । रुमानाविभाक्तिकनामार्थयोरभेदान्वय इति ब्युत्पत्तेः । नामार्थयोभेदेनान्वयबोर्धं पति एकपदोत्तरविमक्तिविरुद्धविमाकिपत्यद्द-जन्योपस्थितेः कारणस्वात्पक्ठते तद्भावेनं नामार्थयोर्भेदसंबन्धेनान्वयासंभव इत्यर्थः । ततश्च घटश्चेत्वादिवाक्यं मूकं स्यादिति भावः। अन्यथेति । विना यष्ठचाादिकं नामार्थयोभेदेनान्वयाभ्युपगम इत्यर्थः। राजा षुरुष इति । समानविमक्तिका-

पुरुष इत्यस्य राजसंबन्धी पुरुष इत्यर्थस्याप्यापत्तेरित्वंभिप्रेत्याऽऽहप्रादीति । धवखदिरयोः समृच्चय इतिवद्धवस्य च खदिरस्य चेत्येव स्यादिति भावः ॥ २ ॥ ( ४३ ।

ननु प्रातिपतिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधे विरुद्धविभक्तिजन्योपस्थि। तिर्हेतुरिति कार्यकारणभाषो निपातातिरिक्तविषय एवेति नोक्तदोष

भ्यामि राजसंबन्धी पुरुष इति भेदेनान्वयबोध आपद्येतेत्यर्थः । वैयाकरणमते निपातानां द्योतकरवेन निपातसमाभेव्याहारे तत्तरपातिपदिकस्यैव निपातार्थविशि-ष्टस्वार्थबोधकतया एकपदोपस्थाप्यत्वेनान्वयामावादेव न घटश्रेत्वादौ भेदेनान्वय-रूपो दोषः । घटश्चेत्पादौ घटपदमेव घटसमुच्चयरूपार्थकोधकामिति भावः ! सारे ' विना षष्ठचादिकं ' इत्युक्तिस्तु षष्ठचादिसस्वे तदर्थद्वारा नामार्थयोरि भेदेना न्वयो भवत्येवेति बोधनाय । अत एव राज्ञः पुरुष इत्गत्र राजनिष्ठस्वामितानिरू-पितस्वतावान् पुरुष इति स्वस्वामिभावस्वपभेदेनान्वयपतीतिः संगच्छते । षष्ठचा दिकिनित्यादिपदेन तदर्थंकद्वितीयादेः संग्रहः। नन्वेवं घटस्य समुच्चय इतिव-द्घटस्य चेति स्यादित्याह-आदीति । निपातानां वाचकत्वे नामार्थयोर्विभिन्न-विभक्तिकयोर्भेदेनान्वय धवखदिरयोः समुच्चय इतिवद् , धवस्य च, खदिरस्य च, इत्येव स्यात् , अन्यथाऽन्वयायोगात् । न तु धवश्र खदिरश्चेत्यर्थः । घटः पट-श्चास्तीत्यत्र घटस्यास्तिकियायामन्वयः । अत एव तिङ्सामानाधिकरण्यात्तत्र पथमा । घटः, समुच्चयवान् पटोऽस्तीति बोवः । समुच्चयस्य पतियोग्याका-ङ्क्षायां संनिहितत्वाद् घटस्य पतियोगित्वं, पटे तु चार्थंतमुच्चयस्य मेदेनान्वयः, न तु पटस्य समुच्चय इति नियातानां वाचकत्वेऽपि कथं धवस्य च खदिरस्य चेति षष्ठचारादनम् । नापार्थयोरिति ब्युत्पत्तिस्तु निपातातिरिक्तविषया । त्समुच्चयस्यानुयोगितासंबन्धेन पटेऽन्वयो नानुपपन्नः, इति मञ्जूषायां निरूपि-तम् ॥ ४३ ॥

शङ्कते—निवात । भेदेनान्वयबोध इति । राजा पुरुषः, इत्यतो राजसं बन्धी पुरुष इत्येवं भेदान्वयबोधवारणाय पातिपदिकार्थयोभेदेनान्वयबोधे एकप-दोत्तराविभाक्तिविरुद्धविभाक्तिपत्यद्गन्योपस्थितिहें नुरिति यः कार्यकारमधाः क्छपः स निपानः तिरिक्तस्थल एवेत्याश्रयणेन धवस्वदिरयोः समुच्चय इतिवद्धवस्य च स्वदिरस्य चेत्येव स्यान्ततु धवश्य स्वदिरश्चोति यो दोष उक्तः स परिह्रतो भवती-

#### इत्याशङ्कन्बाऽऽह-

पदार्थः सहशाऽन्वाति विभागेन कदाऽपि न । निपातेतरसंकोचे प्रमाणं किं विभावय ॥ ३॥(४४)।

सदृशा सदृशेन समानाधिकरणेनेति यावत् । अन्वेति, अभेदेनेति शेषः । विभागेन, असदृशेन, असमानाधिकरणेनेति यावत् । अय-मर्थः-समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयन्युत्पत्तिनिपातातिरि-

त्या शङ्क्या ऽ इ-पदार्थः सह्शा ऽ न्वेतीति । 'सहशा १ इति । वाचा निशे-तिवदाबन्तामिति अमनिरासायाऽऽह-सह्जोनेति । विभिन्नविभक्तिकस्यापि पाति-पदिकत्व।दिना येन केनचिद्धर्मेण सादृश्यात्तेनाप्यमेदान्वय आपग्रेतेत्यत आह --समानाधिकरणेनेति । विभिन्नविभाक्तिरहितपद्जन्योपस्थितिकेनार्थेनेत्यर्थः । समानविभक्तिकपद्जन्योपस्थितिविषयत्वेन सादृश्यं विवक्षितमिति भावः । अन्वे-ति-अभेदेनान्वेतीत्यर्थः । समानिदमिक्तिकनामार्थयोरभेदान्वय इति नियमादिति भावः । नामजन्यप्रतीतिविशेष्ययौरेवान्ययः । स चामेद्रनैवेति तदर्थात् । अस-हरोनेति । अतुरुयेनेत्यर्थः । असमानाधिकरणेति । विरुद्धविभक्तिपत्प-द्जन्योपस्थितिकेनेत्यर्थः । कदा चेति । कदाऽपीत्यर्थः । नेति । अमेदेन नान्वेतीत्वर्थः । समानविभक्तिकनामार्थयोरिति पूर्वेकिनियमादेवेत्वर्थः । समान-विभक्तिकृत्वं च स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्तिकृत्वम् । साजात्यं च विभक्ति-विभाजकतावच्छेर्कपथमात्वद्वितीयात्वादिना बाह्यम् । स्वं-विशेषणवाचकनील-पदं, तत्मकृतिका या विभक्ति:-द्वितीया-अप्, तत्सजातीया या विभक्तिः, से-वाम्विभक्तिस्तादशाम्।विभाकिमत्वं घटिमिति द्वितीयान्ते वर्तत इति कत्वा नीलं वटं पश्येत्यत्र नीलघटपद्योः समानमिमक्तिकत्वमिति लक्षणसमन्वयः । यज्जातीयवि-भक्त्यन्वपद्रोप थाप्योऽर्थः, तज्जातीयविभक्त्यन्वपद्रोपस्थाप्येनार्थेनामेद्रेनवान्वतीति, पदार्थः सदृशाः न्वेतीत्यस्यार्थः । तिद्धनाजातीयविभक्तयन्तपद्रोपस्थाप्येनार्थेत क-दाऽप्यंभेदेन नान्वेतीति, विभागेन कदा च नेत्यस्यार्थः । ननु निपातानां वाचकत्वे पाविपदिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधे यः कार्यकारणभाव उक्तः स निपाताविरिक्तवि-षयत्वेन संकोच्यते । तथा च चाद्यर्थसमुच्चयादेनिपातार्थत्वेन तेन सह पदार्थां-न्तरस्य भेदेनान्वयो नानुषपन इत्याशयेनाऽऽह-अयमर्थ इति । राज्ञः पुरुष

क्तविषयेति कल्पने मानामावो गौरवं च । अस्माकं निपातानां द्यो-तकत्वादन्वय एव नास्तीति नायं दोषः । अत एव घटो नास्तीत्यादौ घटपदं तत्प्रतियोगिके लक्षिणिकमिति नैयायिकाः ॥ ३ ॥ (४४)

इत्यत्राभेदेनान्वयबोधवारणाय समःनाधिकरणपातिपदिकार्थयोरभेदान्वय इति नि-यमोऽवश्यमाश्रयणीयः । सामानाधिकरण्यं च एकपदोत्तरविभक्तिविरुद्धविमक्तिर-हितत्वे सति एकार्थाभिधायकत्वम् । राज्ञः सुतस्य धनिमत्यत्र राजसुतशब्दयोवि-रुद्धविमक्तिरहितत्वेऽपि नामेदैनान्वयः। एकत्र षष्ठचा जन्यत्वार्थत्वेनापरत्र स्व-त्वार्थत्वेनैकार्थानिधायकत्वामावात् । ततश्च घटश्चेत्यत्र घटवपातिपदिकोपस्थाप्य योरर्थयोधिटपतियोगिकः समुच्चय इत्येवं भेर्संबन्धेनान्वयो वक्तपराक्यः । यदि तु निरुक्तव्युत्पत्तिघटकपातिपदिके निपानातिरिक्तेनि निवेश्येत, निपातातिरिक्ते ये पातिपदिके तद्रथयोरमेदान्वय इत्यर्थान्त्रिपातस्य छे घटश्वेत्यादौ मेदेनान्वये बाध-काभाव इत्युच्यते चेन्त्रिपातातिरिक्तेतिनिवेशे प्रमाणं नास्ति, गौरवं च भवेदित्या-शयवानाह—निपातेतरसंकोच इत्यादि। ननु घटश्रेत्यत्र भेदेनान्वयानुपपात्त-रेव निपाताविरिक्तेति निवेशे प्रमाणं भवेदित्यत आह-गौरवं चेति । प्रमाणसिदं गौर्वं न दोषायेति चेन्निपातानां द्योतकत्वाभ्युपगयेऽन्वय एव नास्तीत्यन्वयानुपप-त्तेर्दूरापास्तत्वादित्याह-अस्माकामिति । निपातानां द्योतकत्ववादिनामस्माकं वै याकरणानामित्यर्थः । द्योतकत्वादिति । निपातसप्रिव्याहारे स्वसम्भिव्याहत-घटादिमातिपदिकस्यैव लक्षणया मातिपदिकार्थिविशाष्ट्रवाद्यर्थसमुच्चयादिमातिपाद-कत्विमत्यर्थे चादिनिषातानां तात्वर्षम्राहकत्वादित्यर्थः । अन्वय एव नास्तीति । निपात समिन्याहारे समिन्याहतपातिपदिकरपैव स्वार्थिवि अष्टचाद्यर्थ विवादक त्वेन चाद्यर्थतमुच्चयादेः समिष्याहतपातिपदिकनैव लब्धत्वातपृथगुपस्थित्यभावे -नान्वय एव नास्तीत्यर्थः । पृथगुरस्थिनयोरेव सं ।र्गस्यान्वयस्वादगादिति भावः । नायं दोष इति । घटश्वेत्यत्र भेदेनान्वयानुमपिक्तपो दोपः, वटस्य च खदि-रस्य चेत्येव स्यादित्युक्तो दोषश्च न भवदीत्यर्थः । निरुक्तव्युत्मत्तेः पृथगुपस्थित पातिपदिकार्थविषयत्वात् । भक्तते घटश्वेत्यत्र, घटस्य च खदिरस्य चेत्यत्र च घटपदेनैव घटसमुच्चयस्य, खिद्रपदेनैव खिद्रसमुच्चवस्योपस्थानादिति भावः अत एवति । पातिपदिकार्थयोरमेदान्ययबोधकव्युत्पत्तौ निपातातिरिकेत्यस्या-निवेशादेवेत्यर्थः। तत्प्रतियोगिके लाक्षणिकमिति। घटपद्स्य कम्बुप्रीग-

अपि च निपातानां वाचकत्वं काव्यादावन्वयो न स्यादिति साध-कान्तरमाह-

शरैरुस्नेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रमानिव।

इत्यादांवन्वयो न स्यात्सुपां च श्रवणं ततः ॥ ४ ॥ (४५) अत्रोस्नसहर्ज्ञेः शरे रससहशानुदीच्यानुद्धरिष्यन्नित्यर्थः । अयं चो-स्नादिशब्दानां तत्सहशपरत्वे इवशब्दस्य च द्योतकत्वे संगच्छते |

दिमानर्थः । न स्तीति नञश्रामावोऽर्थः ः घट ःतियोगिकोऽभाव इति भेदसंबन्धेन वाद्यविधानुभवाद् घटस्य घटत्वावाच्छन्नपतियोगिताकत्वरूपभेदसंबन्धेन नञ्जेऽभावेऽन्ययोऽभीष्टः । स च दुर्छभः । पातिपदिकार्थपोरभेदेनान्वय इति व्युत्पत्तेः। अतो नैयायिकैर्घटपदस्य घटपतियोगिक इत्यर्थे छक्षणा कियते । ततश्र घटनञ्-पदार्थयोरभेदान्वय उपपनः । यदि त्वंभेदान्वयबोगकञ्युत्पत्तौ नियातातिरिकेति-विभेषणस्य पवेद्यः स्यात्तीह विनेव छक्षणां घटनञ्पदार्थयोः पातिपदिकनिपातो - पस्थाप्ययोः पतियोगिताकत्वरूपभेदसंबन्धेनान्यये बावकाभावाछक्षणानुसरणं विक्रिकेष्य स्थात् । एवं चोकव्युत्पत्तौ निपातातिरिकेति विभेषणस्यापवेशो नैया यिकैर्प्यङ्गिकृत इति भावः ॥ ४४ ॥

चादिनिपातसमिन्याहतघटपटायनेक शब्देषु चायर्थतमुच्वयादिवाच करव शकिकल्पनापेक्षया स्वल्पतरिनिपातिने । चायर्थ समुच्वयादिनिक्तिपतवाचकरव शकिकल्पनोचिता छाववादित्या शङ्कर्याऽऽह—अपि चेति । काव्यादाविति । रघुवंशे स. ४ स्टो. ६६ शरेरुस्रेरित्यनेत्यर्थः । ततः पतस्थ केवरीं मास्वानिव
रघुदिशमिति स्टोकपूर्वार्थम् । अन्वयो न स्यादिति । निपातानां वाचकत्वाम्युपगम इत्यर्थः । अन्वयानुपपत्तिरनुपद्भेवाग्रे स्फुटीमार्वष्यति । साधकान्तरमिति । निपातानां द्यातकत्व इति शेषः । शरेरुस्रेरिवोदीच्यानिति ।
उस्तदशैरिति शराणां विशेषणम् । रससदशानिति, उदीच्यानां विशेषणम् ।
इत्यर्थ इति । इति शाब्दबोध इत्यर्थः । अयं चेति । उकार्यान्वयबोधथेत्यर्थः । संगच्छत इति । निपातक्तपस्यवादेरुपर्सगवद्येतकरवेनोस्नोदिपदस्योस्तदशपरतयोस्तरहशैः शरीरिति शरविशेषणत्वेन तृतीयार्थगत्या, रसपदस्य
रससदशपरतया रससदशानुदीच्यानित्युदीच्यविशेषणत्वेन दितियार्थगत्या च नि-

अन्यथा प्रत्ययानां प्रक्रत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिविरोधः । तथाहि—उस्त्रेरिति करणे तृतीया । न चोस्रोऽत्र करणिवार्थसदृशस्य करणत्वेऽपि तस्य करणत्वं नानेन बोधियतुं शक्यमप्रकृत्यर्थत्वात् । इवशब्दस्य चासत्त्वार्थकतया तदुत्तरं तृतीयाया असंभवात् । संभवे

रुकः शाब्दबोध उपनद्यत इत्यर्थः। अन्यथेति । निपातानां द्योतकत्वानङ्गंगे-कारेण वाचकत्वाम्युपगम इत्यर्थः । व्युत्पत्तिविरोध इति । उस्रेरित्यत्र तृती-यामत्ययस्य स्वमक्रतिभूतोस्रवदार्थान्वितकरणबोधकःवं पत्ययानां मक्रत्यर्थेत्यादि -नियमाच घटत इत्यर्थः । तदेव विश्वदयनि—तथा हीति । न चोस्रोऽत्र क-रणिमति । उस्नेरिति करणे तृतीया छता, किं तु अत्र-उद्ग्देशीयराजोद्धरण-कियायां, उस्रवद्दार्थः करगं न भवति । उस्रवदार्थस्वेवार्थे सद्देशेऽन्वयन करः णीभूतशारविशेषणत्वाभावात्। अपि तु इक्वाच्यः सदशोऽर्थः करणम्। तदु-च्यते-इवार्थसह्ञास्य करणत्वेऽपीति । उस्रतदशस्याभेदेन शराविशेयणनया उद्धरणिकपानिरूपितकरण वसंभवेऽपित्यर्थः तस्य-सदशस्य, करणत्वं सदशार्थः अनेन उस्तरदोत्तरवर्तिवृतीयापत्ययेन, बोधियतुं न शक्य-गतकरणत्वाभित्यर्थः मित्यन्वयः । तत्र हेतमाह-अन्नकृत्यर्थत्वादिति । इवार्थसद्दशस्य तृतीपापक तिभूतोस्नपदार्थंत्वाभावादित्यर्थं: । तथा चेवार्थे सहरो उस्नपदोत्तरवर्तितृतीयया करणत्वं मतिपाद्यितुं न शक्यते, पत्ययानां प्रकृत्यर्थेत्यादिनियमादिति भावः। इवार्थंसदृशस्याभेदेन करणीभूतशरविशेषणतया करणत्वसंभवादिवशब्दानृतीयाऽ-स्वित्याशङ्क्याऽऽह—इवशब्दस्योति । अनन्वार्थकतयेति । तच लिङ्गासंख्याकारकान्वयि । तिङ्गिनासत्त्वभद्वयम् । अद्रव्यं च लिङ्गासंख्या -कारकानन्वि । तथा च ्लिङ्गतंख्याकारकानन्वय्यर्थकतयेत्यर्थः । ' चाद्योऽ-सच्चे ' इत्यनेनाद्रव्यार्थंकचादीनां निपातसंज्ञाया विहिनत्वान्तिपातानां छिङ्गातं रूपाकारकानन्वयित्वरूपासत्त्वार्थकत्वाभिति भावः । तृतीयाया असंभवादिति । कारकानन्वियत्वेनोपस्थिते सहशस्त्रे इवार्थे कारकान्वयासंभवेनेवश्चान्दरात्करणत्वा-र्थकतृतीयाया असंभवादित्यर्थः । ततश्चेवशब्दाचृतीयाया अभावेन सदशस्य कर-णत्वं न सम्येत अस्रपदार्थस्य करणत्वामावादुक्रापदोत्तरतृतीयाया अनर्थकत्व-मसाधुत्वं च स्यादित्यर्थः । ननु अव्ययादाप्सु गः, इत्यत्र सुप इति पत्याहार ग्रहः णसामध्याद्व्ययात्सर्वविभक्तिपाप्तः सूचिनत्वादिवशब्दस्य सदश्यमर्श्यभत्वे सच्वा-

( निपातार्थनिर्णय: )

वा श्रवणप्रसङ्गात् । उम्चपदोत्तरतृतीयानन्वयप्रसङ्गाच्चेत्याह--सृषां चेति । सृषां श्रवणं चेत्यर्थः । चकारादुम्चपदोत्तरतृतीयानन्वयः स-मुचीयते । इत्यादावित्यादिपदात् " वागर्थाविव संप्रकौ पार्वतीपरमे । श्वरौ वन्दे " इत्यत्र वागर्थयोर्वन्दिकमंत्वाभावात्तदुत्तरद्वितीयाया अन-

र्थकतया तत उत्पन्नायास्तृतीयाया छु कि सति इवार्थतदशस्य करणत्वं बुध्येते-त्याशङ्क्याऽऽह—संभवे वेति । अवणप्रसङ्गादिति । इवशब्दार्थस्य सहशस्य करणकारकत्वेनोद्धरणिकयायायन्वये सति ताहशेवशब्दस्य कारकानन्वायित्वस्तान सस्वार्थकताया वक्तमशक्यत्वेनासत्त्वार्थकतामुपजीव्य विहिताया निपातसंज्ञाया अपवृत्तो, निपातसंज्ञामुपजीव्य विहितायाः ' स्वरादिनिपातमव्ययम् ' इत्यव्यय-संज्ञाया अप्यमवृत्ती 'अन्ययादाप्सुपः ' इत्यस्यामवृत्त्वा छुगभावेनेवश्रङ्गोत्तर-वर्तितृतीयायाः श्रवणं पसज्येतत्यर्थः । वाशब्दोऽनास्थायाम् । असत्त्वार्थकेवशः-ब्दात्करणतृंतीयोत्पच्यनुपपत्तिं सूचयति । शब्दशक्तिस्वाभाव्यादिवशब्दोपस्थाप्यस्य सदृशस्याप्यसत्त्वस्वपत्वभेव धातूपस्थाप्यव्यापारस्येवेति भावः । 'अव्ययादाप् सुपः ? इति छुग्विधानसामध्यीज्जायमानायास्तृतीयाविभक्तेरनर्थकत्वेन तया सद् शगतकरणत्वमदर्शनस्य दुर्वचत्वं च । दूपणान्तरमाह-अनन्वयप्रसङ्गाचचोति । उँखंदार्थस्योद्धरणिकयानिरूपितकरणत्वाभावेन तत्र तुतीयार्थकरणस्यानन्वय-पसज्यत इत्यर्थः ! सुपां च श्रवणित्यत्र चकारो भिन्नक्रम इत्याह- सुपां श्रवणं चेति । नन्विवशन्दस्य सत्त्वार्थकत्वेऽपि स्वरादिपाठाद्व्ययत्वेन सुपः श्रवणम-सङ्गो नेत्यतो मूछं चशब्द उपाचस्तत्संमासं दर्शयति—चकारादुस्रपदोत्तरे-त्यादि । समुच्चीयत इति । तृतीयानन्वयः तैगृह्यत इत्यर्थः । इत्यादाविः त्यादिवदसंमासं दर्भवति—वागर्थाविवेत्यादि । वन्दिकर्मत्वाभावादिति । वागर्थयोरिवार्थेन सहान्वयात्तंपृकावित्यत्रान्वयाभावेन तयोर्वन्दनिक्यानिरद्भिष्क-रैमवाभावात्तत्र तदुत्तरकर्मद्वितीय।या अन्वयो न स्यात्। वन्दिकियानिरूपितकर्मणाः सह वागर्थयोरभेदेनान्वयाभावेनापि कर्मत्वस्य बाधितत्वात्। इवार्थसदृशस्य पार्वे-तीपरमेश्वररूपकर्मणा सहामेदान्वयेन कर्मत्वेऽपि वागर्थपदोत्तरवार्तिद्वितीयायाः= इवार्थे यः कर्मत्वान्वयस्तद्वोधकत्वस्यासंभव एव, इवार्थस्य द्वितीयापक्रतिभूतवा-गर्थपदार्थत्वाभावात् । इवार्थस्य द्वितीयापकृत्यर्थत्वाभावात्पत्ययानां पकृत्यर्थान

( निपातार्थनिर्णयः )

न्वय इव वागर्थस्य कर्मत्ववोधकासंभवश्च संगृह्यते । यदि च विशेष णविभक्तिरभेदार्थिका साधुत्वमात्रार्था वा तदाऽपीवशब्दस्य वाचक त्वेऽनन्वय एव । उस्रमदृशां शराणां समानाधिकरणपदोपस्थाप्यतया

न्वितस्व।र्थवोधकः त्वानिषमादिति यावत् । संगृह्यत इति । वागर्थपदार्थेन सह तदुत्तरद्वितीयाया अनन्वयः, तादृशद्वितीयायाश्चेवार्थगतकर्मत्ववोधकत्वासंभवश्च संगृह्यत इत्यर्थः । अस्मन्मते तु वागर्थपदस्यैव वागर्थसद्यपरतया इवकटरस्य तद्द्योतकत्वेन च वागर्थसद्द्यायारभेदेन पार्वतीपरमेश्वराविद्येषणतया वन्दिकिया। निर्द्धिवतं कर्मत्वं सुसंगतम् । तथा उस्निरित्यत्रोस्त्रापदस्यैवोस्नसद्द्यार्थकत्वादुस्नस-दृशस्याभेदेन शरविशेषणतयोद्धरणिक्रयानिस्वितकरणत्वाच तृतीयानुपपात्तः निपातानां वाचकत्वे, सदश इवशब्दार्थः । उस्रा उपमानं, शरा उपमेषम् -उपमानस्य विशेषणतया, उपमेयस्य च विशेष्यतया प्रतीतिरिति स्थितिः । तत्रो-पमेयशराणामुद्धरणिकयायां करणत्वात्तत्र करणकारकवाचिनी तृतीया। उपमानण-त् ' विभक्तिः पुनरेकैव उपमानोपमेययोः १ इति नियमादुपमेयोत्तरविभक्तिसजा।-तीयविभक्तरेवीचितःवाच्ततीयैव, सा चामेदार्थिकेत्याशयेनाऽऽह-विशेषणविभक्ति-रभेदार्थीति । नीलं कमलं पश्येत्यादौ नीलाभिन्नकमलकर्मकं दर्शनमिति बोधा-सीलकमलयोरमेदान्वयादिशेषणाविभक्तेरभेदोऽर्थः, न तु कर्मत्विमत्यर्थः । तथा च वागर्थावित्यत्रत्या दितीया, उस्निरित्यत्रत्या तृतीया चामेदाार्थिका, न तु कर्मत्वदा-चिनी करणत्वव।चिनी वा । ततश्च विदेशपणविभक्ते द्वितीयायास्तृतीयायाश्चानन्वयो नेति भावः। साधुत्वमात्रार्था वेति। अपदं न प्रयुद्धतिति भाष्यात्पदसा-धुत्वमात्रसंपादिका विशेषणविभक्तिरित्यर्थः । सा च विशेष्यवाचकपदोत्तराविभक्ति सजातीयैव कर्तुमुचिता, विभक्तिः पुनरेकैवेति नियमात् । विशेष्यस्थाविभक्तिविरुद्ध-विभक्ती कियमाणायां तूपमानोपमेययोरभेदान्वयो न स्यात् । अभेदान्वयबोधे विरुद्धविभाकिराहित्यस्य पयोजकत्वात् । अत एव चन्द्र इव मुखमाह् छादकिम स्यादी उपमानभूतचन्द्राभिनमाह्लादकं मुखमिति चन्द्रमुखयोरुपमानोपमेययोरभेदे-नाम्वयबोधः संगच्छते । अनन्वय एबेति । यदा च विदेषणविभाक्तरभेदार्थां साधुत्वमात्रार्था वा तद्राऽपि निपातेवशब्दस्य वाचकत्वे विशेषणविभक्तरनन्व र एवेत्यर्थः । अनन्वयमेव स्पष्टयति - उस्रसह्ञाश्राणामित्यादिना । उस्राश्र सद्द्याश्च राराश्चेति त्रिपददंद्वोऽयम् । उस्रादिपदार्थतितयस्येत्यर्थैः । संमानाधि-

( निपातार्थनिर्णय. )

भेदेनान्वयायोगात् । वाधादभेदेनापि न सः। न ह्यस्राभिन्नसहगाभिन्नः इ।र इत्यर्थो द्रष्टव्यः॥ ४ ॥ ( ४५ )

करणेति । विरुद्धविभक्तिरहितपद्गन्योपस्थितिकतयेत्यर्थः । ननु ज्ञरैरुस्रीरिवेत्य-बोस्रवारपदयोः समानाविभाक्तिकरवेन विरुद्धाविभक्त्यनवरुद्धत्वेऽपि कथीमवराब्द्-स्योस्र शरपदाभ्यां समानविभाक्तिकत्वामिति चेच्छ्रयताम्-इवशब्दार्थः सदृशः । तस्य करणभूतशारै: सहाभेदेनान्वयात्करणत्वातृतीया । न चेवशब्दस्य सद्भवन्र्यथे करवे सुखार्थकतयाऽसत्त्वरूपताभङ्गादनिपातत्वेन विभक्तिछोपापसक्तेस्तद्तत्तरवर्ति-तृतीयायाः श्रवणापत्तिरित्युक्तामिति वाच्यम् । सत्त्वार्थं इत्वेऽपीवादेः स्वरादी पाठे-नाब्ययत्वाद्विभक्ति छोपस्य सुवचत्वेनादोषात् । अत एव दीवितौ पृथिब्यामेव गन्ब इत्यत्र पृथिव्यां गन्धस्तद्वयत्र नेत्यर्थनतिर्न्यार्थकस्यैवशव्दस्य स्वसमाभव्याहत-मातिपदिकसमानविभक्तिकत्वमुक्तं, तच्छ्रवणमपि छुका छुनत्वाचेत्युकं च संग च्छते। एवं चोस्नसदशशराणां समानाविभक्तिकत्वेन विरुद्धविभत्यनवरुद्धत्वं निर्वाधिमिति भावः । भेदेनान्वयायोगादिति । उस्रपदार्थस्य सदशादार्थेक-देशे साहश्ये प्रतियोगितासंबन्धेनान्वयो न स्यात् । सहशस्य च स्वनिष्ठसादृश्या-नुयोगित्वसंबन्धेन शरेष्वन्वयो न स्यात् । विरुद्धविमाक्तिरहितपातिपादेकार्थयोर-मेदेनैवान्वय इति नियमादिति भावः । ननु यद्यत्र मेदेनान्वयो वक्तुमशक्यस्तर्ह्य भेदेनैवान्वयोऽस्तिवत्याशङ्कत्याऽऽह- बाधादभेदेनापि न स इति । तत्राभेदेना प्यन्वयो वक्तुमशक्यः, अभेदान्वयस्य बाधादसंभवादित्यर्थः। बाधमेव दर्शयति-न सुस्राभिन्नेत्यादिना । उसपदार्थस्य सहरा इवार्थेऽभेदेनान्वये उसाभिनस हशस्य शर्पदार्थेऽभेदस्य बाघः। तद्मिनाभिनस्य तद्मिनत्वं, तत्-मृत्तिका तद्भिनं ( मृद्भिनं )-क्षालद्वयं, तद्भिनः ( क्षालद्वयाभिनः )-घटः, तस्य घटस्य तद्भिन्तरवं ( मृद्भिन्तरविभितिवद्त्र तत्-उस्रः, तद्भिनः-सदृशः, तद्-भिनः-शरः, तादृशशरस्य तद्भिनत्वं ( उस्राभिनत्वं ) घटस्य मृद्भिनत्विमव वक्तव्यं, तन्त्र संभवति । घंटे मृद्न्वयस्य प्रत्यक्षतोऽनुभूयमानत्वेन मृद्भिन्तो घट इति यथा वक्तुं शक्यते, न तथ उस्राभिनः शर इति वक्तुं शक्यते, शरे उ-स्रत्वान्वयस्याननुभवात् । यः सददा उस्राभिन्गोऽस्ति ताद्दशसदशस्य शरे कथम-भेदः संभवेत्, न कथमपित्यर्थः । एवं चोस्नामिन्नसद्दास्य शरेऽभेदान्वयो बा-धितः। यदि तु सहरास्य पूर्व शरेण सहामेदेनान्वयं कृत्वा सहशामिनशरे, उ-

( ानेपातार्थानिर्णय: )

ननु त्वन्मतेऽब्राह्मण इत्यादौ तत्पुरुषलक्षणाव्याप्त्यापत्तिः पूर्वपद-स्यानर्थकत्वेनोत्तरपदार्थप्राधान्याभावात् । उपसर्गस्यार्थवत्त्वाभावेन

सस्याभेदेनान्वयः कियते तहापि उक्तः तान्वयादर्शनाच्छरे उक्ताभेदी वाधित एव । तथा वाभेदेनाप्यन्वयो न संभवतीति भावः। ननु सिद्धान्ते उक्त सहरीः शरिति सह शार्योः कथमभेदान्वय इति चेत्—इवशब्दसमिन्वयाहारे उक्तपद्रस्येवोस्तर-हशार्थकतया एकपदो। स्थाप्यत्वेने स्नत हशयोः परस्परमन्वय एव नास्तीति तदेक-देशस्य सह शस्य विशेष्यभूतस्य शरिः सहाभेदान्वये वाधकाभावः। राजपुरुषमा-नयत्य राजपुरुषपदायकदेशस्य पधानस्य पुरुषस्थाऽऽनयनिक्रयायामन्वयवत् तत्रान्वय आग्रहश्चेत् —उस्तिक्तिपत्तः हश्यविशिष्ट इत्येवमुस्त हशयोभेदेनान्वय इति उस्त शरपद्योः समानविभक्तिकयोरभेदान्वये न किंचिद्धाधकत्। वागर्थावि-वित्यत्रापि वागर्थपद्रस्येव वागर्थसदृशार्थकत्वात्तस्य च पार्वतिपरमेश्वरक्त्वणा सहाभेदान्वयः। साहश्यं चोपार्श्यतत्वात्तंपृक्तवेन बोष्यम् । संपृक्तवं च नित्य-संबद्धाय्ये विश्वर्यम्। यथा वागर्थी नित्यसंबद्धी तथा नित्यसंबद्धी पार्वतिपरमेश्वरावि-त्यर्थः। एवं च नित्यसंबद्धी तथा नित्यसंबद्धी पार्वतिपरमेश्वरावि-त्यर्थः। एवं च नित्यसंबद्धायभित्तवात्तंपृक्तवेन बोष्यम् । संपृक्तवं च नित्य-संबद्धवापर्थसहशामिन्यर्वतिपरमेश्वरकर्षकं वन्दनिपिति बोधः। शरिरुष्ठेतिरयत्रापि उद्धरणिक्रयासाधनत्वेन साहर्थम्। यथोक्ता रसोद्धरण-कियासाधनं, तथा शरा आपि नृपोद्धरणिनिव बोधो श्वेदः॥ ४५॥ वया चोद्धरणसाधनभू-तोश्वरद्धामिन्यरकरणकं नृपोद्धरणिनिव बोधो श्वेदः॥ ४५॥

राष्ट्रते—निविति । त्वन्भत इति । निपातानां द्योनकत्वामिति वादिनस्तव
मंतै इत्यर्थः । वैयाकरणमत इति यावत् । लक्षणाव्याप्त्यापिति । उत्तरपदार्थमधानस्तत्पुरुष इति तत्पुरुषलक्षणस्य लक्ष्येकदेशे नञ्तत्पुरुषे समन्वयाभाव
आपद्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह—उत्तरषदार्थम।धान्याभावादिति । पाधांन्यस्य विशेषणनिक्तपितत्वेन पूर्वपदस्य नञो निर्धकत्वे पाधान्यनिक्तपक्विशेषणाभावेनोत्तरपदार्थस्य पाधान्यासंभवादित्व । उपसर्गस्येति । निपातमात्रंस्यत्यर्थः । उपसर्गमहणं पाविज्ञपातोपलक्षणामिति भावः । उप-समीपस्थः स्वसंवन्धी लक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेत्युमलक्षणम् । उपसर्गश्चव्दः स्ववृत्तिनिपातत्वेन धर्मेण
स्वस्य स्वसंबन्धिनश्चादेश्य बोधक इत्यर्थः । अर्थवन्त्वाभावेनेति । द्योत इत्येनाधंवन्त्वाभाव।दित्यर्थः । शक्तिलक्षणान्यतरवृत्त्याऽर्थमितिपादकत्त्वस्वपर्यवन्त्वनर्थादः
स्तुत्र इति भावः । तथा च निर्धकत्वेन पातिपदिकसंज्ञाया अभावान्तिपाता

( निपातार्थनिर्णयः)

प्रातिपदिकत्वाभावादिभक्तिश्च ततो न स्यादित्यत आह-नञ्समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता। द्योत्यमेवार्थमादाय जायन्ते नामतः सुपः॥ ५॥ (४६)

नञ्समासादौ योत्तरपद्प्रधानता सा द्योत्यमर्थमादायैव । तमेवार्थ-मादायार्थवत्त्वात्प्रातिपदिकत्वमित्यर्थः । वस्तुतस्तु " अव्ययादाप्सुपः" [पा॰ स्॰ २४।८२] इति ज्ञापकात्सुबुत्पत्तिः। "निपातस्यानर्थक-रस्वादिविभक्तिनीत्पद्येतेत्वारायेनाऽऽह-नञ्समाये चेति । अबाह्मणामित्वादौ नञ्समासे, अपरस्य -उत्तरपदार्थस्य, मुख्यता-पधानता, विशेष्यतेति यावत् । याशस्त्र, सा द्योरयं मति—नञ्द्योत्यार्थनिकाषितेव ज्ञेया । तथा द्योत्यार्थमेव गू-हीत्वाऽर्थवत्त्वान्त्रिपातस्य पातिपदिकत्वात्ततः सुबुत्पत्तिरित्पर्थः । द्योत्यमर्थमिति। उत्तरपदार्थेपाधान्यं नाम--पूर्वपदार्थनिष्ठिथि शेषणतानिरूपितविशेष्यतावन्नत्वम् । पूर्वपदार्थं राब्देन वाच्य छक्ष्य द्यात्यात्मका स्त्राविधोऽ प्यर्थो गृह्यत इति नोत्तरपदार्थं गान धान्यस्य हानिरिति भावः। अर्थवत्त्वादिति । शक्तिस्रभणयोरिव द्योतकनाया अपि वृत्तिःवाभ्युपगमेन तथा वृत्त्या द्योतकेशपे अर्थवत्त्वस्य वक्तुं शक्यत्वान पातिपदिकसंज्ञानुपपत्तिः । एवं च जाकिलक्षणाद्योतकतान्यतमवृत्त्याऽर्थपातिपादक-त्वरूपमर्थवत्त्वमर्थवत्सूत्रे जिधृक्षितिभिति भावः । ननु द्योतकस्य निपातस्य माति-पदिकतंज्ञायामपि असत्त्वार्थकतया संख्याकर्मादेरमावाच ततः सुबुत्पत्तिः। न चेष्टापतिः । उद्गच्छत्युच्वेरित्यादौ जश्त्वरुत्वाद्यनापत्तेरत आह—बस्रुत इति । ज्ञापकारसुबुरपत्तिरिति । द्योतकरववादिमते निपातानामनर्थकरवेन पातिपदि-कसंज्ञाया अभावेन, स्वराद्यव्ययानां च संख्याकर्गादेरमावेन ततः तुवनुत्वतौ छु-विवानमनर्थकं सद्व्ययात्सुबुत्पत्तिं ज्ञापयतीति भावः। तथा चार्थवत्स्त्रे शक्ति-लक्षणान्यतरवृत्त्याऽर्थयोधकत्वरूपार्थवत्त्वस्य निवेशेऽपि न काविद्धानिः । ननु स्व-रादीनामसत्त्ववचनानां संख्याकर्मादेरमावेऽपि सत्त्ववचनानां स्वस्ति वाचयति, मा-तर्यजते, स्वः पश्यति, स्वः पतितः, इत्यादी कर्नादिकारकयोगदर्शनेन तत्रार्थे वि\_ हितसुषो लुगर्थमव्ययादाबिति सूत्रास्याऽऽवश्यकत्वेन ज्ञापकत्वासंभवादाह-निपात. स्यानर्थकस्येति । द्योतकतावादिपते पक्रतवार्तिकेन निपातावां पातिपदिक -त्वाच ततः सुबुत्यस्यनुषपात्तः । वस्तुतस्तु निपातानां द्यो कतारूपवृत्त्यावर्थवोधक-

( निपातार्थनिणंयः )

स्य " इति वार्तिकाद्वा प्रातिपदिकत्वमः । क्रचाद्धितसमासाश्चेत्यनुक्तः समुच्चयार्थकचकारेण निपातानां संत्रह इति बोध्यम् । तस्मायुक्तं निपातानां योतकत्वम् ।

उक्तं चाऽऽक्तरयाधिकरणवाार्तके-

" चतुर्विध पदे चात्र द्विविधस्यार्थनिर्णयः। कियते संश्योत्पत्तेर्नोपसर्गनिपातयोः॥ तयोर्थाभिधाने हि व्यापारो नैव विद्यते। यद्र्यद्योतको तो तु वाचकः स विचार्यते " इति॥

रवेनैवार्थवस्वात्मातिपदिकत्वं सिद्धम् । अत एव वार्तिकमनर्थकपद्घटितं संगच्छते -यदि तु सर्वेऽपि निपाता अनर्थकाः स्युस्तिहि अनर्थकस्येति निपातिविशेषणमञ्या। वर्तंकं स्यादिति भावः। अत एव च येषां द्योत्योऽप्यर्थो नास्ति तु हि च स्म ह वै इत्यादेः, तदर्थिमिदं वचनमिति सूचनार्थमनर्थकस्येत्युक्तं कैयटे संगच्छते । एवं च निपातानां द्योत्यार्थमादायैवार्थवस्वात्सूत्रेणैव पातिपदिकसंज्ञा सिष्यतीति निपातस्येत्यादिवार्तिकं मत्याख्यायते तदा तु, हि, च स्मेत्यादौ कथं पातिपदिक\_ त्वनिर्वाह इत्याशङ्क्याऽऽइ-स्टलाद्धितसमासाश्चेत्यादि । निपातार्थवादमुपसं-हरित-तस्म। यक्तिमित्यादिना । निपातानां द्योतकत्वे आक्रतीति (जै. द. अ. १ पा. ३ अ. १० सू. ३५) इत्यधिकरणमीमांसावार्तिकळतां संमति गाह-उक्तं चेति । चतुर्विध इति । नामाल्यातोपसर्गनिपातात्मक इत्यर्थः । पद इति । सुबन्ततिङन्तरूप इत्यर्थः । द्विविधस्य-नामारूयातभेदेन दिःपका-रकस्य । अर्थनिर्णयः कियते । नामाख्यातयोरेवार्थनिर्णये हेतुमाह-संशयो-रपत्तेरिति । नामार्थो जातिर्वा, ब्याकिर्वा, जातिविशिष्टब्यक्तिर्वा ? धात्वर्थो-व्यापारमात्रं वा, फलमात्रं वा, फलानुक्लो व्यापारा वैति संदेहोत्पत्तेस्तयोर्निह्मप्-णस्याऽऽवश्यकत्वादित्याशयः । नोपसर्गेति । उपसर्गनिपातयोरर्थनिरूपणं न कियत इत्यर्थः । तयोरर्थानिरूपणे हेतुमाह-त गोरिति । तयो:-उपसर्गनिपा-तयोः, अर्थपतिपादने शक्तिस्थणान्यतररूपो व्यापारी न विद्यते उपसर्गनिपा-तयोः शक्तिस्थणान्यतरवृत्त्याऽर्थवोधजनकत्वं नास्तीत्यर्थः। शक्तिस्थणान्यतर-व्यापाराभावं वदता तपोद्यीतकत्वेनार्थंबोधकत्वं सूचितिमत्याशयेनाऽऽह—यदर्थ द्येतकाविति । तौ-उपसर्गनिपावौ यद्थेति । यन्नामारूपातान्यतरिकोन

( निपातार्थनिर्णयः )

" उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् "॥

इति वृद्धोक्तावुपसर्गपदं निपातोपलक्षणम् । धातुषदं पदान्तरस्येति बोध्यम् ॥ ५ ॥ (४६)

नन्वन्वयवयितरेकाभ्यां निपातानां तद्रथंवाचकत्वमेव युक्तं बोधकषार्थविषयकवृत्तिमहजनका, स—नामाख्यातात्मकः शब्दो वाचको विचायंत
इत्यर्थः। उपसर्गेषोति। अनेनोपसर्गाणां द्योतकत्वमेवेति सिष्यति। अन्य
इति। निर्दिष्टं यद्भूपं तद्विरिक्तस्विविष्ट इत्यर्थः। यथा हञ् इरण इति
निर्दिष्टरूषं हरणत्वं तद्विरिक्तं यद्भूपं—आद्यातत्वं तद्विष्टिष्ठ आद्यातार्थो इषातोः
महार इत्यादावुपसर्गवलादन्यः पतीतो भवतीत्पर्थः। जयत्वविशिष्टजयो जिषात्वर्थः, प्रजयतीत्यत्र प्रकृष्टजयत्वविशिष्टत्वादन्यः पतीयते । नन्वनेन हरिवचनेनोपसर्गरंयैव द्योतकत्वमुष्यते, न निपातानामित्यत आह—निपातोपलक्षणमिति।
सक्षणया निपातसंज्ञकपरमित्यर्थः। पद्गन्तरस्येति। उपस्थणं बोष्यमित्यर्थः।
पथोपसर्गत्तमभिन्याहारबलादावर्थोऽन्यः पतीयते तद्दिणपातसमभिन्याहारबलाचन्द्र इव मुखमित्यत्र पद्गन्तरस्य चन्द्रस्य चन्द्रसदश्रस्योऽन्योऽर्थः पतीयत इति
भादः॥ ४६॥

अथ निपातानां वाचकत्वं समर्थं ियतुमाह -निवति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति । चन्द्र इव मुखिमित्यादौ निपातमंत्रक्षेत्रादिपद्सत्त्वे साहश्याद्यर्थपतीवेरिवाद्यसत्त्वे ताहश्याद्यर्थोमतितेश्च निपातानां घटादिपदवद्दाचकत्वमेव युज्यत्त

इत्यर्थः । ननु निपातानां वाचकत्वे तत्र शक्तिकल्पनापयुक्तं गौरवं स्यादत्त
आह—बोधकतिति । बोधकतात्त्वपा या शक्तिः, तस्या बाधाभावादित्यर्थः ।
बोधकतेत्युपादानादीश्वरेच्छादित्वपायाः शक्तेबांधः सूचितः । तथा च षद्रथंबोधकत्वमेव तद्दाचकत्वमिति घटादिपदानामिव निपातानां वाचकत्वमेवेत्यर्थः । ननु
इवादिनिपातत्तमभिव्याहारे समिव्याहतपद्स्येवादिद्योत्यार्थविशिष्टस्वार्थोपस्थापकत्वमत्तमभिव्याहारे तु केवछस्वार्थोपस्थापकत्मं यद् दृश्यते तद्द्वयव्यातिरेकासिद्यम् । तथा हि चन्द्र इव मुखिमत्यत्रविशाहचन्द्रार्थपतितिः,
इवशब्दात्तत्त्वे चन्द्रो मुखिमत्यत्र विशिष्ठचन्द्राप्रतितिरिति निपातानां द्योतकत्वसाधनेऽन्वयव्यतिरेकयोहपयोगात्र तो वाचकत्वसाधको भवत इत्यत आह—ितं

( निपातार्थनिर्णयः )

तारूपशक्तेरवाधाच्च । किं चोक्तरीत्या पचतीत्यादौ धातोरेव कर्तृ-विशिष्टभावनायां लक्षणाऽस्तु तात्पर्यत्राहकत्वमात्रं तिङ्वादेः स्यादित्य-रुचेः पक्षान्तरमाह—

## निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयोः।

चेति । उक्तरीरयोति । पजयतीरयत्र पतीयमानः परुष्टजयो नोपसर्गवाच्यः । तथा सति तस्यापक्रत्यर्थतयाऽऽख्यातार्थेऽनन्वयापत्तेः । पत्ययानां पक्रत्यर्थान्वित-स्वार्थबोधकत्वामिति नियमात् । नापि धारवर्थः । तथा सत्यर्थान्तरस्येवोपसर्ग विनाशी जयतीत्यादी पळ्डंजयपतीत्यापत्तेः। न चाप्युपसर्गाविशिष्टधातुवाच्यः। तथा सति विशिष्टस्योभयरूपत्वेनोभयत्र शक्तिकल्पनायां गौरवात् । तस्माज्जये क्लूप्तराकेषीतोरेव उक्षणया प्रकृष्टजयोगस्थितौ, अनन्य उम्यः न्यायेन न पादेः पक्षांचर्थकत्वं, तस्य धातोस्तादृशार्थस्यायां तात्पर्यमाहक-रवेनोपयोगादित्युक्तमकारेणत्यर्थः । पचतीति । पचतित्युक्ते मतीयमाना कर्तृ-विशिष्टमावना न धातुवांच्या । तथा सिंद पचनं पिकः पाक इत्यत्रापि मावनायां कर्तृवैशिष्टचमतीत्यापतेः । न तिङ्थंः । तथा सति तिङभावेन पक्तवा पक्त-मित्यादी भावनाबोधानापत्तेः। नापि धातुविचिष्टतिङ्वाच्या । विचिष्टे वाचक-रवकल्पनायां गौरवात् । तस्मा छक्षणया धातोरेव कर्तुविशिष्टभावनाया उपस्थिति-संभवे तिङादेस्तादशसमायां तात्पर्यमाहकत्वमेव स्यात् । तिङादेरित्यादिशब्देन क्रत्सनादिपरिश्रहः । इत्येवंरूपां निपातानां द्योतकत्वेऽरुचिं मनसिकत्य निपातानां वाचकरविमिति पक्षान्तरमाइ-निपातानां नाचकरवामिति । अन्वयव्यतिरे-कयोः-तयोः सतोः । अयं भावः-तिङादिभयोगसत्त्वे कर्तृकर्माद्यर्थपतीतिः, तिङादिपयोगाभावे कर्त्राद्यर्थपतीत्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां यदि कर्त्राद्यर्थवा-चकत्वं निश्रीयते तिङादेः, तर्हान्वयव्यतिरेकाभ्यां तिङादीनां वाचकत्वविचपाता-नामपि तत्तदर्थवाचकत्वमस्त्विति । मीमांसकास्तु वाचका एवैते निपाताः, न द्यो-तका इति वदन्ति । इत्थं हि तैरुकं समुच्चयाधिकरणे-केवलवृक्षशब्दात्समुच्च-यामतीतेश्वकारश्रवणे तद्वोधाच्चकार एवं तद्वाचको, न द्योतकः। किं च द्योत-कत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्या, चकारस्य च द्योतकताशक्तिः कल्पनीयेति गौरवं स्यादिति । अत एव मीमांसाइयेऽपि नञः पर्युदासे लक्षणेत्युक्तिः संग-च्छते । निपातानां वाचकत्वे नञः शक्यार्थसद्भावाच्छक्यार्थसवन्धक्रपलक्षणायाः

( निपातार्थानिर्णयः )

युक्तं वा न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः ॥ ६ ॥ ( ४७ ) एवं च धारवर्थप्रातिपदिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधो न व्युत्पन्न इति निपातातिरिक्ताविषयं, समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदेनान्वय इ-

संभवात्पूर्वोक्तमीमांसाद्वयोक्तिः संगता भवति । द्योतकत्वे तु निपातानां शक्यार्था-भावाच्छक्यसँबन्धघटिनलक्षगाथा असंभवाच सोकिः संगता भवेदिरवर्थः। त-दिदं मीमांसकमतमयुक्तम् । अनन्यसम्य एव हि शब्दार्थ इति न्यायेन पदान्तरा-ह्रक्षणयेव समुच्चयाद्यर्थपतितेः पुनस्तत्र शक्तिकल्पनायोगात् । अत एव छक्ष-णयैव तीरोपस्थितौ सत्यां न पुनस्तत्र गङ्गापदस्य शक्तिः कल्प्यते । अन्यथा गङ्गादि वदानामपि तीरादौ राकिः कल्पा स्थात् । चादिनिपातसमभिव्याहारे वू-क्षादिपदादिशिष्टार्थमतीतिः, तदसमभिष्यःहारे पदान्तरादिशिष्टार्थमतीत्यभाव इ-त्यन्वयव्यतिरेकयोश्वादीनां तात्पर्यमाहकत्वेनोपयोगादन्यथासिखतया न तौ निपा-तानां वाचकत्वसाधकौ भवतः । न च वाचकत्वे पदान्तराणां निपातद्योत्यार्थे शक्तिः, चकारस्य च शातकताशकिश्वेति शक्तिद्वयकल्पनेति वाच्यम्। पदान्त-राणां छक्षणाङ्गीकाराज्ञिपातानां तात्पर्यमाहकत्वादित्यारायेनाऽऽह-न तिवति । तमुच्चयाधिकरणे स्थितं परेषां-भीमांत्रकानां यन्भतं वाचकत्वमात्ररूपं तदेवास्माकं मतामिति न युक्तमित्यर्थः । ार्कं तु केचिद्वाचकाः, केचिच्च द्योतकाः । तदुक्तं वाक्यपदीये-'स वाचको विशेषाणां संभवाद् द्योतकोऽपि वा' इति । एवं चेति । निपातानां वाचकत्वे चेत्यर्थः। निपातातिरिक्तविषय इति । धात्वर्थः, अथ च निपातातिरिक्तपातिपदिकार्थः, अन्योर्भेदसंबन्धेनान्वयो, न व्युत्पन्नः-व्युत्प-तिसिद्धो न भवतीत्पर्थः । अत एव ओद्नः पचतीत्यत्र निवातातिरिक्तपातिष-दिकार्धस्यौदनस्य कर्मतासंबन्धेन घात्वर्थे पाके उन्वयो न भवतीति ओद्नकर्भकः वाक इत्येवं न ततो बोधो जायते। निवातातिरिक्तिनिवेशानिवातार्थधात्वर्थयोर्भ-देनान्वयो नाब्युत्पन्न .इति प्रजयतीत्यत्र निपातस्त्रपमातिपदिकार्थस्य प्रकर्षस्य ऑश्रंयतासंबन्धेन जिधात्वर्थे जयेऽन्वयो भवतीति ततः परुष्टजयमतीतिरुपपद्यत इति भावः। समानाधिकरणोति। समानविभाक्तिकपातिपिक्षिकार्थयोर्भेदान्वय इति नियमोऽपि, तथा-निपातातिरिक्तविषय इत्यर्थः । निपाताविरिक्त-समानः विभक्तिकनामार्थयोरभेदान्वय इति यावत् । अत एव निपातातिरिक्तमातिपदिका-र्थथो राजपुरुषयो राज्ञः पुरुष इति वाक्ये नाभेदेनान्वयबोधः । राजपुरुषपद्योः

( निपातार्थनिर्णयः )

समानविभक्तिकत्वाभावात् । समानविभक्तिकत्वमि समानार्थकविभक्तिकत्वं बो-ध्यम् । तेन राज्ञः सुतस्य धनिवत्यत्र न राजसुतयोरभेदेनान्वयः । एकत्र जन्य-त्वार्थत्वेनापरत्र स्वत्वार्थत्वेन षष्ठचोर्विभिन्नार्थत्वेन समानार्थकत्वाभावात् । घटश्चे-त्यादौ तु घटचेतिमातिपदिकयोः समानविभक्तिमच्वेऽपि समुच्च १स्य निपातार्थस्वेन घटसमुच्चपयोर्घटपातियोगिकः समुच्चय इत्येवं प्रतियोगितात्मकभेदसंबन्धेनान्वयो भवत्येव । अनुभवसाक्षात्कारादेनियातवाच्यत्वेऽपि धातोः सकर्मकत्वसिद्धचर्यं ' स्व-स्वयुक्तनिपातान्यतरार्थफल्डब्यधिकरणब्यापारवाचित्वं सकर्मकत्वं वक्तब्यम् । स्वं-धातुः, त च तद्यक्तिवातश्च तयोरन्यतरस्यार्थभूतं यस्प्रतं तद्यधिकरणव्या-पारवाचकत्वामित्यर्थः । अनुभूषत इत्यादी धातुयुक्तो त्निपातोऽन्वादिः, तदर्थभूतं यत्फलं साक्षात्कारानुभवादिकं गुरुशिवादिनिष्ठं, तद्यधिकरणदेवदत्तादिनिष्ठव्यापा-रवाचकत्वेन धातोः सकर्मकत्वाक्षत्या साक्षात्कियत इत्यादी कर्मणि छकारादिः सिध्यति । पतिष्ठते इत्यत्र पोपसर्गस्याऽऽदिगमनवाचकत्वे तस्य आख्याता-र्थेऽन्वयासिद्ध्यर्थे पक्रतिसम्भिव्याह्तानिपातार्थपक्रत्यर्थीन्यतरान्वितस्वार्थवोधकत्वं मत्ययानामिति ब्युश्विः पठनीया । तेन मतिष्ठते इत्यत्र 'ते १ इति तिङ्थैंक-र्तरि पँकितिसम्भिन्याहतनिपातार्थस्याऽऽदिगमनस्यान्वयेनं कर्वनिष्ठमादिगमनामिति बोधोऽनुभवसिद्धो निर्वोद्धं शक्यो भवति । एवं भेदसंबन्धेन नापार्थपकारकशाब्दः बोधं पति भत्ययनिपातान्यतरजन्योपास्थितिः कारणिनित कार्यकारणभावोऽङ्गी -कार्यः । अत एव राजा पुरुः, इत्यत्र राजनिरूपितस्वतासंबन्धवान् पुरुष इत्येवं राजरूपनामार्थमकारको मेद्संसर्गकः शाब्दबोधो न भवति । मेद्संबन्धस्य राज-पदोत्तरेवर्तिपत्ययादनुपस्थितेः। भवति च राज्ञः पुरुष इत्यत्र नामार्थपकारको मेदसंसर्गको नोघः । मेदसंसर्गस्य राजपद्देत्तरवर्तिषष्ठीपत्ययजन्योगस्थितेः स-त्त्वात् । घटश्चेत्यत्र घटस्य पतियोगितासंबन्धेन समुच्चयेऽन्वयाद् घटपतियोगिकः समुच्चय इत्येवं घटरूपनामार्थपकारको भेदसंसर्गकः शाब्दबोधो भवति । समु-च्चयोपस्थितेनिपातजन्यत्वात् । नामार्थपकारकमेदसंसर्गकशाब्दबोधं पति निपा-तजन्योपस्थितेई तुत्वाङ्गीकारादित्यर्थः । न चैवं क्विवद्ब्युत्पत्तौ निपाताविरिक्तेवि निवेशे, क्वविद् व्युत्पत्तो निपातपद्दिविशे च गौरवं स्वादिति वाच्यम् । अन्वय-व्यतिरेकरूपयुक्त्या निपातानां वाचकत्वे स्थितेऽगत्या गौरवस्य स्वीकरणीयत्वात् । वाचकत्वादेव च ' न ' इत्येतावन्मात्रोच्चारणाद्भावपतीतिः कस्येति जिज्ञासा च

( निपातार्थनिर्णयः )

त्यपि तथेत्यगत्या कल्पनीयमिति भावः । न त्विति । नैयायिकोक्तं प्रादिचादिवेषम्यमित्यर्थः । यत्तु सर्वेषां निपातानां वाचकत्वेऽर्थवत्सूत्रे-

दृश्यतेऽभावराब्द् इव । द्योतकत्वे तु पदान्तरसमिष्याहारं विना द्योतकत्वासंभवः। ननु निपातानां वाचकरवे केवलानामि तेषां प्रयोगापत्तिरिति चेच । केषांचित् 'ते पाग्धातोः ' इत्यनेन नियमनात् केषांचि नेत्यादीनां केवलानावि पयोगस्ये -ष्टत्वात् , अन्येषां वाचकरवेऽपि केवलपक्तिपत्यययोरपयोगवरकेवलानापपयोगः। तदुकं वाक्यपद्थि-परययो वाचकरवेऽपि केवलो न प्रयुज्यते । समुच्ययाभिधा-नेऽपि व्यतिरेको न विद्यते । इति । यद्यपि पत्ययवदेषां परत्वं न स्पर्यते तथापि तैर्बोध्यमकर्षादेविना संबन्धिनमनन्वयात्केवलपयोगासंभवः । समुन्धिनताभिवायक-रवेऽपि विदेशपतस्तयोरुपस्थितिं विना मतीतेरपर्यवसानानित्यपरतन्त्रतेवेति न प-योगः । एवं निपातानां वाचकत्वे यथायथं दोषाभावेऽपि क्वचिद्द्योतकत्वमपि स्वीकार्यम् । अन्यथा पतिष्ठते इत्यत्र गमनत्त्वरूपेणानुभवतिद्धो बोधो न स्यात्। नामार्थभात्वर्थमोर्भदेनान्वयो न ब्युत्वच इति ब्युत्वत्तेनिपातेतरत्वेन तंकोचेऽपि मा-पसर्गस्यामावे शक्तो स्वीकतायामपि भातोगैतिनिवृत्यर्थकरवेन गतिनिवृत्तिरूपधा-त्वर्थंस्य प्रतियोगित्वसंबन्धेन पोपसगंवाच्येऽभावेऽन्वयेन गतिनिवृत्तिपतियोगिकाभाव इति बोधाद् गमननिवृश्यमावत्वरूपेणेव बाधः स्यात् । द्योतकत्वे तु तिष्ठतेर्धातोरेव **छक्षणया ग**विप्रतिपादकत्वाद् गमनत्वरूपेण बोबोऽनायातेन तिध्यति । नत्विती-ति । पादयो द्योतकाश्यादयस्तु वाचका इत्येवं यज्ञैयायिकैः पादिचाद्योर्वपम्यं क्टतं तद्वि न युक्तमित्यर्थः । यज्ज कैश्विदुकम्-निवातानां तर्वेषां वाचकत्वे ' निपातस्यानर्थकस्य १ इति पातिपदिकसंज्ञाविधिव्यर्थः । अर्थवत्सूत्रेणेव पातिप-दिकत्वस्य तिद्धत्वात् । त्तर्वेषां द्योतकत्वेऽपि ' निपातस्य ' इत्येतावतेव मातिपदि-करवे तिदेव ' अनर्थकस्य १ इत्यंशः सर्वथा व्यर्थ एव । तस्मात्केचिदेवार्थवन्त इति वक्तव्यम् । तथा चोवसर्गा एव द्योतकाश्रादयस्तु वाचका इति । तद्यु-कम्-सर्वधाऽनर्थकानां 'तु-हि-च-स्म-ह-वैपादपूरणे, इत्यमरकोशात् , कमी-मिद्विति पादपूरणे, इति निरुक्तात् , अधिपरी अनर्थकौ ' इति सूत्राच्यावग-तानां संग्रहार्थं तद्वचनमिति कैपटादी स्पष्टत्वात् । के वाचका इत्यव विनिगमना-भावाष्यादीनामेव द्योतकरवं पादीनां तु वाचकरविभिति वैपरीत्यस्यापि वक्तुं शक्य-स्वाच्च । वस्तुत एतदार्तिकस्य भाष्यकारैः पत्याख्यातत्वात्तन्मू छक्मेतदश्र खेयमे-

(निपातार्थानिणीयः)

णेब तेषां प्रातिपदिकत्वसंभवात् " निपातस्यानर्थकस्य " इति विधिवैयर्थं, सर्वेषां द्योतकत्वे चानर्थकस्योति व्यर्थम्, तथा च के-चिद्यातकाः केचिद्वाचका इत्यभ्युपेयमिति । तन्न । एवं हि चाद्यो द्योतकाः प्राद्यो वाचका इति वैपरीत्यावारणात् । सर्वथाऽनर्थकानां पादप्रणमात्रार्थमुपात्तानां संग्रहाय वार्तिकारम्भस्य कैयटादौ स्पष्ट-त्वाच । तस्य प्रत्याख्यातत्वाच्च । परेषामिति बहुवचनं मीमांसकसं-प्रहाय । केवलवृक्षशब्दात्तमुच्चयांवीधाच्चकारश्रवणे तद्वीधाच्च कार एव तद्वाचको न द्योतकः । किंच द्योतकत्वे ५दान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्या चकारादेर्द्योतकत्वशक्तिश्व कल्प्येति गौरवं स्यादिति हि समुच्चयाधिकरणे स्थितं तद्रि न युक्तामिति भावः। तथा हि-अन्वयव्यतिरेकौ तात्पर्यंत्राहकत्वेनाप्युपयुक्तौ घटादिपदानामेव समु-चिचते लक्षणा तालपंत्राहकः प्रकरणादिवच्चादिरिति स्वीकाराञ्च वेति भाति । व्ययंमिति । द्योतकतापक्षे सर्वेषामेव निपातानां निरथंकतया व्यावत्याभावादिति भावः । प्रत्याख्यातत्वादिति । 'अधिपरी अनर्थकी ' इति सूत्रेणानर्थंकयोगधिपर्योगंत्युपसर्गसंज्ञाबाधनार्थं कर्मपवचनीयसंज्ञा विधीयते । गत्युपसर्गसंज्ञे च ' उपसर्गाः कियायोगे ' गतिश्व ' इति सूत्रद्वयेन कियायोग एव विधीयेते । तत्राधिपर्योरनर्धकयोः कियायोगासंभवाद् गत्युपसर्गसंज्ञयोः पाप्ति-रेव न संभवतीति तद्बाधनार्धे कर्भपवचनीयसंज्ञाविधानं व्यर्थम् । न च ' कर्म-पवचनीययुक्ते द्विवीया ' इति द्वितीयार्थे कर्मपवचनीयसंज्ञाविधानं सार्थकं स्या-दिति वाच्यम् । अनर्थकत्वेन कर्मपवचनीययुक्तत्वस्य निरूपितुमशक्यत्वात् । एवं च व्यथ्भिय क्रमेंपवचनीयसंज्ञाविधानं ज्ञापयति-यदनर्थकानामपि निपाताना-मर्थं वस्वं गृहीत्वा तत्पयुक्तं कार्यं करणीयिनिति । ततश्च कियायोगतं भवाद् गत्यु पसर्गसंज्ञे स्यातां ते मा भूतामिति तद्धाधनार्थे कर्भेपवचनीयसंज्ञाविधानं चरिता-र्थम् । तेन कृतोऽध्यागच्छतीत्यादी 'गतिर्गती' इति निघातो न भवति । अनर्थका -नानि निपातानामर्थवत्वपयुक्तं कार्ये पातिपदिकसंज्ञा भववित्यन्यत्र फलम् । तथा च निपातस्यानर्थंकस्येतिवचनं न कर्तव्यमिति मत्याख्यातत्वादित्यर्थः । बहुवचनं मीमांसकेति । मीमांसकानां भाष्यकारादिमेदेन नानात्वाद बहुवचनमिति भावः। मीनासकमतं भद्दोयति—केवलेत्यादिना । मीनांसकमतं निरस्यति—तथा ही-

( निपातार्थानिर्णयः )

शक्तिद्वयकल्पनाऽपि। अस्माकं लक्षणात्रहदशायां बोधात्तत्कार्यकारणभाव आवश्यकः। एवं शक्तित्रहस्यापीति पक्षद्वयेऽपि कल्प्यान्तराभावेन गौरवाभावादुभयमपि युक्तिमित्यभिमतम्। अत एव "स वाचको विशेषाणां संभवाद्योतकोऽपि च " इतिवाक्यपदीयं संग-च्छते। दर्शनान्तररीत्या वाचकत्वभेव, द्योतकत्वभेवेति नियमस्तु न

त्यादिना न शक्तिद्वयकल्पनापीत्यन्तेन । अस्माकमिति । निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं चेति पक्षद्वयाङ्गीकः णामित्यर्थः । लक्षणाश्रहेति । यदा च घटादिपदानां समु क्विताद्यर्थे लक्षणां गृहीत्वा पकरणादिवत्तालर्थमाहकश्रादिरि-त्याश्रीयते तदैव घटादिपदात्समुच्चयाद्यर्थमतीतेः समुच्चयादिविशिष्टघटाद्यर्थविष-यकशान्द्रबोधं मति घटादिपद्निक्षितस्थणाज्ञानं कारणमिति शान्द्बोधस्थणा-ज्ञानयोः कार्यकारणभाव आवश्यकः। समीभन्याहतपदस्य विशिष्टार्थे लक्षणायां गृहीतायां सक्ष्यार्थस्य बोधासक्ष्यार्थबोधे सक्षणाज्ञानं कारणित्येवं सक्ष्यार्थबोध-लक्षणाग्रहयोः कार्यंकारणभावोऽवश्यं स्वीकार्य इति यावत् । शक्तिग्रहरूया-पीति । वाचकत्वपक्षे वृक्षाधर्थैविषयकशान्द्वोधे वृक्षादिपदानिष्ठं शक्तिज्ञानं का-रणं, समुच्चयाद्य थ्वेषि पादिनिपातनिष्ठशक्तिज्ञानं कारणमित्येवं शान्दविषशाकि-ज्ञानयोः कार्यकारणभावोऽण्यावश्यकः । कल्ण्यान्तराभावेनेति । वाचकत्वपक्षे द्योतकत्वपक्षे च क्छमकार्यकारणमावद्वपापेश्वपाअधिककल्पितव्यविरहेणेत्यर्थः । उभयमपीति । वाचकत्वं द्योतकत्वं चेत्युभयनपि गौरवाभावाद्युज्यत इत्यर्थः । अत एवेति । गौरवाभावेन पक्षद्वयस्यापि युक्तियुक्तत्वादेवेत्यर्थः । स वाचक इति । सः-उपसर्गरूपो निपातो वाचक इत्यर्थः । मतिष्ठत इत्यत्र ' ष्ठा ग-तिनिवृत्ती ' इति पाणिनिस्मृतेगैतिनिवृत्तिवाचकस्तिष्ठतिः, घोपसर्गस्तु तद्भावबो-धकः, तथा चाभावाभावे। भावस्वरूप इतिन्यःयेन गतिवाचक इति पुञ्जराजेन व्याख्यातत्वात् । दुर्शनान्तरेति । नैयायिकरीत्येत्यर्थः । वाचकत्वमेवेति । चादिनिषातानामित्यादिर्वेष्यः । द्योतकत्वमेवेति । अस्योषसर्गाणामित्यादिः । नियम इति । पादिचाद्योद्यीतकत्ववाचकत्वनियमो न युक्त इति सूचयचाह-मतमेव न इति । वा-अथवा । परेषां मीमांसकानां यन्मतं सर्वेषां निपातानां वाचकत्वमेवेति तदेव नो मतमित्यर्थः । पतिष्ठते इत्यत्र गमनत्वरूपेण वोधस्या-

(।निपातार्थनिर्णयः)

युक्त इति ध्वनयन्नाह-मतमेवेति ॥ ६॥ (४७) पर्यवसितमुपसंहरत्नाह-

> निपातत्वं परेषां यत्तद्रमाकामिति स्थितिः। व्यापकत्वाच्छक्ततायास्त्ववच्छेदकमिष्यते॥ ७॥ (४८)

(इति महोजिदीक्षितविरचितकारिकासु निपातद्योतकत्वानिर्णयः )।

परेषां यन्निपातत्वमसत्त्वार्थंकत्वे सति चादिगणपठितत्वं ज्ञक्तिसं-बन्धेन निपातपद्वत्त्वं चोपाधिर्जातिवां तदेवास्माकमपि परं तु सामा-

भावाभावो भावम्वरूप इति न्यायेनोपपादितत्वादिति भावः ।। ४७ ॥

पर्यवसितमिति । उपसर्गा द्योतका निपाता वाचका इति नैयायिकमतं न युक्तं वैषम्ये बीजाभावादिति पर्यवसाने सिद्धिनित्यर्थः । उपसंहरन्-परिसमाप-यिनत्यर्थः। आह-ब्रुते-निपातत्वं परेषामिति। ननु पादीनां चादीनां च वाचकत्वे उपसर्गत्वनिपातत्वयोः शक्तवावच्छेदकत्वे गौरवमत आह-निपातत्वं परेषामिति । ननु 'चादयोऽसत्त्वे' इत्यत्रासत्त्वे इति पसज्यपितिषेध इत्याश्रीयमाणे-ऽसमर्थसमासो वाक्यमेदश्चेति गौरवमतो छाचवात्पर्युदासमाश्चित्य निपातस्वक्षणमा-ह—असत्त्वार्थकत्वे सतीति । असत्त्वार्थकत्वसमानाधिकरणचादिगणपिठतत्वं निपातत्विभित्यर्थः । गुणकर्गान्यत्वे सति सत्त्वादित्यादे गुणकर्मान्यत्वसमानाधिक-रणसत्त्वादित्यर्थमतीतेः सति सप्तम्याः सामानाधिकरण्यार्थकतायाः क्ल्पप्तवादिति भावः। नन्वेत लक्षणस्य पादिष्वब्याप्तिरत आह—शक्तिसंबन्धेनेति। वाच्यवा-चक्रभावात्पकशक्त्यारूयसंबन्धेन निपातपद्वर्षं-निपातपद्श्रियत्वं, (निपातपद्-वाच्यत्वं ) निपातत्वमित्यर्थः । इदं च निपातत्वं मादिचादिसाधारणमिति तदेव वाचकतावच्छेदकं स्वीकार्यं छाघवात् । तथा च नोकं गौरवामिति भावः । जा-तिर्वेति । ननु निपातत्वं जाविभीवेतुं नाईति । हत्वादिना सांकर्यात् । संकरस्य च जातिबाधकत्वाङ्गीकारात् । तथा हि-पृथिवी, आप्ः, तेजः, वायुः, आका-शश्रीत पश्चसु भूतत्वं वर्तते । पृ. अर. ते. वा. मनश्रीते पश्चसु मूर्तत्वं विद्यते । मूर्वत्वं नामापळ्छपरिमाणव्रवम् । परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोरेकत्र समावेशः संकरः। भवाति हि भूतत्वं विहाय मनिस वर्तमानस्य मूर्तत्वस्य, मूर्तत्वं विहाय आकाशे वर्तमानस्य भूतत्वस्य च पृथिब्यादिचतुष्टये समावेशः। तस्मा-द्भूतत्वं भूर्तत्वं चेति इयमपि न जातिरिति नैयायिकानां सिद्धान्तः । तद्वत्-हस-

( निपातार्थनिर्णयः )

न्यधर्मे प्रमाणानां पक्षपाताच्छक्तता द्योतकता वा तद्वच्छेदेनैव क-ल्प्येति नैयायिकोक्तं प्रादिचाद्योवैषम्यमयुक्तमिरयर्थः । ब्यापकरवात् , सामान्यत्वात् । ज्ञक्तताया इरयुपलक्षणं द्योतकताया वेरयपि द्रष्टब्यम्

तीत्यादिघटके हशब्दे हत्वं विद्यते, निपातत्वं नास्ति । निपातचग्रब्दे निपातत्वं विद्यते, हत्वं नास्ति । निपातहश्च ते तु हत्वनिपातत्वयोरेकत्र समावेशानिपातत्वं न जातिरित्या श्येनाऽऽह—उपाधिर्वेति । जात्यतिरिक्तधर्मे पायिकेः नैयायिकानाम् । स चापि द्विविवः सखण्डोपाधिरखण्डोपाधिश्वेति । य-स्तावनिर्वक्तं राक्यते स सखण्डोपाधिः । यथा-रान्द्रसमवायिकारणत्वमाकशार्वं पाच्यादिव्यवहारहेतुत्वं दिग्त्विमत्येवमाकाशत्वादिकम् । यश्व धर्मो निर्वेक्तुं न श-क्यते सोऽसावखण्डोपाधिः । उक्तं च-अनुयोगितात्व-पतियोगितात्व-विषयता-त्वादिरिति । तद्वन्तिपातत्वस्यासत्त्वार्थकरवे सति चादिगणपठितत्वरू ं सखण्डत्व-मिष संभवति, तथाअपि निपातत्वस्य सखण्डोपाधेः पादिचाद्युमयानुगतत्वाभावाद-खण्डोपाधित्वमेवाङ्गीकरणीयम् । एवं च परेषां मीमांसकादीनां यादृशं जातिरूप-मुपाधिरूपं वा निपातत्वमाभिमतं, अस्पाकपपि निपातत्वं तादशमेव जातिरूपमुपा-धिरूषं वाऽभिनतामित्यर्थः । तत्र मीनांसकाश्चादीनामित पादीनामि वाचकत्वमि-च्छन्ति । अन्ये वैयाकरणाः पादीनामिव चादीनामपि द्योतकत्विमच्छन्ति । स-त्येवमुभयमतेऽप्युपसर्गाणां वाचकत्वे द्योतकत्वे वा कल्गयितव्ये वाचकतावच्छेद्कं द्योतकतावच्छेदकं वा पादिनिष्ठं निपातत्वमेव वाच्यं नोपसर्गत्वित्यत्र विनिगम-नाविरह इत्याशङ्कामपनुदाति-परं त्वित्यादिना । सामान्यधर्म इति । ब्वाप-कधर्मं इत्यर्थः । अस्यासित बाधक इत्यादिः । तथा चासित बाधके सामान्य ( व्यापक )धर्मस्यावच्छेद्कत्वकल्पने पमाणानां पक्षपातोशभिनिवेश:--आग्रह इति यावत्। एवं चोपसर्गाणां वाचकतायां द्योतकतायां वाऽङ्गीकृतायां पादिचा-द्युभयवृत्तित्वेन व्यापकर्धंर्भस्य निपातत्वस्यैव वाचकनावच्छेद्कत्वं द्योतकतावच्छे-द्करवं वा मन्तव्य प्रमाणानां सामान्ये पक्षपात इति न्यायादि भावः। ततश्र माद्यो द्योतकाश्चाद्यो वाचका इत्येवं यत्मादिचाद्योवें उक्षण्यं नैयायिकैरुकं तच युक्तित्यर्थः। व्यापकत्वादिति। जातिरूपस्योपाधिरूपस्य निपावत्वस्य मा-दिचाद्यभवैवृत्तित्वेन सामान्यधर्मत्वादित्वर्थः । ज्ञाक्तताया इति । वाचकवाया इत्यर्थः । शक्तताया इत्युपलक्षणमिति । समीपस्यस्य स्वसंबन्धिनश्च लक्षणं

11 011 (86)1

इति रङ्गोजिभट्टात्मजकीण्डमट्टाविरचिते वैयाकरणभूषणसारे निपातानां द्योतकत्वादिनिर्णयः समाप्तः।

( अथ भावपत्ययार्थनिणयः )।

भावप्रत्ययार्थमाह-

क्रचितसमासेभ्यो मतभेदानिबन्धनम् । त्वतलोरथंकथनं टीकायां हरिणा कृतम् ॥१॥ (४९)। "क्रचितसमासेभ्यः संबन्धाभिधानं भावप्रत्यंथेनान्यत्र रूड्यभि-

ज्ञानं यस्मादिति विग्रहः । स्वस्य स्वान्यस्य चाजहरस्वार्थस्यणया बोधकं पदामित्यथंः । यथा काकेम्यो दिवरस्यतामित्यत्र काकपदं स्वस्य स्वान्यस्य धा-देश्य बोधकं, तद्वत् शक्तापदं स्वस्याः शक्तायाः स्वान्यस्या द्योतकतायाश्याज- हत्स्वार्थया स्वक्षणया बोधकामिति मावः । एवं च वाचकताया द्योतकताया वाऽ-वच्छेदकमुभयविषं निपातत्वामिति तात्पर्यम् ॥ ४८ ॥

इति वैयाकरणभूषणसारटीकायां शांकर्यो निपातानां धोतकत्ववाचकत्वनिर्णयः । रङ्गभदृतनूजेन शंकरेण विनिर्मिते । सारीयेऽभूद्विवरणे निपातार्थविनिर्णयः ॥ ८ ॥

## अथ भावप्रत्ययार्थनिर्णयः । ( ९ )

नामार्थनिक्तपणपसङ्गेन नामिन्तः पातिकत्ति विकाधि निक्तपिष्यनादौ भावपत्यपार्थकथनित्याह—भावप्रत्ययेति । त्वतलादिपत्ययार्थमित्यर्थः । क्रत्ति दितसमासेम्य इति । क्रदन्तात्ति विनान्तात्सपासाच परः कियमाणो भावार्थकः
पत्ययस्त्वतलादिः संबन्धमभिद्धाति । क्रष्णसर्गत्वं, गौरखरत्वमित्यादौ जातिविशेषपुरस्कारेणैव बोधानुभवादाह—अन्यत्रेत्यादि । क्रदेः, अभिनक्तपात् , अव्यभिचरितसंबन्धेम्यश्चीन्यत्र—क्रद्वचादिशब्दान् वर्जयित्वा संबन्ध एव भावपत्यय

मक्रपाव्यामेचरितसंबन्धेभ्यः" इति वार्तिकवचनामीति मीमांसकादीनां भ्रममपाकुर्वन्नाह-टीकायामिति । भर्तृहरिणा महाभाष्यटीकायामि-त्यर्थः । त्वतलोरिति । भावप्रत्ययमात्रोपलक्षणम् । अयमर्थं -समा-सादौ शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसंबन्धविशिष्टे कल्प्यत इत्युक्तस् । तथा च तदुत्तरभावप्रत्ययः संबन्धं वदतीत्यर्थः । एतदपि भेदः संसर्ग इत्पर्थः । रूढचादीनां मध्ये रूढी जातिविशेषपुरस्कारेणैव बोध इत्युक्तम् । अ-भिचक्दपं यथा-शुक्क इत्यादा तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुपो 'गुणवचनेभ्यो मतूपो लुगिष्टः । इति वचनेनं लुक्षत्वात्तिवितान्तत्वेऽपि घटः शुक्तः-घटाभिनः शुक्तकः पवान्, इति प्रतीत्या गुणगुणिनोर्भदसंवन्धस्य न्यग्भावात् शुक्कत्वभित्यादी गुण-स्येव पकारत्वं न संबन्धस्येति । अत्र गुणवाचकस्य गुणिवाचकस्य च शुक्कश-च्द्रस्य रूपमभिन्नम् । अव्यभिचरितसंबन्वं यथा—सतो भावः सत्ता, अत्र जाता\_ वेव भावपत्ययः। सत्सत्तयोः संबन्धः कदापि न व्यमिचरति, सत उत्पत्तिप. भृति—आ विनाञात् संबन्धस्य विद्यमानत्वाद्व्यभिचरितसंबन्धामिति भावः। इ-त्येवं क्रचित्तसमासेति वचनस्यार्थः । इदं च वचनं वार्तिककारीयिनत्येवं भीमांस-कानां भ्रमं निराकुवंचाह-टीकायामिति । तदर्थमाह-भर्तृहरिणेत्यादि । एवं च हरिवचने वार्तिकत्वभ्रमो मीनांसकानामिति भावः । भावप्रत्ययमात्रेति । मात्रशब्दः क्टत्स्नार्थंकः । भावविहितयावत्ति दितपत्ययेत्यर्थः । तेन व्यञ्बुञादेः पत्वयस्यापि तंबन्धरूपभावबोधकत्वात्तत्तंग्रहः सिष्यति । हरिवाक्यार्थपाह-अ-यमर्थं इत्यादिना । अयमिति । वश्यमाण इत्यर्थः । अर्थं इति । तात्प-र्यार्थ इत्यर्थ: । राजपुरुष:, औषगवः, पाचकः, इत्यादी यद्यपि केवलः संबन्धा नाभिधेयस्तथापि समासादी शक्तिः कल्प्यमाना विग्रहवाक्यपविष्टषष्ठचाद्यर्थान्त\_ र्मावेणव कल्प्यते । अत एव वृत्तिविग्रहयोः समानार्थत्वमवादः संगच्छते । रा-जादिसंबन्धेति । राजादिनिरूपितसंबन्धवति पुरुषादौ राजपुरुषादिसमासस्य शकिरित्यर्थः। इत्युक्तिमिति । समासे खलु भिनेव शकिरिति समासशकि-निरूपणावसर इत्यथं:। तथा चेति । राजादिसंबन्धविशिष्टे समासशक्तिक-ल्पनमकारेण चेत्यर्थः । तदुत्तरभावप्रत्यय इति । राजपुरुषत्वं, औपगवत्वं, पक्तृत्वं इत्यादी स्वस्वामिभावः, अपत्यापत्यवत्संबन्धः (जन्यजनकभावः ) किया-कारकसंबन्ध इति बोधादेवम्यः परो भावमस्ययस्त्वादिः संबन्धं वद्ति बोधयतीः

उभयं वेत्युक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न संभवतीत्यत आह—मतभेदेति । पक्ष-भेदेनेत्यर्थः । एवं च राजपुरुषत्वमीपगवत्वं पक्तृत्वमित्यादौ स्वस्वामि-भावः, अपत्यापत्यवत्संबन्धः क्रियाकारकभावसंबन्ध इत्यन्वयबोधः । औपगवादावव्यभिचरितसंबन्धे त्वर्थान्तरवृत्तिस्तद्धित उदाहार्यः । दा-

रवर्थः । उत्तरपदार्थे पूर्वपदार्थसंबन्धस्यैव पकारत्वेन मानादिति भावः । एतद् पीति । मावपत्ययस्य त्वादेः संबन्धबोधकत्वमपीत्यर्थः । भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यवस्थिते: १ (कारिका ३० ) इत्युक्तभेदपक्षे न संभवतीति । तत्पक्षे राजपुरुषादिसमासजन्यबोचे संबन्धस्य पकारतयाऽभानाद् राजपुरुषत्विनत्यत्र त्व-पत्ययस्य भेद एवार्थः। भेदपक्षे राजपुरुष इत्यत्राराजकीयभिनाः पुरुष इति बोधादुत्तरपदार्थे पुरुषे मेदस्य पकारतया भासमानत्वादिति भावः। एवं चेति । पक्षभेदेन समासादिवृत्ती संसर्गस्य वाच्यत्वे चेत्यर्थः । स्वस्वामिभावसंबन्ध इति । संसर्गपक्षे राजपुरुष इत्यादौ राजादिनिष्ठस्वामितानिक्विपतस्वतावान् पुरुष इति बोधादिति मानः । उपगवपत्यसंबन्ध इति । उपगुतद्पत्ययोर्जन्यजन-कभावात्मकः संबन्ध इत्यर्थः। इत्यन्वयवोध इति । इति शाब्दबोध इत्यर्थः। समास इव क्रत्रखितान्तेऽपि विशिष्टशक्त्यङ्गीकारेण पृथगुपस्थित्यभावेन पृथ-गुपस्थितिविषययोरर्थयोः संसर्गरयेवान्वयत्वेन वृत्तौ अन्वयाभावात् 'इत्यन्वय बोधः १ इत्युक्तेः मुतरामसंभवादिति भावः । तथा च संसर्गपक्षे यथा राजपुरु-षेति समुद्रायो राजनिर्ह्मापेतसंबन्धवत्पुरुषे शक्त इत्येवं समासादिवृत्तौ विशिष्टश-किरङ्गीकियते तद्दद् राजपुरुवत्विभत्यस्यापि वृत्तित्वाद्राजपुरुवत्वामिति समुद्रायो राजपुरुषस्य भाव:-नाम-स्वस्वामिभावसंबन्ध इत्यर्थे शक्त इत्येवं विशिष्टशकत्य-द्भीकाराद् राजपुरुपत्वरूपवृत्तिनिष्ठशक्त्यैव राजपुरुषत्विमिति वृत्तिघटकत्वपत्ययस्य स्वस्वामिभावसँबन्धबोधकत्वं सिद्धमिति कत्वा कतद्वितसमासेम्य इति वचनं वा-र्तिककारीयमपूर्वामिति न अमितव्यमिति तात्पर्यम् । अव्यमिचरितसंबन्धे त्विति अपत्यापत्यवत्तंबन्धस्याव्याभेचरित संबन्धत्वे त्वित्यर्थः । औपगवस्य भाव औपग-वत्वम् । अत्र औषगवशब्दात् 'तस्य भावस्त्वतछै। १ इति भावे त्वपत्ययः । भा-वश्च पक्रतिजन्यबोधे पकारो भःव इति कौमुद्यामुक्तं भद्दोजीदीक्षितैः । पत्यासत्या त्वतलादेः पत्ययस्य या पक्रतिः-त्वादिपत्ययविधानावाधिभूतः शब्दः, तादृशश-द्जन्यो यो बोधस्तत्र मकारतया--विशेषणतया प्रतीयमानोऽथौं भाव इति

मोदरत्वं कृष्णसपंत्विमित्यादौ जातिविशेषबेधादाह—अन्यत्रेति। स्ति रिभन्नस्पाद्व्यिभिचरितसंबन्धेम्यश्चान्यत्रेत्यर्थः । स्विहस्का।ि तीयं यथा शुक्कत्वम्। अत्र "तद्रयास्त्यास्मिन् " इति मतुपो "गुणवचन्नेभ्यो मतुपो लुगिष्टः " इति सृत्यास्त्यास्मिन् विश्वान्तत्वेऽपि घटः शुक्क इत्य-

तदर्थः । तत्र औष्गव इत्यत्रोपगुराब्दाद्पत्येऽर्थे ' तस्यापत्यम् १ इति अण्परय-यः। उपगोरपत्यस्य च जन्यजनकभावः संबन्धः। उपगुर्जनकः, अपत्यं च ज-न्यम् । जन्ये जन्यता, जर्नके जनकता चेत्ययमेव जन्यजनकमावः । जन्यजनक-योर्भाव इति ब्युत्पत्ते:। अयं जन्यजनकभाव एवापत्यापत्यवत्संबन्ध इत्युच्यते। अपत्यापत्यवतोः संबन्धोऽपत्यता, अपत्यवत्ता चेत्यर्थः । तत्र जन्यतास्थानीयाऽ-पत्यता, जनकतास्थानीयाऽपत्यवत्ता । तथा चौषमव इत्यत्रोपगुनिष्ठापत्यवत्तानि-रूपितानत्यतावादिति बोधाद्यत्यापत्यवत्संबन्धस्य विशेषणतया तत्र मानादपत्याप-त्यवरसंबन्ध एवै।पगवत्विमत्यत्र त्वपत्ययार्थ इति भावः । अपत्यापत्यवत्संबन्धस्य-अन्यभिचारितसंबन्धत्वं, यथा सत्सत्तयोः संबन्धः कदापि न न्यभिचरितो भवति तथाऽपत्यापत्यवतोरिप संबन्धः कदापि न व्याभिचरित । सत उत्पत्तिमभूति-आ विनाशात् संबन्धस्य ृविद्यमानत्वाद्यस्योत्पत्तिमभृति-आधिनाशाद्यत्यत्वसंबन्ध-स्यापि विद्यमानत्वाद्व्यमिचरितसंबन्धत्वामिति भावः। योत्रं च चरणैः सहेति वचनेनापत्यत्वस्य जातित्वबोधनाञ्जातिजातिमतार्भेदसंबन्धस्य तिरोधानाज्जाति-रेव तत्र मकार इति सैव त्वादिमत्ययार्थ इति तालर्थम् । अर्थान्तरवृत्तिरिति । अन्योऽर्थोऽर्थान्तरम् । अर्थान्तरे वृत्तिः-शक्तिर्यस्येत्यर्थः । अपत्यार्थाद्वन्यस्मि-चर्थे दीव्यतीत्यादी शक्तराद्धित उदाहर्षव्य इत्यर्थः । यथा-अक्षशब्दाद्दीव्यती-रवर्थे ठिक इकादेशेचाऽऽक्षिक इत्यत्राक्षकरणकदेवनंत्रियावानिति बोधाद्देवनाक्र-यायाः कियाकारकभावसंबन्धस्य ठगर्थे कर्त्रि पकारतया भासमानत्वादाक्षिकत्व -मित्यत्र सैन देवनिकया त्वपत्ययार्थः । गौरखरः ऋष्णसर्प इत्यादौ समासत्वा-दिसत्त्वात्तदुत्तरभावमत्ययेन संबन्धाभिधानं मसकं तिनराकुर्वनाह-अन्यत्रे-त्यादि । रुढिरुक्तोति । दामोद्रत्विमत्यादी जातिविशेषपुरस्कारेण बोधानुम-व।दित्यर्थकअन्थेनेत्यर्थः । द्वितीयामित्यस्यामिन्नरूपोदाहरणामित्यर्थः । तद्वितान्त-रवेऽशित्यापेशब्देन तदुत्तरभावपत्ययेन संबन्धाभिधानं पसकामिति ध्वनितम् । अभे-

भेदप्रत्ययाद्गुणस्यैव प्रकारत्वेन भानं जायते, तृतीये सतो भावः सत्ते-ति, अत्र जातावेव प्रत्यय इति दिक् ॥ १ ॥ ४९ )

दण्डीरयादौ प्रक्रत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्येति वदन्तं मीमांसकंमन्यं प्रत्याह-

द्प्रत्ययादीति । सोऽयामिति छोकनिरूढेनाभेद्मत्ययेन षष्ठथर्थविहितमतुष्मत्ययोक्तस्य गुणगुणिनोर्भेद्संबन्धस्य तिरोधानाच द्याक्कत्विमित्यादी संबन्धे भावमत्ययः,
किं तु गुण एव । मतुपो छुग्विधानं तु घटस्य द्यक्क इति गुणगुणिनोर्भेद्व्यवहारस्यापि विद्यमानत्वाद् घटः द्युक्कवानित्यनिष्टमयोगनिवृत्पर्थं बोध्यम् । एवं सत्तेत्यादिजाताविष ज्ञेयम् । सतो भाव इति । अस्धातोः रातृमत्ययेन निष्पन्नात्सत्यव्दात् सत्तावानिति बोधानुभवाच्छतृमत्ययार्थंकर्तरि सत्तायाः पकारतया
भासमानत्वात्तदुत्तरभावमत्ययेनापि सैवाभिधीयते । जाताबिति । अयं ब्राह्मण
इत्यादौ अयंपद्वाच्यदेहिषण्डस्य ग्राह्मणपद्वाच्यस्य जातिविशेषस्य चाभेदेनैव
बोधानुभवाज्जातिजातिमतोर्भेद्संबन्धस्य तिरोधानाद् ब्राह्मणत्विभित्यादौ न संबन्व
भावमत्ययः, किं तु जातिविशेष एदेत्यर्थः। पटस्य द्युक्क इति गुणगुणिनोर्भेद्व्यवहारवन्जात्यभिपायेण अस्य ब्राह्मणः ( एतद्देहसंबन्धि जातिविशेषः ) इति प्रयोगाभावाच्य कदापि जातिजातिमतोर्भेद्व्यवहार इति अभेदेनैव बोधाद् ब्राह्मणव्यक्ती
पकारतया भारामानाया जातेरेव तदुत्तरभावपत्ययार्थत्वािति भावः ॥ ४९ ॥

द्रविद्यादावित्यादिना । प्रक्रत्यर्थविशिष्टोति । संयोगिदिसंबन्धेन वस्तुतो द्रण्डीत्यादावित्यादिना । प्रक्रत्यर्थविशिष्टोति । संयोगिदिसंबन्धेन वस्तुतो द्रण्डीदिविशिष्टं यद्व्रव्यं तन्मात्रवाचकतया तिद्ध्वतस्य—इन्यादेतित्यर्थः । इन्यादेस्ति द्रितस्य द्रण्डीदिविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकतयेति पद्योजनेति भावः । अत्र मात्रपदेन संयोगिदिसंबन्धस्य व्यावृत्तिः । इन्यादेस्तिद्धितस्य द्रव्यवाचकत्वमेव, न संयोगिदिन संबन्धवाचकत्विनित्यर्थः । अयं भावः - द्रण्डीत्यादौ संयोगिदिः संसर्गमपिद्या भासत इति न तत्र शक्तः, किंतु पक्रतेदंण्डे, आश्रये चेन्यादेः पत्ययस्य शक्ति । संयोगिदिसंबन्धस्य वाच्यत्वाभावादेव पाचक इत्यादाविष न कियाकारक-भावात्मकः संबन्धो वाच्यः । तदुकं भट्टैः—पाकं तु पिचरेवाऽऽह कर्तारं पत्ययोऽ-प्यकः । पाक्यकः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित् ॥ इति । एवं च दण्डी-त्यादौ पक्रतिजन्यबोधे दण्ढादैः प्रकारतया प्रतीयमानत्वाचदुत्तरभावपत्यस्य त्त

अत्रार्धजरतीयं स्याद्दर्शनान्तरगामिना(णा)म्। सिद्धान्ते तु स्थितं षक्षद्वयं त्वादिषु तच्छुणु ॥२॥ (५०)

अत्र, भावप्रत्ययविषये । तथा हि-इामोद्रत्वं घटत्वित्यादौ भावप्रत्ययस्य संबन्धानभिधायकत्वेन मीमांसकानां दण्डित्वमित्यादि-ष्वपि तद्भिधानं न स्यात् , प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः प्रकृत्यर्थसमवेतो द्ण्डादिरेवार्थी, न संबन्ध इति वदन्तं भीगांसकं पत्यवतिष्ठपान आह-अत्रार्धः जरतीयमिति। कारिकास्थात्रपदस्यार्थमाह-भावप्रत्ययेति । त्वतलादिभाव-पत्ययाविषय इत्यर्थः । ननु त्वतलादिभावपत्ययविषये कि स्यादित्यत आह-अर्धजरतीयमिति । अर्धजरतीयं नाम दोषः स्वादित्यर्थः । जरत्या अर्थमर्थ-जरती, 'अर्धे नपुंसकं १ इति समासः । तत्सदृशमर्थजरतीयम् । 'समासाच्च तिद्विषयात् , इति च्छपत्ययः । यथा जरत्या अर्थे कामयतेऽर्थे नेत्ययुकं तद्दद् द्वादिंगोद्रद्णिड शब्द्योः संबन्धावाचकत्वस्य तुल्यत्वे अपि तदुत्तरमावपत्ययेनैकन-दामोद्रस्वामित्यत्र जातेरभिवानं, नाम संबन्धानिवानं न, परत दण्डित्वामित्यत्र तु संबन्धाभिधान।मिति स्वीकरणमत्यन्दायुक्तमिति भावः । अर्वजरतीयत्वमेवो।पाद्यय-तुमाह-संबन्धानमिधायकत्वेनेति । दामोदर-वटादिशन्दरूपत्वादिपत्ययपक-तिजन्यबोधे संबन्धस्य प्रकारतया प्रतीयमानत्वाभावेन संबन्धाभिधायकत्वामावा-दित्यथै:। भीमांसकानाभित्यस्य 'मते १ इति शेषः। तदाभिधानं न स्यादि-ति । संबन्धाभिधानं न स्वाहिकतु दण्डादेरेवाभिधानं स्वाच च तदिष्टामित्यर्थः। यथा दामोद्रवटादिवळतिजन्यबोधे संबन्धस्य पकारतया भासमानत्वाभावेन घट\_ घटत्वंथोः तंबन्बस्य संतर्गपर्याद्यव मानात्तत्र घटवटत्वयोरिव घटपद्स्य शक्तिकृ ल्पनाभावेन घटत्वविशिष्टघटमात्रवाचकत्वात् तदुत्तरभावपत्ययस्य संगन्याभिधाय-करवं न भवति तद्वद् दण्डियाच हेरपादिपक्ठति जन्यबोवेऽपि संबन्वस्य पकारतया पतीयमानत्वाभावेन तदुत्तरभावपत्ययस्यापि संबन्धाभिधायकत्वं न स्यादिति भावः। ननु दामोदरस्य भावो दामोदरत्विपत्यादी भावशब्देन दामोदरादिनिष्ठो धर्मविशेषो गृह्यते इति संबन्धानिभधानं युक्तं, दिण्डिनो भावो दिण्डित्वामित्यादौ तु भावः सं-योगादिरेवेति तत्र त्वपत्ययेन संबन्धानिधाने किं बायकमित्याशङ्कर्णानेरासाय भा वपदार्थं निर्वकि-प्रकृतीति । चिकीर्षितत्वतलादिमत्ययमकतिजन्यबोधीयमका-

हि तदुत्तरभावप्रत्ययेन।भिधीयते । अन्यथा घटत्वामित्यत्र द्रव्यत्वादेईः रतावस्व सति पक्रत्यर्थसमवेतपदार्थत्वं भावत्विभित्यर्थः । विशेषणविशेष्यांशयो-व्यवित्ये मद्रायितुमाह-अन्यथेति । भावपदार्थपरिष्कारे विशेषणविशेष्योभय-दलनिवेशाभाव इत्यर्थः । एकतरस्यैव निवेशे इति यावत् । यदा तद्वृत्तियर्भ-मात्रस्य भावपदार्थत्व इत्यर्थः । द्रुव्यत्वादोरिति । यदि सत्यन्तं विशेषणांश विहाय पक्रत्य भैसनवेतत्वं भावत्विभित्ये वो च्येत ताई घटे दृष्यत्वस्य सनवायतंबन्धेन वृत्तित्वाद् घटत्वभित्यत्रत्यत्वपत्ययेन दृष्यत्वस्यैवाभिधानमापद्येतत्यर्थः । प्रकृतिज-न्यबेश्वे पकारत्वे सतीति विशेषणोपादाने तु द्रव्यत्वस्य पक्रत्यर्थे घटे समवायेनं वृतितिरें। पक्षतिभूतघटपद्जन्यबोधे पकारत्वामावेन तस्य भावत्वामावाच घटग-देक्तिरत्वपत्ययेन दृष्यत्वमभिधीयते, किंतु ताहशं घटत्वभेवेति तदेव तदुत्तरत्वपत्य-येनाभिचीयत इति भावः। अत्र सर्वेत्र समवेतत्वं न समवायसंबन्धेन वर्तमानत्वं घटत्वत्वमभावत्वभित्यादी घटत्वत्वादेरसमवेतत्वेन त्वादिमत्ययवाच्यत्वानुपपत्तेः, किंतु येन केनिवरसंबन्धेन तत्र वर्तमानस्विभिति बोध्यम् । ननु घटे घटस्वस्येव द्रव्यत्व-स्यापि समवेत वाद् घटपदाद घटत्व पकारक बोधरे वे द्रव्यत्व पकारक बोधर्यापि सेंभव इति चेच । अगृहीतंवृत्तिकपुरुषस्थागृहीतवृत्तिकपदादर्थवोधादर्शनात् ' त-द्धरीविच्छन्नविषयकशाब्दबोधं पति तद्धराविच्छिन्ननिस्वितशक्तित्तानं कारणि. त्येवं कार्यकारणभावोऽवश्यं वाच्यः । यथा पटत्वधर्मावच्छिन्वपटविषयक्याब्द-बोर्वं पति पटत्वधर्गाविछित्रपटनिरूपिता या पटपद्दनिष्ठा शक्तिः, तस्या ज्ञानं कारणं, कार्यं तु पटत्वधर्मावाच्छन्तपटाविषयकः शान्द्रबोधः। येन पुरुवेण, पट-पदस्य पटत्वावाच्छिने शक्तिरिति पटपदानिष्ठा शक्तिर्शाता, तस्यैव पुरुषस्य पटपर दारंपटत्वाविञ्जनविषयकवोधो जायते । अर्थाद् यस्य पदस्य यद्धर्गाविञ्जिने शक्तिः, तत्पदात्तद्धर्ममकारको बोध इति पट इत्युक्ते पटपदात् पटत्रधर्ममकारको बोधो जायत इति यावत् । ननु यथा पटे पटत्वस्य विद्यमानत्वात्यटपदात्यटत्वम -कारको बोघो जायते, एवं पटे, पटो दृब्यभिति अभेदेन ब्यवहाराट् दृब्यत्वस्यापि सस्वेन पटपदाद् द्रव्यत्वनिष्ठपकारतानिरूपिताविशेष्यतावान् पट इत्येवं द्रव्यत्वप-कारकोऽि बोधः स्यादिति चेन्न । तद्धर्ममकारक इत्यस्य शक्यतावच्छेद्कप-कारक इत्यर्थात् । शक्यतावच्छेदकं चात्र पटत्वनेव, न द्रव्यत्वम् । अन्यूनान-तिरिक्तवृत्तिधर्मस्यैव शक्यतावच्छेद्कत्वात् । पटत्वं च पटपद्वाच्येषु सर्वेषु पटेष

विद्यत इति न न्यूनवृत्ति, नापि पटापेक्षपाअतिरिक्तघटादिवृत्तीति तदेवात्र शक्य-तावच्छेरकं, द्रव्यत्वं तु अतिरिक्तवटादिवृत्तित्वाच शक्यनावच्छेरकं भवितुपर्हति। येन धर्मेणाविच्छिने शक्तिः स धर्मः शक्यतावच्छेद्कः । पटत्ववर्मेणाविच्छने पटे पटपदस्य शक्तिरिति पटत्वं शक्यतावच्छेदकम् । स च धर्मश्रनुष्टयी शब्दानां पवृत्तिरिति भाष्योक्तपक्षे क्विचजातिः, गुणः, किया, यदच्छा( संज्ञा )शब्द-श्रेति बोध्यम् । ननु पटवृत्तिद्रव्यत्वधर्मेणाविष्ठिने पटे पटपदस्य शक्तिः किर्पता चेद्द्रव्यत्वमपि पटपदशक्यतावच्छेद्कं भवितुमईतीति चेन्न । अन्यूनानतिरिक्तवुन चिनैव धर्मेणाव च्छिने तत्ततपदशकः कल्पनीयत्वात् । नन्वत्रैव किं पमाणिभितिचेः रसमर्थसूत्रस्थं भाष्यमेव प्रमाणाभिति गृहाण । इत्थं हि तद्भाष्यम्—' न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं पकारतया गम्यते १ इति । हि-यतः, गुड इत्युक्ते मधुरत्वं म-कारतया न गम्यते इति तदर्थः । गुडेऽव्यभिचारिततया मध्रत्यस्य विद्यपानत्वेऽपि तस्य पकारतयाऽमानाद् गुडपदशक्यतावच्छेदकत्वं नास्तीति सूचितम् । मधुरत्वस्य गुडतद्विरिक्तभष्वादिवृत्तित्वादिति भावः । ननु किं तर्हि गुडपद्शक्यतावच्छेदक-मिति चेद्-गुडत्विमिति ब्रह्मः। यथ धर्मस्तदेकदेशमात्रवृत्तिर्भविति न स शक्यै-तावच्छेदको भवति । यथा पीतगोत्वम् । पीतगोत्वं हि पीतगव्यामेव न नीला-दिसर्वगवीिष्वति न तच्छक्यतावच्छेदकं भवति । न्यूनवृत्तित्वात् । योऽपि धर्मस्त-द्वृत्तिः संस्तद्तिरिक्तवृत्तिरि भवति सोऽपि न शक्यतावच्छेदको भिवितुमईति । यथा शृङ्गित्वम् । शृङ्गित्वं हि सर्वगवीषु विद्यमानं सद्पि तदातिरिक्तमाहिष्यादा-विष वर्तत इति न तच्छक्यतावच्छेदकं भवति । अतिरिक्तवृत्तित्वात् । यो हि धर्मो न न्यूनवृत्तिर्नापि तद्दितिरिक्तवृत्तिः स एव शक्यतावच्छेदको भवितुपर्हिति । यथा सास्नावस्वे साति शुङ्गित्वम्। गुडत्वं हि सर्वेष्वेव गुडेष्वेव विद्या इति कृत्वा न तन्न्यूनवृत्ति, नापि तद्तिरिक्तवृत्तीति तदेव गुडपद्शक्यतावच्छेदकं भवति। अन्यूनानितीरकवृत्तित्वादित्यर्थः । गुडातिरिक्तृत्तिमधुरत्वस्य शक्यत्ववच्छेद्दकत्वं पतिषेचता भगवताऽन्यूनातिरिक्तवृत्तिगुहत्वस्यैव गुडपदशक्यतावच्छेदकत्वामित्यपि सूचितमिति भावः। एवं घटपटादिषु सर्वत्र बोध्यम् । अत एव गुडशब्देन गुड-त्वजात्यविद्यन्त्रो गुडपद्वाच्य इत्येष बोधो जातिमकारकः, । शक्यतावच्छेव-करवं च शक्यनिष्ठा या विशेष्यता, तनिरूपितमकारताश्रयतया भासमानत्वम्। षटादिपदशक्तिग्रहे च घटत्वादेरेव शक्यतावच्छेदकत्वं, न दव्यत्वादेः। तथा च

ण्डित्वमित्यादौ दण्डादेश्च तदुत्तरभावप्रत्ययवाच्यतापत्तेः। न च तन्मते दण्डीत्यादिवोधे संबन्धः प्रकारः।

यनू--

" यदा खसमवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणोऽपर । तदा गत्यन्तराभावात्संबन्धो वाच्य आश्रितः "

घटो द्रव्यमित्यादी सामानाधिकरण्येनान्वयबोधेअपि न घटादिपदेभ्यो द्रव्यत्वादि-प्रकारको बोध:, नापि दृष्यादिपदाच घटत्वादिपकारको बोघ इत्याद्युकं छघुम-ज्जूषायां संगच्छते। एवं च घटादिपरे मक्टरपर्थवृत्तित्वे सति पक्ठतिजन्थबे।धे पकारतया भासमानत्वेन घटत्वादेरेव तस्य भाव इति भावशब्दार्थत्वाद् घटत्वादि-रवे तदुत्तरत्वमत्ययेनाभिधीयते, न द्रव्यत्वादीत्यवधेयमिति भावः । अथ यदि म्र कृत्यर्थस्मवेतत्वामिति विशेष्यांशं विहाय पक्रतिजन्यबोधे पकारत्वमित्येवोच्येत ताई द्ण्डित्विमत्यादाविनष्टापत्तिमाह-द्ण्डादेश्चेति । दण्डिनष्ठपकारतानिरूपि-तिवेशेष्यतावानिति शाब्दबोधाद् दण्डिपद्जन्यशाब्दबोधे दण्डस्य पकारत्वेन द्-ण्डित्वमित्यादौ त्वमत्ययेन दण्डादेरभिधानगापद्येतेत्यर्थः । ननु दण्डिपद्जन्यशा-ब्दबोधे दण्डदण्डिनोरिव तयोः संबन्धस्यापि भानात्तस्य च पकारत्वात्त्वपत्ययेन संबन्धाभिधानमनायासतः सिध्यतीत्यत आह-न च तन्मत इति । मीमांसक-मते दण्डद्ण्डिनोः संबन्धस्य संसर्गपर्यादयेव भानाच संबन्धांको काकिः कल्प्यते किंतु परुतेर्पडे शक्तिः, आश्रये च त्वपयस्य शक्तिरिति दण्डाश्रयः पुरुष इति बोधाद दण्डः पकारः पुरुषश्च विशेष्य इति दण्डिपद्जन्यबोधे संबन्धस्य भान. मेव नास्तीति दूरे तस्य पकारता । तथा च दण्डित्वमित्यादौ त्वमत्ययेन संब-न्धाभिधानं सुतरां दुर्छभित्याशयवानाह—संबन्धः प्रकार इति । न चेत्यस्य संबन्धात्संबन्धः पकारो नैव संभवति, येन तस्य त्वतलादिपत्ययवाच्यत्वं स्वादि-त्यर्थः । इदानीं दण्डित्वमित्यादी त्वतलादिपत्ययस्य संबन्वाभिवायकत्वे भीमांस् कोकां युक्तिमनुवद्वि-यत्त्विति । यदेति । अत्र-दण्डित्विमित्यादौ । स्वसमवे -तः-मक्तिजन्यबोधविशेष्यसमवेतः । वाच्यः-मक्कतिजन्यबोधमकार इति यावत् । नास्ति गुणोऽपर:--शुक्कत्विमत्यादौ शुक्कादिगुणवन्न संभवति । तदेति । न्तराभावात्-दण्डादेः पक्रतिजन्यबोधे पकारत्वेऽपि घटे घटत्वस्येव पक्रत्यथासम-वेतत्वेन तस्य मावपदार्थत्वासंभवात्। संबन्धो वाच्य इति । पछतिजन्यबो-

इति, तम्न । इनादेः संबन्धिवाचकत्वेनोपपत्तावगत्यभावात् । प्रा-

धापकौरोऽपि स्वसमवेतः संबन्धस्त्वादिपत्ययवाच्य आश्रित इत्यर्थः । यत्र तत्रे-त्यर्थे यदातदा शब्दयोः पर्यवसानं बोध्यम् । यत्र परुतिजन्यबोधविशेष्यनिष्ठः प-क्टतिजन्यबेधिमकारश्व गुणो न संभवति, तत्र मक्टतिजन्यबोधापकारोऽपि मक्टति-जन्यबोधविशेष्यनिष्ठः संबन्धस्त्वादिमत्ययवाच्यत्वेनाऽऽश्रयणीय इति भीमांसकोक वचनस्य तात्पर्यम् । तथा च दण्डित्विनत्यादौ त्वतलादिमत्ययेन संबम्बस्यैवाभि-धानं, न दण्डादेरिति मीमांसकोकं न युक्तमिति दूषयति—तन्नेति । संबन्धिवा चकत्वेनोति । यद्यपि दण्डोऽम्त्यस्य, गावः सन्यस्येति दण्डचादिशब्द्विमन हेऽपि अस्थेत्यादी पत्ययार्थसंबन्धपाधान्येन विवरणदर्शनात्संसर्गः सबन्धे एव तदम्यास्त्यस्मिनिति मतुबादयो विधीयन्ते । उक्तं चारुणाधिकरणवा-विके- अस्यात्रेति च संबन्धे मत्वर्थीयः पत्रर्वते ? इति । तथापि दण्डी पुरुषः गोगांश्वेत्र इत्येवं सामानाविकरण गस्य अनुगमतिमतिसंगानं विनेव शब्दादेव मती तेस्तदनुसारेण द्रव्यवाचित्वं मतुबादीनामास्थेयम् । उक्तं च भीगांसकै:-सर्वत्र यौगिकैः शब्दैद्रव्यमेवाभिधीयते । नहि संबन्धवाच्यत्वं संभवत्यतिगौरवात् ॥ इति । यौगिकैरिति। योगाय मभवति यौगिकः। योगाद्यच (पा. सू. ५।१।१०२) इति ठञ्नत्ययः । पक्रतिमत्यययोगस्यार्थवाचकः शब्दः । पक्रतिपत्ययेत्युपः लक्षणं यौगिकशब्दघटकार्थवाचकपूर्वीत्तरभागयोः । तेन समासस्यापि यौगिकश-व्दर्वं सिद्धम् । अत एव-योगलभ्यार्थमात्रस्य बोधकं नाम यौगिकम् । समास\_ स्ताद्धितान्तं च क्टदन्तं चेति तित्त्रधा ॥ इत्यभियुक्तोक्तिः संगच्छते। यौगिकैः शब्दैः सर्वत्र पाधान्येन द्रव्यमेवाभिधीयत इति पूर्वाधार्थः । उत्तराधीर्थमाह---नहीत्यादिना । अयं भावः -यदि गावः सन्ति यस्येत्यादौ विश्रहे यस्येत्यादौ मत्ययार्थसंबन्धस्य माधान्यदर्शनात्तदनुसारेण मतुबादीनां संबन्धवाचित्वमेव स्यान्त द्रव्यवाचित्वं ताहीं अनुयोगिमतियोगिक्तपसंबिन्धद्वयाश्रितसंबन्धस्यान्यतरासत्त्वे उ-पपाइयितुमशक्यत्वाद् गोमानित्यादावेकस्य गोत्वपसंबन्धिनः पातिपदिकादुकत्वेऽपि संबन्धस्योभयानिरूप्यत्वाद् द्वितीयोऽपि संबन्ध्यभिधातव्यः संबन्धश्राप्यभिधातव्य इति शक्ति इयकल्पनापत्त्याऽतिगौरवं स्यादिति । नन्वेवं यदि मतुबादेः संबन्ध्यामे-धायकत्वं स्वीकियते ताई गोमानित्यादौ संबन्धपतीतिर्न स्वात् । गोपदेन प्रतियो-गिरूपः संबन्ध्युक्ती मतुषा चानुयोगिरूपः संबन्ध्याभिहितः, संबन्धस्तु न केनाप्य-

## श्चितं चैतदादावेव वैयाकरणभूषणे । ननु तवापीदं वैषम्यं कथमित्यत

भिहितः। यदि च मतुषा संबन्धोऽभिधीयते तर्ह्येव गोमत्पातिपदिकादुत्पचरत्वत-लादिभावपत्ययः संबन्धमभिधातुमहीति नान्यथा । मतीयते च सर्वत्र संबन्धः पाचकत्वं पाठकत्विनत्यादि विवति चेन्न । अवश्याभिधातव्यसंबन्धिनेवा ऽऽक्षेपारसंब -न्धबे।धस्यो।पपन्नत्वात् । उक्तं च-संबन्धिनैव संबन्धः पत्येतुं यदि शक्यते । पुनस्तस्याभिधादाकिं कः श्रुतेः परिकल्पयेत् । इति । संबन्धमन्तरा संबन्धीति व्यवहारानुषपत्त्या पीनत्वान्यथानुषत्त्या रात्रिभोजनिमव संबन्धः कल्प्यत इति मतुषः संबन्धिनीव संबन्धेऽपि शक्तिनं कलानीया गौरवभीतेरिति भावः । किंच यौगिकै: शब्दै: सर्वत्र पाधान्येन द्रव्याभिधानादेवारुणाधिकरणपवृत्तिरुप्रद्यते । अन्यथा विङ्गाक्ष्येकहायनीराब्दाम्यामपि पाधान्येन संबन्धस्यैवाभिधाने आरुणय-गुणवित्यङ्गत्वाक्षित्वैकत्वहायनत्वस्यांपि अमूर्यत्वात्कीणातौ करणत्वासंभवेन की-णातिकरणत्वस्यैवैतद्वाक्याद्ञाभादारुण्यस्य वाक्यभेदराङ्कराया एवासंभवेन पूर्वेप-क्षानुत्थानेन तादृशाधिकरणमृब्च्यनुषपत्तिरेव स्थादिति बोध्यम् । एवं चेनादेर्मेव-मत्ययस्य संबन्धिवाचकरवारसंबन्धिनैव संबन्धः मत्येतुं यदि शक्यते, इत्युक्तयुक्य-नुसरिण संबन्धपतितेरुपपत्ती सत्यां गत्यन्तराभावादित्युक्तहेतारेवाभावादिति भावः । प्रपञ्चितामिति । अयं भावः-रण्डीत्यारी संबन्धस्यावाच्यत्वे दण्डि स्विभित्यत्रापि संबन्धस्य वाच्यत्वं न स्यात् । न चानुभवानुरोधेन त्वादेः संबन्धे शक्तिः कल्प्यत इति वाच्यम् । शकःयन्तरकल्पनापेक्षया इन्पाद्गीनां क्ॡ्रतशकौ धर्मिवत्संबन्धविषयकत्वं कल्पनीयं-नाम यथा वैयाकरणै:-इण्डनिरद्धित संबन्धवान् पुरुष इति बे धानुभवात् कंवन्धवंद्द्वव्यवाचित्विभन्यादीनामाश्रितं तथा भीमां सकैरि संबन्धवद्द्रव्यवाचित्विमन्यादीनामाश्रयणीयं, न केवलद्रव्यवाचित्वम् । दण्डीतिमऋतिजन्यविधे संबन्धस्य पकारत्वात्स एव तदुत्तरमावपत्ययेनामिधीयेते-त्येवंकल्पनया दण्डिखानित्यादौ त्वादेः संबन्धाभिधायकत्वोपपत्तौ सयां संबन्धे त्वादेः पृथक्शक्त्यन्तरकल्पनं गुरुभूतम् । अन्ये तु इन्यादेः संबन्धावाचकत्वेअपि दण्डचादिशब्दस्य दण्डसंबन्धज्ञानदिव पृवृत्तिरिति संबन्धस्यैव शब्दपवृत्तिनिमित्त-तया खादेः संबन्धाभिधायकत्वं संभवति । तस्य माव इति सूत्रे शब्दपवृत्तिनि-भित्तस्यैव भावपदार्थात्वामिति वदन्तीत्थादि विस्तरेण निरूपितं वैयाकरणभूषण इति मावः। शङ्कते-नन्विति। तवापीति। वैयाकरणस्यापि तवेत्ययः। इदं वै

आह- सिद्धान्ते त्विति । ( जायन्त इति वश्यमाणशेषेणान्वितं, सि -द्धान्ते प्रक्रतिजन्यबोधप्रकारे त्वाद्यो जायन्त इत्यर्थ । स प्रक्रतिज-न्यबोधप्रकारः क इत्यत्र पक्षद्वयं स्थितमिति योजना )॥ २ ॥ ( ५० )

तौ पक्षावाह-

प्रयोगोपाधिमाश्रित्य प्रक्तत्यर्थप्रकारताम् । धर्ममात्रं बाच्यमिति यद्वा शब्दपरादमी ॥ जायन्ते तज्जन्यबोधप्रकारे भावसंज्ञिते ॥ ३॥ ( ५५ )

( इति भट्टोजिदीक्षितविरचिनकारिकासु भावपत्ययार्थनिर्णयः )।

प्रयोगे—उपाधिं निभित्तं प्रक्तत्यर्थप्रकारतया भासमानं धर्म वाच्यत-याऽऽश्रित्य त्वाद्यो जायन्ते । प्रक्रतिजन्यबोधे प्रकारस्त्वाद्ययं इति पम्यामिति । दामोदरत्वं घटत्विमत्यादी संबन्धो न वाच्यः, दण्डित्विम्यादी तु वाच्य इत्येवं वेषम्यामित्यर्थः । कथ्यमिति । केन प्रकारेणोपपाद्यितुं शक्यमत आह्—सिद्धान्ते त्विति । तस्य भाव इति सूत्रेण भावे त्वतद्याद्यो विधीयन्ते । भावपदार्थश्र प्रकृतिजन्यबोधे यः प्रकारः सः । कश्र प्रकृतिजन्यबोधे प्रकार इति जिज्ञासायां तत्र पक्षद्वयमुकं तद्दनुसारेण भावपदार्थं निश्चित्य तत्र तत्र त्वत-छाद्यो विधातव्या इति भावः ॥ ५० ॥

यदुकं पक्रतिजन्यने घे प्रकार इत्यत्र पक्षद्वयामित तद्दर्शयितुमाह—तौ पक्षाविति । प्रयोगोपाधिमाश्चित्योति । प्रयोगे—उपाधिमिति । घटनटादिश्रव्द्य प्रयोग कर्वव्ये य उपाधि —पिनिमत्तं प्रवृत्तिनिमित्तित्यर्थः । स चोपाधिः कीदृश्च इत्याह – प्रक्रत्यर्थं इति । त्वादिपत्ययपक्रत्यर्थे—त्वादिपत्ययपकृतिजन्यने थे, पकारतामित्यस्य प्रकारतामापन्निति शेषः । आश्चित्येति ।
पकारत्या भासपानं शब्द् प्रवृत्तिनिमित्तरूषं धर्म त्वादिपत्ययशक्यतयाऽऽश्चित्येत्यर्थः । जायन्त इति । त्वादिपत्ययपक्रिजन्यने धे पकारत्या भासपाने
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तरूषे धर्मे त्वतद्याद्यो विधीयन्त इति यावत् । ननु पक्रतिजन्यनोधे पक्रारतामानन्तित्युक्त्येवोषायेः संग्रहे सिद्धे पार्थक्येन तदुपादानं किम्थंगत
आह—प्रकृतिजन्यनोधे प्रकार इति । स च पकारः पक्रत्यर्थंवृतिरसाधारणोः
धर्मः । तिस्मन्नसाधारण्यं च स्वेदरावृत्तित्वे सति निश्विद्यस्ववृत्तित्वेन गृह्यते स्व-

परेन च घटपटादिव्यक्तिश्रीसा, तथा च घटेतरावृत्तित्वे साति सकलघटवृत्तित्वाद् घटत्वं घटनिष्ठोऽसाधारणधर्मः । सत्यन्तविशेषणोपादानान दव्यत्वादेर्घटवृत्त्यसा -धारणधर्मत्वं, पृथिव्यादाविष द्रव्यत्वस्य सत्त्वात् । विशव्योपादानाच्च तद्यकित्वा-देने घटासाधारणधर्मत्वं, तद्यकित्वस्य तत्तद्यकिमात्रवृत्तित्वेन सक्छघटवृत्ति-त्वाभावात् । तेनासाधारणस्वरेण धर्भस्त्वादिभावपत्ययवाच्य इत्यर्थः । यद्धर्भस्य ज्ञानाद्यस्मिन्नर्थे यः शब्दः पयुज्यते स धर्मस्तच्छब्दपवृत्ती निभित्तम् । शब्दपवृ तिनिवित्तरूपो धर्वश्च क्वचिज्जातिः, क्वचिद्गुणः, क्वचित्किपेति । तत्र घटत्व -दानोद्रत्वादी जातिस्त्वाद्यर्थः । शुक्काद्यः शब्दा गुणे गुणिनि च शकाः । तत्र गुणपरेषु शुक्छादिशब्देषु तद्गता जातिः पवृत्तिनिमित्तामिति तादृशशुक् उत्वामित्याद्री गुणगता जातिस्त्वाद्यर्थः । गुणिपरेषु शुक्छादिशब्देषु गुणः पवृत्तिनिमत्ति। तादश दाक्छत्वित्यादौ गुणस्त्वाद्यर्थः । पाचक इत्यादेः पाकिकवासंबन्धवत्कर्तिर शकिः। किया पर्वेः शक्या, अकस्य कर्ता शक्यः। संबन्धे विशिष्टशक्यः। सैबन्धश्च कियाकारकमाव: । स एव च तत्र मवृत्ति निमित्ति पाचकत्विमित्यादौ संबन्धस्त्वाद्यर्थः। तथा च कियापवृत्तिनिमित्तकः राष्ट्रः कियाराष्ट्र इत्यर्य कियासंबन्धपवात्तानिमित्तकः शब्द इत्यर्थो बोध्यः । नन्त्रेवं जातिपवृत्तिनिभित्तकः शब्देषु जातिसंबन्धवतीषु व्यक्तिषु शक्तिः, कल्प्यतां, एवं गुणपवृत्तिनिमिक्त श-ब्देष्विष गुगसंबन्धवद्घटादा शक्तिः कल्प्यताम् । तत्र जातिशब्देषु गुगशब्देषु च संबन्धस्यैव पवृत्तिनिवित्तरवाद् घटत्वं शुक्लत्वितियादावित संबन्ध एव त्वाद्य-थींऽस्थिति चेन । पवृत्तिनिमित्तं च यज्ज्ञानाच्छब्दपवृत्तिस्तत् । तस्य भाव इति सूत्रे भावराब्देन राब्दपवृत्तिनिमित्तभेवै गृह्यते, राब्दपवृत्तिश्च क्वचिद्धर्मस्वरूपज्ञा-नात्कवित्तंबन्यज्ञानादिति स्पष्टं कैयटे, इति छघुनञ्जू गैंयामुक्तम् । तत्र अयं बासणः, घटः शुक्छ इत्यादी छोकनिरूढेन सोऽयमित्यमेद्यत्ययेन जातिजाति-मतोगुंणगुणिनोर्वा भेदसंबन्धस्य तिरोधानान्य तत्र संबन्धः प्रवृत्तिनिभित्तं संभवि-तुमहैतीति ततस्त्वादिना न संबन्धस्याभिधानम् । किंतु शब्दमवृत्तिनिभित्तभूते धर्मे जातौ गुणे च तत्र भावमत्ययः । कियया तु छदन्ते भेदस्यैव नियमेन मतीतेस्त त्संबन्धज्ञानादेव शब्दमवृत्तिरिति तत्रैव भावमत्ययः । कियाकारकयोर्भेदाभेदाविति मते तिङन्ते तु युष्पद्यपपदे समानाधिकरणे, इत्युत्तेर्भेदतिरोधानम् । अत्र च श-ब्दुशकिस्वभाव एव बीजम् । अत एव छत्ताद्धितसमासेम्यः संबन्धाभिधानं भाव-भर्ययेनेत्युक्त्वा पाचकत्विभित्युदाहतं हरिणा । कि रामवृत्तिनिभित्त इत्यस्य किया

संबन्धपवृत्तिनिमित्तक इरयर्थ इरयुक्तं पाक् । जातिगुणिकयायद्वच्छेति चतुष्टयी शब्दानां पवृत्तिरित्यत्र कियापदं संबन्धपवृत्तिनिमत्तकशब्दोपलक्षगमिति न न्यू-नता । यहच्छा शब्दा डित्याद्यः क्वाद्यो भाद्यश्व । तत्र डित्यादिष् एकद्रव्यो-पनिवेशसंज्ञाभूतेषु व्यक्तिरेव वाच्या । आनन्त्यव्यभिचारयोरभावात् । पातिपदिक -मात्रादर्थबोधाभावेन सुबन्ताच संख्यादेरेव पकारतया भानेन न ततो निर्विकल्य-कम् । न च डित्थत्विपत्यादौ पकतिजन्यबोधे पकाराभावात्यत्ययार्थाभावेन त्वा. द्यनुषितिरिति वाच्यम् । व्यक्तेरेव पकारताविशेष्यतारूषविषयताद्वयेन भानेन प-कारत्वाविच्छन्नाया व्यक्तेरेव त्वाद्यर्थत्वात् । यद्वा तत्र पक्रतिः शब्दपरा विशेष्य-भूतोऽर्थ एव त्वाद्यर्थः । डित्थश्रव्दवाच्य इति डित्थत्वमित्यस्यार्थः । तथा च डित्थिडित्थित्वपदयोः पर्यायता भवति । यनु बालयुवाद्यवस्थाभेदैन शरीरभेदा-त्तद्वृत्तिर्डित्थत्वादिजातिः, तैव त्वाद्यर्थ इति । तन । छोके तत्र भेद्व्यवहारा-भविन ताहकोपाधिमेदेन मेदे प्रमाणाभावात् । आकाका तु पटाका शमठाका शा-दीति होके भेदव्यवहारेण तत्रीपाधिकभेदसिद्धः । एतच तस्य भाव इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । क्वादिपदानां कादीनामेकत्वमते पश्च गणैव्यक्तिन्, तेषामेनकत्वमते पश्चनातीयवर्णव्यक्तिषु वा शक्तिः। अन्त्ये नातय उग्रक्षणम् । तत्राप्यानन्त्या-द्यभावेन पञ्चवृत्त्येक शक्यताव च्छेदकानुषयोग एव । तत्रापि डित्थत्विपत्यादी पूर्वी -क्तरीत्येव भावपत्यय इति कुत्वकुशब्दयोः पर्यायतेव । भादिपदानां तु यूष्णः, राज्ञ इत्यादी यूषन्राजित्यादिशक्यव्यक्त्यानन्त्येन शक्यतावच्छेदकापेक्षणाद् भादिपद्मेव शकातावच्छेद्कं, तदेव च तदुत्तरत्वाद्यर्थः । एतद्रभिपायेणैव वृद्धि-रादैच सूत्रे भाष्य उक्तं-कुरवं कस्मान भवति चोः कुः पदस्येति । भत्वात् । कथं भसंज्ञेति । अनेन कुरवकुपद्योर्भरवभसंज्ञापदयोः पर्यायता स्पष्टमेवोक्ता । एवं च ' तवावीदं कथं वैषम्यं ' इत्येताहशो य आक्षेत्रो वैयाकरणोपरि मीमांसकैरुक-स्तस्येदमुत्तरम्—तस्य भाव इति सूत्रे भावपदेन पक्तिजन्यबोधे पकारतया भास-मानः शब्दमवृत्तिनिमित्रक्षो धर्मो गृह्यते । शब्दमवृत्तिश्च क्वविद्धर्भनक्षपञ्चानाः त्क्वचिरतंबन्धज्ञानादिति घटत्वद्रामोद्रत्वादी संबन्धानवगमेन शब्दपवृत्तिनिमित्ता-रमके धर्मे जाती श्वादिभावपत्ययः, पाचकत्वदाण्डित्यादी तु संबन्धावगमात्संबन्धे भावमत्यय इति भाव:। ननु भावपदेन त्वादिपत्ययमक्टविजन्यबोधे पकारवया

यावत् । ननु घटःविमित्यत्र प्रकारत्वात्तद्वतर्यावप्रत्ययेन घटत्वत्वस्यापि वाच्यता स्यादित्यत्रेष्टापत्तिमाह-धर्ममात्रमिति । न त्वत्र लघुगुरुवि-

भासमानः शब्दमवृत्तिनिमित्तारूपो धर्मो गृह्यते चेद् घटत्वत्विमत्यादी घटत्वस्यापि पकारतया भासमानत्वाद् घटत्वपदोत्तरस्यापि त्वपत्ययस्य घटत्वमेव वाच्यं स्यादि-रशशयेन शङ्कते—नन्वित्यादिना । प्रकारत्वादिति । यद्यपि घटत्वावाच्छने घटे घटपदस्य शक्तिरिति घटपदेनैव शक्यतावच्छेदकं घटत्वमुक्तं भवति, तथापि धटपदेन तद्विशेषणतयोच्यते, घटपदाद् घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकवे।धानुभवात् । विशेष्यतया बोधार्थे त्वादिभावनत्ययेन तदेव शक्यतावच्छेदकमभिधीयते । पकः विपत्ययार्थयोः पत्ययार्थस्य पाधान्यमिति न्यायेन घटत्वमित्यादौ त्वपत्ययेन पा-धान्येन तदुच्यत इति युक्तं शक्यतावच्छे दके त्वादिभावपर त्रयाविधानम् । घटत्व शब्दास्वादिभावपत्ययचिकिषिायां शक्यतावच्छेर्कं घटत्वत्वं वाच्यं, यद्यपि तद् घटत्वपदेनैवोक्तं तथापि विदेशकणतया तेन तस्योक्तत्वात्पाधान्येन बोधार्थे पुनस्त्व-प्रत्ययेन तदेवाभिधातव्यामिति पक्तिजन्यबोधे प्रकारतया भासपानः च्छेदको धर्मो घटत्वत्वमेवोति मन्तव्यम् । परं तु तस्य ( घटत्वत्वस्य ) ज्ञाक्यता -वच्छेदकरवं न स्वीकियते । संभवति छघौ गुरी तद्मावात् । छघुधर्भेऽवच्छेदक-रवकल्पने संभवति सति गुरुधर्भेऽवच्छेदकत्वकल्पनं न करणीयं गौरवादिति तद्र्यः। अत एव प्रमेयवहून्यभाववानित्वत्र प्रभेयविहत्त्रस्याभावपनियोगितावच्छेद्कत्रं परि-त्यच्य प्रमेयवाह्नित्वस्य समानियतो वाह्नित्वरूपो धर्म एवामावप्रतियोगितावच्छेद्क-रवेनाङ्गीकृतो छघुरवानैयायिकैः । सर्ववं यदि गुरुधर्भे शकःतावच्छेदकरवं स्वीकियते चेन्न्यायविरुद्धत्वादयुक्तं तदिति घटत्वत्वस्य शक्यतावच्छेर्कत्वाभावेन घटत्वपदोत्तरत्वमत्ययवाच्यता तस्य न संभवतीति 'वाच्यता स्यात्, इत्यनेन वाच्यतापत्तिः स्यात् , सा चानिष्ठेति सूचितम् । घटत्वत्वस्य शक्यतावच्छेद्कत्व कल्पनायां यद्यपि गौरवं भनति तथापि तदिष्टातियस्नभेवेत्याह धर्ममाञ्जामि तीति । गोत्वगोत्वत्वादि धर्भमात्रं धर्मत्वेन स्दोण त्वादिभाववत्ययवाच्यं न तु त चद्र्वेण शक्त्यानन्त्यापत्तेः । अन्ये तु गोत्वादिजातिरपि गवादिद्रव्यनिष्ठो धर्मः नीलादिगुणोऽपि घटादिद्रव्यनिष्ठो धर्मः, तथा पाकादिकिषाऽपि चैत्रादिद्रव्यनिष्ठो धर्म इति जातिगुणिकयासु दृब्यनिष्ठवर्मत्वसाधारण्येनैकशकौ संभवन्यां जाऱ्या-दितिसुषु पृथक् शक्तिकराने गौरवादस् जात्यादीनां धर्मत्येन रूपेण त्वादिमावपत्य-

चार इत्यभिप्रायः। तत्तद्याक्तिविशिष्टब्रह्मसत्ताया एव घटत्वत्वादिरू-पत्वात्।

> " संबन्धिमेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहस्त्वतलाइयः "॥

इति वाक्यपदीयात्। उक्तं च "तस्य भावस्त्वतलौ " [पा॰ यवाच्यता । तथा च न शक्त्यानम्त्यम् । स च द्रव्यनिष्ठो जात्यादिर्धर्भी योग्य-द्रव्येतरावृत्तित्वे सति सकलयोग्यद्रव्यवृत्तित्वाद्साधारग इत्युच्यते । एवं गोत्व-त्वादिधमेऽिष परम्परया द्रव्यवृत्तित्यादसाधारण इति घटत्वं घटत्वत्विभित्याद्रौ घटादिवृत्तिरसः घारणो धर्म इति बोध इति वदन्ति । त्वादिमत्ययमछत्यर्थे पकार-तामापचे धर्ममात्रं त्वादिभावमत्ययवाच्यमितीष्यत इत्यर्थः । छरस्नार्थेकमात्र राष्ट्रे-नोभयविधस्यापि शक्यतावच्छेद्कधर्मस्य संग्रहः। स च शक्यतावच्छेद्को धर्मो गुरुर्छघुर्वा कीदशोऽप्यस्तु न तत्र वै म्यं कर्नु शक्षं मावग्रहणसामध्यांत्, कम्बु-मीवादिमान्नास्तीति पतीत्या कम्बुमीवादिमत्त्वस्यामावपतियोगितावच्छे रकत्वस्वी-कारेण गुरुधर्मस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारे बाधकाभावाचीति भावः। तदेतदाह-न त्वज्ञ लघुगुरुविचार इति । वस्तुतस्तु गुरुवर्षेऽवच्छे दकत्वकल्पने गौरव-मेव नास्तीत्याह-तत्तव्यक्तीति । रज्जी सर्पवत्सर्वस्यापि जगतो ब्रह्मण्यारोपेण ब्रह्मसत्तेव सर्ववावभासते । सः च ब्रह्मसत्ता गोघटादितराद्यक्तिविशेषैः परिच्छिना सती गौ व-घटत्व, गोत्वत्व-घटत्वत्वादिरूपेण व्यवहारविषया जायते । तदुकं वाक्यपदीये-संबन्धिभेदादिति । गोत्वादिधर्भश्रयाणां गवादिव्यक्तीनां भेदाद् भिद्यमाना-गवेतरावृतिःवे सति सकलगोवृत्तिःवेन भिनेव पतीयमाना गवादिषु विद्यमाना या ब्रह्मसत्ता सैव जातिरित्युच्यते । तस्यां जातिशब्दवाच्यायां सत्तायाः सर्वे शब्दा वाचकत्वेन व्यवस्थिता इति तद्रथः । जातिः पदार्थ ईति वादिनां मनेऽनुकूछिमिद्म् । सकलशब्दवाच्या ब्रह्मसरीवेत्येताद्विशद्यति—तामिति । तत्तव्य-किविशेषोपरकां ब्रह्मसनामित्यर्थः । पातिपदिकार्थं धात्वर्थं च-कियां च पच-क्षते- कथयान्ति, आकृत्यधिकरणन्यायेनेत्यर्थः । नित्या-उत्पत्तिविनाशादिनि-काररहिता, अत एव सैव सन्। महानात्मेत्युच्यते, त्वतलाद्यश्च भावमत्ययास्ता-

स्॰ ५-१-११९ ] इति सूत्रे वार्तिककारै:-" यस्य गुणस्य भावाद्-द्रब्ये शब्दिनवेशस्तद्भिधाने त्वतलौ "इति । यस्य गुणस्य विशेषण-तया भासमानस्य भावादाश्रयत्वात्, द्रव्ये विशेष्ये, शब्दनिवेशः शब्दप्रवृत्तिस्तस्मिन्वाच्ये त्वतलावित्यर्थः । तथा च रूपादिशब्देभ्यो जातौ, शुक्काणुदीर्घमहदादिम्यो गुणे, पाचकादिशब्देभ्यः कियायाम् , घटादिशब्देभ्यो जातौ प्रत्ययः, रादिशब्दानां जातिप्रकारकवोधज-माहुरिति योजना । एवं च सर्वेषां धर्माणां ब्रह्मसत्तारूपत्वाद् ब्रह्मसत्तायाश्च ि -त्यत्वाच तत्र गुरुछघुविचारावसर इति भावः । शब्द्मवृत्तिनिभित्तास्वपधर्भस्य रवतलादिभावपत्ययवाच्यत्वे वार्तिककारसंगतिमाह—उक्तं चेरवादिना। तस्य भावस्त्वतलाविति सूत्रे वार्तिककारैर्यदुक्तं तद्नुवद्वि-यस्य गुणस्यत्यादिना त्वतलावितीत्यन्तेन । यस्य गुणस्येति । अत्र गुगपदं न रूपरसादिगुण-परं, किंतूपकारकपरित्याशयेनाऽऽह-विशेषणतया भातमानिमिति । उकं च कैयटेन- 'गुणराब्देन यावान् कश्चित्पराश्रयो भेदको जात्यादिः सर्व इह गृह्यते १ इति । एवं च प्रकृतस्थले गुणशब्द उपतर्जनभूतार्थवाचक इति यावत् । भावादित्यस्यार्थे व्याचष्टे-आश्रयत्वादिति । दव्य इत्यस्यार्थमाह--विशेष्य इति । कद्दिनवेश इति व्याचष्टे-शब्दप्रवृत्तिरिति । यं जात्यादि-मुपसर्जनभूतमर्थे पुरस्कृत्य शब्दोऽर्थमभिधातुं पवर्तत इत्यर्थः । तस्मिन् बाच्य इति । तादृशे विशेषणीभूते जात्यादावर्थे वाच्ये सतीत्यर्थः । त्वतलाविति । रवत छादयो भावपत्यया भवन्तीति शेषः । ततश्र जात्यादिशब्दानां मध्ये की-हशः शब्दात्कीहशेऽर्थे त्वादिर्भावपत्ययः पर्यवसिनस्तद्दर्शयति-नथा चेति । क्रपादीति । आदिना रसगन्धादेर्गुणपरशुक्कादेश्व यहणम् । जाताविति । क्रपत्व श्कुत्वादिजातावित्यर्थः । त्वादिर्भावमत्ययो भवतीति शेषः । गुण इति । गुणिपरशुक्छादिभ्यो गुण इत्यर्थः । गुणपरेम्यर् । तेभ्यो जावाविति ज्ञेयम् । अ-ण्वादिशम्दा नित्यं गुणिपरा एवेति तेभ्यः परिमाणरूपे गुण एव त्वादिभीवपत्य-यः । परिमाणं चतुर्विधं-अणु पहद्दीर्घं हस्वं चेत्यस्याण्वादिवस्तुवृत्ति अणुत्वादि परिमाणं चतुर्विचमित्यर्थो बोध्यः । पाचकादीति । कियाशब्देभ्यः कियायां, घटादिजातिशब्देम्यस्तु जातौ त्वादिर्भावपत्ययो भवतीति बोध्यम् । स्तपादिश-व्दानाभिति । यतो रूपादिशब्दानां जातिपकारकबोधजनकत्वमतस्तेम्यो जाती

नकत्वात् । पाचकादिशब्दानां कियाप्रकारकवोधजनकत्वे तस्यां प्रत्ययः। संसर्गप्रकारकबोधजनकत्वमिति मते च संसर्ग इति व्यवः स्था सूपपादेति भावः। तत्र जातिवाचकानां व्यक्तय एव शक्यता-भावपत्यय इति भावः। पाचकादीति । पाकिकिमाश्रयश्रैत इत्येवं किमान-कारकबोधजनकत्वे कियाशब्देभ्यः कियायां भाव त्ययः । संसर्ग कारकेति । क्टद्न्ते हि कियया नियमेन मेद्रमतीतेः पाचक इत्पादी पाकिकियासंबन्धवान् देव-द्त इत्येवं संबन्धपकारकबे।धानुभवात्कियाकारकसंबन्धज्ञानादेव पाचकादिशब्दप-वृत्तिरिति कियाचाब्देभ्यः सैबन्ध एव भावपत्यय इति संसर्गपकारकवोधजनकता-वादिनां मतिमिति भावः । सूपपादोति । त्वादिर्भावमत्ययो जातावेवत्यादिनि-यमाभावादित्याद्यायः । तत्र-जात्यादिवाचकभावपत्ययान्तानां मध्ये । घटत्वत्वा -दिशब्देषु व्यक्तय एव त्वादिमावपत्ययवाच्या इति पक्षान्तरमाह-जातिवाच-कानामिति । घटत्वादिशब्दानाभित्यर्थः । पाधान्येन जातिवाचकानाभिति या-वत्। यद्यपि घटादिशब्दा अपि जातिवाचका एव त्यापि न ते पावान्येन जा-विभाहुः, किंतु पकारतयेति भावः । एवं च जातिवाचकानामित्यस्य पाधान्येन जातिवाचकानां त्वादिभावभत्ययानामित्यर्थः पर्ववस्यति । व्यक्तय एवेति । त्वान दिभावपत्ययाः शकाः । तादृशभावपत्ययानां शक्या जातिः। तादृशजातेः शक्यतावच्छेद्रकं घटत्वत्वादिकं न, किंतूपस्थितत्वाच्वादिमत्ययमकृतिवाच्या घटा-दिव्यक्तय एव शक्यतावच्छेदिका भवन्ति । ब्रह्मसत्तारूवा या घटत्वजातिः सा घटत्वराब्द्स्य राक्या, तस्यां राक्यताऽस्ति । ताहराराक्यतावच्छेद्कं तु घटव्य-किरव । ब्रह्मसत्ताया व्यक्तिकारेपाधिभिरेव भेद इति सिद्धान्ताचेति भाव:। ननु शक्यानिष्ठस्यैव शक्यतावच्छेदकरवं सर्वत्र दृश्यते । यथा शक्या गोव्याकिः, तिनष्ठगोत्वस्य शक्यतावच्छेदकत्वम् । स्वेतरावृत्तित्वे सति सकछस्ववृत्तित्वात् । स्वपदेन गोव्यक्तिग्रहणेन सक्षणसमन्वयः । व्यक्तिनिष्ठा हि जातिः, न तु जाति -निष्ठा व्यक्तय इति कथं जातेरवच्छेदिका व्यक्तय इति चेन्त्र । शक्यानिष्ठस्यैव शक्यतावच्छेदकत्वे प्रमागाभावेन शक्याधिकरणस्यापि शक्यतावच्छेदकत्वे बा-धकाभावात्। तथा च स्वेतरावृत्तित्वे सति सकलस्ववृत्तित्वरूपावेयतासंबन्धेन व्यक्तीनां जात्यवच्छेदकरवं सुवचिमिति भावः । अत्र स्वपदेन व्यक्तिर्शाह्या । यरपूर्व पाधान्येन जातिवाचिनां घटत्वादि शब्दानां घटत्वत्वादिकं शक्यतावच्छेद्-

वच्छेदिकाः, तथा च घटत्वमित्यत्र घटवृत्तिरसाधारणो धर्म इति बोध इत्यादि द्रष्टव्यम् । पक्षान्तरमाह-यद्वेति । " यद्वा सर्वे भावाः स्वेना-र्थेन भवन्ति स तेषां भावः " इति वार्तिकोक्तेः, यद्वाशब्दस्तत्सूचन-

कत्वमुकं तद्वेक्षयेदं पक्षान्तरमुक्ति विषयम्। एवं जातिगुणादिचतुर्विवेषु श-ब्देषु तत्र तत्र त्वाद्यर्थमुक्त्वा शाब्दबोधमाइ-तथा चेति । घटत्विभित्यत्र परु-त्यर्थस्य घटत्वधर्मस्य स्वेतरासमवेतत्विविधिष्टिनिखिलस्वसमवेतत्वसंबन्धेन पकार-त्वादसाधारणधर्मलाभ इत्याशेयनाऽऽह-घटवृत्तिरसाधारणो धर्म इति बोध इति । असाधारणधर्मत्वेन बोधो, ननु जात्यादिनेति भावः। पकारतया जाति-वाचकघटशब्दाद् घटत्वाविञ्जनो घट इति बोधात्तत्र घटत्वस्य प्रकारतया भान नात्त्रभैव त्वादिर्भावपत्ययः, किंतु घटत्वस्य घटत्वात्मकविशेषरूपेण जात्यात्मक-सामान्यरूपेण वा न बोधोऽपितु अ ।।धारणधर्मरूपेण बोध इष्यत इत्याशयेनाऽऽह -घटवृत्तिरसाघारणो धर्म इति बोध इति। बोध इत्यस्य घटलकादादिति शेषो बोध्यः । घटत्वश्रन्दाद् द्वितीयत्वादिभावपयपिकीर्षायां प्राधान्येन त्वादि-भावपत्ययवाच्यघटत्वजातेरवच्छे (कं-घटव्यक्तिरिति तेत्रैव द्वितीयभावपत्ययः। तथा च घटत्वत्विमित्यस्य घटव्यक्तिरित्यर्थात्माधान्येन घटव्यक्तिबुध्यत इति ज्ञेयम् । यदुक्तं ' सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वर्यं त्वादिषु तच्छुणु ? इति तत्र द्वि-तीयं पक्षं वक्तीत्याशयेनाऽऽह-पक्षान्तरिति । पक्रतिजन्यबोधे जीतिगुणादिव च्छ ब्रस्थापि पकारतया भासमानत्वात्तः त्राच्छ बर एव त्वादिभावपत्ययवाच्य इति पक्षान्तरमित्यर्थः । यद्देति-कारिकास्थयद्वाशब्दो यद्दाशब्दघटितवार्तिकसूवनाये-त्याह-तत्सूचनप्रयोजनकोऽपीति तस्य-यद्वाशब्दघटितवार्विकस्य, सूचनं मयोजनं यस्य स तथार्थक इत्यर्थः । अपिशव्हो घटादिवृत्तिरसाधारणो धर्म-स्त्वादिवाच्य इति पूर्वोक्तपक्षसंग्राहकः। यद्वाशब्दघटितं वार्विकमनुवद्वि-यद्वा सर्वे भावा इति । वार्तिकोक्तिरित्युक्त्याऽयं पक्षो वार्तिककारसंपत इति नात्रा-पापाण्यशङ्कराशि कार्षेति सूचितम् । बृहद्भूषणोक्तं वार्तिकव्याख्यानमाह- व न्तीति । वाचकत्वेनेति । वाचकतासंबन्धेनेत्यर्थः । पवर्तन्त इत्यस्यार्थे दिवि शेष:। धात्नामनेकार्थत्वाद्भूघातुरत्र पवृत्त्यर्थकः । पवृत्तिश्वात्र पयोगरूपा । तथाचार्थेषु वाचकरवेन पयुज्यन्ते ते भावा इत्यर्थाद्भावशब्दोऽत्र शब्दार्थक इ-त्याह-भावा राष्ट्रा इति । स्वेनार्थेनेति । स्वस्यार्थे, इत्पर्थः । भवन्तित्य-

प्रयोजनकोऽपि । मवन्ति वाचकारवेन प्रवर्तन्त इति भावाः शब्दाः स्वेन स्वरूपेणार्थेन भवन्ति प्रवर्तन्तेऽतः स तेषां भावः प्रवृत्तिनिमित्तः मिरयथैः । अयं मावः-अर्थवच्छब्दोऽपि द्रव्ये प्रकारः, हरिहरनलेः

स्यार्थमाह-प्रवतंन्त इति । एवं च सर्वे शब्दाः, स्वस्य वाच्यो योऽर्थस्तेन भवन्ति तत्र वाचकत्वेन प्रवर्तन्त इति वाच्योऽर्थः । अर्थपत्यायनायैव हि शहर-पयोगान्छ द्रमवृत्तावर्थस्य करणत्वविवक्षया स्वेनार्थेनेति तृतीयेति भावः । शब्दमवृत्ती निमित्तभूतो योऽर्थः स च द्विविवः। वाच्यः पवृत्तिनिमित्तं च । वाच्यं च द्रव्यं शब्दो वा। प्रवृत्तिनिमित्तं च घटपटादिजातिशब्देषु घटत्वादिजातिः, पाच-कादिशब्देषु किया, राजपुरुषादिशब्देषु संबन्धः, डित्थादिषु संज्ञेत्यादिसर्वमन्म-वानुरोधादवसेयम्। अत इति । यतः शब्दमवृत्ती द्रव्य-शब्द-जात्यादिस्बरोsथीं निषित्तमस्वीत्यवो हेतोरित्यर्थः । स इति । दृष्य-शब्द-जात्यादिरूपोऽर्थ इत्यर्थः । तेषामिति । सर्वशब्दानाभित्यर्थः । भाव इति । पवृत्तिनिभत्तान-स्यर्थ इति समुद्दितोऽर्थः । एवं च जात्यादिवच्छब्दस्यापि शब्दभवृतौ निभित्त-त्वाच्छ ब्दोऽपि शब्दमवृत्तिःनिमित्तं भवति । सारे तु स्वेनार्थेनेत्यत्र स्व शब्द आत्म-वाची न त्वारशीयवाचीत्याशयेन स्वेन रूपेणेत्युक्तम् । शब्दस्य स्वं रूपं शब्द एन न स्वर्धः, तस्याऽऽस्मीयत्वात् । तथा च शब्दाः स्वरूपे- शब्द्रस्वरूपेऽथे वाचकरवेन पवर्तन्ते इति व्याख्यातम् । एतदनुरावेन 'स तेषां भावः ' इत्यत्र सः-शब्दस्वरूपात्मकोऽर्थः, तेषां--शब्दानाम्, भावः-पवृत्तिनिमित्तामित्यर्थं इत्युक्तम्। इतेन सर्वेषां शब्दानां शब्द ए। पवृत्तिनि।मित्त।मिति स्पष्टभेवोक्तामिति भ वः । ननु शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वं कथम् ? शक्ये प्रकारस्यैव-शक्यार्थाने-क्तिविशेषणस्यैव प्रवृत्तिनिभित्तात्वात् । यथा घटनदशक्योऽर्थः कम्बुद्रीवादिः मान पदार्थः, तिनष्ठविशेष्यतानिक्विषतमकारता घटत्वे वर्तत इति कत्वा घटत्व-स्पेव घटपद्मवृत्तिनिभित्तवादित्याशङ्कां दूरीकर्तुमाह-- अयं माव इत्यादि। घटः, पटः शुक्कः, पाचकः, इत्यादी जािगुनिक्रयाणां घटादिद्वपनिस्विपन-कारतायाः सर्वानुभवासिव्दत्वाचात्त्वत्यायायेन शब्दस्यापि दव्यनिरूपितमकारतां साधीयतुमाह - अर्थवदिति । जात्याद्यर्थवदित्यर्थः । यथा जात्यादिरथीं द्र-व्यनिक्विविविशेषणभिति मसिखमुदाहरणेषु तथा शृह्दोऽपि दव्यनिक्विपितिविशेषण-मित्यस्य पसिख्नुदाहरणमाह-हारिहरनलेति । शब्देभ्य इति । हर्यादिवाशिष्ठा-

क्वाकुगुधिष्ठिरविसष्ठादिशब्देभ्यस्तत्तद्व(च्यः कश्चिदासीदिति शब्दप्र-कारकवोधस्य सर्वसिद्धत्वात्। अन्यथा वनौषिधवर्गादेनीगरिकान्प्रत्य-बोधकत्वापत्तेश्च । एवमेवाप्रसिद्धार्थकपदेष्वनुभवः सर्वसिद्धः, न तु घटादिपदेष्विव तत्तज्जात्यादिरूपेण । तथा चोभयमवच्छेदकः। ( एवमेव प्रसिद्धवदार्थेषु ) यस्य यथा शक्तिश्रहस्तस्य जात्यादिरूपे-

न्तशब्देभ्य इत्यर्थः । तत्तद्वाच्यः कश्चिदासीदिति । हर्भाशनाभिन्दियागोचर-तयोन्द्रियार्थसंनिकषीभावेन हरित्वादिविशैषरूपेणानु ।स्थित्या हरित्वादिविशेषपर्न-विच्छिने शक्तिग्रहाभावेन हरित्वादिधर्मपकारकश.ब्रवोधासंभवारसामान्यह्यभेणैव बोघोऽभ्युषेयः । इदं हरिहरनलादिपदं किचिच्छकं साधुपदत्वादिति सामान्यनोऽ नुमित्यारमकशक्तिग्रहसत्त्वात् । तत्र सामान्यत उपस्थितेऽर्थे विशेषणा काङ्काया-मन्यस्य हरित्वादेरसंभवादुपन्धि । शब्दस्यैव विशेषणत्वमङ्गाकित्य हर्यादि शब्दवा-च्यः कश्चिद्रर्थं आसीदिति शब्दपकारकः सामान्यार्थविशेष्यकः शब्दबोधोऽभ्यु-पगमनीय इति भावः । अन्यथेति । अर्थे शब्दस्य विशेषणत्वानङ्गीकार इत्यर्थः ! यामीणानामिन्द्रियगोचरतया संनिकर्षसत्त्वाद्वनौषधिषु राक्यतावच्छेर्-कजातिपकारक शक्ति यह संभवाचा गरिका नित्युक्त । नागरिकाणां पायो ऽसंनि इ-र्षेण जािपकारकशक्तिग्रहासंभवाद्विशारूपेण वनौषधीनां ज्ञानासंभव इति भातः। नागरिकेत्युक्तिरापि विशेषस्वपेणानाभिज्ञपरा । तेन कस्याचिन्नागरिकस्य विशेषस्व-पेग बोधेअप न क्षातिः। अबोधकत्वापत्तेरिति । विशेषकपेण शक्तिमहा भावात्काकजङ्घा -अत्स्वरणी-अधकर्गीत्यादीनामोषधिविदेगे रुढानां राष्ट्रानां बोधजनकर्त्वं न स्यादित्वर्थः । दृब्वे शब्दस्य प्रकारत्याम्युगगने तु अधकर्णीत्यान् दिशब्दवाच्यः कश्चिद्रोषिविशेष इत्येवं सामान्यतोऽर्थबोधजनकत्वं भवत्येवेति एवमेवेति । एतत्पद्वाच्य इत्याकारक एव, पद्मकारक एवेति यावत् । न तु-तत्तज्जात्यादिक्तपेणेति ! घटपटत्वादिविशेषक्तपेणेत्यर्थः । छब्दपकार-कबोधाम्युपगमे यत्फिछितं तदाह-तथा चोभयिमाते । जात्यादि, शब्दश्चेत्युमयं शक्यमावच्छेदकानित्यर्थः । तत्र शब्दस्य शक्तिसंबन्धेन शक्यतावच्छेदकत्वं, जीत्यादेस्तु यथायथं समवायादिसंबन्धेनेति बोध्यम् । यस्य -पुरुषस्य । तथा शक्तिमह इति । घटपटत्वादिजात्यादिविदेशपरूपेण शक्तिमहो जातोऽतीत्यथः । तस्य-पुरुषस्य । जात्यादीति । जात्यादिविशेषस्वपेणैवार्थोपस्यितिर्जायत

( भावप्रत्ययार्थनिर्णयः )

णैवोपस्थितिः। पदप्रकारकः शक्तिश्रहस्तु विशिष्य नापेक्षितः किं तु इदं पदं कवाचिच्छक्तं साधुपदत्वादित्यादिरूप एवापेक्ष्यत इति वि-शिष्यागृहीतशक्तिकेभ्यस्तथैव बोधस्तथा च शब्दोऽपि त्वप्रत्ययार्थं

इति बोधोऽपि विदेशपरूपेणैव भवतीत्यर्थः । पद्प्रकारक इति । विशिष्य नापेक्षित इति । घटपटत्वादिविकेषिक्षेण नापेक्षित इत्यर्थः । यद्यपि स्वेना-धेनेत्वत्र स्व शब्दो नाऽऽत्मीपवाची, किंत्वात्मवाचीत्यङ्गीकृत्य सर्वे भावाः सर्वे शब्दाः स्वेन रूपेण = शब्दस्यरूपे गार्थेन पवर्तन्त इति सारीयव्याख्यानानुसा-रेण शब्दस्यैव सर्वशब्दपवृत्तिनिमित्तत्वं छभ्यते तथापि घटत्वादिविशेषरूपेण गु-हीतशकिकपुंसो घटादिपदार घटत्वादिपकारकवोषस्यानुभवसिद्धस्य सर्वजनीन-त्वात्तद्पलायस्य कर्नुगगययत्वात्मसिद्धार्थकगठदस्थले पायः शब्दपकारकबोध-स्याननुभवाञ्च सारीयव्याख्यानानुसरणयक्षेऽपि जात्यादीनां शब्दपवृत्तिनिमतक-त्वमङ्गीकरबीयम् । अपसिद्धार्थक गढ्दस्थल एव मायः शब्दमकारकवोधदर्शना-दिति भावः। ननु शब्दयकारकः शक्तिप्रहो यदि विशेषक्षिण नापेक्षितस्ताई केन रूपेणापेक्षितरतदाह-किंत्विति । इत्यादिरूप एवेति । एतत्रद्वाच्यः क-श्चिद्धं इत्येवंस्वयः, एतत्पद्वाच्यत्वस्वासानान्यस्वेणापेक्षित इत्यर्थः । विजिष्या-गृही तेति । नलत्वादिविभेषरूपेणागृहीता चाकिर्येषां ते तथा, तेम्यो नलादिश-हर्म्य इत्यर्थः । तथैवेति । पदमकारक एवेत्यर्थः । नलादिपद्वाच्यः कश्चि-दर्थ इति सामान्यतो नजादिपदवाच्यत्वेन नलादिपदानां शक्तिमहाच्छिकमहवैल-क्षण्याद्वीववैलक्षण्यामिति भावः । तथा चेति । शब्दस्य पक्रतिजन्यबोधे प-कारते चेत्यर्थः । ज्ञाब्दोऽपीनि । अपिशब्दो जात्यादिसमुचायकः । त्वप्रत्य-यार्थ इति । शब्दो जात्यादि च त्वतस्रादिभावपत्ययवाच्योऽर्थं इत्यर्थः । अन्ये तु येशं मते शब्दः प्रवृत्तिनिभित्तं, तेषां मते शब्दस्त्वादिभादप्रत्ययार्थः । येषां मते जात्यादिस्त्योऽर्थः प्रवृत्तिनिभित्तं, तेषां मते जात्यादिस्त्याद्यर्थं इत्यादुः । परे तु ' यद्वा सर्वे भावाः स्वेनार्थेन भवन्तीत्वादिवार्विकवचनस्यायमर्थः-अत्र स्वशब्द आत्मीयपरः, न त्वात्मपरः । शब्दस्य दिविधोऽर्थो वाच्यः-घटादिः पवृत्तिनिमि-त्तरूपश्च । तद्वयतराभिधाने त्वादिभीवमत्ययः । तत्रान्त्यो घटत्वमित्यादी । तत्र पक्टतिरर्थपरैव । अर्थस्य चटादेः पत्ययार्थे जात्यादिरूपेऽन्वयसंभवात् । कृत्वं

( देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः )

इति प्रपञ्चितं भूषणे ॥ ३ ॥ (५१)॥ इति रङ्गोजिभद्रटात्मजकौण्डभद्रटाविरचिते वैयाकरणभूष-णसारे भावप्रत्ययार्थानिर्णयः।

( अय देवनापत्ययार्थनिर्भयः )।

साऽस्य देवतेत्यत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। ऐन्द्रं वैश्वदेवी-

डित्थत्विभित्यद्वावाद्यः । तत्र पत्यपार्थानुष्पत्या शब्दष्रेव प्रकृतिः, शब्द्षप्रात् क्वादिषदाद् व्यक्तिरूषेऽर्थे त्वादिर्भावपत्ययः । एवं च डित्थत्विडित्थशब्द्योः, कुत्वकुशब्द्योः पर्यायता । प्रकृत्यर्थपत्यपार्थयोः संबन्धस्त्वाद्यन्तसमुदायशक्य इत्युचिरे । प्रपश्चितिमिति । बृहद्भूषणे विस्तरेण निरूपितम् ॥ ५ ) ॥ इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्यी त्वादिभावपत्यपार्थनिर्णयः ।

रङ्गभद्दतनूजेन शंकरेण विनिर्मिते । सारीयेऽस्मिन्विवरणे पूर्णस्त्वाद्यर्थनिर्णयः ॥ ९ ॥

### अथ देवतादितद्धितप्रत्ययार्थनिर्णयः ।(१०)

त्वतस्रादित। दितमावपत्ययार्थनिर्णयपसङ्गने रमृतानापन्येषामि देवताद्यर्थकतदितिपत्ययानामर्थानिरूपपि-साऽस्य देवताति । ननु पथमोपात्तपप्यपत्यार्थकताद्धितमुपेस्य देवतिर्थिकताद्धितीर्थनिर्णयादरे किं बीजामिति चेदुच्यते । तस्यापस्यामित्यत्र पत्ययार्थस्यापत्यरूपस्यकत्यकत्वात् , अपत्यरूपपत्ययार्थे च परुत्यर्थस्य
जन्यजनकमावसंवन्धादिरूपमेदसंबन्वेन पकारतायाः सुगमत्वाद्य तत्र संदेहामावेन
न निर्णयापेक्षा । देवतार्थकतद्धिते तु नानापक्षसंभवात्मत्ययार्थमाधान्यस्य प्रकृतयर्थमकारतायात्र्य दुत्वहत्वेन तद्यनिर्णय आहत इति बोध्यम् । देवतानिहिष्टं
देयमिति । स्वस्वामिमावसंबन्धेन स्वोद्देश्यकत्यागकभित्वसंबन्धेन वा देवताविशिष्टं देयं देवतामत्ययार्थं इत्यर्थः । तत्र देयं च संबन्धित्वेनेव पत्ययार्थः । अन्
स्यत्यत्र विद्यापत्ययार्थं इत्यर्थः । तत्र देयं च संबन्धित्वेनेव पत्ययार्थः । अन्
स्यत्यत्र विद्यापत्यार्थं इत्यर्थः । तत्र देयं च संबन्धित्वेनेव पत्ययार्थः । अन्
स्यत्यत्र विद्यापत्यार्थं इत्यर्थः । तत्र देयं च संबन्धित्वेनेव पत्ययार्थः । अन्
स्यत्यत्र विद्यापत्यार्थं इत्यर्थः । तत्र देयं च संबन्धित्वेनेव पत्ययार्थः । अन्
स्यत्यत्र विद्यापत्यापत्यार्थं इत्यर्थः । द्यापिति पन्तस्याप्यस्य पधानतभाऽस्यति सर्वनाम्नः संबन्ध्यर्थं कत्वादिति भावः । देयपिति पन्तस्याप्यस्य । तत्रश्चेन्दाः

( देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः )

त्यादाविन्द्रादेर्देवतात्वोपस्थापकान्तराभावात्तेन रूपेणोपस्थितये शक्ति-कल्पनावश्यकत्वात् ।

अत एव-

भिन्नदेवतानिष्ठस्वापितानिर्द्धापितस्वतासंबन्धवदेयपिति वा, इन्द्राभिन्नदेवनोद्देशयक-त्यागनिरूपिनकर्पत्वसंबन्धवद्देयपिति वाऽर्धः। इन्द्राभिकर्वनासंबन्धानिरीत्या सामा-न्यतो बोधः। देवतार्यं च दिवरेधर्यंकर्पणो देवतेति देवात्त इति सूत्रभाष्यान्यन्त्रक रणको यो हविस्त्यागस्तजनगर्नगातिरिक्तकाश्रयत्वेन तदुद्देश्यत्वं मन्त्रस्तुत्यस्वं अनुक्रमणिकायामप्युकं-यस्य वाक्यं स ऋषिर्याडेननोच्यते सा देवतेति । अत एव ऐ-द्रो मन्त्र ऐन्द्रं हविरिति द्विवित्रपयोगसिद्धिः । देवतानिष्ठ हर्जं चास्येदं फाउं भवत्वितीच्छात्मक्रयीतिरवेति बोध्यम् । ननु एन्दं वैश्वदेवी -त्यादानिन्दादीनां देवतात्वाव्यभिचारादिन्दादिगदादेव देवतार्थंत्वाभेन देशनार्थंननन-र्भाव्य तिद्धतशक्तिवर्णनं किपर्थमित्यत आह--देवतात्वोपस्थापकान्तरेति । इन्द्र'दौ देवतास्वाब्यभिचारेऽपि केवलेन्द्रादिपदादिन्द्रस्वादिस्हरेणैवेन्द्र'दीनामुपस्थि -तिर्जायते, न देवताःवरूपेण । देवतार्थे तिद्धतशकिकल्पने तु देवतार्थ इन्द्रादीनाम-भेदेनान्वयादिन्दाद्यभिना देवतेति बोधादिन्दादीनामिन्दत्वसमानाधिकरणदेवनात्व -रूपेणोपस्थितिभवति । यथा पृथिब्यादी द्रव्यत्वाब्यभिचारेऽपि केवन्त्रपृथिब्यादि-पदाःपाथिवीत्वादिरूपेणीव पृथिव्यादय उपतिष्ठनते, न द्रव्यत्वरूपेण । पृथिव्यादि द्रव्यमित्युक्ती तु पृथिव्यादीनां द्रव्येणाभेदान्वयात्पृथिव्याद्यभिनं द्रव्यमिति बोधा-त्पृथिव्यादीनां द्रव्यत्वरूपेणोपस्थितिर्भवति तद्ददित्यर्थः तथा चेन्द्रत्वेन रूपेण देवतोपस्थितावपि देवतात्वेन रूपेणेन्द्राद्यपस्थापकान्तराभावाद्देवतारवेनेन्द्रादिनामु-पस्थित्यर्थं देवतामन्तर्भाव्य तिख्तराक्तिकल्यनपावश्यकापिति भावः । देवतान्तर्भा-वैण तिख्तशक्तिकल्पने भीमांसकसंमितमाह—अत ऐवेति । देवताति दितस्य देव-तासंबन्धि देयमित्यर्थकत्वादेवेत्यर्थः । आमिक्षां देवतायुक्तामिति तन्त्रवार्तिककारो-किरियम् । वैश्वदेव्यामिक्षेत्यत्र विश्वदेवा देवता अस्येति सर्वनामार्थे 'साऽस्य देवता ' इति पाणिनिसूत्रेणाण्यत्यये टिड्ढाणाञितिसूत्रेण ङीपि वैश्वदेवशिब्दः सिद्धः । तत्र सर्वन।म्नामुत्सर्गत उपस्थितविशेषवाचित्वात्तर्थे विहितस्य तिद्धत-स्यापि विशेषवाचित्वम् । तथा च एतः -वैश्वदेवीत्यवत्यस्ताद्धितपत्यये। देवनायु-क्तामिक्षास्त्रपं विशेषमप्पर्धं प्रतिपाद्यत्येवेत्यर्थः । वद्रत्येवेति कियासंगतैवकारेणा-

#### शांकरीव्याख्यायुतः

( देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः )

" आमिक्षां देवतायुक्तः वद्रयंवैष तद्धितः।
आमिक्षापद्मांनिध्यात्तस्यैव विषयार्पणम् " इति,
" केवलाद्देवतावाची तद्धिनोऽमेः समुच्चरन्।
नान्ययुक्ताभिदेवत्यं प्रतिपाद्यितुं क्षमः "
इति च मीमांसकैरण्युक्तमित्याश्येनाऽऽह—
प्रत्ययार्थस्यकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् ।
अभेद्श्वात्र संसर्ग आशेयाद्यविंगं स्थितिः॥

रयन्तायोगव्यच्छेदात्कदाचिद्वि विशेषार्थं न प्रतिपाद्यतीति न, इत्ययत्ति छतार्थं -दार्वंक्रो विशेषो सम्पते । यद्यपि सा देवताऽस्योति विशिष्टः पत्ययार्थस्तथापि तत्र देवताया अस्येति सर्वनामार्थे विशेषणत्वेन पतीतेस्ता द्वितार्थे पाचान्यं सर्वना-मार्थस्यैन । यदा ति पथमासमर्थादस्यत्यर्थेऽणादनः स्युः, यत्पथमासपर्य सा चेद्देवता स्थादिति संबन्धे पक्टतिनिर्देशार्थी देवताशब्दः । परवयार्थस्त्वस्येत्येत्रेति माचीनमतानुसारेणेदम् । आमिक्षापदेति । तस्यैव-तिद्धतपत्ययस्यैव । वि-षयापंणिभाति । अ।भिक्षारूपो विषयविशे : समर्प्यत इत्यर्थः । वैश्वदेनीश-ब्दोपात्तः कोऽसी विशेष इति जिज्ञासायामामिक्षापदशांनिध्यादामिक्षारको विशेष इत्यवगम्यत इति मावः । परं स विशेषोऽमुक इति न नियतः । नियतविशेषार्थ-पतिपत्तिस्तु तस्मात्ता द्वितपत्ययादेव जायते । तत्राऽऽभिक्षापदसंनियानं सहकारित-योषयुज्यते । तथा च, तब्दितात्सामान्यार्थस्यैव प्रतीतिः, विदेशकप्रतीतिस्तु केव-लमामिक्षापदादेवेत्येवं न अमितव्यम् । आिक्षापदं हि स्वयं विशेषपर्धं व्हवद्षि विदिवार्थेऽनियवविशेषक्षे नियवत्वं संवाद्यवीति तात्वर्भम्। केवलादिति । सोमादिपदसंनिधानरहितादि शशब्दात्परतः समुचरन् नादुर्भवन् देवनावाची तादि-तमत्ययः, अन्ययुक्ताभीति सोमादियुक्ताभिदेवतोद्देशपकं देवं प्रतिपादिषितुं न क्षमते। सोमादिसापेक्षस्य देवतात्वे, सापेक्षमसमर्थविदाति वचनाद्सामध्येन ' आग्नेयोऽष्टा-कपालः १ इत्यादी तिखतबृत्तिरेव न स्यादिति मायः । नान्ययुक्ताभिदेवत्यामित्या दिना केवला झिदेवत्यं मतिपादायितुं क्षम इति सूचितम् । ततश्च देवता विशिष्टदेयं देवतात दितार्थ इति तन्त्रवार्तिककारादिमीमां सकानामि। संमत्मित्या रायं मनित-कत्याऽऽह—प्रत्ययार्थंस्येकदेशेति। अभेद्ध्यात्र संसर्ग इति । प्रक्रत्य-थाति । देवताविशिष्टदेयरूपस्य तिखतभत्ययार्थस्यैकदेशे देवतारूपे, प्रकृत्यर्थ

( देवताप्रत्ययाथीनर्णय: )

देवतायां प्रदेशे च खण्डशः शक्तिरस्तु वा ॥१॥ (५२)
एकदेशे देवतारूषे । तच्च विशेषणमभेदेनेत्याह—-अभेदश्चेति ।
ननु देवतायाः प्रत्ययार्थिकदेशत्वाद्य प्रक्तत्यर्थस्य तत्राभेदेनाप्यन्वय
इत्याशयेनाऽऽह—देवतायाभिति । तथा च पदार्थेकदेशतैव नास्तीति
भावः॥ १॥ (५२)

नन्बग्न्यादिदेवस्य प्रक्रत्यैव लाभात्र तत्र शक्तिः कल्या । न च देवतात्वेन क्रवेणोपम्थितये सा कल्प्यते प्रक्रतेर्लक्षणयैव तथोपस्थितिः संमवात् । उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयतीत्यत्र प्रक्रव्यप्रत्ययवदिः

इन्दादिपक्रत्यर्थः सहस्राक्ष विकारों विशेषणानित्यर्थः । देवनापदार्थानिष्ठाविशेषान् । तानिकापिताविशेषणतावानिन्दादिपक्रत्यर्थं इि विशेषणानिन्दादिः, विशेष्य्य देवतापदार्थं इति भादः । तच्च विशेषणानित्यर्थः । आग्नेयादाविति । तथा पक्रत्यर्थो देवतायामभेद्संबन्धेन विशेषणानित्यर्थः । आग्नेयादाविति । तथा चाग्न्यिमचा देवताऽस्येत्याग्नेयोऽष्ठाक्रपाल इत्यर्थः । नन्दग्न्यादे पक्र पर्थस्य पत्यार्थदेवतायां नामेदेन नःपि भेदेनान्वयः संभवति, पदार्थः पदार्थेनान्विति नतु पदार्थेकदेशेनिति न्यायादित्यादाङ्काने—ननु देवताया इति । अभेदेनाप्यन्वय इति । भेदेनान्वये। न संभवति, तस्य याधितत्वादिति स्वनायापिशव्द उपातः । तथा चाग्न्यादेदेवतायां कथनप्यन्वय एव नास्तीत्यत आह—देवतायां प्रदेयेचिति । सण्डश्च इति । पृथक्शकिरित्पर्थः । शक्तिव्यविति यावत् । तत्रश्च देवतायाः पदार्थेकदेशेतेव नास्तीत्यर्थः । एवं चाग्न्यादेः पत्ययार्थदेवतायानभेदे-नान्वये न किविद्षि व धक्मिति भावः ॥ ५२ ॥

ननु अगन्यादेर्वेतस्याग्यादिशन्दादेव लाभान देवतायां तिव्यतस्य शकिः कल्पनीया गौरवादित्याशङ्कते नन्वगन्यादिदेवस्ये।ति। प्रक्रत्येव लाभादिति। प्रकृतियाग्यादिपदेनैवाग्न्यादिदेवस्योपिश्यतेः । अगन्यादेर्देवत्यान्यामिवारादिति भावः। ननु प्रकृतिभूतागन्यादिपदादिशाल्यादिनाश्यन्यादेश्वर्याविषे देवतालेनाः गन्यादेश्वरिभूतागन्यादिपदादिशालादिनाश्यन्यादेश्वरिधावापि देवतालेनाः गन्यादेश्वरिभ्रताये देवतायां तिव्यतस्य शक्तिः कल्प्यत इत्यत आह—प्रकृतेल्क्षणयवेति । प्रकृतिभूतागन्यादिश्वन्दोऽगन्यादिदेवतायां लाक्षाणि ह इत्यर्थः । अजहलक्षणयाश्वरत्यादिसमानाधिकरणदेवतात्वविशिष्टागन्यादिदेवताबोधक इति यावत् ।
योतकत्वनय इति । वाचकत्ववादिमते प्रकर्षस्थोपसर्गार्थत्वेन तिद्विशिष्ट वातो-

(देवनाप्रत्ययार्थनिर्णयः)

त्यभिप्रेत्याऽऽह-

प्रदेग एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वाऽस्तु लक्षणां। देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः ॥२॥ (५३)

न चैन्द्रं दधीत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराह्याभात्कृतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र ज्ञक्तिः कल्प्यत इति वाच्यम् । पदान्तराश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेरैन्द्रं

र्ठक्षणाया अनङ्गीकारेण दशान्तासंभव इत्युक्तं द्योतकत्वेति । प्रक्रष्टजयप्रत्यय-वदिति । अयं भावः-पजयतीत्यत्र पक्षष्ठजयोऽनुभूयते । स च न घात्वर्थः । तथा सनि जयतीरयत्रापि परुष्टजयनतीत्यापत्तेः । नाप्युपसर्गार्थः । तथा सति पहरतीत्यत्रापि पक्षष्ठजयमत्ययापत्तेः । नापि च विशिष्टार्थः । तथा सति विशि-ष्टस्ये।भयरूपत्वेनोमयत्र शक्तिकल्पनायां गौरवापतेः । तस्मान्जये क्तू-शकेर्धातो -रैव सक्षणया परुष्टजयबोधकत्वम् । उपसर्गस्तु तात्पर्यमाहकः । एतावनैव चोपस-र्गाणां द्योतकत्विभिति व्यवहारः। एवं च यथा छक्षणया जिथातोः पक्रष्टजयप-तीतिर्भवति तद्दराक्ट रस्थले ऽशि लक्षणया पक्तिभुनाग्न्यादि शब्देम्य एवाग्न्यादिदे-वतोपस्थितिः संभनेदित्याशयवानाह-प्रदेश एव वा शक्तिरिति । प्रदेशे दृष्य एव तिद्वतस्य शक्तिः, पक्रतेस्तु देवतायां निरूढा लक्षणाऽस्तु, अथवा देवताशः ब्दः पक्रतिनिर्देशार्थः, सेति पथमासपर्थादस्येत्पर्थेऽगादयः स्युः, यत्पयमासपर्थे सा चेद्देवता स्यादित्यर्थात् । अभी सर्वे पक्षा भीमांसकादियन्थेषु स्थिता इति योजना । पदेय एवेत्येनकारेण देवतायां तिद्धनशक्तिव्यव्यति । स्ववृत्तिदेवतात्व . निरूपकत्वसंबन्धेन पक्टत्यर्थस्य पत्ययार्थे देयेऽन्वयो मनिष्वतीत्यर्थः । निरूदे त्यनेनानादितारपर्यवती लक्षणेत्युक्तं भगति । ननु समभिव्याहतद्रष्ट्यादिपदादेव देयद्रव्यस्य छामे सिद्धे पुनस्तत्र तिद्धित शक्तिकल्पनपनन्य सम्भः शब्दार्थ न्यायविरुद्धिमत्याक्षिपति-न चैन्द्रं द्वीर द्वाविति । लाभादिति । सपि-व्याहतद्रध्यादिषदान्तरालाभादित्यर्थः । तत्र शक्तिरिति । तत्र-रेथे द्रव्ये शकिः कुतः करण्यते, देयद्रव्ये शकिनं करपनीया, द्रव्यस्यान्यसम्यत्वात् । किंतु देवतायामेव तिद्धितशक्तिः कल्पनीया, ना देवताविशिष्टे देयद्वय इत्याक्षेपकामि मायः । इब्ये शक्तिकल्पनाभावेऽपि द्रष्यादिपद्रसम्ये द्रव्ये ताद्धितप्रत्यसम्पद्देव-तायाः स्वनिष्ठदेवतात्वनिरूपकत्वादिसंबन्धेनान्वयादिन्द्रादिदेवतानिष्ठदेवनात्वनिरू-पकं दश्यादीत्यर्थाद्देवताविशिष्टं देयामित्यर्थस्यामः संभवति । अत्र पक्षे पक्रत्यर्थस्य

( देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः )

द्धीति सामानाधिकरण्याच्च । अन्यथाऽऽख्यातस्य।पि कर्तृकर्मवाः चित्वं न स्यात् । मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वमेवार्थोऽस्तु ।

पत्ययार्थेकदेशान्वयरूपो दोषोऽपि नास्तीत्यपरिमदमनुकूलिमित चेतन युक्ति-त्याह-पदान्तराश्रवणेऽपीति। यत्र दध्यादिपदान्तरं न श्रूयते तत्रापि देवता-विद्यान्तात्तरमतीते:-द्रव्यमनीतेरनुभवसिद्धत्वादित्यर्थः । तथा च द्रव्यादिपदा-न्तराश्रवणस्थले जायमानद्रव्यवतिरन्यथः नुष्पत्त्वा तद्धितस्य देयद्रव्ये शक्तिक-ल्यनमावश्यकामिति भावः । देयद्रब्ये तिद्धितशक्तिकल्यने सामकान्तरमाह-सामा-नाधिकरण्याच्चेति । तिखनस्य देवनामात्रार्थंकत्वे, 'इन्द्रामिन्चदेवता १ इ-र नर्थक स्थेन्द्र पद्रेय द्रष्यादि पद्रेन सामानाधिकरण वं न स्या । यत ऐन्द्रद्रध्नोः साम नाधिकरण्येन- अभेदेनान्वयो भवति ततस्तद्नुरोधेन तिद्धतस्य द्रव्ये शक्तिरा-वश्यकीति बोध्यम् । किंच देवताद्रध्नोर्नामार्थयोर्निरूपकरवादिमेदसंबन्धेनान्वयस्तु सुतरां दुर्वचः। नामार्थयोरभेदान्वय इति व्युत्पत्तिविरोचात् । तत्रश्च देवद्रव्ये तिवितरांकिकस्पनात्मकः पाद्यस्तवापि गले पततीति भावः । नन् देवताविशिष्ट-द्रवी पक्रतेनिक्वढा सक्षणैवास्तु, कि पदेषे तिव्वतशक्तिकलानेनेति चेन । सति पदेवस्य पक्टत्यर्थत्वं तिद्धतस्य तु तद्द्योनकत्वमर्थात्पर्यवसनामिति कत्वा मदेयस्य मकत्वर्थनिकाषितविशेष्यत्वानापतेः । द्योत्यार्थस्य मकारतया भानानिय-मात्। अन एव 'स्त्रियाम् ' (पा० सू० ४। १। ३) इति सूत्रे भाष्येऽजा खट्वेत्यादौ टाबादिबोष्यस्त्रीत्वस्य प्रत्यवार्थत्वेन पाधान्यादसत्त्वरूत्वेन च तस्य तन वचनानुपपत्तिमाशङ्कर्य स्नीत्वस्य द्योत्यतया स्नीत्वविशिष्टा अजेत्येवं स्नीत्वस्य पकारतया भानान तद्दतसंख्याबोधकं वचनं, किंतु विशेष्पभूताजाव्याकिगतसं ... रूपाबोधकं व वनमिति नानुपपतिरिति समाहितम् । यदि च द्योत्यत्वेअपि विशेष्य-तया भानं स्यात्ताहं समाधानासंगतिः स्पष्टेवेत्यनुसंवायाऽऽह- अन्यथेति । सामा-नाधिकरण्यानुरोधात्मदेये तिख्तस्य शक्त्यनङ्गीकारे, इत्यर्थः । न स्यादिति । अस्य वैयाकरणमत इत्यादिः । वैयाकरणा हि पचित देनदत्तः, पच्यते तण्डुल इत्यत्राऽउल्यातस्य कर्तृकर्भवाचकत्वे स्वीकृते सति आल्यातव। च्ययोः कर्तृकर्भणी-द्वदत्ततण्डुल।भ्यां सह सामानाधिकरण्येनान्वयो भवतिति तदनुरोधेनाऽऽरूयातम-त्ययस्य कर्तृकर्मवाचकरवमङ्गीकुर्वते । सामानाधिकरण्यं च मकारद्वयविशिष्टेकव-स्त्वोधकत्वम् । आख्यातस्य कर्तृकर्मवाचित्वे सति वादशाख्यातपत्ययातकर्तृत्वेन

(देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः)

द्रव्यं पदान्तराह्यभ्यत एवेति आख्यातस्य कर्तृवद्वाच्यत्वं माऽस्त्विति कर्मत्वेन वा यस्या व्यक्तेवीधो भवति तस्या एव व्यक्तेर्देवद्त्तपदाद् देवद्त्तत्वेन, तण्डुलपदाच तण्डुलखेन बोधो मवति, उभयत्र विशेष्यभूता व्यक्तिरेकैवेति । एवं चाऽः ख्यातस्य कर्तृकर्मार्थे काचि स्वीकारे सामानाधिकरण्योपपत्तिबीजामिति भावः। यदि तु सामानाधिकरण्यानुराधेन ति दितस्य भदेये शाकिर्न स्वीकियवे ताही एतत्तु-ल्यन्यायादाख्यातस्यापि कर्तृकर्भणोः शाक्तिने सिध्येत् । ततश्य पचित देवदत्त इत्यादावनुभूयमानं सामानाधिकरण्यं दुर्वचं स्यात् , तथा ऐन्द्रं दधीत्यादाविष स-वीनुभवसिद्धं सामानाधिकरण्यं न घटेतेत्वादायः । भावनाया अन्तराऽऽश्रयपत्र-रथानासंभवाद्न्यथानुपपत्रवाऽऽक्षेपादिना लभ्यमाश्रयमादाय, तथा 'साऽस्य देवता १ इत्यन। स्थेति षष्ठचन्यपद्घट रूपळत्यर्थं वर्जियत्वा पष्ठचर्थसंबन्वे देवतायां चेति भिल्हित्वा देवतासंबन्धे तिष्ठितशक्तिक्रल्पनेन, संबन्धेन चान्यथानुपपत्त्या स्वा-श्यसंबन्धिक्र १ धर्मिण अ । क्षेपादाक्षिप्तं धर्मिणमादाय तस्य देवदत्त-इध्यादिभिरमे-देनान्वयान्भीशांसकोक्तसामानाधिकरण्योपपत्तिस्तु सुतरां दुर्वचा । आक्षेपादिना स्बद्धार्थस्य विकेष्यत्या भानाभावाच्छाब्दान्य मानाभावाच्य । अन्यथा घटमा-नयेति वाक्यात्समवायसंबन्धेनोपित्यताका शस्यापि शाब्दान्वयेनाऽऽका शमानयेति बोधापत्तेरिति विभावनीयम । एवं वैधाकरणान् प्रति आख्याउस्य कर्त्रकर्भवाव । कत्वसिद्धचनावात्विकामावात्तिमुक्त्वा भीषांतकान् प्रत्याह्-मीमांसकानां प्न-रिति । पत्यमस्य -साऽस्य देवतेरमर्थे विहितस्य तिद्वारत्ययस्य । देवतारब-भेवेति । देवनात्वाविशिष्टदेवतायां ति जित गिक्ति करानापेक्षया छ। ववाद् देवतात्व एव तिख्तिशक्तिकत्वनमुचितः । एतकारेण देवताया व्यावृत्तिः । दव्यं तु पदान्त-राह्मभत एवेत्युक्तत्वात् । देवतात्वस्य स्वनिरूपकत्वसंबन्धेन द्रव्येऽन्वयो भविष्य-वीत्यभिषायः । तथा चेन्द्रवृत्तिदेवनात्वनिकार्वं इविरिति बोतः । कर्तृवद्धा-च्यत्वं माडास्त्वात । यथा भीमांसक्रमत आल्यातस्य कर्ना न वाच्योऽपितु भावनैव वाच्या लाचनात् । आश्रयस्य देवरत्तादिपदान्तरालाभसंभवात् । पदान्त-रसम्बाश्रये भावनात्मककर्तृत्वस्यान्वयेनैव कर्तृत्वविशव्यवनाश्रये बुध्येतेति भावः। तद्वत्मक्रतस्थले परेषे सपिष्णाहत ।दान्तरलम्ये तिक्ति।र्थरेवतात्वस्थान्यपेनैव देव-तात्वविशिष्टत्वस्य पर्ये लामसंभवात्तिवत्रत्ययस्य पर्ये शक्तिनं सिष्धेदिति भावः। ननु तद्धितस्य परेये शक्त्यभाव इष्ट एवेति चेन्न । 'जामिक्षां देवतायुक्तां

(देवताप्रत्ययार्थनिर्णय.)

कतो न शक्यते वक्तुमिति दिकः देवतायां देवतात्वस्तपेण। निस्तहेति। अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वमनादिप्रयोगावाच्छिन्नत्वं वा तत्त्वमिति भाव।। ( पः)

अन्यैव रीत्याऽन्यत्राप्यवधेयमित्याह-

कीडायां णस्तद्रस्यास्तीत्य।दावेषैव दिक स्मृता । वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते ॥ ३ ॥ (५४) (इति मट्टोजिदीक्षितविरचितक।रिकासु देवनामत्ययार्थनिर्णयः )।

" तदस्यां प्रहरणिनिति कीडायां णः " [पा० सू० ४–२-५७] इत्यत्र प्रहरणिबिशिष्टा कीडा प्रहरणकीडे कीडामात्रं वेत्यर्थः। आ-

वद्त्येवष तिख्तः १ इति वचनेन मीमांसकैः परेषे तिख्तरावस्य क्लिकारस्य स्पष्टमेवोक्तत्वात् । ततश्चात्र चेत्सामानािकरण्यानुरोधेन परेषे तिख्तरस्य शक्तिः कल्प्यते तिहैं आल्यावेऽपि कर्तृवाचकत्वं स्यादेवर्त्तः पचतीत्यत्र कर्तृरेवर्त्तयोरनुमूयमानसामानाधिकरण्यानुरोधादिति दृष्टव्यम् । नन्वग्न्यादिपरेन शक्त्येवाग्न्यादिद्वताया लामे सिखे किं लक्षणयेत्यत्त आह—देवतात्वेनिति । अग्न्यादीनां
देवतात्वरूपेणोपस्थित्यर्थं लक्षणाश्रयणमित्यर्थः । गङ्गायास्तीरसंबन्धाव्यभिचारेऽपि लक्षणां विना तीरपदार्थानुपस्थितवद्गन्यादीनां देवतात्वाव्यभिचारेऽपि विना
लक्षणामग्न्यादिपदाद्वेततापदार्थोपस्थितिवद्गन्यादीनां देवतात्वाव्यभिचारेऽपि विना
लक्षणामग्न्यादिपदाद्वेततापदार्थोपस्थितिवद्गन्यादीनां देवतात्वाव्यभिचारेऽपि विना
लक्षणामग्न्यादिपदाद्वेततापदार्थोपस्थितिर्व स्यादित्यावश्यकी लक्षणेति भावः । सा
च लक्षणा न पयोजनवतीत्याह—निक्ददेति निक्द्वायाः स्वरूपं निर्वक्ति—अनुपपत्ताति । अन्वयाद्यनुपपत्तिज्ञानश्चन्यत्वं, अनादितात्पर्यवत्वं वा, तत्त्वं—निक्दढात्विनत्यर्थः ॥ ५३ ॥

देवताति दिवार्थनिक पणमसङ्ग्लेन समृतान्यति दिवार्थिव येऽ प्युक्तरी तिरे बानुसर्व न् ब्येत्याह — कीडायां णस्तद्स्यास्तीति । इत्यन्नेति । तद्स्यां पहरणिमिति नि-रुक्तसूत्रविहितण पत्ययान्तदाण्डादिश्च इत्यर्थः । प्रहरणाविशिष्टा क्रीडेति । कीडायां पहरणवैशिष्ट्यं चाऽऽश्रयाश्रायभावसंबन्धेन, कीडा — आश्रयः, पहरणं चाऽऽश्रयीति भावः । अस्य 'अर्थः ' इत्यन्नान्वयः । अर्थ इति । पहरणाविशिष्टा कीडा दाण्डेत्यनत्यणपत्ययार्थं इत्यर्थः । तत्र पक्तत्यर्थस्य दण्डस्य पन् हरणविशिष्टकीडात्यकणपत्ययार्थे करेशे पहरणे ऽभेदेनान्वयः । दण्डाभिन्नपहरणान्

( देवताप्रत्ययार्थानर्णयः )

दिना " सोऽस्य निवासः " [पा० सू० ४-३-८३] " साऽस्मि॰

श्रयः कीडेत्यर्थः । पदार्थेः पदार्थेनान्वेति नतु पदार्थेकदेशेनेति न्यायविरोधादेक-देशान्वयमसहमान आह-प्रहरणकोडे इति । पहरणे कीडायां च खण्डशः शक्तिर्णेयस्यस्येत्यर्थः । ततश्च नैकदेशान्वयदोषपसक्तिरिति भावः । अत्र पक्षेऽ-भेदेन दण्डान्वितपहरणस्य कीडायामाश्रयत्वसंबन्धेनान्वयः । उभयत्र पृथक्शकि-कल्पने गौरवं मत्वा लाघवानुरोधेनाऽऽह-क्रीडामात्रमिति । मात्रपदेन महरण-स्य णपत्ययार्थत्वं नास्तीत्युक्तम् । दण्डादिपदेन काक्तैयव दण्डादिपहरणस्य लाः भसंभवादिति भावः। पहरणं पहारसाधनम् । पहिषयेऽनेनेति करणघञा पहर-णदाब्दस्य निष्यचत्वात् । ननु दण्डत्वेन महरणलामेऽषि महरणत्वेन तल्लामार्थे महरणे णमत्ययशक्तिरस्तिवित चेत्-दण्डादिपदस्य दण्डादिपहरणे निरुद्धा सक्षा स्वीकियताम् । अस्मिन् पक्षे पक्टत्यर्थस्य दण्डादिपहरणस्य स्वनिष्ठपहरणत्विन्द-पकत्वादिसंबन्धेन कीडायामन्वयाद्दण्डादिमहरणाविशिष्टा कीडेत्यर्थात्कीडायां पह-रणवैशिष्टचलाभः । अतेरं बीध्यम्—यदा पहरणे कीडायां च णमत्ययस्य पृथक् शक्तिकल्पनं तदा यद्यपि हरिपदादुर्वेस्थितयोरश्वसूर्ययोः परस्परमाधाराधेयभावेना न्वयवारणाय तत्पद्जन्य-तद्धर्भाविच्छन्नंविषयकान्वयबोधं पति अपरपद्जन्यप-दार्थोपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणभाव आवश्यकः । तेनैकपद्रोपस्थाप्ययो-रर्थयोः परस्परमन्वथबोधोऽव्युत्पन इति णमत्ययोपस्थाप्ययोः महरणकीडयोरर्थ-योः परस्परमन्वयो ( महरणाविशिष्टकीडेत्येवं ) दुर्वचस्तथापि व्युत्पत्तिवैचित्रयादे-कपदोपस्थाप्ययोरप्यर्थयोः परस्परमन्वयो भवति । यथा पाचीनमते फलब्यापार-योधीतोः पृथक् शकावि फलस्यानुकूलतासंबन्धेन व्यापारेऽन्वयो व्यापारस्य च जन्यत्वसंबन्धेन फलेऽन्वयो भवति ब्युत्पत्तिवैचित्र्यात्तद्वत्पक्रतेऽपि ज्ञेयमिति । का-रिकायां-एषेव दिगित्यस्य देवतात दितार्थे या रीतिः मोक्ता सैव रीतिर्णपत्ययार्थः विषयेऽनुसर्वव्यर्थः । आदिपदसंमासं पदर्शयति—सोऽस्य निवास इत्यादि । अत्र निवसत्यस्मिनिति वसधातोर्घञा निष्पुन्नो निवासदाब्दोऽधिकरणसाधनो बोध्यः । अस्वेत्यत्र यद्यपि प्रकृतिभूतेद्मशब्दोपात्तार्थोपसर्जनकः षष्ठचर्थः सैव-न्थो विशेष्यतय। मतीयत इति तस्यैव मत्ययार्थत्वै मामोति तथापि ' आमिक्षा देवतायुक्तां वदत्येवैष तिख्तः ? इति न्यायेन षष्ठचर्थसंबन्चोपसर्जनकः प्रकृत्यर्थः मधानतयाऽऽश्रीयते । तथा च संबन्धवान् मक्टत्यर्थं इति रीत्याऽस्येति षष्ठचन्तस्य

( देवताप्रत्ययार्थानिर्णयः )

न्पौर्णमासीति संज्ञायाम् " [पा॰ सू॰ ४-२-२१] "तदस्यास्त्य-

संबन्धीत्यर्थः पर्यवस्यति । अत एव साऽस्येत्यत्रेद्रभ्राब्द्रोपात्तं देयद्रव्यं देवताप-त्ययार्थ इत्युक्तं पुरस्तात् । एवं च निवासः संबन्धी च, सोऽस्येत्यादिसूत्रविहित-निवासमत्ययार्थः । अत्रापि ( १ ) निवासविशिष्टः सैबन्धी पत्ययार्थः । सैबन न्धिनि निवासाधिकरणवैशिष्टयं चाऽऽधाराधेयभावादिसंबन्धेन बोध्यम्। (२) निवासः संबन्धी च पृथक्षत्ययार्थः, (३)—केवलः संबन्धी वा पत्यवार्थं इति पूर्ववत्पक्षत्रयं बोध्यम् । स्तुष्टनो निवासाधिकरणभूतोऽस्योति स्नैष्टनो देवदत्तः। अत्र मथमे पक्षे सुझस्य मक्टत्यर्थस्य निवासाधिकरणविशिष्टसंबधिकापत्ययार्थेकिदेशे निवासाधिकरणेऽभेदेनान्वयः, निवासाधिकरणस्य चाऽऽधेयतासंबन्धेन संबन्धिनय-न्वयः । एवं च सुप्राभिन्ननिवासाधिकरणनिरूपिताधेयतावत्संबन्ध्याभिन्नो देवदत्त इति बोध:। द्वितीयपक्षेऽभेदेन सुघ्नान्त्रितस्य निवासाधिकरणस्य संबन्धिन पूर्ववदेवान्वयः। तृतीयपक्षे सुघ्नपदस्य सुघ्ननिवासाधिकरणे लक्षणा बोध्या। अन्यत्सर्वे पूर्वेवदेवावगन्तव्यम् । सुघ्नाभिन्ननिवासाधिकरणसंबन्वीति पक्षत्रयसान धारणः शाब्दबोधः । निवासश्य पत्यासत्त्योगस्थितपत्ययार्थसंबन्धिकर्तृक एव माह्यः । साऽस्मिन्पौर्णमासीतीति । सेति मथमान्तात्पौर्णमासी आहिमनि-त्यर्थेऽणादिः पत्ययो भवति, पक्ततिपत्ययसमुदायश्चेत्संज्ञा—रुढो भवतीत्यर्थः। पुष्येण युक्ता पौषी, पौषी पौर्णमासी अस्मिनिति पौषो मास इत्युदाहरणम् । पौर्णमासी, रूढः संबन्धी च पत्ययार्थः । पौर्णमासीविशिष्टः संबन्धी पत्ययार्थः, वौर्णनासी, संबन्धी च पृथगर्थ:, केवलं संबन्धी च मत्ययार्थ इति पक्षत्रयमूखम्। अत्र पौष्यादिशब्दो ' नक्षत्रेण युक्तः कालः १ इति सूत्रविहिताणन्तमक्राविकङ्ग-बन्तः । तत्र पुष्यादिशब्दः स्वार्थतत्तन्यक्षत्रयुक्तचन्द्रपरः । अन्यथा सर्वेषां नक्ष-त्राणां सर्वेदा सत्त्रेन सर्वेदैवाद्य चैत्रमहरित्यादिषयोगापत्तेः । अत्र युक्त एव म-त्ययार्थः, नतु कालोऽपि लाघवेन वस्तुसत एव तस्य मत्ययोत्पात्तिनिपित्तत्वौचि-त्यात् । अहरादिपदेन तल्लाभसंभवाच्य । तथा च पुष्ययुक्तचन्द्रयुकेति पौषीश-•द्जन्यबेधः। पौष्यादिशब्दोत्तरतद्धितपत्ययस्य तादृशगैणमास्यधिकरणादिरर्थः । तत्तरवौर्णमास्यां पुष्यादियोगानियमेऽवि वौषी पौर्णमासित्यादौ तत्तनक्षत्रयोगयो-ग्यतैव विवक्षिता । तत्तन्नक्षत्रयोगामावेऽपि चैत्री पौर्णमासी, चैत्रो वैशाख इत्या-दिपयोगाच्च । योग्यता च स्वस्वसमीपनक्षत्रान्यतरयुक्तत्वरूपा । चैत्रादिश्रावणा-

(देवताप्रत्ययार्थनिणयः)

स्मिन्निति मतुप् " [पा॰ स्॰ ५-२-९४] इत्यादिकं संगृह्यते।

न्तानां मासानां चित्रादिद्वंद्वमध्ये कस्यचिद्यागस्तथाविधब्यवहारे पयोजकः, भादन पदाश्वयुजोस्तु शतभिषय्रेवत्यादि विकान्यतमयोगः, कार्तिकादिमाचान्तानां क्रित्तिका-दिद्देद्वान्यतरयोगः, फाल्गुनस्य तु पूर्वाफल्गुन्यादित्रयान्यतमयोग इति विवेकः तदुक्तम्-अन्त्योपान्त्यौ त्रिभौ ज्ञेयौ फाल्गुनश्च त्रिभो मतः। द्रोषा पासा द्विभा ज्ञेयाः क्रतिकादिव्यवस्यया ॥ इति । अन्त्योपान्त्यौ-भाद्रपदाश्वयुजौ । भं न क्षत्रम् । चैत्रादिपद्स्य दुाक्कपतिपरादिदशीन्तसमुदाये रूढिः । कृष्णपतिपदादि-पौर्णमास्यन्तसमुदाये तु न रूढिः, तत्र पच्रपासिख्यमावात् । पौर्णमासीचटितमा-सस्य चान्द्रत्वेन तस्य च ' चान्द्रः शुक्कादिद्शीन्तः ? इत्यादिस्मृतिभ्यः शिष्टाचा-रबाहुल्याच्य शुक्लादिदर्शान्तस्यैय महीतुमृचितत्वात् । ऋष्गमतिपदादिपूर्णिमान्ते तु छाक्षणिको व्यवहार इति ज्ञेयम् । तद्स्यास्त्यास्मित्रिति । तद्स्यास्वीति तदस्मिन्नस्तीति वा विग्रहेऽस्तिसमानाधिकरणात्मथमान्ताद्स्येति षष्ठचर्थे संबन्धि-नि, अस्मिनित्यधिकरणे चार्थे मतुब्धवतीति तद्रथः । यद्यप्यस्येत्युक्तेः पष्ठचर्थ-संबन्ध एव मतुन्धिधानिमिति पतीयते तथाऽपि गोमांश्वेत्र इति सामानाधिकरण्या-नुरोधात्संबन्विन्येव मतुन्विविर्युकः। तथा च गोमानित्यादौ गोनिरविप्वनामित्व-संबन्धवानित्यन्वयबोधः । अत्र संबन्धी प्रत्यपार्थः, संबन्ध आश्रयश्रेत्युभयं वा पत्ययार्थः । अत्रास्तीति वर्तमानकालो विवक्षितः । अन्यथा गवामनीतत्वे भा-वित्वे वा मतुबन्तस्य साधुत्वापत्तेः । वर्तमानसत्तावत्स्वार्थगरो गवादिशब्दः । एवंच वर्तमानसत्तावद्गोसंबन्धाति बोधः । गोनानासीदित्यादौ तु गोनत्पदस्य तन त्पद्व्यवहारविषये सक्षणेति नानुषपात्तिरिति कैयटादी स्थितम्। भूमनिन्दामशं-सासु...इति स्टोकवार्तिके संबन्धसमकश्चतया भूमाद्यर्थानामुपादानात्तेत्रामपि मतु-ब्वाच्यत्वं यद्यपि प्रतीयते तथाअपि सूत्राद्वाच्यवृत्त्या भूमाद्यर्थानां मतुबर्थत्वानु-पालम्भात्तेषामस्त्यर्थवत्पयोगोपाधित्वमेव युक्तम् । पयोगोपाधित्वं नाम-वाच्यत्वा-भावेऽपि आर्थिकसत्तामात्रेण शब्दपयोगे-निमित्तमूतत्वम् । मतुब्द्यात्या इति यावत् । तथा च मतुप्वकृतिभूतगवादिशब्दानां भूमाद्यर्थविशिष्टे लक्षगेति भावः । इत्यादिकामिति । आदिपदात्तस्य पूरणे ० ईषदसमाप्ती ० पकारवचने थाल् , त-स्यापत्यामित्यादि ग्राह्मम् । पश्चानां पूरणः पश्चमः । अत्र तस्य पूरणे, इति विहि-तस्य डटः-नान्ताद्संख्यादेशिति महागमः । तस्येति संख्येयार्थंकसंख्यावाचिनः

षष्ठचन्तात्मक्रत्यर्थसंख्यायाः पूरणे वाच्ये डट् स्यादित्यर्थः। पूर्वते उनेनेति पूरणोऽ-वयवः स पत्ययार्थः । पक्रत्यर्थस्य स्वानिष्ठपश्चत्वसंख्यापूरकत्वसंबन्धेन पत्यया र्थेऽन्वयः। पक्रत्यर्थनिष्ठपश्चत्वसंख्यापूरण इति बोधः । यथा हरिस्तथा हर इत्यत्र पकारवचने थालिति थाल्पत्ययः पकारवदर्थकः । सामानाधिकरण्यानुरो धात् । पकारश्च पक्टते सामान्यस्य भेदको विशेषः । एवं च यद्विशेपधर्मवान् हरिस्ताद्विशेषधर्भवान् हर इति बोधः । यत्तद्भ्यां धर्मयारैक्यावगती हरिसादश्यं हरे पर्यवस्यति । ननु सादृश्यमेव थाल्पत्ययार्थोऽस्तु । तथा च यत्सद्दशो हरि-स्तत्सद्यो हर इत्यनुभवसिद्धः सादृश्यभकारकः शाब्द्वीध उपपद्यत इति चेन । सर्वथाऽन्यथेतरथेत्यादी सादश्यापतीतेः । गुडकल्या दाक्षा, बहुगुडो दाक्षा, इत्यव ईषद्समाप्ती कल्पब्देश्यदेशीयरः, विभाषा सुपो बहुच पुरस्तातु, इति सूत्राभ्यामी-षदसमाप्तिविशिष्टऽर्थे वर्तमानात्सुबन्तात्स्वार्थे कल्पब्बहुचै। पत्ययौ मवतः । अत्र गुडपदं गुडसदृशपरम् । पत्ययस्तु द्योतकः । प्रत्ययस्य द्योतकत्वादेव गुडकल्पा दाक्षा, बहुगुडो दाक्षेत्यत्र क्रमेण स्त्रीलिङ्गं पुंलिङ्गं च निर्वहाते । स्वार्थिकानां परुतिछिङ्गवचनातिक्रमानिकमयोः स्वभावसिख्तवात् । सादृश्यस्य पत्ययार्थत्वे तु बहुगुहो दाक्षेत्यत्र विशेष्यगतस्रीलिङ्गापिः स्यान् । अत्रेषद्समाप्तत्वं-साद-श्यमयोजकं माधुर्यादि प्रतीयते, तेनेषत्सादृश्ये प्रत्ययो नोत्पद्यते । गुडसद्यी दा-क्षेति बोधः, उपमा गम्यते । पाचकक इत्यादौ कुत्सिते, इति सूत्रेण कुरताविशि-ष्टार्थप्रतिपादकात्पाचकराव्दात्कन् । कुत्सितपाचकत्ववानिति बोधः। पवृत्तिनिमि-त्तकुत्साया असंभवे तु स्वार्थ पूर्णस्यव कुत्सनादियोगात्सुधन्तादेव किनित सुब-न्तेन पतिपादितास्वार्थद्वव्यालिङ्गादिगता कुरसा कन् पत्ययेन पत्याय्यते । द्या-क्कं क्रपित्यत्र द्रव्यकुत्सा, पश्य गाण्डीवधन्वानं विद्धि कीरवकान् स्त्रियः, इत्यत्र लिङ्ग-कुत्सा, पुत्रकशतिष्यत्रकेत्वसंख्याकुत्सा, शतभरणे यद्दुःखं तदे-कस्यैव भरणे, इति प्रतीतेरिति । उपगोरपत्यमीपगव इस्यादी तस्थापत्यभित्येवं-जातीयकैः सूत्रैविहितपत्ययानामपत्यादिरर्थः । षष्ठचाद्यर्थः समुदायगम्यः । वि-शिष्टविषयकशक्तयेकोपस्थितिजनकत्वरूपैकार्थीभावगम्य इति यावत्। उपगुर्तव-न्ध्यपत्यिमिति शित्या बोधः । चुणैः संसुष्टाश्च् णिनोऽपूपा इत्यादी 'संमुष्टे '-' चूर्णादिनिः १ इति सूत्रविहितता दितेन्य थैंकदेशे संसर्भे चूर्णादेः मकत्यर्थस्य कर-णत्वेनान्वयः । चूर्णकरणकसंसर्गविशिष्टा अपूपा इति बोधः । तथा च मक्रत्यर्थ-

( देवताप्रत्ययार्थानिर्णयः )

वृत्तिमात्रेऽतिरिक्तशक्तेः " समर्थः पद्विधिः " [ पा० सू० २-१-१]

स्य क्विचिचिद्धतार्थेकिदेशे, क्विचिचाद्धितार्थ एवान्वय इति गौरवाचं परित्यच्य छाववाज्जहत्स्वार्थवृत्त्याश्रयेणाऽऽह-वृत्तिमात्रेऽतिरिक्तशक्तेरिति । छदन्ताः, तादिताः, समासाः, एक शेषाः, सनाद्यन्तधातुरूपाश्चेति पश्चधा वृत्तयः । तत्र प-राथांभिघानं वृत्तिः, इति वृत्तिसामान्यलक्षणिमिति ' समर्थः पदाविधिः ' इति सूत्रे माठ्ये स्पष्टम् । अरयार्थः-अभिधानशब्दे करणे ल्युट् । सामान्ये नपुंसकम् । परेण प्रधानशब्देन शब्दान्तरार्थस्याभिधानं विशेषणत्वन ग्रहणं तत्करणम् । यत्र-त्यप्रधानपदेनेतरविद्येषणकस्वार्थस्यैवोपस्थितिर्यया सा वृत्तिरिति । सा चेतरार्थसैव छितस्वार्थोपारिथातिरवयवर्विकिसहक्रतसमुद्दायशक्तिसाध्या । अवयवशक्तिके -सिद्धा शास्त्रकल्पिता च । अन्त्या तद्धितादिपत्यये । समुदायस्य वृत्त्याश्रयत्वेनैषा-मौपचारिको वृत्तिब्यवहारः पाचीनानाम् । समुदायशकिष्य समर्थः पद्विधिरिति परिभाषाबललम्या । तद्र्थश्य-विधीयत इति विधिः कार्यम् । कर्मणि किपत्ययः । पद्स्य विधिः पद्विधिरिति शेषषष्ठचा समासः । पद्संबन्धी यो विधिः स सम-र्थाश्रितो बोध्यः । सामर्थ्यं चात्रैकार्थीभावः । पृथमर्थानामेकार्थीभावः सामर्थ्यं, राज्ञः पुरुष इति वाक्ये पृथगर्थानि, राजपुरुष इति समासे एकार्थानिति भाष्या-त्। एवं च मिक्रयादशायां पृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन छोके दृष्टानां पदानां समुदायशक्तया विशिष्टकार्थपतिपादकत्वमेकार्थीभाव इति फिलितम्। संगतार्थः सनर्थ:, संमूष्टार्थः सनर्थ इति ब्युत्पत्तेः । संगातेः संसर्गश्चेकीभाव एव । यथा संगर्व घृतं तैलेनेति, एकीभूतामिति गम्पते । यथा वा संसृष्टोशिशिरिति, एकीभूत इति गम्यत इति भाष्याच्च । सोऽयमेकार्थीभावः सनामादिवृत्तावेवेति वृत्तिरिति जहत्स्वार्था वृत्तिरिति च व्यविह्यते । समासे एकार्थानीति भाष्ये समासमहणं वृत्तिमात्रोपलक्षणमिति भावः। तत्र समासताद्धितयोः पदोद्देश्यकाविधित्वस्य स्रष्टरवेन बहुनां वृत्तिधर्माणां वचनैः साधने महागौरवात्तदपेक्षया छाघवादेकार्थीभावस्थाव-श्यस्वीकर्तव्यत्वेन च परिभाषापवृत्तिः स्पष्टैव । क्रतामि केषांचित् ' कर्मण्यणा ! इत्युपपदिनिमित्तकानां पदिविधित्वं स्पष्टमेव । तत्साहचर्याच्चान्यत्रापि पाचकादौ पद्विधित्वम् । कृत्-क्रद्रन्तः । अद्भितशब्द्स्तद्घीटतसमुदायपरोऽत एव बह्नक-चोर्न दोषः । एकशेषेऽपि द्वंद इत्यनुवृत्तेर्द्वदिषये एकशेषविधानादेकार्थीभावोऽः स्त्येव । सनादिषु क्यजादैः पद्विधित्वं स्पष्टमेव । सनि स्वभावत एव वृत्त्यवृत्त्योः

( अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः )

इति सूत्राह्याभादुक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीरवैवोक्तः। आर् रोपितप्रक्रातिप्रत्ययार्थमादाय वा । वस्तुतो विशिष्टशक्तयैवाथोपस्थि तेरित्याह-वस्तुत इति ॥ ६ ॥ (५४)

> इति रङ्गोजिभट्टात्मजकौण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूष-णसारे देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः॥

(अथाभेदैकत्वसंख्याया वृत्तौ भाननिर्णयः) वृत्तिप्रसङ्गातत्राभेदैकत्वसंख्या प्रतीयत इति सिद्धान्तं दृष्टान्तेन

सिद्धत्वाद्दावचनं न कार्यभिति तत्थत्याक् यानगरमाव्यमापाण्यातसः । इत्येवंरीत्या समर्थः पद्दविधिरिति सूत्राद् वृत्तिमात्रे अवयवश्यक्त्यातिरिका यास्त तत्यक्रत्यर्थितिशिष्टे समुद्दायश्रकेळीमानिककस्तिद्धिरार्थितिचारः शास्त्रान्तरीयः भीमांसकादिभिः सह शास्त्रान्तरीयरीत्येवोक्त इत्यर्थः । वैयाकरणमते समासादिवृती पद्दानामानर्थक्यान्तद्धिविचारो अनुत्तित इति भावः । अथ्या पक्रतिमत्ययेषु तत्त्वदर्धनारोप्य पत्यया-धिवचार अपपाद्नीय इत्याह—आरोपितत्यादि । तत्त्वतस् विशिष्टशक्त्येव— तत्त्त्वत्यर्थतत्संबन्धविशिष्टे समुद्दायशक्त्येव । अर्थोपस्थितिरिति । विशिष्टिश्चितिरिते । विशिष्टिश्चितिः । जायत इति शेषः । इत्यनुतंधापाऽऽह—वस्तुतो वृत्तिरेवेति ना-आतीव प्रयत्यत इति । वृत्तावेकार्थीभावसत्त्वात्मक्टिपत्ययार्थगोः परस्परमः न्वय एव नास्तीति एकदेशान्वयो वा भेदेनाभेदेनान्वयो वेत्योदिषये पयत्नातिशयो न क्रियते इत्यर्थः । अधिकं समासशिकिविचारे पागुकमनुसंघेयम् ॥ ५४ ॥

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्या देवता दितादितार्थनिणयः। रङ्गभट्टतनूजस्य शंकरस्य दिनिभितौ।

देवतादिपत्ययार्थो निर्णीतः सारविवृतौ ॥ १० ॥

# अथाभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः (१)।

समासादिवृत्तांवुपसर्जनपदोत्तरं विभक्त्यभावेनैकत्वादिसंख्याविशेषाणामेकत्वत्वा-दिवचिद्विशेषस्वपेणापतीतैः संख्यात्वेन सामान्यरूपेण सर्वसंख्यानां भानमभेदैकत्व-

( अभेदैकत्वसंख्यानिर्णय: )

प्रतिपाद्यति--

अभदेकत्वसंख्याया वृत्ती मानमिति स्थितिः। कि पिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद्यथोच्यते ॥ १ ॥ ( ५५ ) ( इति भट्टोजिदीक्षितविरचितकारिकास्वभेदैकत्वसंख्याया वृत्ती माननिर्णयः )। संख्याविशेषाणामविभागेन सत्त्वमभेदैकत्वसंख्या।

उक्तं च वाक्यपदीये-

" यथौषियताः सर्वे मधुन्याहित शक्तयः। अविभागेन वर्तन्ते तां संख्यां ताहशीं विदः " इति ॥

संख्येत्युच्यत इति । अत्रार्थे भर्तृहरिं पमाणत्वेनोदाहरति—उक्तं चेति संख्या-विशेषाणां-एकत्वत्वादिविशिष्टानामेकत्वादिसंस्व रानाम् । अविभागेन-अभेदेन, सत्त्वमवस्थानिवित्यर्थः । अयं भावः -वाक्ये उपसर्जनपदानि विभक्त्यन्तान्येवेति विभक्त्यर्थं संख्याविशेषयुक्तं स्वार्थं पतिपादयन्ति । वृत्ती तु विशेषणीभूतस्वार्थकं प्रधानार्थमिद्धतीति तत्रोपसर्जनपदे विमक्त्यभावेन संख्याविशेषाणामेकत्वत्वादिः तत्तद्वरेणामतीतेस्तेषामविभागेनावस्थानं गमयन्तित्यनुसंधाय वृत्ती विशेषणे अमेदैक-त्वसंरूपानिर्णयार्थमवतरिणकः मारचयति-बृत्तिप्रसङ्गादिति । तथा च वृत्तिनिरू पणपसङ्गान समृतस्य तत्वर्गस्याभेदैकत्वरुंख्याया निरूपणं नासंगतिविति भावः। तन्नेति । वृत्तिघटकोषसर्जनपद् इत्यर्थः । सिद्धान्तामिति । अमेरैकत्वसंख्याप । वीविक्वपं सिद्धान्तिभित्यर्थः । दृष्टान्तेनेति । किष्झि उवाक्य र्थदृष्टान्तेनेत्यर्थः । उपपादयति—युक्त्या समर्थयति—अभेदैकत्वसंख्याया इति । मतमेदेन भिन्न-मभेदैकत्वसंख्याशब्दार्थे निर्विक्ति—संख्याविशेषाणामित्यादि । ययौष्धिरसा इति । मधुनि-पाक्षिके । आहितशक्तय इति । आहिताः-प्यापिताः, शक्तयः-वातिष नादितत्तदोषोपशमरूपकार्यभेदाभिना यैस्त इत्यर्थः । त्यक्तभेदा इति यावत् । अविभागन-अभिनरूपेण । अभेदेनेति यावत् । तां संख्यां-अ-भेदैकत्वसंख्याम् । ताद्दर्शा-माक्षिकनिष्ठाविभक्तसर्वरसाविधातिसद्दशीम् । विदुरि-त्यन्वययोजना । यथा सर्वे औषधिरसा मधुन्येकस्मिन् सर्वशक्तिरवस्थाप्य स. र्वानुवृत्तरसत्वरूपैकधर्माशिवत्वेनाविभागमैक्यमापना इव वर्तन्ते तद्दत्त्रमासादिवृ-त्तावुषसर्जनपदे सर्वसंख्याः सर्वानुवृत्तासंख्यात्वरूपैकधमाश्रितत्वेनामेदेमैक भीवाऽऽ-पन्नाः प्रतीयन्त इत्यर्थः । मधुनि सर्वरसानां रसत्वेन भानवदुवसर्जनपदे सर्वसं-

( अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः )

परित्यक्तविशेषं वा संख्यासामान्यं तत् । उक्तं च 
" भेदानां वा परित्यागात्संख्यात्मा स तथाविधः ।

व्यापाराज्जातिभागस्य भेदापोहेन वर्तते ॥

ख्यानां संख्यात्वेन भानामिति यावत् । इत्येकमभेद्कत्व संख्या राष्ट्रं शुक्तवा ऽपरमाह -परित्यक्तविशेषं वेति । वाशब्दः पक्षान्तरद्योतकः । सर्वरसावस्थितिजन्यस्य तत्तद्रोगादिनिवृत्तिरूपस्य फलस्यानुभवानुरोधेन मधुनि सर्वरससमवास्यतिकल्पनेऽः प्यत्र सर्वसंख्याविशेषसत्त्रकल्पने मानाभाव इत्याशयेन विक-परित्यक्ति। दिविधा हि संख्या, विशेषह्मपा सामान्यह्मपा च । तत्रकत्वदित्वादिका विशेष -क्तपा। तत्तन्मात्रवृत्त्येकत्वाद्वित्वत्वादिविशेषवर्षयुक्तत्वात् । संख्यात्वक्तपर्धमयुक्ता संख्या सामान्यरूपा । एकत्वादिषु सर्वत्रानुगतसंख्यात्वरूपसामान्यधर्मादाच्छित्र : त्वात् । यद्यपि ' निर्विशेषं न सामान्यभिति न्यायेन विशेषरहितं सामान्यं( प्लक्ष -त्वादिविद्योषरहितं केवछवृक्षत्वं) नास्तीत्वर्थकेन सामान्यरूपा संख्या पृथग्दर्शीयतु-मशक्या, तथापि केनचित्कारणेनैकत्वादिविशेषाणां परित्यागेन यदा केवलसंख्या-त्वसामान्यधर्माविच्छिना संख्योविरिवा भववि तदाऽसौ सामान्यरूमा पृथम्बातुं शक्या । सामान्यरूपैव च सं द्या संख्यासामान्यमिति व्यवहिषते । यथा संबन्ध . सामान्ये षष्ठीत्यादी कर्तृत्वकर्मत्वादिसंबन्धविशेषाणामविवक्षया परित्यागेनोर्वरितो यः संबन्धत्वसामान्यधर्मावाच्छनः संबन्बः सोऽसी संबन्बसामान्यिपत्युच्यते तद्द-दिति भावः। एवं च परित्यकाः-केनापि कारणेनाज्ञाताः, विशेषा एकत्वत्वा-दिविशेषधर्गं यस्यैतादृशं यत्संख्यासामान्यं = सामान्यरूपा संख्या सेव च तत् -अभेदैकत्वसंख्यादाब्दवाच्यामित्यर्थः । अस्मिन्नप्यर्थे वाक्यपदीयं पमाणय-ति-भेदानां वेति । भेदानामिति । एकत्वत्वद्वित्वत्वादिविशेषधर्गाणामित्यर्थः । परित्यागादिति । अग्रहणादित्यर्थः । अभानादिति यावत् । सः-एकत्वादिः । संख्यात्मा-संख्यात्वरूपसामान्यधर्मावच्छित्रत्वात्संख्यासामान्यस्वरूपः। तथाविधः-अमेद्रैकत्वसंख्यापद्व्यवहार्यः । भवतीति शेषः । अमेर्रेकत्वसंख्यापद्व्यवहार्यत्वे संख्यात्मेति हेतुरुक्तः । यतः परित्यक्तैकत्वित्वादिविशेषवर्षकः स एकत्वादिः संख्यात्वसामान्यधर्माविच्छन्नत्वात्संख्यासामान्यमित्येव पतीयतेऽतस्तादृशपदेन व्य-विह्नियते इति भावः । ननु निर्विशेषसामान्याभावात्कथामिद्भियत आह - व्या-

( अभेदैकत्वसंख्यानिर्णय: )

अगृहीतिवशेषेण यथा रूपेण रूपवान् । प्ररूपायते न शुक्कादिर्भेदापोहस्तु गम्यते "इति ॥ अस्या वृत्तौ समासादौ भानं न्यायसिद्धामिति शेषः । इति मत-

पाराज्जातिभागस्योति । वृत्तावुगसर्जनगदे संख्यात्वरूपजातेरेव व्यापारात्— संख्यात्वेनैंव रूपेण संख्यामानरूपव्यापारादित्यर्थः । भेदापोहेनेति । रवत्वादिविशेषधर्भस्यापोहो व्यावृत्तिस्तेन वर्तते नाम विशेषरहितसामान्यरूपेण वर्तत इत्यर्थः । अयं भावः-वृत्तावुपसर्जनपदार्थानामपि सत्त्वभूतत्वात्संख्यायोगाः वश्यकत्वेन विशेषसंख्याभावेन च सामान्यसंख्यारूपस्य समस्तसंख्याविशेषानु-गॅवंभेदापोहरूपस्याभेदैकत्वस्य भानाद् राजपुरुष इत्यादी मतद्वयेऽपि संख्यावान् राजपदार्थ इत्येतावत्मतीयते, न त्वब्ययार्थवदसंख्यो नापि घटादिवादिशेषसंख्या-विच्छिच इति । संख्यात्वेनव एकत्वादिसंख्यामतीतेविंशेषाणां तत्तद्र्वेणामतीतेश्व भेदापोहोऽत्र बोध्य इति भावः । पूर्वं सर्वौषधिरसविशेषाणामेकत्र मधुनि संसर्ग-मिवोपसर्जनपदे सर्वसंख्याविशेषाणां संसर्गेणावस्थानस्वपममेदैकत्वमुक्तम् । आस्मिन् पक्षे संख्यात्वेन संख्याविशेषाणां मानं, मधुनि रसत्वेन रसविशेषाणां मानामिव । इंदानीं तु सर्वसंख्याविदायानुगतं भेदायोहरूपमभेदैकत्वमुक्तामिति पूर्वस्यादिदोषः । अस्मिन् पक्षे संख्यात्वेन रूपेण संख्यासामान्यस्यैव भानं नतु विशेषस्याति बोध्य-म् । संख्यासामान्यस्यैव भानं न विशेषस्येत्येतदेव समर्थयति-अगृहीतविशेषे-णेत्यादिना । अगृहीतो विशेषः शुक्लत्वादिरूपो यस्य यन्त्रिष्ठस्तादशेन क्रोण । शुक्छत्वादिविशेषाज्ञानसमानकाछिकरूपत्वावाच्छन्नपतीतिगोचरेण सामा-न्यरूपेणेत्यर्थः । पटादी रूपवानित्युच्यते । शुक्छादिरिति । शुक्छत्वादिर्भेदरूपो योऽपोहोऽतदव्यावृत्तधर्मस्वरूपः स तु न गम्यते न पतीयत इत्यर्थः । यथा दूरा-द्रुपत्वेन रूपं मतीयते, न शुक्छ रूष्णादिविशेषस्तथा राजपुरुव इत्यादिवृत्ताबुपस-र्जनपदे संख्यात्वेन सामान्यसंख्येव पतीयते, न त्वेकत्वद्वित्वादिर्विशव इति भावः। एवमभेदैकत्वसंख्याशब्दार्थं निर्वण्यं तद्घटितकारिकार्थं प्रतिपादयाति-- अस्या इति । अभेदैकत्वसंख्याया इत्यर्थः । विगछितमेदायाः संख्याया अमेदैकत्वसं-रूपाशब्देन व्यवहार इति भावः । वृत्तौ-समासादिवृत्ती भानं प्रतीतिर्युक्तिसिद्ध-त्यर्थः । मतस्थितिरिति । दर्शनान्तर एताहशसंख्याया अनङ्गीकाराद् वै-याकरणानामिति पूरितम् । अभेदैकत्वसंख्याया वृत्ती माने प्रमाणं युक्तिमाह-अयं ( अमेदैकत्वसंख्यानिर्णय. )

स्थितिवैयाकरणानाम् । अयं भावः-राजपुरुष इत्यादौ राज्ञो राज्ञो राज्ञां वाऽयं पुरुष इति जिज्ञासा जायते । विशेष जिज्ञासा च सामा-न्यज्ञानपृष्विकेति सामान्यरूपेण तत्प्रतीतिः शब्दादावश्यकी । अतस्त-स्यां शक्तिरिति । तस्या एकत्वेन प्रतीतौ न्यायमाह-किवि झलेति । भाव इत्यादिना । राजपुरुष इत्युक्ते राज्ञा राज्ञो राज्ञां वेति विशेषिज्ञासाया अनुभव सिद्धत्वाद्वि रोषजिज्ञासायाश्च सामान्यज्ञानपूर्वकत्वनियमाच्छब्दात्संख्यासान मान्यमतीतेरावश्यकत्वमित्यर्थः । सामान्यज्ञानपूर्विकेति । सामान्यज्ञानकाराणि-केत्यर्थः । तत्प्रतीतिरिति । सामान्यरूपेण-संख्यात्वरूपेण, तत्पतीतिः--संख्यापतीतिरित्यर्थः । आत्रश्यकीति । कारणीभूतसामान्यज्ञानमन्तरा विशे-पिजज्ञासोदयासंभवादिति भावः। एवं च पीनत्वान्यथानुपपत्त्या रात्रिभोजनिषव विद्येषिज्ञासान्यथानुपपत्त्या वृत्तावुपसर्जनपदारसंख्याखेन संख्यामवीतिः कल्प्यत इति तात्पर्यम् । बुष्यते च क्वचित्संख्याविशेषोऽपि । यथा द्विपुत्रस्तिपुत्र इत्यादी । विशेषसंख्याबोधकाभावे चाभेदैकत्वं पतीयते । अयं भावः-संख्यात्वेन पतीय-माना संख्येव संख्यासामान्यम् । एतदेव चाभेदैकत्वसंख्या । एकत्वादिषु सर्वत्र संख्यात्वेनैकरूपेणानुस्यूतत्वादेकस्वभावत्वेनाभेदामिवाऽऽपनं संख्यासामान्यमभेदैक-त्वसंख्यादाब्देन व्यवहिषत इति । अभेदैकत्वसंख्यादाब्दव्युत्।त्याऽपि संख्यासा-मान्यमेवाभेदैकत्विमिति पतिपाद्यति—भेदः—द्वित्वित्वादिसंख्याविशेषः, अभेद्स्त-द्भावः, तद्विशिष्टमेकत्वमभेदैकत्विभिति व्युत्पत्तेः। यद्द्वित्वादिसंख्याविशेषामानसमा-नका छिकैकत्वभानं तदेवाभेदैकत्वामित्यर्थादुपसर्जनपदार्थे संख्यात्वेन निरुक्तेकत्व-मेव बुध्यते। विगछितभेदायाः सामान्यसंख्याया वृत्तावेकत्वेन पतीतौ दृष्टान्तमाह— क्षिञ्जलेति । अधमेधे 'वसन्ताय क्षिञ्जलानालमते ' इति वाक्येन वसन्त-देवतामुद्दिश्य बहुत्वावाच्छनकापिञ्जलालम्भनं विधीयते । बहुत्वं च त्रित्वचतुष्ट्वा-दिपरार्धपर्यन्तसंख्याव्यापको धर्मविशेषो, न तु त्रित्वचतुष्ट्वाधन्यतमत्वम् । ततश्च वावतां पाप्ती समुच्चयेनानुष्ठानासंभवात्तबाप्यसंख्यास्ववतरदालम्भनं तित्वचतुष्ट्वा-दिषु विश्राम्यतीति स्वेच्छया त्रयश्चरवारः पश्च वेत्यनियता आलब्धव्या इति संशय्य, यो हि चतुष्ट्वादिसंख्यामुपादत्ते, न तेन तदन्तर्भूतं त्रित्वं वर्जायितुं शक्य-म् । त्रित्वमुपाददानेन त्वनन्तर्भूतं चतुष्ट्वादिकं वर्जायितुं शक्यम् । अवोऽवश्यंभा-वित्वाद् बहुत्वगणनायां मथमोपस्थितत्वालाचवाच त्रय एवाऽऽलब्धव्या इति नि-

( अभेदैकत्वसंख्यानिणयः )

बहुत्वगणनायां त्रित्वस्यैव प्रथमोपस्थितत्वात्तदूरेणैव भानवदेकत्वस्य सर्वतः प्रथमोपस्थितत्वमस्तीति भावः। वस्तुतस्तु जिज्ञासैव नानुभव-सिद्धा। तथात्वे वा ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन हेतुहेतुमद्भावा-णीय बहुरवेन त्रित्वमेव बहुवचनार्थ इति सिद्धान्तितं मीमांसायामेकाद्शाध्याये मथमपादेऽष्टमाधिकरणे । तद्वपेणव भानवदिति । वहुत्वगणनायां त्रित्वस्य प-थमोपस्थितत्वेन बहुवचनेन नित्वमेव यथा भासते तथा पक्रतेऽपि विद्रोपसंख्याची-धकाभावस्थले एकत्वस्य सर्वतः प्रथमोपस्थितत्वात्तत्यागे मानाभावाच्च संख्यात्वे-नैकत्वमेव प्रतीयते । विगलितविशेषधर्मकस्यैकत्वस्यैवाभेदैकत्वपदार्थत्वादित्यर्थः । एवं निरुक्तरीत्मा वृत्तावभेदैकत्वसंख्याया भानमिति यदुक्तं तन्मतं दूर्वायतुमाह— वस्तुतस्ति । वृत्तावुषसर्जनपदे संख्यात्वेन सर्वसंख्यानां भानामिति मतं म-मीं जो भावात्पूर्वमेव दूषितम् । इदानीं विशेषिज्ञासान्यथानुपपत्या वृत्तावुपसर्जन -पदारसंख्यात्वेन संख्यासामान्यमतीतिरावश्यिकेति मतं दूषयति । वृत्तौ संख्या-सामान्यरूपाभेदैकत्वसंख्यापतीतौ साधकत्वेन या विशेषिजज्ञासोका सैवाऽऽदौ नानुभवपथमारोहति । येन तदनुरोधेन वृत्तौ निरुक्ताभेदैकत्वमंख्यामानं परिकल्प्ये-त । छिङ्गासंख्यान्वितं द्रव्यितियुक्तेद्रव्यस्याव्यभिचारेण संख्यासहचारितत्वाद् यत्र यत्र दृव्यत्वं तत्र तत्र संख्यावत्त्विमत्यानुमानिकसंख्यासामान्यज्ञानानिरुक्तिज्ञा-सायाः संभवात् तत्र च विशेषिजज्ञासायाः स्वरसतः सिद्धत्वाभावेन स्ववासनाक-ल्पितत्वाद्विरोषिजज्ञासायां वृत्तिजन्यसामान्यज्ञानपूर्वकत्वनियमाभावाच्च न तादृश-जिज्ञासाऽमेदकरवसंख्याया वृत्तिवाच्यत्वं कल्यायेतुं प्रभवति । विशेषजिज्ञासाया अनुभवसिद्धत्वाग्रहे तु वृद्धिमिच्छतो मूलमि नष्टमिति न्यायापातः स्यादित्याह— तथात्वे वेति । राजपुरुष इत्यादिवृत्तौ संख्याविशेषिजज्ञासाया अनुभवसिद्ध-त्वाम्युपगमे वेत्यर्थः । ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेनोति । अयं भावः:-पूर्व जानाति, तत इच्छ्तित्यनुभवादिच्छां पति ज्ञानं कारणं, तज्ज्ञानं विना त-दिच्छाया असंभवात् । तत्रापि जायमानं ज्ञानं यद्धर्मपकारकं यद्धिकोष्पकं च भवति तद्धर्मभकारिकां तद्धिशेष्यिकामेवेच्छां जनयति । एवं यद्धर्मभकारिका यद्धि-शेष्यिका चेच्छा भवति तर्द्धर्ममकारकं तद्विशेष्यकमेव ज्ञानं तादृशेच्छाकारणं भवति । यथा सुखत्वपकारिकायाः सुख्विको धियकाया इच्छायाः सुखत्वपकारक सुखविशेष्यकं ज्ञानं कारणितयेवं ज्ञानेच्छयोः समानमकारकत्वेन हेतुहेतुमद्भा- ( अभेदैकत्वसंख्यानिर्णय: )

त्तत्र प्रेणैव वाच्यता स्यादिति ध्येयम् ॥ १ ॥ ( ५५ ) इति रङ्गोजिभट्टात्मजकोण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूषणमा-रेऽभेदैकत्वसंख्याया वृत्तो भाननिर्णयः समातः॥

वस्य( कार्यकारणभावस्य ) दष्टत्वेन पळतस्थले एकत्वत्व।दिविशेषधर्भमकारकाजि-ज्ञासायाः ( ज्ञानेच्छायाः ) कारणीभूतज्ञानेऽपि एकत्वत्वादिविशेषधर्मपकारकत्व-स्यावश्याङ्गीकर्तेव्यतया वृत्तावुपसर्जनपदादेव एकत्वत्वादिविदेश्ववर्षवगतौ सत्यां तादशनिज्ञासोद्यात्यन्तासंभवाद्विशेषाजिज्ञासामूलभूतस्य सामान्यज्ञानस्य नष्टत्वात्त-दवलिम्बनी विशेषिजज्ञासाऽपि विनष्टेति वृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टिमिति न्या-यानुकारि वृत्तावुपसर्जनपदात्सं एपात्वेन संख्यापतीतिकल्पनित्यर्थः । तत्तद्व्येणैवे-ज्ञानेच्छयोः समानमकारकत्वेन कार्यकारणभावनियमानुभवाद वृत्तावेकत्व-त्वादितत्तद्विशेषरूपेणैव संस्थाया वाच्यत्वस्य वक्तव्यत्वाद् वृत्तावुपसर्जनपदात्सं-रूपालेन सामान्यसंख्यापतीतिः ( संख्यात्वमकारकसंख्याविशेष्यकपतीिः )सुतरां दुर्वचेति भावः । एतत्सर्वमनुसंधायेवोकं लघुनञ्जूषायां भट्टनागेशैः-एकार्धीभाव-बलादेव वृत्तावुषसर्जनपदार्थे संख्याबोधकपातिपदिकामावे एक वादिरूपसंख्यावि-शेषानवगतिः। द्विपुत्र इत्यादे। दोषनिरासाय संख्याबेधकेत्यादिनिवेशः। सं-रव्याविशेषपतीतौ पृथगुपस्थापकपदज्ञानस्य कारणत्वात्सपासादिवृत्तौ च वाक्यव-त्मातिपदिकापेक्षया पृथक्संख्योपस्थापकविभक्तिश्रवणरूपतत्कारणाभावाच संख्या-विशेषावगतिरित्यर्थः । तदुक्तं-वाचिका द्योतिका वाऽपि संख्यानां या विभक्तयः। तत्लुक्यवयवे वृत्ती संख्याभेदो निवर्तत इति । संख्याविशेषानवगतिरेवाभेदैकत्व-संख्या । अभेदैकत्वसंख्येत्यस्य भेदसहचरितैकत्वादिसंख्याविशेषस्याभानापित्यर्थः । न त्वभेदैकत्वसंख्या राष्ट्रवाच्यमन्यतिकचित्संख्यासामान्यमस्ति । एतेन वृत्तावुषस-र्जनपदात्संख्यासामान्यमवीविरिप नास्वीवि स्पष्टमेव बुध्यवे । ननु कथं वाहि बू-त्तावेकानेकव्याकिभानामिति चेत्-यथा घटा इत्यादितो बहुत्वेनैव कदाचित्त्रयाणां चतुर्णी वा भानं तालर्थवञात् , नतु कदाचिदापि त्रित्वचतुष्ट्वादिना । तथा वृत्ती राजपुरुष इत्यादौ राजत्वाःदिनैवैकानेकव्याकिभानं तात्पर्यवद्यानतु कदाचिद्रप्येक -त्वादिनेति शेयम्। अत एव भाष्ये संख्याविशेषानवगतिरेवोक्ता, न त्वेकानेका-र्थानवगतिः। अत एव च पगृससंज्ञासूत्रे भाष्ये कुमार्यगारभित्यादौ विम्रहे द्विव-

(अथोद्देशविधेययोः संख्याविवक्षानिर्णयः)
संख्याप्रसङ्गादुदेश्यविधेययोः संख्याविवक्षाविवक्षे निरूपयति—
लक्ष्यानुरोधात्संख्यायास्तन्त्रातन्त्रे मते यतः।
पश्वेकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥ १ ॥ (५६)
प्रहं संमार्ष्टीत्यत्रोदेश्यग्रहगतमेकत्वमविवक्षितमितिवन्नास्माकमु-

चनान्तत्वेऽपि एकार्थीभावबछाद् वृत्तौ द्वित्वाबोधः किंतु कुमारित्वेन कुमारीद्वयः बोध इत्युक्तं संगच्छत इति तात्पर्थम् ॥ ५५ ॥

> इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यां शांकर्यामभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः। रङ्गभद्दतनूजेन शंकरेण विनिभिते। अभेदैकत्वसंख्याया अन्थेऽस्मिन्निर्णयः कृतः॥ ११॥

### अथ संख्याविवक्षानिर्णयः।(१२)

स्मृतस्योपेक्षानईत्वामिति न्यायेन पसङ्गासगत्या स्मृतयोः संख्याविवक्षाविवक्ष-योनिक्तपणार्थं भूनिकामारचयति—संख्याप्रसङ्गादिति । अभेदैकत्वसंख्यानिर्ण-यमकमादित्यर्थः । दृष्टान्ते किषञ्जलानित्यत्र बहुवचनेन त्रित्वसंख्याविवक्षादर्शन-पसङ्गादिति यावत् । ननु यत्रैकवचनादिकं श्रूयते तत्र तादृशसंख्याया विवक्षेव । वत्तरसंख्याविवक्षायानेवैकवचनादेविधानात् । अर्थात्तत्र तदिवरसंख्याया अविवक्षा सिद्धैवेति क्व संख्याविवश्चाविवश्चयोर्निर्णयमसाक्तिरत आह-उद्देश्यविधययो-रिति । उद्देश्यगतसंख्याया विवक्षा अविवक्षा वा, तथा विधेयगतसंख्याया विव-क्षाऽविवक्षा वैति वचनोपात्तसंख्यायाभेव विवक्षाविवक्षयोर्द्शनेन संशयात्तिकर्णय-पसकिरित्यर्थः । लक्ष्यानुरोधात्संख्याया इति । उद्देश्यविशेषणसंख्याया अविवक्षां दर्शयति-ग्रहं संमार्धिति । ज्योतिष्टोभे श्रूयते-द्शापवित्रेण ग्रहं सं-माष्टीति । द्शापावित्रं-पटखण्डः । यहः-सोपपात्रम् । सैपार्जनं-संशोधनम् । तथा च सोमावसिक्तं पात्रं पटखण्डेन शोधयेदित्यर्थोऽनेन विधीयत इति केचित्। अन्ये तु ग्रहणकाले पात्रस्य बहिर्लगानां विमुषां मोञ्छनं कुर्यादित्यर्थमाहुः। मोञ्छनं नाम महाराष्ट्रभाषायां( पुसर्णे )इति शब्दामिलप्यमाना किया। तत्र ग्रहमिति दितीयैकवचनेन ग्रहगतैकत्वसंख्या प्रतीयते । ग्रहाश्चेन्द्रवायवादयो द्रा। सत्येवमेकत्वसंख्याया उपादानादुपात्तसंख्यायाः परित्यागे कारणाभावाच वेषां

देश्वविशेषणाविवक्षानियमः । घातोरित्येकत्वस्य विवक्षितत्वात् । " उत्पद्येत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि । तदा सर्वैविशिष्येत दृद्वोत्पन्नसुवर्थवत् " ॥

इति शब्दान्तराधिकरणे भट्टपाँदैरभिधानाच्च । " आर्धधातुक-

मध्ये को अप्येक एव यहः संमार्जनीय इति पूर्वपक्षियत्वा यहिनिति द्वितीयया यह-स्येप्सिततमत्वेनोद्देश्यत्वं, यदीप्सिततमं तदुद्देश्यं भवति । तथा ग्रहेर्जुहोतीति तृती-यया करणत्वमतीतेमंहाणां होनस्वरूपसाधकतया फलवत्त्वरूपपयोजनवत्त्वं च भवति । यदुद्देश्यं यच्चापि फलवत्तस्य स्त्रोके मुख्यत्वं दृश्यत इति ग्रहस्योद्देश्य-त्वात्फलवच्वाच्व पाधान्यमवगम्यते । तेन समार्जनं महापेश्रया गुगभूतं भवति । तथा च ग्रहं संमार्षीत्यत्र ग्रहः मधानं समार्गश्च गुण इति स्थिते ' प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः ? इतिन्याचेन पावन्तो ग्रहाः सन्ति तावन्तरते संमार्जनीया इत्येवं निश्ववे सति कति ग्रहाः संमार्जनीया इति चुभुत्साया अभावादुद्देश्यगतमेकत्वं श्रूयमाणमप्याविवाक्षितामिति सिखान्तितं जैमिनीये तृतीयाष्याये मथमपादे सप्तमेऽ-धिकरणे । तथा चोद्देश्यमहगतैकत्वस्याविवक्षेति यथा मीमांसक्रानियमस्तथा वैया-करणानामुद्देश्यविदेशपणस्याविवक्षेति न नियम इत्याह—नास्माकमिति वैयाकरणानामस्माकमित्यर्थः । उद्देश्पविशेषणस्याविवक्षानियमाभावे हेतुमाह-धातोरित्येकत्वरूयेति । मत्ययविधावुद्देश्यभूतधातोरितिसूत्रस्थवातुपदार्थविदाव-णस्यैकत्वस्य व्याकरणशास्त्रे विवक्षितत्वेन तादृशनियमस्य व्याभेनारादित्यर्थः । यदि तत्रैकत्वस्याविवक्षा कियेत चेद्धातुसमुदायाद्या मत्ययोत्पत्त्यापत्तिः स्यादिति भावः । धालोरित्यत्रैकस्वविवक्षा मीमांसकानामपि संगतेत्याह—-उत्पद्यतेति । तन्त्रवार्तिकस्थिमिदं पद्यम् । द्वंद्वोत्यन्नोति । दंदसमासात्कियमाणसुवर्धसंख्यादिना यथा द्वंद्वघटकाः सर्वे पदार्था विशेष्यन्ते—सुबर्धसंख्यानिष्ठविशेषणतानिरूपितवि-वेष्यतावन्तः कियन्ते, एवं धातुसमुदायाद्यदि पत्यय जल्पद्येत तदा तावन्तो धा-त्वर्थाः मत्ययार्थेन संबध्येरिचत्यर्थः । शब्दान्तराधिकरण इति । शब्दान्तरे कर्गभेदः कृतानुबन्धित्वात् (जै. अ, २ शा. २ अधि. १ सू. १ ) इत्यवेत्यर्थः। भट्टपादैरिति । कुमारिलभट्टैरित्यर्थः । यजति, ददाति, जुहोति, इत्यादौ भिनभिन्धातूत्तरमुत्वनस्य भावनावाचिन आख्यातस्यैकरवेन यागदानहोमभावना-नामेकत्वं युक्तमिति माप्ते-उत्तरमाह-शब्दान्तर इत्यादि । शब्दान्तरे-धातु-

स्यड्वलादेः " [ पा॰ सू॰ ७-२-३५] इत्यत्रानुवाद्यार्धधातुकविशे-षणस्य वलादित्वस्य विवक्षितत्वाच्च । एवं पशुना यजेतेतिवाद्विधेय-विशेषणं विवाक्षितामित्यपि न । " रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः" [ पा॰ सू॰ ८-२-४२] इत्यत्र नकारद्वयविधानानापत्तेः । तथा च

भेदे सति, कर्मभेदः-यागादिकर्ममावनाया भेदः । भवतीति शेषः । भावनाभेदे हेतुमाह-स्रतानुबन्धित्वादिति । श्वतः, अनुबन्धः-भावनाव्यवच्छेदोऽनेनेति क्टतानुबन्धित्वं तस्मात् । एकधात्वर्थस्यैकभावनायामन्वये सति तदितरभावनाव्य-वच्छेदाद्यागदानहोमभावनाः परस्परं भिद्यन्त इति तद्रथः। धातुसमुदायात्मत्ययो-त्वती समुदायस्याङ्गःसंज्ञायामङ्द्विवचनादिकमपि समुदायस्यैव स्पादित्यपि बोध्यम्। ननु भ्हादिगणपठितत्वसमानाधिकरणिकयावाचकत्वह्वभघातुत्वस्य पत्येकपर्याप्तत्वेन स्वाङ्गरसमुदाये स्वाङ्गरवामाववद्वातुसमुदाये धातुरवाभावादेव समुदायात्परययोत्पत्तेः सुतरां वक्तुपशक्यत्वेन नोक्तयुक्तिरुद्देश्यविशेषणकत्वविवक्षायाः साधिका, नाप्ये-कत्विविक्षायास्तत्रोपयोग इत्यत आह—आर्घधातुकस्येडिति । अनुवाद्येति । इड्विधावुद्देश्यत्वेन गृहीतस्याऽऽर्धधातुकस्य यद्विशेषणं वलादेरिति तस्य विवक्षित-त्वादित्यर्थः । उद्देश्यविशेषणस्याविवक्षितत्वनियमे त्वार्वधातुकविशेषगस्य वला-देरित्यस्य वैयर्थ्याप्तिः स्यादिति भावः । एवं चोद्देश्यविशेषणस्याविवक्षैवेति नियमो व्याकरण शास्त्रे नाङ्गीकर्तु शक्य इति तालर्थम् । एवामिति । उद्देश्य-विशेषणस्याविवक्षेवेति नियमानङ्गीकारवादित्यर्थः । पशुनेति । यथा ग्रहं स-मार्धीत्यत्रोद्देश्यग्रहगतमेकत्वमविवक्षितं तद्दत्यशुनिति नापत्ययोपात्तं पशुगतमेकत्वम -विवक्षणीयाभिति पूर्वपक्षायित्वा पञ्चना यजेतेत्यत्राभाषोमीयवाक्यपार्ध यागं यजे-तेति यजिनाऽनूद्य तद्क्रत्वेन पशुर्विधीयते, पशुना यागं भावयेदितीति उद्देश्यत्वेन मधानं यागं मति विधीयमानः पशुर्गुणभूतः । तत्र मतिपधानं गुणावृत्तिरितिवत्म -तिगुणं पधानावृत्तिरिति नहि कश्चिन्न्यायोऽस्तीति यागस्योद्देश्यत्वेन पाधान्यात्कि-यद्भिः पशुभिर्यागः कतंव्य इति बुभुत्सितत्वाद्देकवचनेनैकत्वसंख्याया उपादानादु-पात्तसंख्यापरित्यागे कारणाभावाचैकवचनेन पतीयमानं विधेयगतमेकत्वं विवाक्ष-तमेवेति राखान्तितम् । तथा च नानेकपशुमिर्यागानुष्ठाने ऽदृष्टसिखिरित्येवं विधे-यविशेषणं विवक्षितमेवेति यो मीमांसकनियमः सोऽपि नास्मानिव्यक्तिरणशास्त्र आश्रापितुं शक्यः । कुत इत्यत आह-रदाम्यां निष्ठात इति । नकारद्वय-

भिन्न इत्यत्र नकारद्वयलामो न स्यात्। "अदगुणः " [पा० सू० ६-१-८७] इत्यादावेकत्विवक्षयैवोपपृत्तौ "एकः पूर्वपरयोः" [पा० स्० ६-१-८४] इत्यत्रैक ग्रहणवैयर्थ्यापत्तेश्र्वेति भावः। श० ब्हार्यस्तु-संख्याया लक्ष्यानुरोधात्तन्त्रातन्त्रो यतो मते अतः पश्वे कत्वा-

विधानानापत्तेरिति । रेफद्काराभ्यां परस्य निष्ठातकारस्य नकारविधानान इत्येकवचनेन प्रतीयमानस्यैकत्वस्य विधेयविशेषणतया तद्विवक्षायां कियमागाया-मैकस्य नकारस्य विहितत्वाचकारद्वयस्य विधानं न स्यादित्यर्थः । ननु मा भवतु नकारद्वयविधिः, का क्षतिरित्यत आह—तथा चेति । भिन्निमित्यादी नकारद्वयं न लम्येतेति विधेवविदेशपणस्य विवक्षायां दोष इत्यर्थः । ननु रेफदकारनिरूपित परत्वविश्वष्ठातकारतःपूर्ववर्तिद्कारयोर्नकारो भवतीत्येकवाक्यतया विधाने नकार-द्वयालामेअपि निष्ठातकारस्य नकारे। भवति, अय तत्पूर्ववर्तिकारस्य च नकारो भवतित्येवं वाक्येभेदेन विधाने नकारद्वयलाभः सुवचः, े पूर्वस्य च दः १ इति चशब्दोपादानाद्वाक्यमेद् एव च पाणिनः संगत इति विधेयाविशेषणस्य विवाक्षित-त्वमेवेति नियमाङ्गीकारेऽपि दोषामावेन व्याकरणशास्त्रे तादृशनियमानाश्रयणे कि बीजिभित्यत आह-आद्गुण इति । उपेन्द्र इत्याद्युदाहरणे पूर्वपरयोः स्थाने एक एव गुणादेशो जायतां नतु स्थानिभेदाद् द्वावित्वेतदर्थंमेकः पूर्वपरवीरिति सूत्र एकग्रहणं कतम् । यदि च विधेयविशेषणं विवाक्षितेभवेति मीमांस रुनियमो व्याकरणशास्त्रे परिवाल्येत तदा आद्गुण इत्यत्र गुणस्य विधेयत्वात्तत्रैकवचनेन प्रतीयमानस्यैकत्वस्य तद्विशेषणत्वाद्विधेयविशेषणस्य च विवक्षावश्यंमाननियमादु-वे इ इत्यादी पूर्वपरयोः स्थाने एक एव गुणादेशः स्मादिति पुनः कियमाणमेक-ग्रहणं व्यर्थ स्यात् । तस्मात्तदेवेश्यमवगमयति यद्विधेयविशेषणं विवक्षितभेवेति ।नियमः पाणिनेर्नाभिमत इत्यर्थः । नन्देवं व्याकरणशास्त्रे उद्देश्यादेशेषणं विव-क्षितमेव विधेयविशेषणं चाविवक्षितमेवेति मीमांसकवैपरीत्येन नियमोऽग्टिवति चे-त्तद्वि न । उपेथिवाननाथाननुचानश्चेत्यत्रोद्देश्यविशेषणस्योपत्यस्याविवाक्षतत्वदर्श-नादिको यणित्यत्र विधेयविशेषणस्यैकत्वस्य विवक्षितत्वदर्शनाच्व । अन्यथा ईयिवान् समीयिवानिति सिद्धचनापत्तेः सुध्युपास्य इत्यादाविकारस्य स्थानेऽनन्त-यकारापत्तेश्वीत ज्ञेयम् । एतत्सर्व मनासिकत्याऽऽह-ज्ञाब्दार्थस्तिवति । संख्या-

विवक्षाः विवक्षा शब्दार्थं इत्यर्थः । संख्याया इत्यादि । उद्देशविशेषणसंख्याया विधेयविशेषणसंख्यायाथ तन्त्रातन्त्रे—विवक्षाविवक्षे(तन्त्रं-विवक्षा, अतन्त्रं--अविवक्षा। विवक्षा-प्रतिपादनेच्छा, तद्रभावः-आविवक्षा **स्थान्रोधा**त् उदाहरणानुसारात् , यता यस्माखेतोर्भते अभिमते अभीष्टे । व्याकरणकास्त्रपत र्वकाचार्याणाभिति शेषः। धातोशित्यत्रोद्देश्यविशेषणमेकत्वं विवक्षितं, उपेथिया नित्यत्रोदेति चाविवक्षितं, तथा इको यिणत्यत्र विधेयविशेषणमेकत्वं विवक्षितं, ज्वरत्वरेत्यत्र विधेयविशेषणभेकत्वमविवक्षितं, अत एव ' उपवाया वकारस्य च पत्येकमूठ् ' इति द्वावूठावित्युक्तं भाष्ये । लक्ष्यानुरोधाद्विक्षाविवक्षयोतिति भावः। अतो हेतोरित्यर्थः । पश्चेकत्व।धिकरणेति । तत्र हि पशुनेति करणतृ शिया-विभक्त्येकवचने।पादानात्करणकारकमैकत्वं पुंस्तवं चेति त्रितयमैकस्मारेव ' ना १ द्दति पत्ययात्पतियते । तत्रैकत्वं पुंस्तवं वाङ्गःम् । करणकारकवाङ्गि-प्रधानम् । येन 'ना १ इति पत्ययेन करणकारकमामिहितं तेनव पत्ययेनैकत्वपुंस्तवयोरभिधा-नामिति समानपत्ययोगात्तत्वपत्यासत्त्वा विभक्त्यर्थेलिङ्गासंख्ययोविभक्त वर्धे हर ग कारक प्रवान्वयः । परंतु अरुणाधिकरणोक्तरीत्या विभक्त्यर्थस्यैकत्वस्य, पुंस्त्वस्य, पशोश्य पथमतो यागभावनायां पृथगन्ययः। तथा च पशुना, एकत्वेन, पुंस्त्वेन च यांग भावयेदिति पश्वादिश्वितयकराणिका यागभावनेति बोधः । पश्चात्पकृत्यर्थेन पशुना पुंरत्वैकत्ययोरन्वयो भवति । स यथा- छिङ्गासंख्ययोर्निराश्रितयोरविधात्य दर्शनेन किनिष्ठमेकत्वं पुंस्त्वं चेत्येकत्वपुंस्त्वयौराभयाकाङ्क्षायां प्रध्यासत्या । श्रो व तदाश्रयत्वेन वुष्यते । यागसाधनीभूनो यः पशुः स एकः पुमांश्रेति पार्छिको मानसो बोध इत्युक्तम् । यथा अरुणया विङ्गाक्ष्येकहायन्या गवा सोमै कीणा-तीत्यत्र कारकाणां क्रिययेवान्ययनिषयादः रूण्यविद्गाक्षित्यदिनां चतुर्णी परस्यर-मनन्वितानामेव पार्थक्येन कथभावनायामन्वयः । आरुण्यकरणिका, विङ्गाक्षीकर-णिका, एकहायनीकरणिका, गोकरणिका च कथभावनेति बोध:। ततः किनि-ष्ठमारुण्यादिकामिति वीक्षायां क्रयसायनीभूना या गीः सैवाऽऽरुण्यगुणितिशष्टा सैव च पिङ्गाक्षी एकहायनी चेति परवासत्त्वा पार्धिको मानसो बोबो जायते, न शाब्दस्तद्ददिति भावः। आदिना यहेकत्वसंग्रहः। ग्रहं संमाष्टीत्यत्र पाजानत्या नव महाः, इत्यादिमान्यविहितनवत्वसंख्गावरुख्यहोदेशेन संमार्गे। विवीयते । तत्र वाक्यान्तरगतनवत्वसंख्यया विरेधादेतद्वाक्यगतमेकत्वं नोहेश्यकोटौ निवेश-

धिकरणोक्तहेत्नामाश्रयणं नास्मत्मिद्धान्तामिद्धामिति । आदिना श्रहे-कत्वसंश्रहः॥ १॥ ( ५६ )

ननु विधेयविशेषगविवक्षाऽऽवश्यकी, अन्ययामुद्धगुपास्य इत्यादाव-नन्तयकाराद्यापत्तेर्भिन्नमित्यत्र नकारद्वयवदन्येषामप्यापत्तेः। एकः पूर्व-परयोरित्यत्रैकत्रहणं च स्थानिभेदादादेशभेदवारणायेत्याभिन्नेत्याऽऽह -

> विधेये भेदकं तन्त्रमन्यतां नियमां न हि। यहैकत्वादिहे नामाश्रयणपनाकरम् ॥ २॥ (५७)

अथ विधेये भेदकं तन्त्रिमितकारिकामगतारायितुं भूमिकामारवयाति—नन्तिरयादि । विधेयविशेषणोति । विधेयविशेषणार्थेकरवस्येरपर्थः । तादशेकरदस्य
विवक्षावश्यकरवमेव इश्रीयतुमाह—अन्यथेति । विधेयविशेषणास्थेकरवस्य विवक्षातरवाभावे इत्यर्थः । सुध्युपास्य इति । इक्षे यणिति विधेयपण्ति शेषणास्थेकरवस्याविवक्षितरवे सतीकः स्थाने यण् भगनीरभेवं संख्यविशिष्टयेन विधानामावादिकारस्य स्थाने एकपकारस्येव यकारद्वयस्य यकारत्वयस्य चाप्पाभनेरित्यर्थः ।
अन्येषामिति । भिन्नित्यादी तकारद्वारयोर्थथा द्वौ नकारी भवतस्तद्विकारस्य स्थाने एकपकाराद्वयेषां दिच्यादियकाराणामप्पापनेरित्यर्थः । यदि विधेयविशेषणभेकरवं विवक्ष्यते ताहि ' एकः पूर्वपरयोः ' इत्यत्रत्येकग्रहणस्य वैयर्थ्यं
स्थादित्याशङ्कां निरस्यति - एकग्रहणं चेति । स्थानिभेदादिति । पूर्वपरयोरित्यत्र छाघवानुसारेण पूर्वपरस्थेति समाहारद्विन निर्देशे कर्वविषे गैरिकेण पूर्वपरयोरितीवरत्तरयोगद्वेदेन निर्देशकरणात्पूर्वपरयोः मत्येकं स्थानित्वशिवनेन स्थानिभेदासदनुरोधेन विधेयविशेषणस्थाविवक्षया गुणस्यापि भेदेन द्वयोः स्थाने द्वौ
गुणादेशौ मा भूतामित्येकग्रहणं क्रतिस्याद्यनुसंयाय ज्ञते—विधेये भेदकं तन्त्रभिति । विधेये भेदकमिति । विधेयनिर्ह्णोति । विधेयनिर्ह्णोते भेदकं—विशेषणम् । विशेषणता-

भेदकं विशेषणं तन्त्रं विवक्षितं विधेयाविशेषणं विवक्षितमित्यस्तु। तथाऽप्यन्यतः, अनुवाद्यस्य नियमो न हि । वबचित्तन्त्रं क्वचिन्नेत्य-र्थः। ब्रहेकत्वादौ यो हेतुर्वाक्यभेदादिस्तस्याजाऽऽश्रयणमनाकरम्। एक त्वविशिष्टं धातुं वलादित्वविशिष्टमार्धधातुकं चोह्रिय प्रत्ययेडाग वत्तन्त्रं विवक्षितामित्यन्वयेनाऽऽह-विधेयविशेषणिमिति । विधेयनिष्ठविशेष्यता निरुवितमकारतावद्विवक्षितमस्तित्वत्यर्थ इति यावत् । अन्यत इत्यादिद्वितीयचरण-स्यार्थमाह-तथाऽपीत्यादिना । अनुवाद्यस्येति । उद्देश्यविशेषणस्येत्पर्थः । उद्देश्यनिष्ठविशेष्यतानिरूपितविशेषणतावत इति यावत्। नियमा नेति। उद्दे-श्यविशेषणमविवक्षितमेवेति यो नियमः स व्याकरण शास्त्रे नास्त्रीत्यर्थः । नियमा-भावस्य तात्पर्यमाह-क्वचित्तन्त्रमिति । भाष्याद्यनुगृहीतलक्ष्यानुरोबातक्वाचि-दुदेश्यविशेषणं विवक्ष्यते क्वचित्तु न विवक्ष्यत इति भावः । वाक्यभेदादि-रिति । व।क्यमेद्रत्वधुनैव पुरस्ताद्वाणितः । आदिपदेन ग्रहमिति द्वितीयया ग्र हस्येप्सिततमत्वेनोद्देश्यत्वात्पाधान्यं पतीयते । ततश्च पतिपधानं गुणावृत्तिरितिन्या-येन यावन्तो महास्ते सर्वे संमार्जनीया इत्यर्थात्सकलमहसंमार्गसिद्धचा तत्र श्रुत-मप्येकत्वमविवाक्षितामिति विवक्षाफलाभावरूपहेतोः परिग्रहः सोऽयमपि वाक्यमे-दादिष पुरस्ताद्वर्णितो विस्तरेणोति तत्रैव दृष्टव्यः । तस्येति । उद्देश्यविदेषण-स्याविवक्षितत्वविषये निरुक्तस्य हेतोरित्यर्थः। अनाकरामीति। व्याकरणशा-सेऽङ्गीकरणं भाष्याद्याकरमन्था।सिद्धं तद्विरुद्धं वेत्यर्थः ननु ग्रहेकत्विमव धा-वोरित्यनैकत्वम्य, आर्धधातुकस्येडित्यन वलादित्वस्य चाविवक्षा स्यादित्याशङ्करा-यामाह-एकत्वविशिष्टं धातुमित्यादि । एकत्विविशिष्टं ग्रहमुद्दिश्य संमार्गविधाने यथा वाक्यमेदादिकं बाधकं समस्ति तथाऽत्र न किंचिद्वाधकामिति एकत्वावीशी... ष्टधातुं वलादित्वविशिष्टार्घधातुकं चोदिश्य पत्ययेडोविधिः संभवतीति न वाक्प-भेदों, नैिप्येकत्वादिविशिष्टानुवादसामध्यीदेकत्वादेरविवक्षा संभवतीति भाव: । पशु-नेत्यादी नामत्ययेनैकत्वसंख्याया उपादानादुपात्तसंख्यापरित्यागे कारणाभावात्समा-नपदोपात्तत्वपत्यासत्त्या तदेकत्वस्य पक्रत्यभेनैवान्वयादेकत्वविशिष्टपशुना यागै भावयेदित्येवं विशिष्टविधानादेकत्वं विवक्षितम् । विशिष्टविधानादेव च न वाक्य-भेद्रमस्तिः। विशिष्टस्य श्रुत्याऽङ्गन्तवनेधनात्पश्चात्वंभदिविशेषणवैकल्य इवैकत्व-वैकल्पेअपि विशिष्टाननुष्ठानाद्यागवैकल्यमपि सिख्म् । एतद्वव्याकरण्यास्त्रे इको

मा विधिसंभवादिति भावः ॥ २ ॥ ( ५७ )

नन्वेवं भिन्न इत्यन्न नकारद्वयलामो न स्यादित्यत आहरदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः।

क्षतिनैवास्ति तन्त्रात्वे विधेये भेदकस्य तु ॥ ३ ॥ (५८) (इति भट्टोजिदीक्षिनविरचितकारिकासूद्देश्यविधेययोः संख्याविवक्षानिर्णयः )।

चकारसूचितं निष्ठातस्य नः पूर्वस्य दकारस्य च न इति वाक्यमे-दमादाय नकारद्वयलाम इत्यर्थः॥ ३॥ ( ५ )

इति रङ्गोजिमट्टात्मजकौण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूषण-सार उद्देशविधेययोः संख्याविवक्षानिर्णयः।

यीणत्यादावेकत्वविशिष्टयणादेविधानाचानेकयकाराद्यापात्तर्नापि वाक्यभेदापात्तिरिति विधेयविशेषणं विवाक्षितमेवेति नियमाश्रयणे न किंचिद्धः धकं वैयाकरणानामित्या-शयः॥ ५७॥

ननु विवेयविशेषणं विविधितमेवेति निषमाश्रयमे क्विविधेषः स्यादित्याशक्वित-नन्वेविमिति । नकारद्वयलामो नेति । निष्ठातो न इत्येकश्चनोपानं
विधेयनकारविश्वषणमेकत्वं विवश्यते चेदेक विविधेष्टो नकारादेशस्तकारदकारयोः
स्थाने भवतीत्यर्थाद्विमित्यादौ द्वौ नकारौ न सम्येयातां, किंतु गुणादिवदेक एव
नक र उभयोः स्थाने स्यादित्याशङ्कां निरसितुमाह-रदाभ्यां वाक्यमेदेनेति ।
वाक्याभेदलाघवाच्चश्वर्वाकरणक्तपलाघवातिशयाच्च रेफदकारावाविकारत्वविष्ठातकारतत्पूर्वविदिकारयोनंकारो भवतीत्येकवाक्यतया विधानपक्षे विधेयनकारगतेकत्वविवक्षणेन भिन्नित्यादौ यद्यपि नकारद्वयं न स्थाते तथाऽपि रेफदकारावाविकप्रस्य निष्ठातकारस्य नकारो भवत्यथ निष्ठापेक्षया पूर्वस्य दकारस्य च नकारो
भवतीत्येवं वाक्यभेदेन विधाने नकारद्वयं स्थात एवं, चकारघटितसूत्रपाठकरणेन
च वाक्यभेद एवष्टः पाणिनेरिति विधेयविशेषणस्य विविधितत्वभेवेति नियमाङ्काकारे न किंचिद्धाधकिपिति भावः ॥ ५८ ॥

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां शांकर्यी संख्यावि-वक्षाविवक्षयोर्निर्णयः । रङ्गन्भदृतन्जेन शंकरेण विनिर्मिते ।

( क्रवाद्यर्थनिर्णयः )

( अथ करवाद्यर्थनिर्णयः )।

क्तवाप्रत्ययारेरथं निक्षपयति— अव्ययकत इत्युक्तेः प्रकृत्यर्थे तुमाद्यः।

संख्याविवक्षयोरस्मिन्व्याख्याने निर्णयः कृतः ॥ १२ ॥

## अथ क्लाद्यर्थानिणंयः (१३)।

सिंहाव हो कनन्यायेन पातिपदिकान्तः पातिपत्ययार्थनिरूपणस्मरणपसङ्गादाह -कःवाप्रत्ययादेशित । निरूपयति-मतिपादयाति-अब्ययक्रत इत्युक्तेरिति । तमञ्जादय इति । अवतराणिकायां प्रतिपद्गेकत्वेन क्लापत्ययोपादानं तु तिद्दि -षये वक्तव्यबाहुल्याद् ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन प्राधान्यद्योतनायेति बोध्यम्। ननु तुमुनाद्गीनां धातोर्विधानाद्धात्वर्थफलेअपि पक्तत्यर्थत्वाविशेषात्तत्राप्यर्थे तुमुनाद्यः स्युरत आह-भाव इति । धात्वर्थपधाने व्यापार इत्यर्थः । आदिपदं कत्वादि -संग्रहार्थम् । तुमुनादीनां व्यापारार्थंकत्वे प्रपाणं विक्तं-अव्ययक्रत इति । वा-र्तिकादिति । अव्धयसंज्ञापयोजकाः क्रत्पत्यया भाव भवन्तीति वार्तिकार्धः । भाष्यकारा अपि तुमुनादीन् भाव एवाभ्युपगच्छन्ति । परंतु तुमुनादेरसत्त्वभूत एव भावोऽर्थः । पाक इत्यादाविव तुमुनाद्यर्थे लिङ्गसंख्यान्वयाननुभवात् । तथा च धात्वर्थानुवादक एव तुमुनादिरिति पर्यवस्यति । तुमुन्णवुरु कियायां कियार्थाया-मिति तुमुन्विधायकं सूत्रम् । अस्यार्थः-क्रिया-अर्थः पयोजनं यस्याः सा किया-र्था। तादृश्यां कियायामुपपदे साति कियाफलकियावाचक धीतो:-अर्थात्फलभूतिकथावाचकाद्वातोर्भविष्यत्यर्थे तुमुन्णवुली भवत इति । अव कियार्थीयां कियायामित्युक्तेरुद्देश्यत्वरूपताद्र्ध्यमिषि तुमुन्द्योत्यम् । तच्च संसर्गः । पक्रत्युवपदार्थयोस्तादर्थ्यवत्समानकर्तृत्वमपीहाभिधानबललम्यः संसर्गः । कियान्त-राकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपवैजात्येन तु न भानम् । तुमुनर्थे कियान्तराका-

१ संख्याशब्दस्यैकदा विवक्षाशब्देनैकदा चाविवक्षाशब्देन षष्टीसमासं कृत्वा सरू-पैकशेषेण दिवचने सित संख्याया विवक्षानिर्णयः, संख्याया अविवक्षानिर्णयश्च कृत इत्यर्थी बोध्यः।

( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

समानकर्तृकत्वादि द्योत्यमेषामिति स्थितिः ॥३॥॥ (९९) (इति भट्टोजिदीक्षिताविराचितकारिकासु क्लाद्यर्थनिर्णयः )।

ुमाद्यस्तुमुनाद्यः । प्रकृत्यर्थे भावे । आद्नि । क्लादेः संग्रहः । भाव इत्यत्र मानमाह—-अब्यय कृत इति । " अब्ययकृतो भावे " ङ्क्षाद्शनात् । कारकान्वययोग्यतावच्छे इकवैजा येन तु भानगस्त्येव । एतद्वि-हितो प्वुल् कर्तर्येव । कृष्णं द्रष्टुं याति, कृष्णं दर्शको यानीत्राहो कृष्णकर्षकं भविष्यद्रीनोद्देश्यकं दर्शनकर्नृकर्नुकं यानम्, छण्णकर्भक्रपविष्यद्रशेनकर्नृकर्नुकं तद्दर्शनोद्देश्यकं यानिभिति रीत्या बोधः । घञादिवाच्यो भावः सिद्धायस्थायन एव । पाक इत्यादी सर्वसंख्यादियोगदर्शनात् । सिद्धत्वं च कियान्तराकाङ्सीत्या-पकतावच्छेरकं यद्भैजात्यं तद्भृषवच्यभित्युकं पाक् । तत्रापि पकःया साधावस्था-पन्नस्येवोपस्थितिः। अत एवीद्नस्य पाक इत्यत्र ओद्नस्येत्यस्य कारकपष्ठीत्वं, भोकुं पाक दत्वादी तुमूनः सिद्धिश्व सँगच्छते । ननु पाक इत्वादिघञन्तोपास्थित-साध्यावस्था निविक्कित्त्वनुकुळव्यापारस्यैकदेशत्वेन कथं तनै।दनस्थेत्यादिकारका-णामन्वयः, पदार्थः पदार्थेनान्वेति नतु पदार्थेकदेशेनेतिन्यायादिति चेन । तन्त्या-यस्य कियानिरिक्तविषय एव स्वीकारात् । अत एव मोक्तुं गनः, देवद्त्तेन प्रायो गतः, कृतपूर्वी कटभित्यादी कारकाणां गुणभूतिक्रयायामन्वयोऽतुभूयमानः संग-च्छते । वस्तुनो भोक्तुं पाक इत्याद्यसाध्येव । कियार्थायां कियायापित्युक्तत्वात्य-त्यासत्त्वा निमित्तनिभित्तिकिथयोरेक गातीयत्वलाभेन यथा तृमुन्पत्यय रङ्गी भूनधानू -पस्थाप्या निभित्तिकिया स्वपऋतिकतुमुनर्ये मत्वगुगीमूता साघ्यापस्यापना गृह्यते तथा उपपद्भुताया निभित्तिकियाया अभि स्वपक्रतिकपत्ययार्थे पत्यगुगीभूतायाः साध्यावस्थापनाया एव यहणात् । एतदनुसंवायैव शब्देन्दुशेखरे तुमुनण्वुलाविति-सुत्रे भट्टनागे रे रुकं निभित्तभूतोषपदिनया चात्र विङ्नापस्थाप्येवेति । भोकुं गन इत्यादी चोषपदभूता निमित्तिकिया गमिधातूपस्थाप्या, सा च स्वपक्रतिककनत्य-यार्थकर्तारं मित गुजभूतेति न ताहराकियोपपदे सति तुमुनः साभुत्वमिति भावः। एवं च तुमुन् धात्वर्थानुवादक एव । अत एव घञादिवाच्यो भावो बाह्यः पक्रत्य-र्थात्, तुमुनादिवाच्यस्त्वाभ्यन्तर इत्युक्तं तुपर्थ इति सूत्रे मार्व्ये। एतं क्तवाणमु-छादीनामप्यसत्त्वभूतो भाव एवार्थः। ननु क्त्वापत्ययस्यासत्त्वभूनभावमात्रार्थक-त्वस्वीकारे समानकर्वृंकयोः पूर्वकाल इत्यादीनां वैवध्यापत्तिरित्याशङ्कते—नन्वि-

( क्त्वाद्यर्थानेर्णय: )

इति वार्तिकादित्यर्थः। ननु "समानकर्तृकयोः पूर्वकाले " [पा॰ स्॰ -४-२ ] इत्यादिस्त्राणां का गतिस्तत्राऽऽह-समानकर्वेक-त्वादीति । अयं भावः-भोक्तं पचति भुक्त्वा वजतीत्यादावेकवाकयता सर्वसिद्धा भोजनपाकिकययांविंशेषणविशेष्यभावमन्तरेणानु ।पन्ना अन्यथा मुक्के व्रजतीत्यादावण्येकवाक्यतापत्ते । तथा च तयोविशे-रयादि । कः गतिरिति । पूर्वकाल इत्यादीनामुपादानातपूर्वकालादीनां क्ला-प्रत्ययवाच्यता प्रतीयते । भावपात्रार्थकत्वे तु तदसंगतिः । अतः कर्तृत्वादेः कत्रा-पत्ययवाच्यत्वं स्वीकार्यम् । क्रवाप्रत्ययस्य कर्तृरूपार्थवाच क्रत्वादेव रोटिकाः प-क्रवाऽहं भोक्ष्य इत्यत्रास्मच्छब्दाच्तिया न । क्रवापत्ययेन पाककर्तुरिभयानात् । पाककर्तुभीजने स्वनिष्ठकर्तृत्वनिरूपकतासंबन्धेनान्वयात्समानकर्तृकत्वमापे लम्यत इत्याशयेन:ऽऽह—समानकतृंकत्वादीति । क्लाविधायकं तु 'समानकृंकयोः पूर्वकाले ' इति सूत्रम् । तदर्थस्तु-समानकर्तृकयोरिति निर्वारणे षष्टी । पूर्व-काल इति कर्मधारयः। समान एकः कर्ता ययोस्ते, तयोः समानकर्वक्योः कियारूपार्थयोर्भेष्ये पूर्वकालविशिष्टिकियारूपार्थवृत्तेर्धातोः कत्वापत्ययो भवतीति । तथा च पूर्वकालः क्रवापक्रत्यर्थे पकारः । पूर्वकाल इत्यस्य स्थाने भूत इति तु नोकं, छाघवानादरात् । भूतत्वेन बोधाननुभवाच । तुमुन्वत्कत्वापकृत्यर्थिकपा कियान्तरे निरोषणं धातुसंबन्धाधिकारान् । विरोष्यविरो णमावश्य संबन्धमन्त-राऽनुषपन्न इति क्त्वामक्रत्यर्थस्याऽऽनन्तर्घसंबन्धेन धात्वन्तरार्थेऽन्वयः । एवं च षष्ठचाः संबन्धवाचकत्ववत्कत्वादीनामपि समानकर्तृकत्वादिक्वपसंबन्धवाचकत्वं वक्तुं शक्यमिति नवीनाः । पाचीनास्तु समानकर्तृकयोः कियार्क्षपार्थयोर्षभेषे पूर्वकाल-संबन्ध्यर्थवाचकादातोः क्रवेत्यर्थः। पूर्वकाल इति च बहुवीहिरियाशयः। ततश्च वाक्यशक्योक्तसंबन्धतात्पर्यम्राहकाः क्तवाद्य इत्यभिषेत्वाऽऽह-अयं इति । एकवाक्यतोति । भविष्यद्भोजनफलिका वर्तमानकालिकी पाकाकिया, भोजनोत्तरकािक वर्तमानं वजनित्येवंरीत्या एकि कियामुख यवि शेष्यकबोत्रानय-वादेकवाक्यतेत्यर्थः । सर्वसिद्धा-सर्वानुभव सिद्धा । नतु भुङ्के पत्रति चेतिवदेक-कर्तुंकं भोजनं, एककर्तुंकं च पचनित्येवं कियाद्वयमुख्यविशेष्टिका भिन्नराका-तेति भावः। सा चैकवाक्यता भोजनपाकिकिययोविशेषणाविशेषयभावमन्तरा नो-

पपद्यत इत्याह-अन्यथिति । विशेषणविशेष्यभावं विनाऽप्येकवाक्यत्वाङ्गीकार

( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

षणिवशेष्यभावानिक्षपकः संसर्गा जन्यत्वं सामानाधिकरण्यं पूर्वोत्तरः भावो व्याप्यत्वं चेत्यादिरनेकविधः। तथा च भोक्तं पचित भुकत्वा तृप्त इत्यादी भोजनजनिका पाकिकिया भोजनजन्या तृष्तिरिति बोधः। अत एव जलगानान्तर्यस्य तृष्ती सत्त्वेऽपि पीत्वा तृष्त इति न प्रयो-

इत्यर्थः । एकवाक्यतापत्तेरिति । एककर्तुका वर्तमानकालिकी भुजिकिया, एककर्नुका वर्तमानकालिकी बिजिकियेति कियाद्यमुख्यविशेष्यताशाली बोधोऽनु-भवसिद्धः, नतु तत्रेकपुरूपविदेष्णवाशालिक्यपैकवाक्यताऽनुभवसिद्धेत्यर्थः । एवं च विशेषणविशेष्यभावीषपादकः संबन्धोऽवश्यं वक्तव्य इत्याह—तथा चति । तथो-रिति । भुजिपचिकिययोरित्यर्थः । विशेषणविशेष्यभावनिरूपकः संबन्धः स-मानकर्तृकत्वपूर्वीत्तरकाछिकत्ववद्रन्योऽपि बहुविधः संभवतीति सोऽपि कत्वाद्योत्य इत्याशयवानाह-जन्यत्वमित्यादि । सामानाधिकरण्यामिति । एकाश्रयवृ-त्तित्विभित्यर्थः। एककर्तृकत्विभिति यावत्। पूर्वोत्तरभाव इति । पूर्वकालवृति-रवोत्तरकालवृत्तित्वसमुदाय इत्यर्थः। व्याप्यत्वमिति । अविनाभाव इत्यर्थः । विना-व्यापकमृते, न भाव:-स्थितिरिति अविनाभावो व्याप्तिरिति यावत्। तुमु-नाद्यन्तस्थले शाब्दबोधपकारं दर्शयति तथाचेति । भोजनजनिकेति । भोकुं पचतीत्यत्र भोजनपचनिकययोर्जन्यजनकभावः संबन्धः, स च तुमुन्द्येत्यः । तुमु-न्ण्युलायित्यत्र कियार्थायानित्युक्तेः । कियार्थत्वं च जन्यजनकभावरूपमिति परे त्देश्यत्वनिकापकत्वकापं तादथ्ये तुमुनादिद्योत्यं संसर्गतया भासते, तच्य-तिद्च्छाधीनेच्छानिषयत्वम् । भोजनेच्छाधीनेच्छाविषयत्वात्पाकस्य ननिष्ठोद्देश्यत्वानिरूपकत्वम् । भविष्यत्त्वमपि तुमुन्द्योत्यम् । तुमुन्ण्वुलावित्यत्र भवि-ष्यतीत्यनुवृत्तेः । तथा च भविष्यद्भोजनोद्देश्यको भोजनकर्तृकर्तृकः पाक इति बोधः। भोजनजन्येति। भुक्त्वा तृप्त इत्यत्र भोजनतृष्त्योर्जन्यजनकभावसं-सर्गाञ्जोजनजन्या या तृप्तिस्तदाश्रय इत्यर्थः । गत्यर्थाकर्मकेति कर्तरि कमत्यय-विधानात्। ननु भुक्तवा तृष इत्यत्र तत्कर्तृकभोजनानन्तर्यवती या तृषिस्तदाश्रय इत्येवमानन्तर्यसमानकर्तुकत्वयोरेव संसर्गतया भानमस्तु किं गुरुशरिस्य जन्यत्वस्य संसर्गतया भानस्वीकारेणेत्यत आह-अत एवेति । जन्यत्वस्य संसर्गतया भान-स्वीकारादेवेत्यर्थः । न प्रयोग इति । भोजनजन्यतृष्ठौ जलपानानन्तर्यसस्वे-

( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

गः। सामानाधिकरण्यस्यापि संसर्गत्वेनार्थात्समानकर्तृकत्वमपि ल-ब्धम्। भुक्तवा व्रजतीत्यादौ पूर्वोत्तरभावः सामानाधिकरण्यं च सं-सर्ग इति भोजनसमानाधिकरणा तदुत्तरकालिकी व्रजनिकयेति बोधः। अधीत्य तिष्ठति मुख ब्यादाय खिपतीत्य दौ चाध्ययनब्याः

अप पीत्वा तृप्त इति न प्रयोगी भवति । निरुक्ततृप्ती जलपानजन्यत्व भावादित्यः र्थः । य एव मौजनाश्रयः स एव तृष्त्याश्रय इति मोजनतृष्त्योरेकाश्रयवृत्तिरू-पसामानाधिकरण्यस्य संसर्गतया पतीतेः समानकर्वकत्वमपि छन्धामिति बोध्यम्। सामानाधिकरण्यं च संसर्ग इति । तथा च भुक्तवा वजतीत्यत्र तत्कर्तृकः पूर्वकालवृत्तिभाजनात्तरकालवृत्ति तत्कर्तृकं वजनामिति बोधः। पूर्वेत्तरकालवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यं चेति द्वयस्य संसर्गत्वेन भानाद्याहको बोधाकारः संपद्यते तमाह-भोजनसमानेति। मोजनेन समानमधिकरणपाश्रयो यस्या त्रजनाकियायाः सेत्वर्थः । य एव मोजनिकवाया आश्रयः स एव वजनिकवाया आश्रय इति भावः। तद्तरकालिकीति। पूर्वकालवृत्तिभोजनोत्तरकालिकी वजनिक्ये-त्यर्थः । मत्मसूतिमनाराध्य पजेति त्वां राशाप सा (रघु वं. स. १ स्ट्रो. ७०) अस्य, अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यतीति प्वधिम् । अत्र स्थितस्ये-त्यध्याहारः । मत्प्रस्तिमनाराष्ट्य स्थितस्य ते मजान्न भविष्यतीति सुरिभकर्तृको राजकर्मकः शाप इत्यर्थः । तथा च स्थिति कियामादाय समानकर्तृकत्यदिर्निर्वा -हान क्रवापरययानुपपत्तिः । तथा च मत्पस्तिकर्मकाराधनामावसमानाधिकरणा या स्थितिस्ताद्द्वास्थित्याश्रयाभिन्तत्वत्संबन्धी भविष्यत्पजाकर्तृकमवनामाव इति बोध: । पूर्वेत्तरकालवृत्तित्वेऽव्यवधानांशोऽी निवेशनीयः । तेन पूर्ववर्षोत्यनं श्वज्ञारगृहे भोजनं सांप्रतिकवर्षाधिकरणकं च वजनमादाय श्वज्ञारगृहे भुक्त्वा वज-तीति न प्रयोगः । तादशभोजनत्रजनगोद्धिकालकतव्यवधानसत्त्वादित्यर्थः अव्यवधानं च तात्पर्धवशात्क्विच इण्डेन क्वचिन्महूर्तेन क्वचित्पहराहरादिना य-थायथं प्राह्मम् । तेनाद्य भुक्त्वा श्वी गन्तेति न पयोगानुपपात्तः । नन्त्रेवं पूर्वी -त्तरका छत्वादेः संसर्गत्वाङ्गीकारे मुखं व्यादाय स्विपितीति पयोगी न स्यात्। स्वापकाल एव मुखब्यादानिनित ब्यादानस्य स्वापपूर्वकालत्वाभावात् । तथाऽधीत्य तिष्ठतीति पयोगस्याप्यनुषपात्तः । अध्ययनस्थित्योः सहमावेनावस्थानाद्रध्ययना-नन्तर्यस्य रिथतावसस्वादित्याश्चयवानाह्-अधीत्य तिष्ठतीत्वादि । अत्राध्यय-

( क्त्वायर्थनिर्णयः )

दानयोरमानकालेऽप्रयोगाद्यदा यदाऽस्य स्थितिः स्वापश्च तदा तदाऽ-ध्ययनं मुखब्यादानं चेति कालविशेषावच्छिन्नव्याप्यत्ववोधाद्याप्यत्वं नसहितास्तिष्ठतीति बोधः। न त्वादावध्ययनं कृत्वा तदुनरकाले विष्ठभीत्यर्थः। यदा हि तत्कर्तृकाष्ययनोत्तरकाछिकत्वे । तत्कर्तृकस्थितिर्वोधनीयत्वेन विवक्ष्यते तदाऽ-धीत्य विष्ठवीति प्रयोगो भवत्येव । अवत्यप्रयोगस्तु यदा यदा विष्ठति तदा तदाऽध्ययनसहभावेनैव तिष्ठती यर्धवीधनविवश्चवीति भावः । एवं मुखं व्यादाय स्विभितीत्यवापि यदा यदा हि स्विभिति तदा तदा तु मुखव्यादानसाहित्येनै । स्य-पितीत्यर्थविवक्षेति बांध्यम् । तथा च ' अमानकालेऽभयोगात् ' पूर्वेकालिकाष्यः यनस्वापोत्तरकालिक्यो स्थितिस्वापिकेने इत्यर्थयोधनेच्छया निरुक्तमयोगभोरकः रणादित्यर्थः । न तु ताहरोऽर्थे नाहराययोगी न भवत इति भावः । अत्र यदा यदेति वीष्सवा स्थितिस्वापयोद्योप्यत्वं, तदा तदेत्यनेन चाध्ययनद्यादानयोद्याप-करवं च साचितम्। एवं च व्यापकाध्ययनं विना केंद्रापि न तिष्ठति, किंतु नि-रन्तराष्ययनशासीत्यर्थः । तथा मुखब्यादानं व्यापकं विना कदापि न स्विपित, किंतु निरन्तरमुखब्यादानवरस्वापकारुरियर्थे इति भावः । कालविशेषाविच्छ-न्नेति । तत्तत्कालिविशेषाविष्ठि भं यत्तत्कर्युक्षप्ययनं मुखव्यादानं च, तिनष्ठ-व्यापकतानिरूपितव्याप्यता तरकर्नेकस्थितिस्यापयोर्बुष्यन इति तत्र व्याप्यत्वं सा-मानाधिकरण्यं च संसर्ग इति भावः । एवं च स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप-तियोगित्वाद्ध्यपनं व्यादानं च व्याक्ष्याः सं-तत्कालविशेषाविक्वनी स्थिति-स्वापी, तद्धिकरणं—साहग्रदेवदतः, तन्त्रिष्ठो योऽत्यन्ताभावः -अध्वयनमुखव्या-दानयोरत्यन्तानावो नाऽऽयानि, देवदत्ते तयोः सत्त्वान् । अभितु घटात्यन्ताभावः, पतियोगी घटः, अपतियोगि अध्ययनं मुखःयादानं च, अपियोगितं च तथी-रिति कत्वा स्थितिस्वापनिरूपिनव्यापकत्वमध्ययनमुखव्यादानयेर्विकिति। तथा देवाः भाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् । स्वं-अष्ययनमृखव्यादाने, स्वाभीवः-अध्ययनव्या दानयोरमावः, स्वामाववान्-ताहग्देवद्तः, तद्वृत्तिगमनपचन्द्रीदि, तदवृत्ति--स्थितिस्वापी, तदवृत्तित्वं स्थितिस्वापयोसिति छत्वां अध्ययेनव्यादानिक्विति व्याप्यत्वं स्थितिस्वापयोर्वेष्यम् । तत्रथ कालविशेषाविद्यावेग्रन्थस्याय-म्थः—तत्कालावाच्छन्नस्याविकरणोनिष्ठात्यन्तामाव गनियोगितानवच्छे दकाष्य्यनम् ! खब्याद्वानत्ववत्सामानाधिकरण्यरूपं व्याप्यत्वं स्थितिस्वापनिर्धं तद्वीधादात

( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

सामानाधिकरण्यं च संसर्गः। एवं चान्यलम्यत्वाच सूत्रात्तेषां वाच्य-तालाभ इति युक्तमञ्ययक्ततो भाव इति। एवं च प्रकृत्यर्थिकिययोः संसर्गे तात्पर्यत्राहकत्वरूपं द्योतकत्वं कत्वादीनाम्। अत एव ''सभा-नकर्तृकयोः " [पा० सू० - ४-२)] इति सूत्रे स्वशब्देनोपात्तत्वा-क्रेति भाष्यप्रतीकमादाय पौर्वापयकाले द्योत्ये कत्वादिर्विधीयते न तु

एवं चेति । जन्यत्वादीनां संसर्गतया भाने चेत्यर्थः । अन्यलभ्यत्वादिति । वाक्यशक्तिसम्यत्वाच तेषां क्त्वापत्ययवाच्यत्विभिति परममूले यदुक्तं 'अव्यय हतो भावे ' भवन्तीति तत्सम्यगेवेति भावः । इद्गत्र बोष्यम्-समानकर्तृकेतिसूत्र-विहितक्तवान्तपयोगस्थछे समानकर्तृकत्वपूर्वोत्तरभावयोः संसर्गतया भानं सार्वेत्र-कम्। जन्यत्वादीनां तु तात्पर्यवशात्कविदेव तथा भानिविति । एतावता वाक्यार्थवर्णनेन यत्फलितं तदाह--एवं चेति । समानकर्तृकत्वादीनां क्रवादिमत्ययवाच्यत्वाभावे चेत्यर्थः । प्रक्तत्यर्थकिययोरिति । प्रक्रत्यर्थश्र किया चेति दंदः । अथवा क्लापत्ययस्य समामिव्याहताकियावाचकघटकपत्य-यस्य च मक्ठतिर्माक्षा । तथा च मक्रत्योरथौं ये किये तयोरित्यर्थ इति नासं-गतिः। संसर्गे-समानकर्वकत्वादिरूपे वाक्यशक्तयोक्तसंबन्धे। वात्पर्यमाहकत्वेन धोतकाः क्रवामत्ययादय इत्यर्थः । निरुक्तरंबन्यद्योतकत्वमेव क्रवादीनां नतु वाचकत्विमिति भावः । अत एवेति । क्लादीनां सथानकर्तृकत्वादिसंबन्ध द्यो तकरवादेवेत्यर्थः। भाष्यप्रतीकामिति। समानकर्नुकयोरिति सूत्रे-रह कस्मान भवति पूर्व भुक्के पश्चाद् नजति । इत्यत्र भोजननजनयोः समानकर्तृकत्वेन पूर्वी-त्तरकालिकरवेन च क्लामापाद्य तरसमाधानार्थं स्वशब्देनोक्तवाच ग इत्युत्तरितम् । तदर्थस्तवयम्-स्वं-क्त्वामत्ययबोध्यार्थः पूर्वोत्तरकालः, तद्वाचकः शब्दः-पूर्वं पश्चादिति च, तेन पूर्वीत्तरकालस्योकत्वादुकार्थानामपयोग इति न्यायात्कत्वाप-त्ययो न भवतीति । पौर्वापर्यकाले द्योत्य इति । नतु विषय इति । मयोगघटक शब्द बोध्ये पौर्वापर्ये करवादिन विधीयते, किंतु द्योत्ये विधीयत इति कैयटश्च । अत्र पूर्वपश्चाच्छब्दाभ्यां पौर्वापर्यस्योक्तत्वाच कत्वा इत्यर्थः । अनेन भाष्यकैयटमन्थेन पूर्वोत्तरकास्रत्वादेधीतकत्वमेव कत्वादीनां, नतु वाचकत्विभित स्पष्टमेव सूचितमिति संसर्गतयैव भानं भाष्यकैयटसंमतीमिति भावः । क्रवापत्यया-र्थीवषये यन्मतान्तरं तद्दूषयितुमनुवदति - यत्त्विति । समानकर्वृक्योरिति बहुवी -

( क्त्वाचर्थनिर्णयः )

विषय इति भाव इति कैयटः। यु समानकर्तृकयोरिति सूत्रात्समा-नकर्तृकत्वं कत्वावाच्यमन्यथौद्नं पक्तवाऽहं भोक्ष्य इत्यत्र मयेति तृती -याप्र । इन्ह च । न चाऽऽरूयातेन कर्तुरभिधानाच सेति वाच्यम् । भोजनिकयाकर्तुरभिधानेऽपि पाकिकियाकर्तुस्तरभावात् । अनिभिहिते भवतीति पर्युदासाश्रयणात् । अत एव प्रामाद आस्त इत्यत्र प्रसाद-निक्रयाधिकरणस्याभिधानेऽप्यस्तिकियाधिकरणस्यानभिधानात्सतः मीति भाष्ये स्पष्टम् । तस्मात्कत्वापत्ययस्य कर्तृवाचित्वमावश्यकामि-हि:। कियारूपार्थोऽन्यपदार्थः। पूर्वकाल इति च पूर्वः काले। यस्येति षष्ठचर्ये बहुवीहिः। तथा च समानकर्वकयोः कियारूपार्थयोपैष्ये पूर्वकालसंविधिकिया -रूपार्थंवाचकाद्वातोः क्रवेरयर्थात् कियाया धातुनैव लाभानत्तिमाकर्वकर्वंकरवरू गं समानकर्वृकत्वं क्रवापत्ययवाच्यमित्यर्ङ्गीकर्वव्यम् । समानकर्वृकेत्युपादानात्समान-कर्तकत्वस्य करवावाच्यरवमतीतेरिति भावः । कर्तृकर्तृकत्वस्य वाच्यत्वमनादृत्य द्योतकत्वाभ्युपगमे बाधकमाह-अन्यथेति । समानकर्तृकत्वस्य कत्वावाच्यत्वानभ्यु -पगम इत्यर्थः । तृतीयाप्रसङ्ग इति । ओदनं पक्त्वेति क्तापत्ययेन कर्तुरन-भिधानादहिमत्यस्मच्छन्दात्कर्तरि तृतीयायाः पत्रङ्गः स्पादित्यर्थः । ननु अनभि-हित इत्यवाभिहिते नेति पसन्यपतिषेवाश्रयणे भोक्ष्य इति तिङ्का कर्तुरुकत्वान मयेति तृतीयापित्तिरित्याह-न चाऽऽख्यातेनेति । अनभिहित इत्यनाभिहिते ने त्येवं प्रसच्यपतिषेध आश्रयितुमशंक्यः, वाक्यभेदादिदोषमस्तत्वात् । तथा च भोक्ष इति भुजवात्तरतिङा भुजिक्तियार्कतुरुक्तवेऽपि पचिकियाकर्तुरनाभेधानेना-भिहिताभेन्नत्वान्ययेति तूतीया दुर्वारा । कर्तुरेकत्वेअपि कर्तृत्विनिरूपक्रियाभेदात्क -र्वुभेदेन पचिकियाकर्तुरनभिद्दितलियर्थः । तदाइ-अनिभिद्दिते भवतीति । अत एवेति । अनभिहित इत्यत्र छाघवेन पर्युदासाश्रयणादेवत्यर्थः । अन-भिहित इत्यत्र पर्युदासाश्रयणे न केवर्ड लाघवं किंतुफलनप्यस्तीत्याह-प्रासादे आस्त इति । पसीदत्यास्मिनिति पपूर्वकारतंद्धातोरिवकरणे हलश्रेति घञ् । उपसगैस्य घञीति पूर्वपदस्य दीर्घः। अत्र पक्रत्यर्थसदिकियानिरूपिताधिकरण-वस्य घञोक्तवेऽपि आसिकियार्निकपिताधिकरणत्वस्यानुकत्वात्मासादे इति सप्त-मीति अनभिहित इत्यन भाष्ये स्पष्टमित्यर्थः । उपसंहरति—तस्मादिति । क्तन-कर्तुवाचित्वं निरस्यति—तन्नोति । क्तवः कर्तुवाचकत्वं सूत्राच सम्यते इत्येतरस्य-

( कत्वाद्यर्यनिर्णयः )

ति, तम्न, सूत्रात्तस्य वाच्यत्वालामात् । समानकर्तृकयोः क्रिययोः पूर्वकाले क्रवेरयेव तद्यांत् । अन्यथा समानकर्तृरायेव स्त्रात्यासः स्यात् । तृतीयापादनं त्वाख्यातार्थिकियायाः प्रधानभूतायाः कर्तुर- भिधानात्प्रधानानुरोधेन गुणे कार्यप्रवृत्तेर्न संभवति ।

ष्टियंतु सूत्रार्थमाह-समानकतृंकयोः किययोरित्यादि । कियार्व्यान्यपदार्थे समानकर्तृकयोः पूर्वकाल इति च त्रहुवीहिः । तथा च समानः कर्जा ययोन्ता-दशकिययोर्मध्ये पूर्वकाल्संबन्धिकियारव्यार्थवाचकादातोः क्रवेत्यर्थात्समानकर्तृक -स्वस्य पूर्वकालस्य च कियारूपधात्वर्थविशेषणतैवावगम्यते, न तु विधेयक्ता-विद्येषणतेति भावः। यथा चित्रगुर्गीप इत्यत्र चित्रगदीणां गोपह्यान्यपदार्थविद्ये -षणात्वमेव नतु गोपस्येव तिनष्ठसत्ताविदेषणात्वं तद्वदित्या शयः । एवं च कर्तुः क्रवावाच्यरबं कथनपि न सम्यत इति तारपर्यम् । ननु यदि कर्तृवाचित्वं करवो न विवक्ष्यते तदा समानकर्तृकत्वादेर्जन्यत्वादिवदाकाङ्क्षादिवशात्संसर्गतयैव पतीते: सिद्धत्वात्तदुपादानं सूत्रे व्यर्थेयेव स्यादिति पूर्वोक्तरीत्या समानकर्नुकत्यस्य कत्वा-वाच्यत्वमास्थेयीमत्याराङ्क्याऽऽह-अन्यथेति । पूर्वोक्तरीत्या कर्तुः क्त्वावा-च्यत्वे विवाक्षित इत्यर्थः । समानकर्तरीति । समानकर्तृकयोरित्यपनीय त-त्स्थाने समानकर्तरीति वदेत्कर्तरि छदितिवदित्यर्थः । समानकर्तरीत्यस्यैककर्तरी -त्यर्थः । अस्य करवा भवतीति शेषः । करवार्धकर्तुः केन कर्ता ऐक सिरपेक्षायां पत्यासत्त्या समिव्याहततिङ लोपस्थाप्यविशेष्यमूतिकयाकनैक्यं गृहते । तथा च पूर्वकालिकमोजनिकपाकर्वभिनकर्तृनिष्ठं तदुत्तरकालिकं वजनिवि मुक्त्वा वज-तीत्यत्र शाब्दबोधः। यतश्य तथा सूत्रन्यासो न कृतस्ततः कर्तुः क्त्वात्राच्यत्वं पाणिनेर्नेष्टिमित्यवगम्यत इति भावः। ननु यदि कर्तुः क्तवाव।च्यत्वं नेष्यते तर्हि ओद्नं पक्तवाऽहं मोक्ष्य इत्यत्राम्यच्छन्दातृतीयापत्तिस्तदवस्थे। स्यादित्याशङ्कर्य तां निराकर्तुं शह-तृतीयापाद्नं त्विति । आख्यातार्थं क्रियाया इति । भावभधानमारूयातमिति यास्कोकेश्तिङ'न्तोषस्थाप्याक्रिया विशेष्यभूता, सा चात्र मोस्य इति भुजिकियेत्यर्थः । कर्तुरभिधानादिति । तादृशपवानभूताकियानि-क्तिविकर्तुं स्तिङोकत्वात्ताहश्रपधानिकियाविशेषणभूतायाः क्तवापत्ययपक्रतिभूतधा-तूपस्थाप्यायाः पचिकियायाः कर्तुरप्युक्तवेन तत्र तृतीयापादनं न संभवतीत्यर्थः । कर्तृत्वनिक्तपकपाकभोजनिक्ययोभैदेन तिनक्तिवकर्तृत्वयोभैदेऽपि पधानभोजन- ( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

उक्तं च वाक्यपदीय-

" प्रधानेतरयोर्यत्र द्रवःस्य कि । योः पृथक । शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुष्यते ॥ प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते । यदा गुणे तदा तद्वदनुक्ताऽपि प्रतीयते " इति ॥

किं चान्यथा कर्मणोऽपि क्तवार्थताषत्तः पक्तवौदनो मया भु-कियानिकापिनकर्तृत्वविशिष्टकर्तुरिभचाने सति तिद्वशेषणीभूतपचिकिपानिकापित -कर्तृत्वविभिष्ठकर्तुरप्यभिधानस्य भाष्यादिसंगतत्वेन पक्रतोदाहर्णे तृतीयापाद्नं सूतरां दुवेचिमिति भावः । अत्रार्थे हरिकारिके ममाणयति - उक्तं चेति । प्रधा-नेतरयोरिति। अस्य किययोरित्यवान्वयः । किययोश्च निरूपितत्वसंबन्धेन कारकशक्तावन्वयः। कारकशक्तेश्वाऽऽश्रयतासंबन्धेन द्रव्येऽन्वयः। तथा च वि-शेष्यविशेषणभूतिकयाद्वयीनरूपितक रकशकिद्वयं पृथम्यत्रैकदृष्याभितं भवतीति शेषः। शक्तिर्गुणाश्रयेति। तत्र विशेषणभूतिकयानिरूपिता कारकशक्तिः, विशेष्यभूतिकयानिरूपितां कारकशिक्तमनुरुष्यतेऽनुसरतीत्यर्थः । तदनुरोधेपव वि-शद्यति-प्रधानविषयेति । प्रधानिकपानिक्विता कारकशक्तिर्यंदा मत्ययेन-विङार्शभधीयते तदा गुगिकियानिह्मपिता कारकशक्तिस्तदुत्तरपत्ययेनानभिहिनार्शी तद्वद्मिहितवत्मतीयत इत्यर्थः । एतत्तुल्यन्यायात्मधानिक्रयानिक्विपतकारकशके-स्तिङाऽनुक्तत्वे सति गुणाकियानिक्रिपितकारकशाकिः स्ववाचकवातूत्तरमत्ययेनोकाऽ-प्यनुक्तवद्दोध्या । स्वराब्देन गुणिकिया आसा । अत एव पासादे इत्यत्र घञ्प-त्ययेन गुणभूतसदिकियानिरूपिताधिकरणशकेरुकत्वेऽपि आस्त इति तिङन्तोप-स्थितमधानासिकियानिकापिताधिकरणशकोस्तिङाउनुकत्वेन सदिकियानिकापिताधि-करणशक्तेरप्यनुक्तवत्पतीयमानत्वेन पासादे आस्त इत्यन सप्तमीति भाष्य उक्तम्। अवश्यं चैतद्गुणिकियानिरूपितकारकशक्तेः प्रधानिक्षपितिकारकशक्त्यन्-रोधित्वमङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथौद्नं पक्त्वाऽऽहं भोक्ष्य इत्यत्र क्तः कर्तृवाचक-त्वस्वीकारेण तृतीयापादनस्य निरसनेऽपि पक्तवीदनी मया भुज्यत इत्यत्रीदनपदी-त्तरं द्वितीयांपादनं दुर्निवारं स्यादित्याशयवानाइ--किं चेति । अन्यथेति । गुणिकयानिहापितकारकशकः प्रधानिकयानिहापितकारकशक्त्यनुरोधित्वानभ्युपगम इत्यर्थः । क्त्वार्थतापत्तिरिति । पक्त्वैदिनो भुज्यत इत्यत्रैदिने भुजित्रियानि-

( क्त्वाद्यर्थनिर्णयः )

ज्यत इत्यन्न द्वितीयायाः प्रकारान्तरेणावारणात्, इत्यास्तां विस्तरः॥॥ १॥(५९)॥

रूपितं तथा पचिकियानिरूपितं चेति कियाद्यानिरूपितं कर्मत्वद्यं मतीयते । तत्र मुजधातू चरति ङ्पत्ययेन भुजि कियानिकापितकर्मत्वस्योक्तत्वे अपि पचिकियानिकापित-क्तर्भत्वस्य पविधातूत्तरक्तवापत्ययेनानभिधानादोदनपदोत्तरं द्वितीया पसज्यते । तद्वारणार्थे क्रवः कर्मवाचकत्वमण्यङ्गीकर्तव्यं भवतीति कर्मणः क्रवावाच्यतापात्ते -रित्यर्थः। प्रकारान्तरेणेति। क्तः कर्तरि शक्त्यङ्गीकरिण दिवीयावारणं न संभवतीत्यर्थः । पचिक्रियानिस्तिपतकर्मत्वस्याद्रनगतस्य क्लापत्ययेनानभिचा-नादिति भावः । कर्तृवाचकत्ववत्वत्वः कर्मवाचकत्वेऽपीष्टापाचिरेवेति तु वकुमशा-क्यम् । तादृशकल्पनायां पमाणाभावाद्गीरवाच । गुणिक्रियानिस्विपितकारकशकेः प्रधानिक्यानिक्विपतकारकशक्त्यंनुरोधित्वानुसरणे तु तिङन्तोपात्तप्रधानभुजिकि -यानिक्वितिकर्पत्व शक्तेस्तिङाऽभिधानाद् गुणभूतपचिकियानिक्विपतायास्तस्याः शके: क्रविधाउनिभधानेऽष्यभिहितवरमतीयमानत्वाच द्वितीयापात्तिरिति संविण्डितोऽर्थः । अपि च वाचकत्वपक्षे क्लादीनां जन्यत्वव्याप्यत्वादिनाऽनेकार्थत्वापात्तः । जन्य-त्वादीनां वाच्यत्वे पत्ययार्थत्वात्पक्रतिपत्ययार्थयोः पत्ययार्थस्य पाधान्यापिति न्यायेन तेषां विशेष्यत्वापत्त्या भुक्त्वा भुक्त्वा अजतीत्यत्र आभीक्ष्णये द्वे वाच्ये १ इति द्वित्वानापत्तिः । कियापाधान्याभावात् । नच सिद्धान्तेऽपि कत्वान्तोपास्थत-कियाणां तिङन्तोपात्तिकपायां विशेषणत्वातिकयापाधान्यविरहेण भुक्ता भुक्तवेति द्वित्वानापत्तिस्तद्वस्थैवेति वाच्यम् । भावपधानपारूपातिनित्यस्य पत्यपार्थस्य माधान्यमिति न्यायापवादकत्वे पत्ययाशुपिक्षया तत्पक्रतिभूतधात्वर्थस्य पावानय-मित्यर्थस्यैव विवक्षितत्वेन कियान्तरं पति विशेषणत्वेऽपि क्तवान्तोपात्तिभाणां न क्रियापाधान्यस्य हानिः । जन्यत्वादीनां क्त्वावाच्यत्वे तु तेषां मत्ययार्थत्वेन विद्राष्यत्वातिकयापाधान्यं भज्येतेति भावः । अत्रेदं बोध्यम्-औत्सार्गिकपत्ययाः र्थपाधान्यापवादकेन भावप्रधानमाख्यातिमितिवचनेन तिङन्तोपात्तिकयायाः पाधा-न्यबोधनात्स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा वजतीत्यादौ वजनिक्रया( निक्रिपेत )त्रिधकप्-र्वकालत्वमादायैव सर्वत्र क्ता, नतु भोजनादिक्रियावधिकपूर्वकालत्वमादाय । तथा सति तस्यापत्यमित्यादावेकत्वादेरिव पक्रते समानकर्तृकयोरिति द्विवचनोपात्तस्य द्वित्वस्याविवक्षायामण्यमीषां वाह्मणानां पूर्वमानीयतामित्युक्ते सर्वेभ्यः पूर्व एवाऽऽ-

इति रङ्गोजिभट्टात्मजकौण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूष-णसारे क्लाद्यर्थनिर्णय- समाप्तः ।

( अथ स्कोटवादः )।

सिद्धान्तनिष्कर्षमाह
ब क्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतास्थितिः ।

साधुशब्देऽन्तर्गता हि बोधका न तु तत्स्मृताः ॥१॥ (६०)

यद्यपि वर्णस्फोटः पदस्फोटो वाक्यस्फोटोऽखण्डपदवाक्यस्फोटी

नीयते, नतु यस्मात्कस्माचित् पूर्वो मध्यमस्तथाऽत्रापि स्नातेरेव करवामत्ययः स्यान् जतु भुज्यादेः । एवं स्नानादिपानान्ताकरयाणां जननिकरयायामेवान्वयः । नतु स्नानिकरयाया भोजनादी । गुणानां च परार्थत्वादिति न्यायेन स्नानादिपान् नान्तिकरयाणां परस्परमसंबन्धादित्यर्थः । अत एव तत्र भुक्त्वा पीत्वा स्नात्वा जजतीति विगरीतमयोगोऽप्युपपद्यते । आवाह्य षोडशोपचारैः पूजयेदित्यनाऽऽवा-हनविशिष्टे पूजने षोडशोपचारैरित्यस्य करणत्वम् । पूजने आवाह्नवैशिष्टश्ये चाऽऽनन्तर्थसंबन्धन । तथाच आवाह्नोत्तरकांिकं षोडशोपचारकरणकं पूजन-पित्यर्थबोधादाबाह्नस्य षोडशोपचारानार्गतत्वेऽपि न दोष इति बोध्यापित्यलम् ॥ पर ॥

> इति वैयाकरण भूषण सारव्याख्यायां शांकर्यो नत्वाधर्थनिर्णधः । रङ्गमदृतनूजेन शंकरेण विनिर्मिते । सारीयेऽभूदिवरणे तुमुन्कत्वाद्यर्थनिर्णयः ॥ १३॥

## अथ स्फोटनिरूपणम् । (१४)

पूर्वोक्तमकतिमत्यवाद्यर्थाव स्यावास्ताविकत्वं घ्वनिवतुमाह-सिद्धान्तेति । स्कोटस्यैव वाचकत्वामिति सिद्धान्तिनश्चयमित्यर्थः । आह-ब्रूते-वाक्यस्फो

वर्णपदवाक्यमेदेन त्रयो जातिस्फोटा इत्यष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्धा इति वाक्यमहणमनर्थकं दुर्थकं च तथाऽपि वाक्यस्फोटातिरिक्ताना-मन्येषामवास्तवत्वबोधनाय तदुरादानम् । एतदेव ध्वनयन्नाह——अ तिनिष्कर्ष इति । मतस्थितिर्शैयाकरणानां महामाष्यकारादीनाम् । तत्र क्रमेण सर्वास्तान्निरूपयन्वर्णस्काटं व्यममाह साधुशब्देऽन्तरिति । साधुज्ञब्दान्तर्गता वाचका न वेति विप्रतिपत्तिः । विधिकोटिर-येषां

टोऽतीति । अष्टी पक्षा इति । तानेवाष्ट पक्षान्करमेण नामती निर्दिशति-वर्णरूफोट इत्यादिना । अखण्डपद्वाक्येति । अखण्डपद्रफोटोऽखण्ड-माक्यस्फोटश्रेति द्वयमित्यर्थः । जातिस्फोटा इति । वर्णजातिस्फोटः, पद-जातिस्फोटो, वाक्यजातिस्फोट इति त्रय इत्पर्थः । पद्स्य वाक्यस्य वाखण्ड-त्वेऽपि तत्र जातिनीस्तीति न मन्तव्यम् । अत एव चरमै पक्षद्वयमुद्भूतमिति ज्ञेयम् । रफुटति पकाश्चतेऽर्थोऽस्मादिति व्युत्वत्त्याऽर्थवोधकः शब्दः स्कोट इति पर्यवस्यति । उच्चारिता यञ्जकाच्छब्दात्तत्सदृशस्फोटारूपशब्दस्य ज्ञानं तस्म।चा-र्थज्ञानमिति करमः। शब्दानित्यत्वविचारे स्फोटाख्यशब्द एव नित्यः स एव त्तार्थवानित्यष्टानां पक्षाणां भाष्याद्याकरसंगततया व्यावत्याभावाद्वाकत्रमहणं व्यर्थ-मित्याह-अनर्धकमिति । दुरर्थकं चेति । भाष्यसिद्धान्तसिद्धवणीदीतर-स्फोटानां व्यावृत्तिबोधकत्वादित्यर्थः ! ननु किपर्थं ताहिं वाक्यमहणमत आह— वाक्यस्फोटातिरिक्तानामिति । अवास्तवत्वामिति । अद्यानां स्कोटानां मध्ये वाक्यस्फोर्ट एव मुख्यः। शक्तिग्राहकशिरोगणिना वृद्धव्यवहासेण प्रथमतो वाक्य एव शक्तिमहेण लाके वाक्यस्फोटस्यैवार्थबोयकत्वात् । वर्णस्फोटादीनां तु केवलं दास्त्रपाकरयानिवाहाय स्वीकार इत्यर्थः । एतदाशयेनैवाऽऽह-अतिनि ष्कर्ष इति । इति मतस्थितिरिति । वैयाकरणानां महाभाष्यकारादीनामि त्यर्थः । रफेटशब्दस्य पङ्करणादिशब्दवद्योगरूढत्वेन वाक्यरफोट इत्यस्य वाक्य वाचकामित्यर्थः । एवं वर्णस्फोटादीनां वर्णाद्यो वाचका इत्यर्थः । त्र कर्मेण सर्वीस्तानिकापम् प्रथमं तावद्वर्णस्कोटमाह—साधुशब्देऽन्तरिति । विभितिपत्ति विवादः। अत्र नैयायिका एवमाहुः-साधुशब्द्घटकतिब्विसर्गादिभिः स्वारिता छाद्यः स्वाद्यश्व स्थानिभूता एव वाचकाः । छः कर्गांगे च० स्वीजसामित्या-दिभिस्तेषामेव वाचकत्वस्य पतिपादितत्वात् । तिब्बिसर्गादीनां त्वादेशिसकारादि-

नेति वैयाकरणानाम् साधुशब्दे पचित राम इति प्रयुज्यमानेऽन्तर्गता-स्तिब्विसर्गाद्य एव बोधका वाचकास्तपामेव शक्तत्वस्य प्राग्व्यव-स्थापितत्वाच तु तैः स्मृता लादयः स्वादयश्चेत्यर्थः॥ १॥ (६०)

ये त प्रयोगान्तर्गतास्तिबादया न वाचकास्तेषां बहुत्वेन शक्त्यान-

स्मृतिद्वारा बोनकरवं लिपिवादिति । तथा च लकाराद्यो वाचका इति विधि-कोटिरन्येषां नैयायिकानाभित्यर्थः । छादयो बाचका नेति निषेचकोटिरस्माकं वैयाकरणानाभित्यर्थः । एवं चाऽऽदेशदारा साध्याब्दान्तर्गताः स्थानिमूना छाद्यः स्वाद्यथ वाचका न वेति विपतिपत्तिशारीरभिति फलति । यदि तु साधुशब्दान्त-र्गतास्तिब्विसर्गाद्यो वाचका न वेति विपतिपत्ति गरीरमम्युपगम्येत ताहि विधिका-टिरन्येषां, निषेधकोटिवैवाकरणाना।भित्युत्तरयन्यः पोच्यमानोऽत्यन्तं विसंगतः स्यात् । नैयायिकैस्तिबादीनां वाचकत्वस्यानम्युपनमात् । वैयाकरणैस्तिबादीनामेव वाचकत्वस्य सिद्धान्तितत्वाच्च । तस्मात् 'साधुशब्देऽनन्तर्भता वाचका नवेति वि. प्रतिपात्तिशरीरम् \* इत्यमुपर्थं गुरुभिः पाठचन्ते छानाः । तत्र साधुशब्देऽनन्तर्गना इत्यस्य श्रुयमाणतिब्दिसर्गादीनां स्थानित्वेन कल्मिताः, अत एव साध्वनन्तर्गना स्वाद्यश्चेत्येवार्थी बोध्यः। एवं च सादीनामेव वाचकत्वं, नतु प्रयोगघ-टकानां तिब्विसर्गादिनि।भिति मन्यमानानियाथिकान् मत्याह—साधुशब्देऽन्तर्गता हि वाचका नतु तत्म्मृता इति । पतिषदं तदर्थं वर्णयति—साधुशब्दे—पचित, रामः, इत्यादिभयुज्यमाने, अन्तर्गता घटकास्तिब्विसर्गाद्य एव बोचकाः-वाचका इत्पर्थः । बोधकपदाद्वाचकत्वछाभः कथमत आह-तेषामेवे।ति । साध्यन्तर्गतश्च-यमाणतिब्विसर्गादीनामेवेत्यर्थः । शक्तत्वस्य-वाचकत्वस्थेत्यर्थः । बोधजनकत्वमेव शक्तिरिति, प्रामिति । इन्दियाणां स्वविषये, इत्यादिसप्तात्रंशत् (३७) का-रिकाया। निति मानः । व्यवस्थापित स्वादिति । साधकवाधक विचारेण निश्चित-त्वादित्यर्थः । ' शक्तिः पदार्थान्तरम् ' इति मतेष्वि योवकत्वान्यथानुषपत्त्वा कल्प्यमाना शक्तिर्वोधकत्वसमनियतेति साध्शब्दानन्तर्गतेषु बोधकत्वामावे शिद्ध शक्त्यभावोऽण्यर्थात्सिष्यतीति बोष्यम् । न त्विति । साध्वन्तर्गतश्रूयनागति-व्यिसर्गादिभिः स्मारिता छाद्यः स्वाद्यश्च वाचका नैवेत्यर्थः ॥ ६० ॥

दर्शनान्तराभिनिवेशिनां नैयायिकानां मतं दूषिवतुमुपन्यस्यति—ये त्विति । मयोगसमवायिनां विव्वित्तर्भादीनां वाचकत्वाभावे कारणमाह—तेषामित्यादि ।

(स्फोटनिणंयः)

स्यापत्तेः। एधांचके ब्रह्मेत्यादावादेशमूतलुगादेरमावरूपस्य बोधकः त्वासंभवाच्च। किंतु तैः स्मृता लकाराः स्वाद्यश्च वाचकाः, लत्वस्य

मयोगघटकामां तिब्विसर्गादीनामित्यर्थः । बहुत्वेनेति । स्वस्थानिभूतलादिस्वा-द्येश्वया बहुत्वेनेत्यर्थः । शक्त्यानन्त्योति । बहुषु तेषु पत्येर्क शक्तिकल्पनया शक्तीनामप्यनन्तत्वमापद्येतेत्यर्थः । बहुत्वस्यापरिच्छित्रतयाऽनन्तत्वेन शक्तानः न्त्यमिति भावः । शक्त्यानन्त्यमित्युपस्रक्षणम् । तेन शक्ततावच्छेदकत्वमि बह्वीष्वादेशनिष्ठानुपूर्वीषु कल्पनीयं स्यादिति गौरवपण्यत्र पक्षे दृषणान्तरं बोष्यम्। कि च यत्र लाद्यादेशानां लुगादिनाऽभावस्वरूपता तत्राभावस्य क्वापि बोधजन-कत्वादर्शनेनाऽऽदेशानां बोधकत्वं सुतरामसंभवीत्यत अह-एधांचक इति। अत ' आमः ' इति छिटो छुक् । लुगादेरभावस्तपस्येति । अमा इस्तपस्येति हेतुगर्भ विशेषणम् । यतो लुगादिरूपस्याऽऽदेशस्याभावरू।त्वमतस्तस्य बोधकः-रवासंभवः । बोधकत्वरूपशक्तेर्भावनिष्ठत्वाद्भावेन क्वचिद्षि बोधाजननादिति भावः । एषांचक इत्यत्रानुपयुज्यमानधातूत्तरश्रूयमाणतिङादेशेनैव कालकारकाद्य-वगम इति स्पष्टं निबन्धेषु । यद्यपि तद्र्यकालकारकादीनामनुपयुज्यमानकञाद्यर्थ एवान्वयस्तथाऽपि अमेदेन तदर्थान्वय्येघत्याद्यर्थेऽपि तस्याऽऽिर्धिकं मानं संमवत्येव अत एव ' कृञ् चानुपयुज्यवे ? इति सूत्रे कौमुद्यामुक्तम्—तेवां कियासामान्य । वाचित्वादाभ्मक्रतीनां विशेषवाचित्तात्तदर्थयोरभेदान्वय इति । अभेदान्वयश्चेत् मन् एधादयस्तावत्तताकानुकूलव्यापारार्थकाः, कञ-उत्पत्त्वनुकूलव्यापारार्थकः. भ्वस्ती चापि सत्तानुकूलव्यापाराभिधायकी । उत्पत्त्यादिकमान्पकत्यर्थफलनिष्ठः मेव, पत्यासतेः। तथा वैधांचक इत्यत एककर्तृको वृद्धचनुकूछव्यापाराभिनः परेक्षानद्यतनभूतोत्पच्यनुकूलो व्यापार इति बोबो बेघ्यः । एवं चाऽऽदेशानां वाचकत्वानिति पक्षेऽपि नात्र कश्चिद्दोष इत्यतौ बह्नत्युक्तम्। आदिपदं वारि. पच, या, अपानि, इत्यादिसंग्रहार्थम् । लुगादेरियादिना लुब्लोपयोः संग्रहः । अत्र सर्वत्र छुगादेरादेशस्याभावरूपत्वेनाभावस्य च बोधजनकत्वायावात्संख्याकमीदे-बोंधो न स्यादित्यादेशानां वाचकत्वपक्षे दोषस्त इवस्य इति भातः। नन्वत्रापि, यः शिष्यते स लुष्यमानार्थाभिवायीतिन्यायेन पक्रतिरेव लुप्तमत्मयार्थबोधजानि -केति चेन्न। पळतेस्तत्तरपरयपार्थे शक्तिकल्पनापक्षयाऽन्यत्र पौषमहः, रामेषु, पयसा, पयसे, लिहो, दुहावित्यादी वाचकत्वेन क्लूप्तस्य पत्ययस्य स्मरणकल्यनैव छदी-

जातिरूपतया शक्ततावच्छेदकत्यौचित्यात् । अव्यभिचाराच । आदे -शानां भिन्नतया परस्परव्यमिचारित्वात् । " लः कर्मणि " [पा॰ यसीत्याह—किं तु तैरिति । तिब्बिसगत्मिकादेशैरित्यथैः । स्मृना छादपः स्वा-द्यश्च स्थानिभूता एव वाचका इत्यर्थः । स्थानिनो वाचकत्व राक्ततावच्छेदकला घवम प्यस्तीत्याह - लात्वस्याति । यथा अनेकासु घटव्यक्तिषु अयं घटे। ऽयं घट इत्येवं याऽनुगतमतीति:-एक वर्षेपकारकबुद्धिर्जायते तादशबुद्धपुरापत्तये चटत्वजाः तिः कल्प्यते तथा छडादिषु सर्वतायं छोऽयं छ इत्येवं जावमानानुगतमतीतिसि-द्धचर्थं क्ल्प्यमानस्य लत्वस्य जातित्वं सिध्वति । अनुगतमनीतिरेव जातिकाला-केति भावः । तथा च घटत्वस्येव छत्वस्येव शक्तावच्छेदकत्वकरानम्चितं, तच शक्यतावच्छेदकं जातिरूपरायेकमेरैति शक्तनावच्छेदकलावतं भवतीत्यर्थः। आ. देशानां वाचकत्वे तेषां नानाकारत्वात्सर्वत्रानुगतैकधर्मस्य कलाथितुमशक्यत्वाच्छ-क्यतावच्छेदकस्यानि नानात्वं स्यादिति शक्यवादुच्छेद्कगौरवं स्यादिति भावः। लादीनां वाचकत्वे युक्त्यन्तरमप्याह-अव्यमिचाराच्येति । व्यमिचारः--कार्यकारणमावनियमभङ्गः, तद्यावोऽव्यमिचारस्तरमाद्ये स्थानिनो लकारस्यैव वाचकरवं युक्तिरियर्थः । घटपदार्थविषयकज्ञानं मति तद्रथंकघटपद्ञानं कारणम् । अत एव येन घटपदं न ज्ञायते, तज्ज्ञानेअप तद्थीं वा न ज्ञायते तस्य घटादार्थ-ज्ञानं न जायत इति छोके दृष्टतगद्नवयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थगद्ज्ञानयोः कार्य-कारणभावः सिद्धः । तत्र तदर्थकपद्ञानं कारणं तदर्थेज्ञानं च कार्यम् । एवं कत्री-द्यर्थज्ञानै पति तद्र्धेकछडादिछकारज्ञानस्य कारणत्वाद्यत्र कर्त्राद्यर्थज्ञाने तत्र ताहः शार्थज्ञानात्माङ् नियमेन तादृशार्थकलकारज्ञानसस्वाद्यत्सन्वे यश्सन्यं यद्भावे यद्भाव इत्यन्वयव्यतिरेकासिद्धपदार्थपद्ञानयोः कार्यकारणभावस्य न व्यतिरेकव्यामिबार इति एतस्मारकारणाद्ति स्थानिन एव छादैर्वाचकत्वं युक्तमिति मावः। आदेशानां वाचकत्विमिति मते व्यतिरेकव्याभेचारद्योशोऽस्तीत्याह -आरेशानामिति । पचिति, रामः, इत्यादिपरिनिष्ठितमयोगे श्रूयमाणानां तिब्विसर्गाद्यादेशानां वाचकत्वे सर्ति तेषां निप्तसाद्यादेशानां भिन्नतया-तिबादेशापेक्षया तसादेशो भिन्नस्तसादेशापे-क्षया च तिबादेशो भिन इति तिप्पतिथोगिकभेदवांस्तस्, तस्पतियोगिकभेदः वांश्व विवित्येवं परस्परमतियोगिकमेदाद्नेकतया कर्नाद्यर्थज्ञानं मति तद्र्थकतिबा-देशज्ञानं तथा तदर्थंकतसादेशज्ञानं च कारणामिति वक्तव्यम्। तत्र भवति, भवतः

( स्फोटनिणयः )

स् ३ - ४ - ६९ ] इत्याचनुशासनानुगुण्याच्च । न ह्यादेशेष्वर्थवोधक -मनुशासनमु अलभामह इत्याहस्तान्स्वसाधक युक्तिभिर्निराच हे -

> व्यवस्थितेव्यंवहृतेस्तद्धेतुन्यायतस्तथा। किं चाऽऽरूयातेन शृशाद्यैर्लंडेव स्मायंते यदि॥ कथं कर्तुरवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्दिभावय॥२॥ ( ६१ )

व्यवस्थानुरोधात्प्रयोगान्तर्गता एव वाचकाः, न तु तत्स्धृता इत्यर्थः।

इत्युभयत्रापि कत्रीद्यर्थज्ञानसत्त्वेऽपि भवतीत्वत्र कर्त्रर्थज्ञानकारणीभूततसादेवज्ञानं नास्ति भवत इत्यत्र च ताहराज्ञानकारणीभूततिबादेराज्ञानं नास्तीति कार्यसत्त्वेऽपि कारणाभावाद्यतिरेकव्याभेचारः स्पष्ट एवेति भावः । आनुगुण्याच्चेति । छः कर्नाण च भावे चेत्यादिसूत्रार्थानुसारादिष लंकरिंगायेव वाचकत्वभिति स्पष्टमेवा. वगम्यते । यथा च लकाराणां वाचकत्वे व्याकरणशास्त्रमवर्तकपाणिन्यादेरनुशा-सनमुपलम्यते, न तथा विवितसर्गाद्यादेशानां वाचकत्वेऽनुशासनमुपलम्यते । इ-त्याहुरिति । एवं चाऽऽदेशिनां सकाराणाभेव वाचकत्वं पामाणिकभिति तदा-रायः । न नैवं भू-छ इत्यतोऽपि वोघापत्तिरिति वाच्यम् । तादृशक्षे त्यादिसमभिव्याहाराविशेषस्य कारणत्वेनाभ्युपगमात्। अन्यया तवापि मते भू-अति इत्यादरेि बोचापितः पसज्येत । स्थानिभूतसकारज्ञानिविधुराणां वोधस्तु आदेशेषु शक्तिभ्रमादुपपद्यते । अपभ्रंशेषु शक्तिभ्रमाद्वाधकत्वकल्पनादिति मातः। एवं च श्रूयमाणमात्रवर्णनिष्ठवाचकवाविरहाद्वर्णस्कोटो न युक्त इति भावः । तान्-नैया यकादीनित्यर्थः । स्वसाधकेति । तिव्विसर्गाद्यादेशानां यत्स्वमतं तत्पारिपोषकयुक्तिभिरित्यर्थः । निराचष्टे-निरस्यति-व्यवस्थितेवर्धव-हतेरिति । कथं कर्तुरवा००० । व्यवस्थानुरोधादिति । प्रगाणैरथीनिर्धारणं व्यवस्था, तदनुसारादित्यर्थः । वाचका इति । साधुशब्द्ययागघटकाः श्रूय-माणतिब्विसर्गाद्य एव वाचकाः, तैः स्मृता छादयो वाचका नेत्यर्थः। एवं च व्यवस्थितेरित्यस्य पश्चम्यन्तस्य पूर्वकारिकोक्ते 'बौधकाः १ इत्यत्रान्वयः । एवं व्यवह्रतेरित्यादिद्वयस्यापि तत्रैवान्वयो बोध्यः । अत्र संपदायविद् एवमाहुः-आदेशानां वाचकत्वे राम इत्यत्र विसर्ग एकत्वस्य वाचक इति व्यवस्था सिध्य-ति । स्मृतानां नाचकत्वेऽव्यवस्था स्थात् । तथा हि-राम इत्यत्र विसर्गेण कि सुः ? किंवा रुः ? किंवा सिः स्मर्तव्यः । पाणिनीयैः सुः, अन्यै रुः, का-

( स्कोटनिर्णयः )

तथा हि-पचतीत्यादौ लकारमविदुषो बोधान्न तस्य वाचकत्वम् । न च तेपां तिङ्क्षु शाक्तिश्रमाद्गोधः । तस्य श्रमत्वे मानाभावात् । (प्र-योगांशानाम् ) आदेशिनामपि तत्तद्वैयाकरणैः स्वेच्छया भिन्ना-

छापतन्त्राभिज्ञैः सिः, विहिनः। यस्तु सकलनन्त्राभिज्ञस्तस्य विनिगननाविरहेण पतिबन्धात्कस्यापि स्मरणं न स्यात्, इति । तत्तु न मभीचीनम् । अनेकलिपि-ज्ञानसत्त्वेऽपि यथा नम्शब्दे एककाले न शब्दोपस्थितिपतिबन्धम्तथा सक्लब्या-करणानिज्ञस्य नाऽऽदेशिस्मृतिमतिबन्धः । किंतु सर्वेषां स्मृतिः, तया चार्थीरः स्थितिः, सा चाविलक्षमा, विलक्षणा-विभिना, तथा न ! किं त्वेकस्वीवेत्पर्थः । अत एव घटकलशाद्यनेक वर्षीये भयो अप्यविलक्षण बोध उपषद्यते । व्याचष्टे-तथाहीत्यादिना । बोधादिति । पचतीत्यादी येपां छकारादिज्ञानं नास्ति तादशानामि होकिकानां कत्रीद्यधेमे पदर्शनान हकाराणां वाचकत्वं कल्पायितुं युज्यते । एवं च कार्यसस्वे कारणाभावाब्यतिरेकअ्पाभेचारातसुतरां छ-कारस्य वाचकत्वासंभवः । तथा च बोधानापत्तिरेवात्राव्यवस्थापदार्थं इति भावः । यदुक्तं छकारवाचकत्ववादिभिः पचतीत्यादी स्थानिभूतलकारज्ञानविधूराणां त्रोधस्तु अपभंशेष्वित तिङ्क्षु शक्तिभ्रमादुपपद्यत इति तनिराकुवैनाह-न चेति । तेषा-मिति । पचतीत्यारी लकारज्ञानशून्यानां लैकिकानाभित्यर्थः । शक्तिभ्रमाः दिति । यथा चाकचक्यादिशीनाच्छुकौ रजनत्वभ्रमस्तद्वत्सर्वेत्र पचतित्यादिप-योगे तिङ एव दर्शनाह्यकारस्य च सिद्धपयेशे क्वाप्यदर्शनेन तिङ्क्ष्वेव वाचक-त्वशक्तिरिति तेषां भ्रम इत्पर्थः । तस्येति । पचनित्यादौ श्रूयमाणतिङादेशा. ज्जायमानकर्रोद्यर्थबोधहतोर्दाचकत्वस्येत्यर्थः। मानामावादिति । अमत्वे म-माणाभावादित्यर्थः । यत्र विषयस्य बाधस्त्रतेत्रव अमत्विमिति नियमः । यथा शुक्ती रजतत्वस्य बाधात्तज्ज्ञानस्य अपत्वं, तथा प्रकृते वाचकरवस्याबाधात्तज्ज्ञानस्य अमत्वं वक्तुमशक्यम् । पचतित्यादिघटकतिङादेशात्कर्णाद्यर्थयोधोद्येन तत्र वाच-कत्वशकरेबाधितत्वेन अयत्मस्य सुतरां वक्तुमशक्यत्वेन अपत्व मानाभाव इति भाव:। ननु तिबाद्यादेशानामनेकत्वात्तत्र वाचकत्वशाकिस्वीकारे तदेवानेकत्वं पतिबन्धकं स्यादित्यत आह—आदेशिनामपीति । तिब्बिसर्गाधादेशस्थानिनाः मित्यर्थः । तत्त्रैयाकर्णैरिति । पाणिनिकालापशाकटायनापिशिकप्रशिकाः व्दिकैरित्यर्थः । भिन्नानामिति । सुः, तिः, रुः, छट्, कट्, अन्येश्वान्यः

नामभ्युपगमातकः शक्तः को नेति व्यवस्थानापत्तेश्व । सर्वेषां शक्तते गौरवं व्यभिचारश्चास्त्येवाऽऽदेशानां प्रयोगान्तर्गततया नियतत्वाद्यक्तं तेषां शक्तत्वय । तथा चाऽऽदेशिस्मरणकल्पना नेति लाघवम् । सा-

कथनेत्यादिपकारेण भिनानां स्वस्वेच्छयोकत्वात् । शास्त्रपर्वकाचार्याणां स्व. तन्त्रेच्छत्वादिति भावः। तत्र कः स्थानी शकः-वाचकः, कश्च नेति निर्धारिय-तुमशक्यत्वेनायमेव स्थानी वाचक इत्येवं व्यवस्थाया अनुमपत्तेरित्यर्थः । ननु विनिगमनाविरहात्सर्वेषामपि स्थानिनां वाचकत्वमस्तित्याशङ्कर्याऽऽह-सर्वेषामिति। स्वतन्त्रेच्छानां वैयाकरणानां भेदाद्भिन्नानां स्थानिनां सर्वेषामित्यर्थः । शकत्वे-वाचकत्वशक्तिमत्त्वे अभ्युपगते, इति शेषः । गौरवामिति । अनेकेषां स्था-निनां पत्येकं शक्तिकल्पनावरयंभावेन शक्त्यनेकत्वाद्वीरवामित्यर्थः । नन्वेवमपि आदेशापेक्षया तत्स्थानिनामल्पसंख्यत्वेन तत्मयुक्तछाघवानुरोधात्स्थानिनामेव वाच-करवमायातीत्यत आह-व्यभिचारश्चेति । राम इत्यादावेकत्वाद्यर्थज्ञानं सर्वानु -भवसिद्धम् । तादृशानुभवनिर्वाहायैकत्वाद्यर्थीवषयकज्ञानं मति सर्वस्थानिज्ञानं कारणितयर्व कार्यकारणभावो वाच्यः । तत्र राम इत्यत्र पाणिनिमते स्थानिभू-त सुमत्ययज्ञानसत्त्वेअपि सिमत्ययज्ञानं नास्ति, तथा कालापमते सिमत्ययज्ञानसत्त्वे-ऽपि सुपत्ययज्ञानं नास्ति । एकत्वाद्यर्थज्ञानं तूभयमतेऽप्यस्त्येवेति एकैकाभावे सत्य-परेणैकत्वाद्यथैबोधजननात्कारणाभावेऽपि कार्यसत्त्वाव्यतिरेकव्यभिचारश्चास्तीत्यर्थः। ततश्च यद्भयादादेशानां वाचकत्वामिति पक्षस्य परित्यागस्तौ दोषौ स्थानिनां वाच-कत्वामिति पक्षे अपि दुर्निवारावेवेति भावः । एकत्वाद्यर्थज्ञानात्माङ्कनियमेनाऽऽदेश-ज्ञानसत्त्वेन कार्यकारणभावस्य व्यभिचाराभावात्पयोगान्तर्गतानामादेशानामेव वा-चकत्वं युक्तमित्याह-आदेशानां प्रयोगान्तारीत । एवं च पक्षद्वयेअपि गौरवः वव्यभिचारदोषयोः साम्येऽपि स्थानिनो वाचकत्वामिति पक्षे स्थानिस्मरणकल्पना-करणपयुक्तं गौरवमधिकं, आदेशानां वाचकत्वामिति पक्षे तचेति छाघवं भवती-त्याह-तथा चेत्यादि लाघविमत्यन्तम् । ननु पदतदर्थयोविच्यवाचकभावा-रमको यः संबन्धः सा शक्तिरिति मञ्जूषायां महनागेशैरुक्तत्वाद्यत्र शास्त्रेण वाच्यवाचकभावः प्रतिपादितस्तेत्रैव सा शक्तिरङ्गीकर्तुमुचिता । वाच्यवाचकभा-वश्च छः कर्मणीत्यादिशास्त्रेण छादिष्वेवोक्तस्तस्माहादीनामेव वाचकत्वं युक्तम् । आदेशिस्परणकल्पनागीरवं तु पापाणिकत्वाच दोषावहमित्यरुचि मनित्रकृत्य ( वर्णस्फोटनिर्णय. )

धकान्तरमाह-व्यवहृतेरिति । व्यवहारस्तावच्छक्तिश्राहकेषु मुख्यः। सं च श्रूयमाणतिङादिष्वेवेति त एव वाचका इत्यर्थः । किं च-तद्धे-तुन्यायत इति । लकारस्य बोधकत्वे भू ल इत्यतोऽपि बोधः स्यात् । पयोगे श्रूयमाणानां तिबाद्यादेशानां वाचकत्वाभ्युषगमे युक्त्यन्तरं निरूपयिन-व्यवहृतेरिति । मुख्य इति । शक्तिश्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तराक्याव्यव -हारतश्च । वाक्यस्य शेषादिवृत्तेर्वदन्ति सांनिष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ इत्य-भियुक्तपिठतशक्तियाहकशिरीमणिव्यवहारी मुख्यः पधानामित्यर्थः । मुख्यत्वं चं तस्य शक्तियहे जननीये शक्तियाहकान्तरनिरपेक्षत्वरूपम् । व्याकरणादीनां तु न तादृशं मुख्यत्वम् । तस्यापत्यमित्यादिनाऽणादियत्ययस्य शक्तिमहे जननीयेऽप-त्यादिशब्दशक्तिमहोऽपेक्षितः, स चेच्छब्दान्तरेण, तस्यापि शब्दान्तरेणैत शक्ति-ग्रह इत्यम्युपगमेऽनवस्थापसङ्गः स्यान् । अतो व्यवहारस्यानत्यादिशब्दशन्त्रमह-सैपादनद्वाराऽपोक्षितत्वाच व्याकरणादीनां राक्तियाहकेषु मुख्यत्वं, किंतु व्यवहार-स्येव तादशं तत्त्विमिति भावः । व्यवहारश्याऽऽप्तानां ग्वीदीनां तत्तदर्थं बोधियतुं तत्तच्छ ब्दमये। गक्ररणरूपः। यथा कम्बुग्रीवादिमन्तमर्थे वोषयितुं घटमानयेति वाक्ये घटपदं मयुज्यते वृद्धैः। आप्तो नामानुभवेन १२पदार्थतत्त्वस्य कातम्न्येन निश्चयवान् । अथवा अर्थतत्त्वज्ञानवान् । अर्थतत्त्रज्ञानमाप्तिः, तथा मतीत आप्त इति व्युत्पत्तेः 🖡 स चेति । वृद्धव्यवहःरजन्यशक्तिग्रहश्चेत्यर्थः । त एवेति । परुने साधुश-**ब्रमयोगघटकश्रुयमाणतिब्बिसर्गाद्यादेशेष्वेव** निरुक्तशक्तियहसत्त्वातिङाद्यादेशा पद कर्तकर्माद्यथेवाचका इत्याशयः । एवकरिणाऽऽदेशस्थानिभूतलकारादीनां व्या-वृत्तिः। ननु राक्तियाहकशिरोपणिना वृद्धव्यवहारेण तिङ्क्षु गृह्यपाणाऽपि श-किर्छाघवादादेशिनि व्यवस्थाप्यते, न तु तिङ्क्षु गौरवात् । यथा व्यवहाराद्वाक्ये गृहीताअप शक्तिर्छोघवात्ततपदे कल्प्येत तद्वत् । यद्वा नयनानयनादिव्यवहारस्य लोडादिविधिमत्ययान्तपयोगं विनाऽनुष्यत्ते स्तेन पयोगेण विधिमत्ययान्तपयोगान्तः-पातिवर्णानां वाचकत्वसिद्धाविप विधिमत्ययरहितमयोगघटकवर्णानां वाचकत्वं छः कर्माण चेत्यादिशास्त्रविहितमेवाङ्गीकर्भव्यम् । शास्त्रण चाउँउदेशिनि लादावेव श-किरुकोति विधिमत्ययान्तान्तर्भतवर्णानां वाचकवायाः सिद्धावन्यत्रापि आदेशिषु सा कल्पनीयेत्यरुचे: सांधकान्तरमाह-किं चेति । तद्धेतुन्यायत इति । तद्धे-

( वर्णस्फोटानणंयः )

ताहशे बोधे पचतीति सम्रभिव्याहारोऽपि कारणमिति चेत्तर्सावश्यक-त्वाद्स्तु तादृश्समभिव्याहारस्यैव वाचकत्वशक्तिः । अन्यथा लका-रस्य वाचकत्वं समिवव्याहारस्य कारणत्वं चेत्युभयं कल्प्यामिति तीरेव तदस्तु किं तेनेति न्यायस्वरूपम् । तस्य हेतुस्तखेतुस्तस्य तखेनोरिति वि-ग्रहः। तस्य-कपाछादेः, हेतोः--मृदादेरेव, तत्-घटादिकारणत्वं, अम्तु किं तेनान्तर्गडुना कपालादिरूपकार्येणेत्यर्थः । लाघवमूलकश्चायं न्यायः । कपालादि-कारणस्य मृद देरेव घटादिकारणत्वकल्पनेनैकस्मिन्नेव कारणत्विमिति छावव, सत्येवं पुनः क्षासादेरपि घटादिकारणत्वकल्पने तूभयत्र कारणत्वकल्पनया गौरवादिति भावः । तद्धेतारेवेत्याद्याकारको न्यायस्तद्धेतुन्यायः । तद्धेतुन्यायपद्योः संभावना पूर्वपद्कः कर्भधारय इति तात्पर्यम् । तिनमं न्यायं पकते संगमयति - लकारस्ये-ति। आदेशिन इत्यर्थः। बोधकत्वे-नाचकताशकिमन्त्रे, अम्युपगते सतीति शेषः। 'भू-लः श्हरयतोऽपीति । अलैकिकमित्रवानाक्यतोऽतिरवर्धः । बोधापात्तिरित । सत्ताकर्वकबोधपतीत्यापतिरित्यर्थः । ताद्दशवाक्यातादगा-र्थबोधो लोकानां नैव जायत इत्यनुभवाविरुद्धं स्थानिनो वाचकत्विति भावः । ताहराबोध इति । एककर्नृकवर्तमानकालिकसत्तानुकूरो व्यापार इत्याकारके आपादिते बोध इत्यर्थः । भव्-अतीति समिष्याहारोऽपीति । अव्यव-हितोत्तरत्वसंबन्धेन भूधातु।विशिष्टातिघाटितं भवतीति शब्दरूपं सहोच्चारणमपि कारणत्वेनाभ्युपेवत इति चेदित्यर्थः । तथा च समाभिव्याहतातिबाद्यादेशादुपास्थितो यः स्थानी छकारः स एव वाचकः, नतु साक्षादुच्चारित इति भावः। आव-इयकःवादिति । पीनत्वान्यथानुवपत्या रात्रिभोजनस्येव मू-छ, इत्यस्य बोधज-नकत्वान्यथानुववत्या भवतीत्यादिसमिष्याहारस्याऽऽवश्यकत्वादत्यन्तापेक्षित्वात्ता-दृशसमिन्याहारस्यैव वाचकत्वरूपा शाक्तिः स्वीकियनां लाचवादित्यर्थः स्थानिनी वाचकत्वाभ्युपगन्तुर्गौरवं भवतीत्याह-अन्यथेति । स्थानिनो वाचकत्वस्वीकार इत्यर्थः। गौरवमेव पदर्शपित-लकारस्येति । उपलक्षणत्वासकारादेरित्यर्थः। वाचकरवं-वाचकरवरूपा शकिः, समभिव्याहारस्य च कारणतेत्येवमुभयं कल्पनी-यामिति गौरवामित्यर्थः । तथा च कर्नाद्यर्थबोधहेतोर्छकारज्ञानस्य हेतोः समि-ब्याहारस्येव वाचकत्वमास्तां एकत्रैव वाचकत्वकल्पनेन छ।वदात् , किं तेनान्त-र्गेडुना छकारवाचकत्वकल्पनेन गुरुभूतेने।ते भावः । नन्नेतावता यौक्तिकविवेचनेन

( वर्णस्फोटनिर्णयः )

गौरवं स्यात् । तथा च ताहशसमिष्याहारः समिष्याहता वर्णा वत्यत्र विनिगमकाभावात्प्रयोगान्तर्गता वर्णा वाचका इति सिष्यतीति भावः । अपि च लकारस्यैव वाचकत्वे क्रित्ति कर्तृभावनावाचक-व्यवस्था त्वत्सिद्धानिद्धा न स्यादित्याशयेनाऽऽइ-किं चेति । आ-देशानां वाचकत्वे तिङ्त्वेन भावनायां शानजादिना कतैरि शक्तिर-

समीभिव्याहारस्य वाचकत्वे सिद्धेऽपि न साधुशब्दघटकधातुपत्ययान्तर्गतवणीनां तिसद्धमत आह-तथा चिति । समभिव्याहारस्य वाचकत्वे चे यथः । विनि-गमनाविरहादिति भवतीत्यादिसमभिव्याहारस्य वाचकत्वमून ताहरासमभिव्या-हारघटकवर्णानां वाचकत्विमत्येवमन्यतरकोटिनिश्चायकनमाणाभावात्समाभेव्याहनः वर्णानामि वाचकत्वं सिष्यतीत्यर्थः । केचित्तु समभिज्याहारस्य वाचकत्वे सित तद्घटकानेकवर्णानां वाचकतावच्छे इकत्वं करानीयामिति गौरवं भगति । वाचकत्वे तु निरुक्तानुपूर्व्या एकस्या एव वाचकतावच्छेद्कत्वामिति लाघवं भवतीति लाघवमेव वर्णानां वाचकत्वेऽनुगमकम्। अन्ये तु आदेशेनाऽऽदेशी स्मार्थते तेन चार्थो बोधात इति मते थेऽस्मन्भते वाचकतावच्छेदकास्ते तन्मते स्मारकतावच्छे-द्का वाच्यास्तथा च तखेतुन्यायेन स्मारकतावच्छे रकानामेव वाचकतावच्छेद्कतव-मास्तां लाघवात्, किं तेन पुनर्लकारादिषु वाचकतावच्छे दकत्वपिरकलानेनान्तर्गः हुना गौरवादित्याहुः। समभिन्याहतताबद्वभैवृत्तिर्वाचकतेत्यङ्गीकाराच तद्वटकै-कैकादिवर्णात्तत्त्रर्थबोधावितिरिति ध्वेयम् । लकारस्य वाचकत्वे त्वदुक्तसिद्धान्त-भङ्गापत्तिरिति तत एवाऽऽदेशानामेव वाचकत्वं सिध्यतीत्याह -- किंचेतीति । अयं भाव:- पक्तेत्यादी क्रत्यत्ययस्य कर्तृवाचकत्वं, पचतीत्यादी तिङन्ते च तिङो भावनावाचकत्वामिति मत्मांसकपाचीननैयाथिकैः सिद्धान्तितम् । लकारस्येव वाच-करवे तुभयत्र स्थानिनो लकारस्यैकरवाच्यात्रादिखरे छति कर्तृवाचकरवासंभवालः कारस्य भावनामात्रवाचकत्वानिककतिद्यान्तो दुरुपपाद इति तद्भङ्गः स्पात्। तथा च लकारवाचकत्ववादिनस्तव स्वोक्तिविरोव इति भावः । नव्यनैयायिकपते नायं विरोध: । तै: सिद्धपयोगघटकश्रूयमाणतिवादीनामेव वाचकत्वाङ्गीकारादिति श्चेयम् । नन्वादेशानां वाचकत्वे कथमसौ क्रतिङोः कर्तृभावनावाचकत्वविभागो व्यवतिष्ठत इत्यपेक्षायामाह-आदेशानां वाचकत्वे चेति । आदेशानां बहुत्वा-चिष्ठवाचकतावच्छेदकत्वस्थापि बहुत्वेन तिङ्खेन भावनावाचकत्वं शानजादि-

( वर्णस्फोटानिर्णयः )

त्युपपद्यते विभाग इति भावः। न च शानजादौ क्रतिर्रुकारार्थ आश्र-यः शानजर्थ इत्यस्तु " कर्तारे कृत् " [पा० सू० -४-६७] इत्य-नुशासनादिति शङ्कचम्। स्थान्यर्थेन निराकाङक्षतया शानजादौ क-

रवेन च कर्तृवाचकरविन्यभ्युपगमादुपपद्यतेऽसौ विभागव्यवस्थेति भावः । छकारवाचकत्ववादी शानजादेः कर्तृवाचकत्वं सावियतुं शङ्कले-न चेति । छ तिर्लकारार्थ इति । पाचीननैयायिकैर्छकाराणां छतौ शक्तिर्छापवान् , न तु कर्तृरि, क्रतिमतः कर्तृत्वेन तत्र शकौ गौरवादित्युच्यते । तस्यायमाशय -क्रया-श्रयत्वं कर्तृत्वामिति हि तन्मतम् । तथा सति छकारस्य कर्तृवाचकत्वे वाचकताव -च्छेदिकाः कृतयो वक्तव्याः । ताश्चानन्ता इत्यनन्तासु कृतिपु वाचकतावच्छेद कत्वकल्पनात्मकं गौरवं भवति । छतिवाचकत्वे तु छकारस्य छतीनामनन्तत्वेऽपि क्रितित्वजातेरेकत्वेनैकस्यामेव वाचकतावच्छेद्कत्वकल्पनामिति छ वर्व सारमेशित । छतिरित्युपलक्षणं भावनायाः । मीभांसकीही भावनावतः कर्तृत्वे । तत्र शकीं निरुक्तरीत्या गौरवेण तत्परित्यच्य लाघवानुरोधालकारस्य भावनामात्रवाच कत्वा क्षिकारादिति भावः। तथा च पचमान इत्यादिशानजाद्यन्तस्य छे छत्यादि के का-रार्थ:, जञ्जभ्यमानाथि करणन्यायेनाऽऽश्रयस्तु ( कर्तातु ) जान नामर्गः कर्निः क्टिंदियनुशासनादिति राङ्करशयः । तथा चानुशासनद्वयेन्येभयत्र शक्तिमित्रान्यः-नाच्यानजादेभिचया शक्त्या कर्ववाचकत्वं छभ्यत इति भावः । तद्तेन युक्तं शानजादी कर्तर छदित्यस्यापवृत्तेरित्याह-स्थान्यर्थनेति । अयमर्थः --छः कर्भणि चेरयादिना सकर्मकेम्यः कर्मणि कर्तरि चार्मिकेम्यो मावे कर्दरि च छकार । विहिताः । छटः शतृशानचावित्यादिना छटः स्थाने शतृशानचावादेशौ विहि तौ । तत्र यथा लकारविधायके कर्पणि चेत्याद्यर्थनिर्दशः क्रनोऽस्ति तद्वनात्र चात्रादिविधायके तदर्थनिर्देशो दृश्यते, किंतु छटः स्थाने तावादेशतयोक्ती । तथा च रात्रादेः कोऽर्थः, कमर्थं रात्रादिः पतिराद्यतीःययीरो आकाङ्क्षायां सत्यां स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैवाऽऽदेशतेति भाष्यतिद्धान्तात्स्थानी यमर्थे ब्रूते तमेवार्थ-मादेशोऽभिधत्त इति लम्पते । ततश्च स्थानितो लटो योऽर्थः क्वादिस्तेनैवार्थेना-र्थवांस्तदादेश: शत्रादिरिति शानजादे: कर्राद्यर्थकत्वेनार्थाके निराकाङक्षत्रपा शानजादी कर्तरि छदितप्रस्थार्थविवायकस्य सुतरामनवृतिः। अत एव तैः शब्य-माने, आस्यमाने चायं गत इति भावे, कियुवाग इति कर्वांगि च शानची न

( वर्णस्कोटनिर्णयः )

## र्तरीत्यम्याप्रवृत्तेरन्यथा घञादावपि प्रवर्तेत ॥ २ ॥ ( ६१ )

कर्त्वोधकत्वम् । अन्यथा त्वत्रापि गानचः कर्त्वोधकत्वमापद्येत । इदं च छः कर्षणीत्यादिव्याकरणानुशासनानुसारेग लकारागां कर्नाद्यर्थकरवं गृहीरवे कर्ना नैयायिका भीमांसकाश्च लकार'णां कमेण कृतिमात्रवाच कृत्वं भावनामात्रवाच कृत्यं च मन्यन्ते । तन्मने स्थानिनां लटो योऽर्थः कृतिर्भावना च तेनैवार्थन = क्रत्या भावनया चार्थवांस्तदादेशः शत्रादिरिति शानजादेः क्रत्याद्यर्थकनयः ऽर्थोशे निराकाङक्षत्वेन शानजादौ कतरि कृदित्यस्यार्थविधायकस्यापवृत्तिः। आकाङ्क्षि-तिवधानस्पैवोचितत्वादिति योजनीयम्। धन क्रत्यत्ययो विशी-ते तदर्थस्तु नैन निर्दिश्वते, किं त्वर्थीशे साकाङ्क्षः कत्रत्ययो भवति ताहरा एव कृति कर्नीर कत् इत्यर्थविवायकमन्त्रासनं पवर्तने ताइश्याक्राज्याद्रीकरमाय, आ हाङ्गिन तिविधानस्यैवाचितत्व।दिति भावः । यथा पका पःचक अति । भक्तान्थले आन जादेः स्थान्यर्थनार्थवस्वाचिराकाङ्काया गानजादी कीरि क्रांदान बाखनर्थावः धायकं नैद भवर्तिनुमृत्नहत इति तार्द्रपर्थिः । अथार्थीशं निराकाङ्केशि ऋति कर्तरि क्रदित्यम्य भवृत्तिरस्तु का हर्शनरित्याशक्वाऽऽह—अन्यथंति । उक्तरै-पैरीचे १ अर्थीक निरायाङ्केषी छति। कर्नेचे ऋदिविशास्त्रमनुतायभूपणाया भित्यर्थः । घञादायिति । अर्थनिर्देशरहिने ण्युट्तूवाविनि विहिन नुजार्दा स्वार्थमाक। ङ्क्षतया यया कर्नरि कदिति मवर्तते, एवं ' भावे १ इत्यर्थनिर्दे मपुर स्कारेण विहितत्वादधीं ने निराकाङ्के घञादाविष कर्नरि छ।दित्यस्य ववृत्त्या तृजादेरिव घञादेरिप कर्त्रथबोधकत्वमा । आदिपदमास नपुंसके भावे कः ल्युट्न, स्त्रियां किन्, इत्यादावशीयमापात्तेर्वोध्या । इष्टापत्तिस्तु कर्तुमदाक्या । घञ्रलयुडादेस्तादृशार्थेपतीत्यननुभवात् पका देवदत्त इत्यनेव पाकदेवदत्तयोः सा-मानाधिकरण्येनान्वययोधापत्तेश्वेति मावः। एवं च आख्यातेन तिङा, शतुका-नजादिभिश्व यदि छडेव स्मार्यते, एवकारेण तिङ्शनादीनां स्मारकत्वमेव, नत् वाचकत्वाभिति सूचितम्, तर्हि पचतीत्यादिण्याने कर्तुर्वाच्यत्वाभावः ( भावनाया बाच्यत्वामायर्थः ) पचपान इत्वादौ शानजाद्यन्ते तु कर्तुर्वाच्यत्विपत्येवं त्वन्यत-सिद्धो वाच्यत्वाव।च्यत्वविभागः कथं सिध्येत् ! उभयत्रापि छटः स्थानित्वेनैक्या-त्तस्य च क्रत्याद्यर्थवाचकत्वादुभयत्रापि क्रत्याद्यर्थवाचकत्वमेव स्थादिति त्वत्संमतो वाच्यत्वावाच्यत्वविभागो तैव सिष्येदित्यर्थः । तदेचिद्विचारयेति किंचेत्यादिद्वयोः

( वर्णस्फोटनिर्णयः )

देवद्तः पचभान इत्यादिसामानाधिकरण्यानुरोधाच्छानचः कर्ता वाच्यः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह-

तरबाद्यन्ततिङ्क्ष्वस्ति नामता क्रत्स्विव स्फुटा।
नामार्थयोरमेदोऽपि तस्माजुल्योऽवधार्यताम् ॥३॥ ६२)

कारिकार्धयोस्तात्पर्यभूतोऽथीं बोष्यः ॥ ६१ ॥ (२)

अथ वैत्रः पचमान इत्यादावमेदेनान्वयबोधानुभवानुरोधाच्छानजादेः कर्ता वाच्यः स्यादित्याशङ्के-देवद्तः पचमान इति सामानाधिकरण्यानु-धादिति । अधीयानश्चैत इत्यादिस्थले अध्ययनानुकूलकिराश्रयाभिनश्चैत इत्येवमभेदान्वयानुरोधादित्यर्थः । विभिन्नविभक्तिराहित्ये सत्यभेदेनंकार्थवोधजन -कत्वस्य सामानाधिकरणयशब्दार्थात्वादिति भावः । यदि कर्ता शानजर्थो न स्यात्तदाऽधीयानश्चेत्र इत्यादिस्थलेऽनन्वय एव स्यात् , अमेदस्य बाधितत्वात् । आधाराधेयभावसंबन्धेनान्वयस्याध्ययनानुकूलाकियाश्रयश्चेत्र इत्येवंरूपस्य नामार्थ-योरभेदान्वयव्युत्पांत्राविरोधेनासंभवादिति ध्येयम् । कर्ता वाच्य इति । पीनत्वा. न्यथानुप्पत्त्वा रात्रिमोजनिमव सर्वानुमवसिद्धामेदान्वयबोधान्यथानुपपत्त्वा शानचः कर्ता वाच्यः करूप्यत इत्याक्षिण्य पतिबन्धा समाधत्ते-तरबाधन्ततिङ्क्विस्ति नामार्थयोरमेदोऽषि । नामार्थयोरमेदान्वयः, नामार्थय नामार्थय नामार्थय तयोः, नामजन्यमतीतिविशेष्ययोरेवान्वयः, त चामेदेनैवेति तदर्थः । नामपदेन च पातिपदिकपक्रतिकसुबन्तं, अपदं न पयुद्धीनेति भाष्यात्। तच्च नामाव्ययातिरि-क्रमेव गृह्यते, नामारूयातोषसर्गनिषाताश्वत्वारि पदजातानीति भाष्ये नामापेश्वयोः पसर्गादेः पृथग्रहणात् । यदि च नामगदेनाव्ययस्यापि ग्रहणामिष्येत तर्हि नाम-पदेनैव तत्संग्रहस्य निद्धत्वात्पृथगुपसर्गादिग्रहणं न कुर्यात् । यस्माच्चेषसर्गादेः पृथम्बहणं करोति तस्यादेवमवगम्यते यन्नामपदेनाव्ययब्रहणं नेव्यत इति । नामप-देन व्यवस्याग्रहणा देव घटं पटं च षश्येत्यत्र घटं समुच्चयवन्तं पटं पश्येति बोच-स्यानुभवतिष्दत्वात्समुच्चगस्यानुषोगित्वरूपभेदसंबन्धेन पटेऽन्वयो नानुपपनः । नान मपदेनाव्ययग्रहणे तु समुच्चयस्य नामार्थस्य नामार्थे पटे भेदसंबन्धेनान्त्रयो नोपपद्येत, नामार्थयोरित्यादिव्युत्पीत्तिविराधादिति भावः । तथा च यथा छत्सु-पचमान इत्यादिकदन्तेषु नामताऽस्ति तथा तरबाद्यन्ततिङ्कापि-पचानिनरां मैनः पचितकल्पं मैत इत्यादिष्वपि नामता स्फुटा स्पष्टा श्वित । तथा तयोरमेदेनान्वयो-

( वर्णस्फोटनिर्णय: )

पचितिरां मैत्रः पचितिकर्षं चैत्र इत्यादिषु नामार्थत्वाभेदान्वययोः संभव एवेति कर्तृवाचकता म्यादिति भावः। न च पचितिकर्गमित्यत्र सामानाधिकरण्यानरोधात्कर्तरि लक्षणा पचमान इत्यत्राप्यःपनोगिते ।

sिष पचमानश्चेत्र इत्यादिना ुल्म एवास्नीति ज्ञानजाद्वदः रूपा स्थापि कर्तृवाचकत्वमापद्येत । तच्च त्वन्मनेऽानेष्टामिति भावः । तर्वाद्यन्तति । तर बादिरन्ते परसमीरे येषां तेषु तिङ्शु तिङन्ते विन्यर्थः । ताहशातिङ तस्थलानि दर्शयीत-पचतितरामित्यादिना । अत्र िङश्चेत्यनुवर्तमाने ' दिवचनाविभज्यो । पपदे॰, इति सूत्रेण द्योर्भेष्य एकस्यानिशये द्योर्थ पनतीतिनिङन्तातरम् । तर्ब-न्तात्किमेत्तिङ्ग्ययघगदिति आमुः । वस्तुनस्त्वभानिशायन इि मक्टत्यर्थिनि शेषणम् । तथा च द्वयोर्नध्य एकस्यानि शयिशिष्टार्थतृते हिन्डना दित्यर्थः । आदिशन्दसं ग्रासमाह-पचितिकलपमिति । अनेपदसमानावित्यादिना कलनप्नत्ययः । ईप-दसमाप्ताविति पक्तरयथि देवणगम् । तथा चेषदसमाप्तिविशिष्टेऽर्थे वर्तमानाजिङन्ता-त्करमित्यर्थः । एवं चात्र तरवादिरयं स्वार्थे फलति । निङन्तेषु च भावप्रधान-मारूयावामिति यास्कवचनानुसारेण धात्वर्थस्य पावान्यामिति भाष्यादी सिद्धान्तित-त्वेनातिशयादिकं धात्वर्थगतभेव पतीयते । ततश्वात्राविशयिगविकित्ननुकूला भा-वना, ईषदसपाप्ताविक्ठित्वनुकूला च भावना पचिततराभित्यिदिर्थः। तादृशभाव-नायाश्वात्र नामार्थत्वं स्पष्टमेवेति नैत्रेण नामार्थेन समं तस्या अभेदनान्वयस्यात्य-न्तासंभवादनुभूषमानसामानाधिकरणयान्यथानुपपत्त्या शानजादेरिवाऽऽख्यातस्य-तिङोऽपि कर्ता वाच्य इत्येवं कल्पनीयं स्यात् । तच्च भीमांतकादीनामत्यन्तानि-ष्टम् । तेहिं सकाराणां भावनादिवाचकत्वं सिद्धान्तायत्वा तिङोऽपि भावनादिवा -चकत्वस्यैवाऽऽद्दतत्वादिति भावः । पर्वातिकल्पित्यादौ तिङः कर्वधवीघकत्वं पकारान्तरेण साधियतुं नैयापिकादिशित्या शङ्कते-न चेति। सामानाधिक-रण्यानुरोधादिति । पचितकल्पं भेत्र इत्यादी सर्वानुमूयमानाभेदान्वयबोधीपप-त्त्वर्थं स्वकारस्य कर्तरि सक्षणाऽऽश्रीयते । सकारशक्यभावनाद्यर्थसंबन्धस्य कर्तरि गृहीतत्वास्वशक्यसंबन्धरूपछक्षणया कर्नुरूपोऽधीं गृहात इति चेन तद्यक्ति-स्याह-पचमान इत्यत्राण्यापत्तेति । पचमानश्रेत्र इत्यादावि सर्वानुभव-सिद्धोभदान्वयवोधनिर्वाहार्थे छट:कर्वरि छक्षणापत्तेरित्यर्थः। न च सा मीमांस्कादे-स्तवेष्टा । छटो भावनादिवाचकत्वमपरित्यच्य केवलं तदादेशशत्रात्रादेव कर्तृंकपीदि-

( वर्णस्फोटनिणयः )

लः कर्मणीत्यनुज्ञासनं च ल।घव।त् कल्पिते लकारे कर्जादिवा. वाचकत्वाङ्गीकारादिति भावः । ननु नामार्थं गोरिति व्युत्वत्तौ नामण्देन सत्वपवा-नानि नामानीति निरुक्तवचनाछिङ्गसंख्यान्वितद्व्यमुख्यविशेष्यकबोधजनकं गृसते। तिङ-तप्रकृतिकतरबाद्यन्तस्य त्वसत्त्वभूतभावनामुख्यविशेष्यकबोधजनकत्वेन नाम-त्वाभावान्नामार्थयोरित्यस्यापवृत्त्या नाभेदेनान्वयः, किं त्वतिश्चियितविक्कित्त्यनुकू लभावनाश्रयश्चेत्र इत्यादिरीत्या भेदेनैवान्वय इति न विङः कर्तृवाचकत्वापत्तिदेशयः। किंच तिङः कर्तृवाचकत्वामिति वैयाकरणस्य तव मतेऽपि पचतितरां मैत्र इत्यादी कथं मैत्रस्य कियीविशेषणीभूतेन तिङ्धिकर्ता सहाभेदान्वयः। नामजन्यपतीतिवि-शेष्यभीरेवान्वयः स चामेदेनैवेति व्युत्मत्तिशरीरस्योक्तत्वात् । इति चेना । नामग-देन पाति । दिक्यात्रस्य सुबन्तमात्रस्य वा ग्रहणम् । कियापधानमारूयातं द्रव्यप-धानं नाम ां यतः कियां पृष्टस्तिङाऽऽचष्ट की देवदत्तः करोति ? षच तित । द्वं पृष्ट: छताऽऽचं छ कतरो देवदत्तः ? यः पाचक इनीति पर्शसायां रूपाबिनि सूत्रे भाष्योक्तेः। पक्रतिः पत्ययो विभक्तिरित्येतनाम । सत्ता द्रव्यं लि ह्नं सं-रूपेति नामार्थः । तेषु द्रव्यं प्रवानमिति निरुक्तभाष्योक्तेश्च नामगद्देन सुबन्तभे-वे।च्यत इति मञ्जूषायां नागोजिभट्टाः । नामजन्यभतीतिविशेष्ययोरेवेत्यादिनिः यमे मानाभावश्चेत्याद्यावात् । न च नामजन्यभति ति विशेष्ययारेवतेयादिनियमानभ्यु-पगमें धटो नित्यः १ इति वाक्यस्य घटत्वे नित्यपदार्थान्वयसंभवात्यामाण्याप-त्तिरिति वाच्यम् ! घटत्वस्य पदार्थेकदेशतया पदार्थः पदार्थेनेत्यादिव्युत्पत्तिविरेत-धेन घटत्वे निरयपदार्थान्वयासंभवेन पूर्वेक्तिवाक्यस्य पामाण्यापत्तेरभावात् । पच-तिकल्पं देवदत्त इत्यादौ कर्तुः पदार्थैकदेशत्वाभावेन तत्र देवदत्तस्यान्वये न किं-विद्धाधकम् । तस्पारसपभिव्याहतवर्णानामेव वाच करवामिति वर्णस्काटो निष्पत्यूहः। ननु तिबाद्यादेशानां वाचकरवे छः कर्मणीत्याद्यनुशासनिवरोवः । तेन स्यानि-नामेव वाचकत्वस्य पतिपादनादित्याशङ्कर्णाऽऽह—लः कर्मणीत्याद्यनुशासनं चेत्यादि । अयं भावः-वैयाकरणसिद्धान्तेषु वाक्यस्कोटो मुख्यः । शक्तियाहक-शिरोमणिना वृद्धव्यवहारेण छोकानां मथमती वाक्य एव शक्तिश्रहानिराका-इक्षस्य वाक्रार्थस्य वाक्रारिव ज्ञानेन तेनैव याक्यार्थस्य पूर्णत्वाच । तत्र देश-कालकर्तृमेरेन वाक्यानामानन्यात्मतिवाक्यं शक्तिमहस्यासंभवानिखिलवाक्याना-मन्दारूयानस्यान्य लघुपायेना शक्यत्वाद्वाक्ये पद्मानि परिकल्प्य तावताऽप्यनिवाँ ह - (वर्णस्के टनिर्णयः )

रचित्वं कल्पितमादायेत्युक्तम् ॥ ३॥ (६२) इति रङ्गोजिभटटात्मजकोण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूषण-सारे स्फोटवादे वर्णस्फोटनिरूपणं समाप्तम्।

त्पदे च पक्रतिमत्ययविभागं परिकल्प्य शास्त्रद्वारा कल्पिताभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां पक्रतिपत्ययार्थान् शास्त्रमात्रव्यवहारोपयुक्तान् परिकल्पयन्ति स्म पाणिन्याद्या-चार्याः । अत्रै।पगव इत्यादावण्यत्ययसत्त्वेऽनत्यार्थबोयसत्त्वामित्यन्वयसंभवेऽप्यण् -पत्ययाभावेऽपत्यार्थवोधाभावरूपव्यतिरेको यद्यपि न संभवति, अण्यत्ययाभावेऽपि फिञादिनाऽपत्यार्थबोधात्, तथाऽपि वॉन्ह पति तृगारणिपणीनां कारणत्वे इवाव व्यतिरेको बोध्यः। तथा चाणादिमत्ययान्यतमभयोगेऽपत्यार्थमगीतिः, अणाद्यन्य-तमपयोगाभविऽपत्यस्तपार्थपतीत्यभाव इत्येवमन्वयव्यतिरेकानुसौ । तथोपसर्गनिपा-तथात्वादिविभागः, स्थानिनो छादयः, आदेशास्तिबादपश्च कलिना एव। तत्र पाणिन्यादिमुनिभिः स्थानिनां कल्पिना अर्था कण्ठरवेणैवाकाः । अदिशानां तु स्थान्यर्थाभियानसमर्थस्यैवाऽऽदेशता, यथा-पदनोमास्० तृज्वत्कोष्ट्ः, इत्यादि-भाष्याचेऽर्थाः । ततश्र तः कर्मणीत्यादिना लकारस्यव वाचकत्वकथनाचिङ्गो वाचकरवस्य केनाप्यबोधनाच्च छकार एव वाचको, न तिङ् । तिङां छादेशस्वेनैव कर्नाद्यर्थकत्वस्य पर्यवसन्तत्वादिति चेनेतद्युक्तम् । उच्चारित एव शब्दोऽर्थनत्या-यका नानुच्चारित इति माण्यात्—छोके हादेशा एव श्रूयन्त इति तेम्य एवार्थ. बोधद्शैनाद्यांकिविद्धीवषयकार्धशाब्द्योवे जननीये उष्चारितशब्दनिष्ठवृत्तिज्ञा-नजन्योपश्थितिः कारणामिति कार्यकारणमावस्य पर्यवसानात्, अन्वयव्यतिरे-काभ्यां कार्यकारणभावस्य निर्णेयत्वेन लोके तथैवानुभवाच्च प्रकृष्टपयोगसम्बा-यिनः श्रूयभाणा विसर्गतिबाद्य आदेशा एव वाचकाः । न तु तरस्थानित्वेन कल्पिताः सकारतकाराद्यः । तेषामनियनत्वात् । तथा हि-विसर्गेण रोः स्परणं वेन च सो:। एवं अला तिप: स्मरणं तेन च लकारस्य । एवं च गौरवं स्पष्ट -मेव । किं च स्थान्यादेशभावज्ञानरहितस्यावैयाकरणस्य ततो बोधानापत्तेः, वाच-काज्ञानात्, सिद्धपयोगे क्वचिद्दप्यश्रूयमाणत्वेन तेवां वाचकत्वकल्पनस्यात्यन्तानु-चितत्वाच्च । तस्माब्बहारद्शायां श्र्यमाणतिबाद्यादेशेम्य एवार्थबोबद्शैनाच-

( पदादिस्फेंग्टानिणयः )

## ( अथ पदादिस्फोटनिरूपणम् )।

अथाऽऽदेशा वाचकाश्चेत्पद्रफोटस्तनः स्फुटः ॥ ४ ॥ (६३)
एवमादेशानां वाचकत्वे सिद्धे पद्रफोटोऽपि भिद्ध एवेत्याह——
अथेत्यादि । आदेशास्तिब्विमर्गाद्यः । अयं भागः—ममभिव्याहृतकः
णीनां वाचकत्वे सिद्धे तादृश्वणभमभिव्याहृत्रस्यपद्रस्य वाचकता
सिध्यति । प्रतिवर्णमर्थस्मरगस्यानुभवविद्युत्वात्प्रत्यकं वर्णानामर्थवः

निष्ठामेव बोधजनकतारूपां शक्ति लाघवेन पिक्रपानिर्वाहार्थे तिबादिस्थानित्वेन किल्पते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्पाणे कर्तरि च विहिताः, रामान् रामौरित्यादै। नकारिवसर्गादि।निष्ठां कर्पकरणादिबोधजनकताशिकमादाय शतादिविधानवादिति बोध्यम् ॥ ६२ ॥ (३) [इति वर्णस्फाटिनिरूपणम्]

एतावता पबन्धेन सुप्तिङन्तामिति एकातिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकं वाक्यमिति पद्वाक्यस्थानाकान्तवर्णसमूहस्य पसानिषत्यपरूपस्यं व्याकरणेन गृहीतशक्तिः कस्य पच् तिप् इत्यादिकस्य वाचकत्वे सिद्ध पदरफोटोऽि सिद्ध एवेत्याह---अथाऽऽदेशा इति । ननु प्रयोगान्तर्गततावद्वणीनां वाचकत्वे ।सिद्धे कथं पदस्कोटः किध्यतीत्यतस्तदाशयमाह-अयं भाव इति । समभिव्याहृतवर्णानामिति । तत्तत्पद्घटकतावतां समिव्याहतवर्णानाभित्यर्थः । वाचकत्वे सिद्ध इति । तावतां वर्णानां वाचकत्वं विना वक्ष्यमाणस्वरूपस्य पदस्य वाचकत्वं नोषपद्यते । अवः पदस्य वाचकःवसिद्धिरानुपूर्वीविशिष्टतावतां वर्णानां वाचकःवसिद्धचधिनेति भावः । एवं च पूर्वप्रन्थेन सहास्य प्रन्थन्योपजीव्योपजीवकभावः सूचितः । पदस्वरूपमाह-सममिव्याहाररू । पदस्येति । तत्तत्वद्घटकानुपूर्वीविशिष्टता-वद्वर्णंसमिन्याहारकापदस्येत्यर्थः । ननु समुदायस्य समुदायचटकपत्येकातिरि-कत्वाभावेन वाचकता मतिवर्णे विश्राम्यतु नाम तथः पि पर्स्कोटः-परं वाचक-मित्यभिमतति दिः कथापित्या शङ्ख्य पतिवर्णे वाचकताया अनुभवविरुद्धत्वेन तां मत्याचष्टे-प्रतिवर्णामिति । घटपटेतितत्तच्छक्रार्वार्थनतीतेः सर्वानुभवसिद्धत्वन मत्येकवर्णादर्थस्परणस्य बुद्धचनारूढत्वेनानुभवविरुद्धत्व।दिन्यर्थः। किंच पत्येकं वर्णस्य वाचकत्वेऽम्युपगते बाधकान्तरमगीत्याह-प्रत्येकं वर्णानामिति । अर्थ-बोधानुकूछा शक्तिर्वर्णसमूह एव, ना पत्येक्य् । तथा सति पत्येक्यर्जस्यार्थव-

( पदादिस्फोटनिणयः )

स्वेन प्रातिपदिकत्वापत्तो " नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य " [पा० सू० ८-२-७] इत्यादिभिर्धनं वनमित्यादौ नलोपाद्यापत्तेश्च । एतच चर-मवर्ण एव वाचकत्वशक्तिः शक्तेव्यामज्यवृत्तित्वे मानाभावात्पूर्वपूर्वव-

च्वेन पातिपद्गिकसँज्ञायां सत्यां धनं वनिषत्यादी नकारस्य तदन्तगद्दवाचलोपः मातिपदिकान्तस्योति नलोपापत्तेः । नलोपाद्यापत्तेरिति । आदिपदाद्धनिपत्पत्र धकारस्य झलां जशेऽन्त इति जश्त्वापत्तिर्वोध्या । न च पत्येकं सुवृत्पत्ती त-च्छ्रवण।पत्तिरिति वाच्यम् । धनमित्यादिसमुदायात्मकमातिपदिकावयवत्वेन सुपो धात्विति लुक्पवृत्तिसंभवात् । न च समासग्रहणक्टवनियमेन गामानयेत्यादाविव समुदाये पातिपदिकसंज्ञाया अपवृत्तिरिति वाच्यम् । भेदे सति यद्थंयोः परस्परं संसर्गस्तद्द्वारकार्थवरसमुदायस्य चेन्द्रवृति पातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्यैवेति नियमात्, यथा गामित्यस्य भिन्नोऽर्थः, आनयेत्यस्यापि भिन्नोऽर्थः, इत्येवपर्थ-भेदे सति तदर्थयोगंकिमंकमानयनभिति परस्परगन्वयोऽस्तीति ताहराःन्वयद्वारा गा-मानमेति पदसमुदायोऽप्यर्थवानिति अर्थवतामर्थवांश्र यः समुदायस्तस्य चेद्भवति संज्ञा ताई समासस्यैवोति नियमाकारस्य फलितत्वात्पकते धनं वनिषत्यादी येनै-वार्धेन धनेत्यादिसमुदायोऽर्धवांस्तेनैवायंन धकारादयोऽप्यर्धवन्त इत्पर्धभेदामावेन घटो घट इत्यादाविव धकाराद्यवयवार्थतत्समुदायार्थयोः पररपरं संसर्गात्मकान्वया भावेन रेंसर्गद्वारकार्थवत्त्वाभावात्समुद्राये धनेत्यादिरूपे मातिपदिकसंज्ञाया निष्म. रयहरवात् । किंच मत्येकं वर्णानां शक्तिमस्वे मत्येकं वर्णादर्थवे।धापासिर्घटकछ-शपदाय्यामिव । सर्वेषां वाचकशक्तिमच्वाविशेषात् । तथा प्रथमादेवार्थबोधोपपत्ती द्वितीयादिवर्णोच्चारणनैरर्धक्यमपि स्यात् । तस्मात्पक्रतिपत्ययादौ तत्तत्समूहे स. क्तिव्यसिष्यवृत्तिर्ने प्रत्येकपर्याप्तत्यभ्युपगन्तव्यम् । नन्वतासमिष्याहतपत्येकं वर्णे वाचकःवं निरस्य तावद्वर्णसमुदायात्मकसमीभव्याहारवाचकःवं किमर्थं निर्णीतिम-त्याशङ्कचाऽऽह-एतच्चेति । समाभेव्याहारवाचकत्वसमर्थनं चेत्यर्थः। चरम-वर्ण एवेति । पहत्यादिघटकश्रूयमाणचरमवर्ण एवेत्यर्थः । एवकारण मथमा-दिवर्णे न शक्तिः, तन्मात्रोच्चारणादर्थवोधानुद्यादिति सूचितम् । शक्तेव्यास-ज्यवृत्तित्वे इति । अर्थबोधजनकतारूपायाः शक्तरनेकवर्णसमुदायपर्याप्तत्य इत्यर्थः । मानाभावादिति । चरमवर्णोच्चारणानन्तरभेवार्थबोधोदयात्तत्रैव वाचकताशकेविशान्तिः पर्यवस्यतीति भावः । नन्वेर्वं चरमवर्णमात्रोच्चारणादः

( षदादिस्फाटनिर्णयः )

णांनुभवजन्यसंस्काराध्वरमेण। र्थाजनने सहकारिण इति न तन्मात्रो-च्चारणाद्र्थारिति वर्णस्फोटवादिनां मतान्तरदूषणायोक्तम् । रामोऽ-स्तीति वक्तव्ये रामित्यनन्तरं घटिकोत्तरमोकारोच्चारणेऽर्थवोधापत्या ताहशानुपूर्व्या एव शक्तताबच्छेदकत्वौचित्यादिति दिक् ॥ ४ ॥ (६३)

प्यर्थबोधापात्तः स्यादत आह-पूर्वपूर्वति । चरमवर्णापेक्षया यः पूर्वः पूर्वी वर्णः-घ्, अ, ट्, इत्यादिस्तदुच्चारणानुभवजन्या ये संस्कारास्ते चरमवर्णेनार्थबोधज-नने सहकारिणो भवन्ति, तिङ्गन्तवे सति तत्कार्यकारित्वं सहकारित्वम् । मृत्ति-काभिनत्वे सति मृतकार्यं यो वटस्तत्कारित्वाद् घटं पति दण्डः सहकारी। तद्वत् । चरमवर्णीभन्नत्वेऽर्थवोधरूपचरमवर्णकार्यकारिश्वात् संस्काराः सहका-रिण इति भावः । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसाचिव्येनैव चरमवर्णस्याधेबोध-जनकतेत्यर्थः। अत एवं न चरमवर्णमात्रोच्चारणाद्रथेबोधो न वा प्रथमादि वर्णीच्चारणनैरर्थक्यं नापि प्रत्येक्स्माद्रथंबोधापात्तिरिति भावः । मतान्तर्र्य दूषणायेति । समाभिन्याहततावद्वणीनां वाचकत्वं विना पर्स्य वाचकत्वं न सिष्यतीत्यतः पदस्य वाचकत्वसिद्धिस्तावतां वर्णानां वाचकत्वसिद्धचधीनेति वर्ण-स्फोटवादिनां यन्मतान्तरमुक्तं तद्दूषणायापीत्यर्थः। अपिना प्रतिवर्णवाचकतादू-षणसंग्रहः । ननु तत्तत्पद्घटकपूर्वेपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसाविवयेनैव चरमवर्ण-स्मार्थबोधजनकत्वदर्शनासत्रैव शक्तिविश्रान्तयङ्गीकारेण सिद्धी किमर्थं वाचकता-शकेस्तावद्वर्णसम्दायपर्याप्तत्वमुक्तमत आह-रामोऽस्तीति । घटिकोत्तरमोः कारोच्चारण इति । रामोऽस्तीति नैरन्तर्येणोक्तं तस्मादामकर्तृका सत्ता इत्यः र्थवोधो जायत इत्यनुभवसिखं तत्र राम् इति मान्तमुचार्यं तदनन्तरं घटिकादिकालं यापितवा ओकारे उच्चार्यमाणे सति व्यवहितोच्चारणाद्व्यर्थबोचो माव्यः, तत्र पूर्वोक्तस्य राम् इत्युच्वाश्णानुभवजन्यसंस्कारस्य विद्यमानत्वात् । परं तु तादश-व्यवहितोचारणाञ्चोकानामर्थबोधो नैव जायते इति हेतोरितार्थः । तादृशानु-पूर्वा एथेति। रेफोत्तरवर्त्याकारोत्तरवर्तिमकारोत्तरवर्त्वीकारत्वभित्येवंद्धाया एवा-ऽऽनुपूब्याः, नतु चरमवर्णमात्रवृत्तिकाकित्वोदीरत्वर्थः । शक्ततावच्छेद्कत्वेति । वाचकतावच्छेदकत्वेत्यर्थः । येन रूपेण वाचकता तस्यैव वाचकतावच्छेदकत्वम् । यथा पत्र्भातुवाच्यपूरकारादिव्यापाराणां फ्रकारत्वादिरूपेणैव वाच्यतेति वाच्य-वाव च्छेदक कुलकारत्वादिकं तद्ददित्यर्थः। आचित्यादिति । तादशानुपूर्विश्रव -

( पदादिस्फोटनिर्णयः )

सुष्तिङन्तं पद्मिति पैरिभाषितपद्स्य वाचकत्वस्विकर्तृणां मत-

घटेनेत्यादिपु न हि प्रकृत्यादिभिदा स्थिता॥ वस्त्रसादाविवेहापि संप्रमोहो हि दृश्मते ॥ ५॥ (६४)

णोत्तरमेव छोकानामर्थकं बादिति भावः । ननु घुट इत्यादौ बोत्तरावणे त्तरटका-रोत्तरावर्णत्वादिरूपानुपूर्वाध्यरमवर्ण एव वृत्तेन तावदर्णसमुद्रायवृत्तित्वि हथुं, पद्रय वाचकरविभिति भवद्भिमतं सिष्यतीति चेन्त । समुदावस्य समुदाविभ्योऽति-रिक्तविमिति मते—!तद्दोषशङ्काथा अप्यनुद्वतात्। समुदानस्य समुदानिभारे दिन कत्विमिति मतेऽपि अव्यविहितोत्तरस्वसंबन्धेन पूर्वपूर्ववर्णसान्त्रधोत्तरोत्तरवर्णसमुदा-यस्वस्याऽऽनुपूर्वीस्वपत्वेनादोषात् । ननु ताह ानुपूर्व्याः सहकारिताङ्गीकरणेनेवो-कातिप्रसङ्ग्नारणान्मा भूत्तस्थाः राक्तताव छ दक्तत्वकल्यनेत्या राङ्क्राचा ८०ह-दिशि-ति । पतिवर्णे वाचकताया अनुभवविरुख्तवित्यादिका दुरणदिक् पदर्शिता । दिक्शान्तेन मतिवर्णवाचकतायां पूर्वीकादन्यद्वि किंचिद्वूषणयस्तीति सुचितन् । तदाशयस्त्वेवम्-पदि समुरायस्य वाचकाा नाङ्गीकियते तर्हि तस्यार्थयस्वाभावेन पातिपदिकसंज्ञानापतिः। न चार्थबोयजनने सहकारित्वेन समुदायस्याप्यर्थवन्त्रेन मातिपदिकसँज्ञा सुरुभेति वाच्यम् । तथा भति चरभवर्णमात्रस्यार्थवस्वेन माति-पिक्तवात्ततोऽपि मत्ययोत्पत्यापात्तः । एवं च चरमवर्णस्येय वाचकत्वे तद्र्थे विभक्त्यर्थेकत्वाद्यन्वयो न स्यात् । चरमवर्णस्य पछतित्वाभावात् । समुदायस्य पक्रतित्वे अपि समुदायार्थस्य समुदायानि । वृत्तिजन्योपि धन्यभावेन समुदायार्थात्वा -भावात् । समुद्रायादिहितविभक्त्यर्थास्य चरभवर्णानिष्ठवृत्त्युगरिथनार्थेऽन्वयः कर्तु-मशक्यः । चरमवर्णस्य तत्पक्रित्वाभावात समुदायस्य तत्मक्रतित्वेअपि समुदा-यार्थस्य समुदागनिष्ठवृत्त्यु तिथवत्दाभावेन प्रक्र वर्थत्वाभावान नवापि समुदायादि-हित्रविक्षक्त्यर्थान्वयः कर्नु शक्यः । प्रत्ययानां स्वयक्त्यर्थान्वितस्वार्थवरेषजनक-त्विमिति व्युत्वचेशित भावः ॥ ६३ ॥ (४)

एतावता मघट्टकेन जिल्लक्षणाद्योतकतान्यतमसंबन्धेनार्थमितपादकत्वं पद्-रवित्यङ्गिक्ठत्योक्तिदानीं सुप्तिङन्तं पद्मिति स्वशाख्यपिमाधितपदस्य वाचकत्व-भिति मन्तृणां मतेन पदस्कोटितिख्युपायमाह—घटेनेत्यादिष् इति । परिभाषि-तेति । शासकारैः पाणिन्यादिभिः संकेतितेत्यर्थः । सर्व वाक्यनसति वाधके

( पदादिस्फोटनिर्णयः )

घटेनत्यादौ "घटे " इति प्रकातिनीति प्रत्ययः । घट् इति प्रक्रितिनेति प्रत्यय इति विभागस्य " सर्वे सर्वपदादेशाः " इति स्वीकारे विशिष्य प्रक्रतिप्रत्यययोज्ञीनासंमवान्न वाचकत्विभित्ययः । वैयाकरणैर्विभागः सुन्नेय इत्यतो हष्टान्तव्याजेनाऽऽह—वस्नभाशाविति । " व
हवचनस्य वस्नसौ " [ पा ्र सू ८—। —२१ ] इति समुद्रायस्याऽऽदेशविधानान्नात्र ताद्विभागः संभवतीत्यर्थः ॥ ५॥ (६४)

सावधारणामिति न्यायेन परिभाषि स्पैव पदस्येत्यर्थी बोष्यः । तेन परुतिघटक-वर्णसमुद्दायस्य परवयघटकवर्णसमुद्दायस्य वा वाचकत्वव्युदासः । तादृशवर्णसमुद्दान यस्य पारिभाषिकपद्रवाभावात् । लोके सुबन्तादेरैव पयोगदर्शनेन सुबन्ताद्दिव छोकानां शक्तिग्रहात्पारिमाषिकपदस्यैव वाचकतेति सुबन्तादेरव पदस्फोटनेत्यर्थः । सुबादिरहितवणंसपुदायस्य यत्पूर्व गद्रकः टत्वमुक्तं तद्रर्थवस्वं पद्रत्विमिर्देविङ्गीकर्तृणां मतेनोक्तिमित भावः। प्रकरवादिभिदा-पक्रतिपर्ययोभेदः स्फुटो नेव स्यतो न पत्येकं ताम्यामर्थावगमोत्तरं विशिष्टचे। धस्तथा चाऽऽविश्यकेव समृहशा किरिति शेषः । पछतिपत्यययोभैद्वायमानावमेव स्वष्टयवि-घटेनेत्यादाविर्वया-दिना। घटेनेत्यत्र घट् इति प्रकृतिः, एन इति भत्रय इति वा । मकतिः, न इति च मत्यय इति वेत्यत्र विनिगयना विरहात्मकतिपत्यययोर्विभागस्य, विशिष्य निर्णयासंभवादित्यर्थः । वर्णयारादेश इति पक्षे-एकारस्व आदेशः पूर्वीवयवो वा परावयवो वेत्यादिसं शयात्मक्रतिमन्य निमागतंशयः संभवति । सर्वे सर्वपदाद्या इति अब्दानित्यतापतिपादकमाष्याकपते तु वस्नसादायिव संप्रमोहा-द्विभागज्ञानभेव न संभवतीति भावः। ननु कृथिद्व पक्रतिभागः कथिच पत्य-यमाग इत्येवं सामान्यदो ज्ञानं संमग्रदेवेत्यनो विशिष्येत्युक्तम् । एतावानयं मरू-विभाम एतावांश्वायं पत्ययभाग इत्येवं विचेषक्तीम ज्ञानासंभवादित्यर्थः । न वा-चकरविमिति । न पत्येकं तयोर्शचकरवं संभवति । पक्रतिपत्यययोविभागनिर्ण-यासंभवादिति भावः । नन्ववैयाकरणानां प्रकृतिनत्यययोविभागस्य विशेषस्योण ज्ञानासंभवेअपि वैयाकरणानां स सुज्ञेयः व्याकरणशास्त्रस्य तत्तत्पद्घटकारुविप-स्ययादिविभागमिकय पार्विपादकत्वादित्यारायवानाह-कस्ननसादावितीति । न ताद्विभाग इति । सुबन्तसमुदायस्यैव वस्नसाद्यादेशाविधानदर्शनान्त्र सर्वत्र पक-विभत्यगादिविभागज्ञापकरवं व्याकरणशास्त्रस्य । तथा च मथा वैयाकरणानामपि

( पदादिस्फोटनिर्णय: )

सुष्तिङन्तचयरूपवाक्यस्यापि तदाह-हरेऽवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चित् ॥ अर्थे विशिष्य संबन्धामहणं चेत्समं पदे। लक्षणाद्धुना चेत्ततपदेऽर्थेऽप्यस्तु तत्तथा ॥ ६ ॥ (६५) हरेऽव विष्णोऽवेत्यादौ पद्योः " एङः पदान्तादाति " पि। स॰ ६ १-१०९] इत्येकादेशे साति न ताद्विभागः मुज्ञानस्तथ च प्रत्ये । वरनसादौ पक्टातिपत्ययाविभागानिर्णयः सुकरां न संभवति तथा सर्वे सर्वपदादेशः इति पक्षे घटेनेत्यादावपीति भावः। एवं च रामेजेत्यादितो रामामिनाः कर्तेत्य। द्य नुभूयमानबोघान्यथानुपपत्या सुबन्ताद्यात्मकपदे बोधजनकताराक्तिरास्थेयेत्या-शयः। केचित् यत्र पक्रत्यादिविभागकरपना शास्त्रसाहाय्येनापि नैव कर्तु शक्या तादृशस्येव पदस्य वाचकत्वं, यत्र तु तथा कल्यना संभवति तत्र प्रकृति-मत्यययोरेव वाचकत्वाभिति वदन्ति, भाष्यतत्त्वविदस्तु यत्र मकत्यादिविभागः कल्य-थितुं सुतरामशक्यस्तादृशस्थले पदस्य वाचकत्वेऽवश्यं कल्पयितव्ये सति तद्नुरेविन सर्वेत्रैव पद्स्य वत्चकत्वं कल्पनितुं युक्तम् । अन्यथा क्वचित्पद्स्य वाचकत्वं क्विचि प्रकृतिपत्यययोरित्येवमर्थजरतीयत्वापत्तेः । शक्तियाहकशिरोमणेर्वृद्धव्यव-हारात्सुबन्ताद्यात्मकपद एव शिकियहाच्चेति पाहुः। एवं वाक्यस्कोटेऽपि पक्षद्वयं बोध्यम् ॥ ६८ ॥ (५)

अथ वाक्यस्फोटं निरूपयंस्तद्वतराणिकां क्रते—सुप्तिङन्तचयोति । सुबन्तचय-विङन्तचय-सुप्तिङन्तचयात्मकवाक्यस्यापीत्यर्थः । अपिना सुबन्ताद्यात्मकपदसंग्रहः । तेन च यथा युक्त्या पदस्य वाचकत्वं ।सिद्धं तयेव युक्त्या वाक्यस्थापि तत्-वाचकत्वं सिष्यतीति सूचयन्नाह—हरेऽवित्याद्गिति । स्रक्षणाद्युना
चेत्तत्पदे । अत्राऽऽदिपदेन ।विष्णोऽव गङ्गेवेत्यादेः संग्रहः । पद्योरिति
वर्णयोरादेश इति पक्षे पदावयववर्णयोरित्यर्थः । सर्वे सर्वपदादेशा इति पक्षे तु
यथाश्रतं पव साधु । एङः पदान्तादित्यन्नेकादेशे जाते सति हर इत्येकं पदं, एवेत्यगरं, अथवा हरे इत्येकं पदमपरं च वेत्येवत्यत्र विनिगमकाभावात्—न तिद्वभागः—
पदयोर्दिभागः सुरपष्टं शेयो न भवतित्यर्थः । नतु मा ज्ञायि पदयोर्दिभागस्ततः किं
तदाह—तथाचेति । प्रत्येकं पदाज्ञानेऽपीति । पत्येकं पदयोः स्पष्टं ज्ञानाभावेऽपीत्यर्थः । न सत्र पत्येकं पदयोर्दिशिष्यज्ञानं संभक्ति, येन ताभ्यां पत्ये-

( पदादिस्फोटनिर्णयः )

कपदाज्ञानेऽपि समुदायशक्तिज्ञानाच्छाब्दबोधात्समुदायेऽप्यावश्यिका शक्तिः। एवं प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्याज्ञायमाने विपि समुदायब्युत्पन्न-त्वबोधात्तत्राप्यावश्यिकेव शक्तिरिति भावः। वस्तुतः पदैः पदार्थवो

कमधीवगमीत्तरं विशिष्टबोध: स्यादिति भाव: । कि रान् भाग एकं पदं कियांश्र भागोऽपरं पद्धित्येवं सामान्यतो ज्ञानसत्त्वेऽपि पद्धिज्ञाने पद्ज्ञानस्य कारणत्वात्म -त्येकं बदयोषीदशज्ञानादथीवममोत्तरं विशिष्टबेविः स्यात्तादशस्यष्टं पदयोर्जानं ना-स्तीत्यर्थः । विशिष्य पदशानमेव पदार्थज्ञानीपयोगि, न सामान्यती ज्ञानं शक-तावच्छेदकानुपूर्वज्ञानादिति भावः । अत्रापिणब्देन पत्येकं पदयोः स्पष्टज्ञानाः भावेऽपि नार्थवोधानुपपात्तिरिति सूचितं तदुपपादयति-समुदायशक्तीति बोबजनकतारूपशक्तिज्ञानसचेन तस्मादर्थवोघ न्ताद्यात्मकपद्समुदायरूपवाक्ये उपरद्यते । तथा च पत्येकं पद्योः स्पष्टज्ञानामावेशमि यतो लोकानां समुदायाद्-हरिनिष्ठं यत्संबोधनं उद्धिषयो, विधिषिषयीभूनमवनं-रक्षणवित्याद्यर्थबोधो जाय-तेऽतः पदसमुदायरूपवाक्ये बोधजनकताजाकिरदश्यं कल्पनीयेति भग्नः। यथा प्रत्येकं पद्योविशिष्य ज्ञानासंभवेऽपि तत्रानुभूयमानवाक्यत्थंबोधान्यथान्पपत्या पदसमुद्रायात्मके वाक्ये शक्तिः परिकाल्पिता नथा यत्र प्रकृतिपरयययोविभागस्य विशिष्यज्ञानं न संमवति तत्रापि अनुभूषमानिविशिष्टबोबान्यथाऽनुपपत्या पक्रत्या-दिसमुदायात्मकपदे शक्तिरम्युपेयेत्यितिदिशचाह-एवमिति । विशिष्याज्ञायमा-ने िवाति । एतच्च पश्चषष्टितमकारिकायां 'घटनेत्यादिषु न हि ' इत्यत्र वि-स्तरेण निर्दापितिमिति तत्त्रवेव दृष्टव्यम् । समुदायव्युत्पत्त्येति । पंक्रतिपत्य-यसमुदायात्मकपदे शक्तिम्रहेणेत्यर्थः। ननु वाक्यार्थज्ञाने वाक्यघटकीभूनयावत्य-दपदार्थज्ञानस्य कारणत्वाद्यया युक्त्या पदस्कोटः साधनीयस्त्येव मुक्त्या वाक्य-स्फोटोऽपि सिध्येदित्याशयेन पदस्फोटानन्तरं वाक्यरफोट उक्तः। तथा च वा-क्यस्फोटे साधनीये तत्र पदस्फोटो दृष्टान्दत्वेनोदाहर्ी युक्तः । सत्येवं कथमत्र तदैपरीत्येन पदस्कोटे साधनीये वाक्यस्कोटस्य दृष्टान्तत्वमुक्तम् । किंच यत्र यत्येर्क पद्योविभागज्ञानं स्पष्टं न समवति तत्र वाक्यस्फोटस्य सिद्धाविप न सर्वत्र तत्र षाक्यस्कोटः सिष्यतीत्यत आद-वस्तुत इति । पदैः पदार्थवोधवदिति । यथा घटपटादिवातिपदिकै: तत्पक्रतिक पुबनीर्वा घटादिरूपोऽथीं बोध्यते तथा घटोऽस्तीत्यादिवाक्यैर्घटकर्तृका वर्तमानकाछिकी सत्तेत्याद्यर्थः मत्याय्यते । पदा-

धवद्वाक्येन वाक्यार्थवोध इति पदार्थशक्तिः पदेष्विव वाक्यार्धशक्तिर्वा-क्येऽभ्युपेयेति पदस्फोटवाक्यस्फोटी व्यवस्थितौ । अन्यथा घटः कर्म-त्वमानयनं क्रतिरित्यादौ तादृशब्युत्पत्तिरहितस्यापि बोधप्रसङ्गः । घट-

यशकिरित । तत्र यथा घटाद्यर्थनिरूपिता बोधजनकतारूपा शक्तिर्घटादि-पातिपदिकेषु तत्पक्रतिकसुबन्तेषु वा पदेषु कल्पिता तद्वद्वाक्यार्थनिक्विपता बोध-जनकत्वशक्तिर्घटोऽस्तीत्यादिवाक्येष्वभ्युपगन्तव्येत्यर्थः । तत्रेयान् विशेषः-वाक्ये कल्प्यमाना शक्तिः पाप्तापाप्तविवेकन्यायेन संसर्गीशे विशेष्यविशेषणभावांशे च पर्यवस्यति, घटाद्यर्थस्य क्लावयवशक्षेयवेषिस्थानस्य सिद्धत्वादिति । पदस्फोट-वाक्यस्फोटाविति । पदं वाचकं, वाक्यं वाचकिमत्यर्थकावित्यथंः । व्यव-स्थिताविति । युक्त्यादिममाणेन निर्धारितावित्यर्थः । ममाणेनार्थनिर्धारणं व्य-वस्थेति भावः । एतेन पर्स्फोटं दृष्टान्तीकृत्य वाक्यस्फोटसाचनाज्जाताज्ञातपकः-त्यादिविभागेषु सकलपदेष्टिवव ज्ञाताज्ञातपद्विभागेष्वपि सकलवाक्षेषु शक्तिरास्थे-येति सूचितम् । अर्धजरतीयत्वादिदोषापसङ्गायेति मातः । तदेवं पश्चद्वयस्य व्यव स्थितत्वेऽपि भाष्यादावुपवार्णेतत्वेऽपि च वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वात्तत्ररूपनभेवाऽऽ-श्यकं न पद्स्फोटकल्पनामित्याह—अन्ययोति । वाक्ये बोधजनकत्वशक्त्यनङ्गी-कारे इत्यर्थः। घटः कर्मत्वमानयनं छतिरित्यादाविति । घटमानयेति वाक्ये ये पदार्थाः मतीयन्तं तेऽत्र विशक्तिततया शब्दान्तरेण निर्दिष्टाः, एताद-शस्थल इत्यर्थः । तादृश्चयुत्पत्तीति । घटः कर्मत्विमत्यादिवाक्यं घटकर्मका-नयनस्तपार्थबोधजनकिमत्येतादशवाक्यशक्तिज्ञानरहितस्यापीत्वर्थः । अत्रापिश्चब्दो दृष्टान्तार्थः-यथा घटः कर्मत्वामित्यादिवाक्यशक्तिज्ञानवतः पुरेतो घटः कर्मत्विभि त्यादिवाक्याद्घटकर्वकानयनाभिति बोधो निष्टक्क्रुं जायते तथा वाक्यशक्तिमहशू-न्यस्य तादृशवाक्यात्तथा बोध आष्ट्येतत्याशयात् । अत्र तादृशवाक्यशिक्तानर हितस्येत्युक्त्या घटः कर्मत्विमित्यादिवाक्यं घटकर्मकानयनबोधजनकमित्येर्वशक्तिमः हवत्स्तादृशवाक्यात्तथा बोधो भवत्येवेति सूचितम । बोधप्रसङ्ग इति । घटक-र्मकानयनानुकू टक्क तिरित्यर्थं बोधापत्तिरित्यर्थः । घटादिपद शक्ति महवतः षुंस इति दोषः । घटमानयेतिवाक्यात्पतीयमानपदार्थानामत्रोपस्थितिसत्त्वादिति भावः । तथा च घटमानयेत्यनेवात्रापि वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थित्यादिसामग्रीसत्त्वाद्घट-

मानयत्यत्रेव पदार्थानामुपस्थितौ सत्थापि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च ।

कर्मकानयनिति बोधमसिकिरित्याशयः। अत्र छकाराणां छतौ शकिरिति नैया-पिंकमतानुसारेण घटः कर्मत्विमत्यादिवाक्ये क्रतिरित्युक्तम् । ननु वाक्यार्थज्ञाने तात्पर्यज्ञानस्य कॅरिणत्वात्पक्रतस्थले घटः कर्मत्विमत्यादिवानर्य घटकर्मकानयनः मित्यर्थं बोधयत्वितीच्छयोच्चरितत्वरूपतारार्यज्ञानाभावेन तात्पर्भज्ञानरूपकारणा-भावादेव न पूर्वोक्तवाक्यात्तादृशार्थवोधापात्तिरित्यत आह—घटमानयेरयत्रेवेति । अयं भावः-तदर्थपतीतीच्छा वक्तुस्तात्पर्यम् । सैन्यवमानयेत्यादी सैन्धवपदमश्ररू पार्थमतीति च्छया वक्त्रोच्चरितिनत्येवं तात्पर्यज्ञाने सत्येव तस्माद्वाक्त्रादश्वमान-येति बोधो दृश्यते । यदि वालर्यज्ञानं न स्यात्ताहि सैन्धवपद्स्य नानार्थकत्वेनाधो वा छवणं वाऽऽनेयानिति संशायात्संशयस्य च पवृत्तिपतिबन्धकत्वद्रशनानादृशया-क्यादर्थबोध एव नोदियादत्तस्तात्पर्यज्ञानं वाक्यार्थबोधे कारणभित्यवश्यं वक्तव्यम्। ताहरातात्पर्यत्राहकं च लोके गमनमकरणादि । घटमानयेत्यादौ च घटकर्मकान-यनित्यर्थमतीतिर्निरुक्तवाक्याद्भवतिति वक्तुरिच्छैव तात्पर्यम् तादशतात्वर्यमाहकं च दिवीयापत्ययान्तघटामितिपयोगानन्तरमानयेति तिङन्तोच्चारणम् । ततथ तातः-र्यज्ञानसत्त्वाद्घटमानयेति वाक्याद्घटकमैकानयनामित्याकारकः बाब्ह्योत्रो जायतः इति युक्तमेव । घटः कर्मस्वामित्यादिवाक्यं घट हर्मकानयनामित्पर्थपनीती च्छया वक्त्रोच्चरितिमित्यर्थे तात्पर्यग्राहकाभावेन तात्पर्यज्ञानस्वाकारणाभावादेव न घटः कर्गत्विपत्यादिवाक्याद्घटकर्मकानयनामिति बोधः पसज्जते । तथा च कथं वाक्य-शक्तिज्ञानरहितस्येयं नोधापतिश्रोद्यत इति शङ्करकाशयः । समाबातुस्तु-वटमान-येत्यत्र यावन्तो य च पदार्थाः पदनिष्ठवृत्तिज्ञ नजन्योपस्थितिविषयाः सन्ति ताव न्तस्ते च पदार्था घटः कर्मत्वामित्यादिवाक्यात्पदानिष्ठवृत्तिज्ञानजन्योपस्यितिविषयाः सन्वीति छत्वा तात्पर्यज्ञानं वर्तते । वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिरपि तात्वर्धम हि-का, नतु घटमानयेत्याद्यानुपूर्वेथेवेत्यर्थः । तथा च तात्पर्यज्ञानसन्त्वेऽपि यतस्तादः-शवाक्याद्वाक्यशक्तिज्ञानरहितस्य घटकर्मकानयनिमति बोघो न जायत इत्यनुभव-सिद्धं ततो वाक्यशक्तिराविश्वकेति भावः । तद्देतत्सर्वमनुसंवायाऽऽह सारे-घट-मानयेत्यत्रेवेत्यादि । घटनानयेति वाक्ये यथा पदार्थोपस्थितिस्तद्वद्घटः कर्म-त्विमत्यादिवाक्ये पदार्थोपस्थितौ सत्यामित्यर्थः । अत्र घटः कर्मत्विभितिवाक्यज-न्यपदार्थोपस्थितौ घटमानयेतिवाच्यजन्यपदार्थोपस्थितेर्द्धान्तरवेनोपादानाद्वाचिज-

तत्रैव घटकर्मकमानयनमिति बोधे घटार्थंकप्रातिपि कोत्तरं कमंत्ववा-चकविभक्तेस्ततो धातोस्तत आरूयातस्य समभिव्याहारः कारणमिति कार्यकारणभावज्ञानवतो बोधात्तज्ञानमपि हेतुरिति चेत्तहिं सिद्धो

न्यपदार्थीपस्थितिस्तात्पर्ययाहिका, नतु घटमानयेत्येताद्यानुपूर्व्यवेति स्चितम् । पदार्थानामुपस्थिताविति सत्तवभ्या सिद्धसाध्यसमभिव्याहारन्यायेन तादृशपदार्थीपांस्यतेस्तात्वर्यज्ञानकारणत्वं च सूचितम् । तदाह-सत्यपि तात्पर्य-ज्ञान इति । वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिनिषित्तके तात्पर्यज्ञाने सत्यपीत्यर्थः । बोधाभावाच्चेति । अत्रापि तादृशब्युत्पत्तिरहितस्येत्यनुषद्धनीयम् । तथा च घटः कर्मस्वामिति वाक्यं घटकर्मकानयनं बोधयस्वितिच्छया वक्त्रोचवारितिमित्येव-मात्मके तारपर्वज्ञाने सत्यपि, घटः कर्मत्विमत्यादिवाक्यं घटकर्मकानयनघोवजनक-मित्येवैवाकपशक्तिज्ञानकान्यस्य पुरुषस्य यतो निरुक्तवाक्यात्तया बोधो नैव जायत इत्यनुभूषते तती वाक्यशक्तिरवश्यमभ्युषगन्तव्याऽनिच्छताअपि । वाक्यशक्तिशा-नेतरसकलकारणकलापसच्चेऽपि तथा बोधामावेऽभियुक्तानुमवस्य पसिख्ताद्वाक्य-शक्तयङ्गीकार इति भावः। घटः कर्भत्वामिति वाक्यशक्तिज्ञानसत्त्वेऽपि ततस्तथा बोधो नैव जायते आकाङ्क्षाविरहादित्याह—तत्रैवेति । षटमानयेत्यवँदेवर्थः। घटक मंकानयनमिति बोध इति । एताहशाकारक बोधे जननीये सतीत्यर्थः। धटार्थप्रातिपादिकोति । अत्र घटार्थेत्युक्त्या ताहशार्थककलशादिमातिपदिक-संग्रहः सूचितः। कर्मत्ववाचकविभक्तोरिति ! अम्-औट्-शस् , इत्पेवंद्र-पाया विभक्तेरित्यर्थः । धातोरिति । आ-नीत्यादेरित्यर्थः । आख्यातस्येति । तिङपत्याहारान्तर्गतसिवादितिङ इत्यर्थः । अत्र यद्यपि घातोरनन्तरं विकरण-स्येति वक्तुमुचितम् । धातोरनन्तरं शवादिविकरणानां विहितत्वात् । तथापि विक-रणस्य सर्वत्राद्शैनाद्धातोरनन्तरं न तन्त्रिवेशः । पपाचेत्यादौ विकरणस्यासन्तादि-त्यर्थः । आनयेत्यादी यद्यप्याख्यातं न श्र्यते तथापि आख्यातस्यार्थोपस्थि-त्यर्थमनुसंघानमावश्यकाभिति वातोरनन्तरमारूयातस्येत्युक्तम् । विकरणस्य त्वनर्थ-क्रवान तद्रनुसंधानमावश्यकामिति न तचिवेशः छत इत्याशयः । समभिव्याहार इति । सहोच्चारणिस्यर्थः । कारणिमति । हेतुरित्यर्थः । बटकर्मकान-यनबोधः कार्यम् । कार्यकारणोति । तथा च घटकर्भकमानयनामित्याकारकबोधं घटार्थमातिपदिकोत्तरममादिविभक्त्युत्तरमानीत्यादिभातूत्तरतिङ्च्चारणामिति मति

वाक्यस्फोटः । घटादिपदार्थवोधे वोधकतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यका-रणभावस्येव विशिष्टवाक्यार्थवोधे पदसमाभिव्याहारक्रपवाक्यानिष्ठवोध-कतारूपवाक्यशक्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वकल्पनात् । अर्थोपस्थापकज्ञान-विषयशब्दवृत्तिज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात् । युक्तं चैतद्विपयतासं-

कार्यकारणभावः फलितः । एतादृशकार्यकारणभावविषयकज्ञानवतो निरुक्तयो-धस्य जायमानत्वाचिरुक्तकार्यकारणभावज्ञानमपि तथा बे।धे हेतुरित्याश्रीयते । तदिदं कार्यकारणभावज्ञानं घटः कर्मत्विमत्यादिवाक्यस्थले नास्तीति कत्वा न ततो तथा बोध:। सोऽयं निरुक्तकार्यकारणभाव एवाऽऽकाङ्क्षेत्पर्थ:। आका क्केंब च वाक्यशकिः। आकाङ्क्षा, शकिरिति नावमात्रे मेदः। तदर्थरत्वेक एवेति भावः । एवं चाऽऽकाङ्क्षारूपशक्त्यम।वादेव न घटः कर्मत्वामिति वाक्या-तथा बोब: । तथा च तादशवाक्ये शकिकल्पने पमाणाभाव इति भावः । एवं निरुक्तरीत्या कार्यकारणभावज्ञानरय हेतुत्वाङ्गीकारेण कि सिद्धं तदाह-सिद्धो वाक्यरफोट इति । पदसमूहात्मकवाक्यस्य वाचकत्वं सिद्धमित्यर्थः । ननु यदि पदसमूहात्मकवाक्ये बोधजनकनात्वा शांकिः सिध्येत्तदैव वाक्यस्कोटो-वाक्यस्य वाचकता सिद्धा स्यातिकतु सैव शक्तिवीक्ये कथं सिध्यतीति दृष्टान्तेन स्पष्टय-नाह-घटादिपदार्थेति । घटनटादिपदार्थनोधं पति चटादिपदं कम्बुमीनादिम-दाद्यर्थं राक्तित्येवं घटाद्विदनिष्ठराकिज्ञानं कारणित्येवं पदनिष्ठराक्तिज्ञानकार्थ कारणभावस्य हेतुत्वमवश्यं वक्तव्यम् । अगृहीतवृत्तिकस्य पुंतीऽगृहीतवृत्ति -कपदादर्थवोधादर्शनात्। विशिष्टवाक्यार्थबोध इति । तद्वद्घट कर्भकपानय-मित्याद्याकारकवाक्यार्थविशेषबोध इत्यर्थः । पदसमाभिव्याहारेत्यादि । घट-कर्मकमानयनित्येवं वाक्यार्थविदेश बोधं मति घटमानयेति वाक्यं घटकर्मकानय-नार्थे शक्तिरियेवं पदसमूहात्मक्चरमानयेति वाक्यानिष्ठशक्तिज्ञानं कारणमित्येवं घटमानयेतिवाक्यनिष्ठशक्तिज्ञानकार्वकारणमावस्य हेतुत्वकल्यनाद्वाक्यस्य वाचकत्वं सिद्धिमिति भावः । नन्ववं पदार्थवाक्यार्थरूपविषयभेदेन कार्यकारणभावभेद्स्याऽऽः वश्यकत्वे हेतुत्वाम्युपगमेऽपि बावता वाक्ये राक्तिः कथं सिद्धेत्यत आह-अर्धो-पस्थापकेति । अर्थे। पस्थापकं यज्ज्ञानं ताहराज्ञान विषयो यः राब्द्स्तानिष्ठं यण्ज्ञाननिरूपितं कारणत्वं तादृशकारणत्वस्यैव शक्तित्वादित्यर्थः । शब्द्निष्ठबोध कारणत्वमेव शाक्तित्विमिति संक्षिप्तोऽर्थ इति यावत् । तथा च पदो बेव वाक्ये ब्विप

बन्धेन ज्ञाब्दबोधप्रात्रे वृत्तिज्ञानस्य लाघवेन हेतुत्वमिद्धेः। विवेचितं चैतङ्कषणे । ननु वाक्यार्थस्यापूर्वत्वात्कथं तत्र ञक्तित्रह इत्याशः राकिः सिद्धेति भावः । एतदेव विशद्यितुमाह-युक्तं चैतदिति । एतद्-वा क्यनिष्ठबे धकारणत्वस्य शक्तित्वं युक्तं युक्तिमद्दित्यर्थः । तामेव युक्तिमाइ-विष यतासंबन्धेनेति । सामान्यविषयतारूपसंबन्धनिवेशाद्विषयमेदेऽपि न तद्भेदेन कार्यकारणभावबाहुल्यामिति भावः। अत एवोक्तं छाववाद्धेतुत्वसिद्धेरिति । शा **ब्द्बोधमात्र इति ।** चटादिविषयमनिषेश्य सामान्यतः काब्द्बेश्व इत्यर्थः । वृत्तिज्ञानस्येति । वृत्तिज्ञानजन्योपस्थितेरित्यर्थः । हेतुत्वामिति । कारणत्व-भित्यर्थः । वृत्तिज्ञानित्यत्र विषयतासंबन्धेनेत्वनुपञ्जनीयम् । तथा च शाब्दबीध-त्वाविच्छने पति विषयतासंबन्धेन वृत्तिज्ञानजन्यापस्थितिः कारणित्यर्थः । अत्र बोधः कार्यं, उपस्यितिः कारणम् । कार्यकारणयोश्य विषयतारूयः संबन्धः। बोधानिरूपिता विषयता चोपस्थितौं वर्तत इति क्रत्वा विषयतासंबन्धेनोपस्थितिः कारणित्युक्तम् । एतादृशकार्यकारजभावकलाने गौरवं न भवतीत्याह-लाघवा-दिति । यदा तु तत्पदीयकाकिज्ञानगहिततत्पद्ज्ञानयतः पुंतस्तत्पद्घटितवाक्या-द्धोधावतिनिरासार्थं तद्रथंबोवे तद्रथंकपद्निष्ठवृत्तिज्ञावजन्योपस्थितिः कारणितयु-च्यते, तदा तु गौरवं स्य त्। अत्र लक्षणसमन्वयः – तत्पदं – गोपदं, तिनष्ठशस्त्रिल -क्षणान्यतरज्ञानरहितत्वे साते केवलगोपद्ञानवतो देवदत्तस्य, तत्पद्-गोपद्वटित-गामानयेति वाक्यात्पसका या बोबापित्सितद्वारणाय, तद्रथंबीधे-सास्नादिनद गोपदार्थयोधे, तादशसास्नादिभद्रथंकगोपदानिष्ठशाकिज्ञान्जन्योपारियतिः कारणिन-त्येवं कार्यकारणभावे स्वीकृते सति घटपटाद्यर्थभेदेन कार्यकारणभावानन्त्यमापद्ये-वेति गौरवं स्पष्टम् । विषयमनिवेशय सामान्यतः शक्तिज्ञानकार्यकारणभावकल्पने तु शकरैक्यान कार्यकारणभावानन्त्यपसाकिरिति छाववामिति भावः। किविषये राष्ट्रको-निवाति । राङ्काभैवाऽऽह-वाक्यार्थस्यापूर्वत्वादिति । सर्वन ज्ञान्द्रनाचात्मागनुपस्थितत्वादित्यर्थः । अयं भानः -- यथा घटनटाद्यः पदार्थाः पूर्वसिद्धाः, न त्वपूर्याः, अतस्तेषु घटादिषदानां शक्तियहो युक्तः । किंतु वाक्यार्थी न तथा पूर्वेसिद्धोऽिषत्वपूर्वः । तथाहि-वाक्वार्थी नाम पदार्थसंसर्गः । पदार्थाःवं च पद्जन्यप्रतीतिविययत्वम् । विषयता च पकारताविशेष्यतान्यतरह्यपा। सा च न सेवन्घे उस्तीति सेवन्धस्य पदादनुविध्यतत्वाद्घटाद्विदार्थवत्पूर्वसिद्धत्वा-

ङ्कन्चाऽऽह-अर्थं इति । वाक्यस्येति शेषः । वाक्यस्य वाक्यार्थे विशि-ष्य शक्त्यत्रहणं चेत्तर्हि पदेऽपि समम् । पद एवान्वयांशे शक्तिरिति

भावान तत्र वाक्यार्थबोधारमाक्शक्तिग्रहः संभवतीति भावः । एवमाशङ्कायां पतिबन्द्या समाधते मूछे-अर्थे विशिष्योति। वाक्यस्योति शेष इति । तथा च वाक्यस्य वाक्यार्थे पदार्थसंसर्गात्मके । शक्त्यग्रहणं चीदाति । धात्पाक् पदार्थसंसर्गस्याविद्यमानस्त्रेन तत्र वाक्यशक्तिग्रहो न संभवेतीति चेदि-त्यर्थः । एवमभिहितान्वयवादिमते संसर्गात्मके वाक्यार्थे वाक्यशक्तिमहानुषपात्त-मिभार्यान्विताभिधानवादिमतेऽपि पदे वाक्यशक्तिम्रहानुपपाचिः सपैवेत्याह-पदे-ऽपि सममिति । ननु शाब्दबोधातपूर्व पदे चक्षुरादीन्द्रियोपस्थितपदार्थनिकापित-शक्तिग्रहसंभवे। उस्तीति कथं शाब्दबोधात्पूर्वं पदे शक्तिग्रहानुपपत्तिरित्यतस्तदाशयं स्पष्टयाते-पद एबान्वयां श इति । घटादिपदानामितरान्वितघटादिपदार्थे दा-किरित्यन्विताभिधानवादिमत इत्यर्थः । इत्थं हि तेषामाश्यः - यदा भोश्छात्र स्वं गामानयेति वाक्यं पयोजको गुर्वादिरुचारयति तदा तच्छूत्वा पयोज्यः शिष्या-दिर्गामानयति । पार्थस्थोऽज्ञातगवादिपदशकिको बास्टस्तु मयोज्यकर्नुकं गवानयनं वीक्ष्य 'दिदं गवानयनं गामानयोतिशब्दमयोज्यमिति निश्चिनोति । ततश्च गां न-याथमानयेत्यादावावापोद्वापाभ्यां-गोपद्सत्त्वे सास्नादिमत्पदार्थवे।यः। आनयपद-व्यतिरेकेण सास्नादिनत्पदार्थबोधाभावः । इत्याकारकान्वयव्यतिरेकाभ्यां गवादिपः दानामितरान्वितसास्नादिभदादिपदार्थेषु शक्ति गृह्णाति । इत्थं च गामानयेविमा-थिमकव्यवहारेण विशिष्ट एव शकियहादानयनाद्यन्वितः सास्नादिपदादिपदार्थ एव गवादिशब्दार्थः । किंचान्वयस्याशक्यत्वे शाब्द्बोधविषयता न स्यात । शाब्दबोधविषयतायां शक्तिग्रहस्य नियामकत्वात् । अशक्यस्यानुभवविषयत्वेऽति-मसङ्गात्। तथा च सकछभेदानुगुणसामान्यरूपो विशेषान्तरसंनिधानादिशेषवि . श्रान्तः पदार्थे एव वाक्यार्थः आक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव च वाक्यम् । यथा भटशरावादिसर्वभेदानुकूल सामान्यरूषं मृतिकात्वं तद्वद्घटत्वपटत्वादिसर्वभेदानुकूलं सायान्यरूपं शब्दत्वादि तद्रुप इत्यर्थः। एवं च पदार्थत्वेनैव रूपेण विशवाणा-मन्वये पदानां शाकिरिति तेषामाशयः । अन्वयरूपे वाक्यार्थेऽपि पदानां शकि-रिति यावत् । तथा च वाक्यार्थे वाक्यशकिर्न कल्पनीया गौरवादिति भावः ।

पक्षेऽपि तद्यहासंभवस्तुल्य इत्यर्थः । यदि च पदशक्तिः पदार्थाशे ज्ञाताऽन्वयां हो चाज्ञातोपयुज्यत इति कुब्जहाक्तिवादस्तदा ममापि वा-क्यशक्तिरज्ञातैवोपगुज्यत इति वादाम्युपगमस्तुल्य इति भावः। ननु वृद्धव्मवहारं पश्यतो मनमा पदार्थवद्वाक्यार्थेऽपि तद्यह इति चेतु-तद्यहासंभव इति । अन्वितामिधानव दिभवेऽपि अन्वये पद्यक्तियहासंभव-स्तुरुप इत्यर्थः । अन्वयस्वपवाक्यार्थस्य शाब्दबोधात्पूर्वमनुपस्थितत्वादिति भावः। कुब्जशक्तिवादानुसारेणाऽऽह—यदिचेत्यादि । कुब्जशक्तिवाद इति । अयं हि तदाशयो जातिविशिष्टा प्यक्तिरेव शक्या । परं तु जातिशिकिमाने सत्येव पदादर्थरमृत्यनन्तरं वाक्यार्थबोधो जायते नान्यथा । इत्थं च व्यकौ शाकिशा-नस्य नोषयोगः। तासामानन्त्यात्। एवं च व्यक्तिः स्वरूपसत्येव पदार्थस्मृति-हेतुर्नतु तज्ज्ञानमभिक्षतम् । शक्तियहकार्यकारणमावे च जातिविशिष्टव्यक्तिवोधं पति जातिमकारकशाक्तियहः कारणिनत्येवं जातिमकारकत्वस्थैव निवेशो, नतु व्यक्तिविशेष्यकृत्वरम । अत एव व्यक्त्यंशे कुव्जां शक्तिः । व्यवयंशे शक्ति ज्ञानानपेक्षणात् । क्यचिदंशे ज्ञाता शक्तिः कारणं क्यचिदंशे तु अज्ञाता कारण-भित्येवं यो वादः स एव कुञ्जशक्तिवाद इति भावः । तथा च कुञ्जशक्ति-वादानुसरिण पदार्थीशे-व्यक्तयंशे, पदशक्तिशीता पदार्थानां पूर्वे सिखत्वाच्छाब्द-बोधात्मागुरस्थितत्वात्तव शक्तियहसंभवाच्जाता उपयुज्यते। अन्वयांशे वाक्यार्थरूपान्वयां शस्य शाब्दवोधाः भागनुपारिथतत्वादत्रातेवोपयुज्यत इत्युच्यते चेद्वाक्यशक्तिवादिनो ममापि वाक्यस्य शक्तिरज्ञातैव संसर्गरूपे वाक्यार्थे उपयुज्यत इति समः कुळ्जशक्तिवादाङ्गीकार इति न वाक्यार्थे वाक्यशक्तिश्रहानुपपतिश्रो-द्नीयेति भावः । न वज्ञाता शक्तिः, सा चोषयुज्यत इति वचनमयुक्तं, अज्ञातस्य क्वाच्युपयोगकरणासंभवादित्यस्मिन्मते शैथिल्यं मनिस निधाय पकारान्तरमवता . रयवि-नन्वित्यादिना । पश्यत इति । गामानयेवि गुवंदिनोक्ते शिष्यादि-नाऽऽनीतां गां पश्यतोऽज्ञातपद्शाक्तिकम्य बालस्येत्यर्थः । पदार्थवदिति । अयं भाव:-अभिहितान्वयवादिमते छाघवात्पदानां पदार्थमाने शाकिर्नत्वन्वयांशे अपि गौरवात् । आकाङ्क्षादिसम्यत्वेनान्यसम्यत्वाच्च । एवं च परेम्यः मधमं पदा-र्थमात्रोपस्थितिः । पश्चात्पदार्थविदेषाणामन्वयक्तपस्य वाक्यार्थस्यो स्थितिः। इत्यादायेनाऽऽह-पदार्थवदिति । अत्र 'तत्र तस्येव ' इति सप्तम्यन्ताद्वतिः, उपमेषे वाक्यार्थे सप्तभीद्रीनात् । तथा च बालस्य यथा मनसा पदार्थे-

ल्यमित्याह—लक्षणादिति । लक्ष्यते तक्यतेऽनेनेति लक्षणं मनस्तस्मात् । अपिः पदपदोत्तरं बोष्यः, पदेऽपि लक्षणात्तद्व्यहश्चेत्तर्धस्तु वाक्येऽपीति शेपः । वस्तुतस्तु समुदितार्धे विशिष्टवाक्यस्यैव प्रथमं तद्ब्रहः । आवापोद्वाषाभ्यां परं प्रत्येकं तद्ब्रह इति बोध्यम् ॥ ६ ॥ ( ६५ )

सारनादिमत्यर्थे पद्रशक्तिमहो भवाते तथा वाक्यार्थेऽपि-अन्वयरूपे वाक्यार्थेऽपि-तद्यहः-पदशक्तियहः स्यादिति चे जुल्यमित्याह- लक्षणादितीति । लक्षणशब्द, रयानेकार्थत्वात्पक्रतेऽपेक्षितमर्थे बूते-लक्ष्यत इत्यादिना । सक्षधातोः करणे ल्युट्। भन इति । ज्ञानसाधनिमिन्दियमित्यर्थः । परममुछे- पदेऽर्थेऽप्यस्तु , इत्यत्र वाक्यार्थपतिपादकोऽर्थशब्दः । ताहशार्थकार्थपदोत्तरवार्वनाऽविशब्देन पदार्थसमुच्चये सत्यसंगत्यापात्तः, पदार्थे शाक्तिग्रहस्यापातिक्षेपादत आह-अपि-रिति । पदपदोत्तरमिति । भिन्नकरेण पदेऽपीत्येवं पदशब्दोत्तरमपिशब्दो योज्य इत्पर्थः । तद्रथमाह-पदेऽपीत्यादिना । छक्षणान्मनसा पदेऽप्यर्थनिह्द-पितशक्तिमहश्चेदिष्यते तर्हि मनसैव वाक्येअपि वाक्यार्थनिरूपितशक्तिमहोअस्ति-त्यर्थः । अयं भावः-घटमानयेति वाक्याद्वृद्धव्यवहारस्वपात्पदे :पदार्थनिस्विपत-माथिमिकशीकीनर्णये। यथा मनसा जायते तथा तद्वाक्यश्रवणे तद्घटकपरै: पदार्थानामुपस्थिता सत्यां मनसा तत्संसर्गीपास्थितिरपि नानुगपन्ना । तथा च संसर्गरूपे वाक्यार्थे अपि वाक्यशक्तिनीं नुषपनेति भावः । एतावता प्रबन्धेन पूर्व पदार्थे शक्ति मष्ठस्ततस्तरमयुक्तपदार्थोपस्थितौ सत्यां पश्चान्मनसोपस्थिते संसर्गे शक्तियह इत्युक्तम् । अधुना तु व्यवहारदर्शनसहक्रतपनसा वाक्यार्थे एवाऽऽदै। शक्तिमहः पश्चादेवाऽऽवापोद्वापाम्यां तत्तत्पद्स्य तत्तद्थें शक्तिमह इत्याह-वस्तु-तास्त्वाति । अत्रापि ' वृद्धव्यवहारं पश्यतः ' इत्यनुषञ्जनीयम् । तेन दाक्य-शक्तियहातपूर्वे कोशादिना पदशक्तियहेऽपि न क्षति: । तथा च शक्तियाहकशि-रोमणिना वृद्धव्यवहारेण मथमतो वाक्य एव वाक्यार्थीनरूपितशक्तिमझहो जायते। क्वचिदुपदेशेनापि पूर्वं वाक्यशक्तियहो जायते । तदसह इति । विशिष्टवा-क्यार्थनिरूपितशक्तिमह इत्यर्थः। नन्वेवं वाक्यस्कोटसिद्धावपि पदस्कोटो न सिध्यतीत्याह-आवापोद्वापाभ्यामिति । आनयनापसारणाभ्यामित्यर्थः । प्र-रयेकं तद्श्रह इति । पत्येकस्मिन् परे पत्येकपदार्थनिक्विविवाक्ति भवतिति

( वाक्यस्फोटानिर्णयः )

इयमेव मीमांसकानां वेदान्तैकदेशिनां च गतिरित्याह-सर्वत्रैव हि वाक्यार्थां लक्ष्य एवेति ये विदुः। भाटटास्तेऽपीत्थमेयाऽऽहुलंक्षणाया श्रहे गतिम् ॥७॥ (६) भाट्टा इति तदनुयायिनां वाचस्पतिकल्पतरुप्रभृतीनामुपलक्षणम्। स्पष्टमेतत्।

नन्कपक्षद्वयमनुपषन्नमृत्पत्तेरभिष्यक्तेर्वेकदाऽसंभवेन वर्णसमूहरूप-

भावः । एवं च मत्येकपद्शक्तिसहस्रताकाङ्क्षादिवशात्पदादाक्यार्थशान्द्रवोधो यदा तदा पदस्फोटः, यदा तु मत्येकपदशक्तिनिरपेक्षतयेव वाक्यशक्तिर्विशिष्ट-वोधं जनयति तदा वाकपस्फोट इति पक्षद्वयं फलतीति तात्पर्यं वोध्यम् ॥६५॥

इयमेचेति । समुदितार्थे विशिष्टवानयस्यैव शक्तिरितीयमेवेत्यर्थः । मी-मांसकानामिति । सर्वत्र वाक्ये छक्षणां स्वीकृर्वतां भादादीनामित्यर्थः । वेदान्तैकदेशिनामिति । भीमांसकानुयायिनां वाचस्पतिकल्पतरुपमृतीनामि-त्यर्थः । त एते सर्वे पद् स्थणावद्वाक्य स्थणा वद्नित । नच पद्शक्तिवद्वाक्य-शक्ति विना वाक्यउक्षणा घटते । स्वशक्यतंबन्यो उक्षणेति उक्षणाउक्षणस्य सर्वसमतत्वादव आह-सर्वजेबेति । सर्वत्र वाक्यार्थी छक्ष एव छक्षणावृत्तिजन्य प्वेति ये भादादयो मीमांसका वदन्ति वेशि छक्षणाया ग्रहे समुदितार्थे वाक्य-शक्तिं गतिमुपायमाहुः । वानयशक्तिं विना वानपलक्षणा दुवैचा, शन्यसंबन्धो **छक्षणेति सर्वसं**मतसिद्धान्तादिति भावः । न्यायवैशेषिकादिमते वाक्ये छक्षणा नास्ति । स्वश्नम्यसंबन्धो छक्षणेति चोच्यते । पदसमुदायरूपवाक्यस्य कर्सिश्च-द्पर्थे शक्तिनीस्ति । अतः कथं तत्र वान्यश्चम्यसंबन्धो छक्षणा घटेतेत्यन्यत् । उक्तपक्षद्वयमिति । पद्वान्यभेदेन व्यवस्थितं पदं वाचकं वान्यं वाचकमित्ये-वैरूवं पक्षद्वयमित्यर्थः । अनुपपत्तिमेव स्पष्टयति—उत्यत्तेरिति । वर्णानां जन्य-रविभित्ति मते-उरपत्तेरिति । वर्णानां नित्यत्विभिति मते तु अभिव्यक्तेरिति । वैया-करणमते शब्दानामुत्पत्तिः स्फोटस्य त्वभिव्यक्तिरिति विभागः । एकदा असंभ-वेनेति । पद्घटकानां सर्वेवर्णानां युगपदुत्पात्तिरमिन्याकिर्वा न संभवति । अभि-व्यञ्जकतत्तत्थानानुयोगिकवायुर्सयोगादेः क्रिकत्वादुत्वत्तरि क्रिकत्वेनाऽऽञ्जत-र्विनाशिनां कमिकाणां वर्णानां युगपन्मेलनासंभवेनोत्पन्नानामभिव्यकानां बा

( वाक्यस्फोटानिर्णय: )

पद्ज्ञानासंधवात् । तथा च स्तरां तत्समूहरूपवाक्यज्ञानासंभव इति चेन्न । उत्तरवर्णप्रत्यक्षसमयेऽव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेनोपस्थितपू-वंवर्णवत्त्वं तथा तदुत्तरप्रत्यक्षकाल उपस्थितविशिष्टतद्वर्णंवत्त्वं तस्मि-न्समहामिति तादृशानुपूर्वीघटितपद्त्वस्येव वाक्यत्वस्यापि समहत्वाद्र् ॥ ७॥ (६६)

वावद्वणं समूहरूपपदज्ञानात्यन्तासंभवादित्यर्थः । तथा चेति । तावद्वणं समूहरूप-पदज्ञानासंभवे चेत्यर्थः । तत्सम्हिति । तादशपदसमूहरूपवाक्यज्ञानस्यापि सुतरामसंभव इति भावः । ततश्च पदस्कोटवानगरकोटयोः सर्वथाऽनुपपित्तिति चेंनेत्याह—उत्तरवर्णप्रतयक्षेत्यादिना । अयं भावः-घटेत्वत्र पूर्वे घकारो-चारणं पश्चादकारोचारणं ततष्टकारोचारणं ततः पश्चाच्चाकारोच्चारणानिति कमः। तत्र घकारोत्तरवर्णो योऽकारस्तज्ज्ञानवेलायामुत्तरवर्णेऽकारेऽव्यवहितोत्तर-वर्तित्वसंबन्धेनोपस्थितः स्मृतो यः पूर्ववर्णी घकारस्तादृश्चकारवन्तं, तथा तदु-त्तरटकारपत्यक्षज्ञानकाले तर्सिष्टकारेऽब्यवहितोत्तरवर्तित्वसंबन्धेनोपस्थितो यः पंथमवर्णीविशिष्टो द्वितीयो वर्णो 'घ श इत्याकारकस्तादृशवशबद्वन्यभित्यर्थः। अस्य सुग्रहामित्यवान्वयः । घकारवैशिष्टचं तदुत्तरस्मिनकारे, तदुत्तरस्मिष्टकारे च घकारविशिष्टाकारवैशिष्टचं सुग्रहं सुखेनानायासेन ज्ञातुं शक्यभित्यर्थः। एवं चतुः थांदिवर्णे स्मृतपथमवर्णविशिष्टद्वितीयवर्णविशिष्टतृतीयवर्णवैशिष्टचं सुमहिमित रीत्या चरमवर्णभत्यक्षं पद्वानयघटकयावद्वणीविषयकं संपद्यत इति न पदार्थयोध-वाक्यार्थंबोधयोरनुपपाचिरिति तात्पर्याथः । पदपदार्थो निर्दिश्यते—उत्तरवर्णेत्या -दि । घटादिशब्दघटकपूर्वपूर्वस्माद्वणादुत्तरोत्तरवर्णोचारणकाले । तस्मिन्—उत्तर-वर्णे। उपस्थितेति। स्मृतेत्यर्थः । अव्यवहिति । पूर्ववर्णोत्तरवर्णयोः पूर्ववर्णाव्यवहितोत्तरत्वं संबन्ध इत्यथः। पूर्ववर्णवत्त्वमिति । पूर्ववर्णवैशिष्टच-भित्यर्थः । अस्य सुग्रहभित्यत्रान्वयः । उपस्थिताविशिष्टेति । उपस्थितः स्मृतो यः मथमवर्णविशिष्टो दितीयो वर्णं इत्यर्थः। यथा वर्णसमुदायात्मकगद्तवस्य सुज्ञेयत्वं तद्दत्पदसमुदायात्मकवाक्यत्वस्यापि सुज्ञेयत्विभत्याह-ताहशानुपूर्वीधिट-तपदत्वस्यवेति । प्रवेपूर्ववर्णवैशिष्टचस्योत्तरोत्तरवर्णे सत्त्वाद्यया पदत्वं सुम्रहं तथा वाक्षेऽपि पूर्वपद्विशिष्टत्वमुत्तरपदे, पूर्वपद्विशिष्टोत्तरपद्वैशिष्ट्यं तृतीयपद इत्येवंरीत्या वाक्यान्तिमपदे पूर्वपूर्वपद्वैशिष्टचमुत्तरोत्तरपदे बोर्द्धं राक्यमिति वाक्य-

( वाक्यस्फेटिनिर्णयः )

इदानीमखण्डपक्षमाह-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्ववयवा न च। वाक्यात्पदानामत्यन्ते प्रविवेको न कश्चन ॥ ८॥ (६७)

वदे पचतीत्यादौ न वर्णाः, नाता वर्णसम्हः पदिमिति होषः। ह-ष्टान्तव्याजेनाऽऽह वर्णेष्विति। एकारोकारत्वकारऋकारादिवणंष्वव-यवाः प्रतीयमाना अपि यथा नेत्यर्थः । क्वचिदित्येव पाठः। एवं वाक्येऽप्याह—वाक्यादिति। पदानामपि वाक्याद्विवेको भेदो नास्ती-त्यर्थे। अयं भावः—वाक्यं पदं वाऽखण्डमेव न तु यर्णसम्हः। अन-

त्वस्यापि सुम्रहत्वात्पद्स्फोटवाक्यस्फोटौ निरावाधाविति भावः ॥ ६६ ॥ इति पद्वाक्यरफोटः ।

अथाखण्डस्फोटपातिपादनावसर इत्याह-इदानीमिति । सखण्डस्फोटकथ-नानन्तरमित्यर्थः । अखण्डपक्षमिति । अखण्डपदाखण्डवाक्यस्फोटपक्षमित्यर्थः । अवयवकल्पनारहितत्वमखण्डत्विमिति भावः । आह्-निरूपयति-पदे न वर्णा इति । कारिकास्थपद इतिसप्तम्यन्तशब्द्स्यार्थमाह-पचतीत्यादाविति । ननु वर्णेष्ववयवा न चेति पक्रतानुपयुक्तितित्याशङ्कां परिहरचाह-हष्टान्तव्याजेने-ति । दृष्टान्तमिषेणेत्यर्थः । नाचिद्वर्णेष्ववया इवेति पाठो दृश्यते स चात्यन्त-मनुगुर्ण एव । यथा ककारादिवर्णेषु अवयवकल्पना नेत्याबालं सुपसिखं तद्वत्पदे-ऽपि वर्णात्मका अवयवा न सन्तीति ज्ञेयम्। तथा च दृष्टान्तेति यदुक्तं तद्युक्त-मेवेति भावः। ननु वर्णेऽविष नवचिद्वयवा दृश्यन्त एवेत्यत आह—प्रतीयमाना इति । एकारकी गदिषु इकाररे फाद्यवयवा यद्यपि मतीयन्ते तथापि स्पष्टमनपछ-म्भात्तत्तद्वर्णसमानाकारध्वनिविशेषोपरागरूपोपाधिकता सा अान्तिरेवोति वर्णेष्ववयवा नैव वास्तवाः सन्तीत्यर्थः। एकारादिष्ववयवकल्पने दृढतरप्रमाणाभायेन गौरवाः पत्तेरिति भावः। परे वर्णाभाववद्दाक्षेऽपि पद्दानवयवकत्वं वक्तुमाह-वाक्यादिति । कारिकास्थमविवेकपदार्थं व्याचष्टे-भेद् इति । विचिर पृथमावे र इति धात्व-थीनुसारात्पाविवेकपदं भेदार्थकामित्यर्थः । ननु पदादिपतीतौ तदवयवानां वणा-नामुपलम्भात्कथं वर्णाभावः पदाभावश्चेत्यत आह—अयं भाव इति । अखण्ड-मेवाति । वर्णास्त्रपावयवाघाटितमेवेत्यर्थः । अखण्डमेवेत्येवकारव्यावत्यं भदर्शयति । नतु वर्धसमूह इति । वाक्ये पदे चावयवपरिकल्पनं न कार्यामिति भावः। अन-

( वाक्यस्कोटानिर्णयः )

न्तवर्णंकल्पने मानाभावात् । तत्तद्वणांत्पादकत्वेनाभिमतवायुसंयोगनिष्ठं तत्तद्वर्णजनकताया व्यञ्जकताया वाऽवच्छेदकं वैजात्यमादायेव ककारा गकार इत्यादिप्रतीतिवैलक्षण्यसंभवात् । स्पष्टं हि भामत्याम्—" तार-त्वादि वायुनिष्ठं वर्णेष्वारोप्यते " इत्युक्तं देवताधिकरणे । न चैवं वायुसंयोग एव वाचकोऽपि किं न स्यादिति वाच्यम्। प्रत्यक्षोपलभ्यः

व्तवर्णकल्पने प्रमाणामावाद्पामाणिकगौरवापत्तेश्चेति भावः। ककारं श्रुत्वा खकारं श्रृणोमीति विस्नापनीत्यन्यथानुपपत्तिरेव तत्रानन्तवर्णपरिकराने मानिपत्याराङ्कन्य तिनराकरोति-तत्त णित्पादकत्वेनेत्यादिना । ककारत्वकारादितत्तद्वणीत्याद-करवेनाभिमतो यो वायुसंयोगस्तन्तिष्ठिमत्यर्थः । निष्ठमित्यस्यावच्छेद्केऽन्वयः । तत्तद्वर्णजनकताया इति । ककारादितत्तद्वर्णनिष्ठा या जनकवा तस्या इत्यर्थः । एतच्च नैयायिकमते, वर्णानामनित्यत्वेनोत्पादाविनाशाशास्त्रित्वादित्यर्थः । व्यञ्जकताया इति । वैयाकरणमते वर्णानां नित्यत्वेन तद्भिव्यक्तिरेव वाच्ये-स्पर्थः । अवच्छेद्कभिति । जनकतानिरूपितं व्यञ्जकतानिरूपितं वां यद-बच्छेदकत्वं तद्वदित्यर्थः । वेजात्यमिति । परिकल्पितो धर्मविशेष इत्यर्थः । प्रतीतिबैलक्षण्योति । वायुसंयोगगतं यत्कत्वखत्वादि तेन रूपेण स्फोटो विभा-सत इति ककारः सकार इत्यादिविछक्षणमतीतिर्निवोढुं शक्यंतभवेति भावः। एतदेव स्पष्टमाभिहितं वाचस्पंतियन्थ इत्याह—भामत्यामिति । वस्तसूत्रगतशांक-रभाष्यव्याख्यायां वाचस्पतिमणीतायां भामत्याख्यायाभित्यर्थः। आरोप्यत इति। वायुनिष्ठं तारत्वादि वर्णेष्वारोप्यत इति स्पष्टमुक्तं देवताधिकरणे( ब. सू. अ. १ पा. ३ सू. २६ ) इत्यत्रेत्यर्थः । अत एव तारो मन्द इत्येकवर्णविषयकप्रतिति-•यवहारयोरुपपात्तः । अन्यथा विरुद्धधर्मद्वयस्यैकत्रानुपपत्त्या तारो मन्द इत्येवं वत्तद्वर्णभेदापत्तेः। एकस्मिनापि वर्णे किंचिदपेक्षयाऽयं तारः, किंचिदपेक्षयाऽयं मन्द इति व्यवहारस्तु सकलजनानुभवासिद्ध एव । आरोपाम्युपगमे तु नायं दोषः। विरुद्धभर्द्वयसंबन्धस्याऽऽश्रयीभूतवर्णभद्भयोजकत्वनियमात् । कण्ठताल्वाद्यभिवातजन्यवायुर्वयोग एव वाचकोऽस्तिरवाशङ्कते-नन्वेवामिति । वाचकोऽपीति । तथा च वायुसंयोगस्येव ककारखकाराद्यात्मकत्वमस्वित्यर्थः । वायुत्तंयोगस्य ककारादिवर्णात्मकत्वं निराकर्तुमाइ-प्रत्यक्षोपलभ्यमानेति । प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानो यः ककारत्वादिमकारकपत्यक्षविषयः ककारादिस्वस्यैव

( वाक्यस्फोटनिणयः )

मानककारादेरेव वाचकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात् । तथा च वाचक-त्वान्यथानुपपत्त्या तदेवेदं पदं तदेवेदं वाक्यं सोऽयं गकार इति प्रतीत्या च स्फोटोऽखण्डः सिध्यति । एतेन गौरित्यादौ गकारौकारविसर्गा-दिव्यतिरेकण स्फोटाननुभवाच्छ्र्यमागवर्णानामेव वाचकत्वमास्त्वत्य-पास्तम् । तेषां स्फोटातिरिक्तत्वाभावात् । यन्न वर्णानां प्रत्येकं वाच-कत्वे प्रत्यकादर्थवोधापात्तः। समुदायस्य तु कभवतामाञ्चातरोत्पन्नानां वाचकत्वस्यानुमवासिद्धत्वादित्यर्थः । शब्दस्य अवणेन्द्रियग्राह्यत्वेन प्रत्यक्षविषय-त्वम्। वायुसंयोगस्य त्विन्दिययास्त्वाभावेन मत्यक्षविययत्वाभावान वाचकत्वं युक्ति भावः। अथोपसंहरिजव्कर्षे विक-तथा चेति । वायुसंयोगस्य वाचकत्वामावे वेत्यर्थः। वाचकत्वान्यथानुपपत्त्येति । पदस्य वाक्यस्य च वर्णसमूहानतिरिक्तत्वे कभिकाणामाञ्चातरविनाशिनां वर्णानां युगपन्मेछनासंभवातेषां बाचकत्वस्य वक्तुमशक्यत्वेनान्यथानुपपत्या पदस्य वाक्यस्य च वर्णसमूहातिरिक्त-त्वस्याऽऽवश्यकत्वेन पद्वाक्ययोर्वाचकत्वं सिष्यतीत्यर्थः । सोऽयामिति मत्यभिज्ञा चा स्मिञ्शब्दानित्यत्ववादिमते सम्यगुष्पद्यत इत्याह- तदेवेदामिति । तदेवेदामित्या दित्रयस्य पतीत्या १ इत्यत्रान्वयः । पत्यभिज्ञायां व्यक्त्येक्यमनुभूयत इति स्फोटोऽस्वण्डः सिष्यतीत्यर्थः । सोऽयं गकार इति पतीत्या वर्णानां नित्यत्वमु-क्तम् । वर्णानामनित्यत्वे तु अनित्यवर्णं चटितपदवाक्ययोरप्यनित्यत्वेन पत्यभिज्ञा नोपपद्येतेति स्फोटस्याखण्डत्वं न सिष्येदिति भावः। नच व्यक्तिभेदेऽपि तदेवेद-मौषधितरयादाविव साजात्यावलभ्वनेनोक्तपतीतिनिवहतीति वाच्यम् । तज्जातीय-निदं पदानिति व्यवहारस्याप्यापत्तेः । नच तादशव्यवहार इष्ट एवेति वाच्यम् । वदेवेदं पदामिति व्यवस्येक्यविषयकव्यवहारस्यैवानुभवसिद्धस्वात् । एतेनोति । प्रत्यभिज्ञामुळकाखण्डरफोटस्य वाचकत्वसाधनेनेत्यर्थः। श्रूयमाणवर्णानामिति । गौरित्यत्र गकारोकारविसर्गातिरिकस्य स्फोटस्यानुभवाभावाद्वर्णानाभेव वाचकत्व-मिति वदन्तः परयुक्ताः । तेषामिति । गकारादिवर्णानामित्यर्थः । स्फोटाः तिरिक्तत्वाभावादिति । व्यञ्जकवायुसंयोगगतगत्वादिना स्फोटरपैव भानादिति भावः। खण्डनीयमंश्रमनुवद्वि-यत्त्वित्यादिना । वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं तमुदायल्य वा ? इति विकल्प्य नाऽऽद्य इत्याह-वर्णानां प्रत्येकाभिति । अर्थबोधापत्तिरिति । अर्थबोधःवृत्त्वापत्तिरित्वर्थः । नान्त्य इत्याह-समु-

( वाक्यस्फोटनिर्णयः )

तथैवाभिन्यक्तानां वा ज्ञानमसंभान्यमेव । पूर्वपूर्ववर्णानुमवसंस्कारस-हकारेणेकदा समूहालम्बनरूपसकलज्ञानसंभवस्तु सरो रसो जराराज-नदीदीनादिसाधारण इत्यतिप्रसङ्ग इति स्फोट एवाखण्डो नादाभिन्य-ङ्ग्यो वाचक इति कैयटः । तजुच्छम् । पद्ज्ञानसंभवस्योपपादित-

द्ायस्य त्विति । आञ्चतरोत्पन्नानाामिति । आश्वतरविनाशिनामित्यस्या-प्युपलक्षणिदम् । तथा च पौर्वापर्यक्रमेणोच्चारितानामुच्चारणानुपर्गेव विनष्टानां वर्णानां तथेव = पौर्वापर्यक्रमेणवाभिव्यक्तानां वा युगपन्मेलनाननुभवाद् ज्ञानं नैव संभवतीत्यर्थः। वर्णीनां जन्यत्वपक्षे तत्समुदायस्यैवासंभवात्तज्ज्ञानासंभवः। नित्यत्वपक्षे तु समुद्रायसंभवेऽि वज्ज्ञानासंभव इति भावः । ननु घटेत्यत्र घकारो-त्तरवर्णे अकारे वर्णोच्चारणानुभवजन्यसंस्कारवज्ञात्स्मृतो यः पूर्ववर्णस्तादृज्ञपूर्ववर्ण-वस्वमव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेन वर्तते, तथा तृतीयवर्णीच्चारणसमथे तत्र तृतीयवर्णे, रमृतो यः प्रथमवर्णविशिष्टो द्वितीयवर्णस्तद्वैशिष्टचमब्धवहितोत्तरवर्तित्वसंबन्धेन वर्तते । एवं चरमवर्णपर्यन्तं पूर्वपूर्ववर्णवैशिष्टचस्य वक्तं शक्यत्वात्समूहालम्बनस्य पसक्छवर्णज्ञानं यद्यपि संभवति तथापि सरो रसो नदी दीनेत्यादी वैपरीत्येन दीनत्वपकारकार्थवे।धाप. नदीशब्दघटकनकाराकारदकारेकारानुभवजन्यसंस्कारे त्त्याअतिपसक्तामिति क्रत्वा ध्वन्यन्तर्गतवर्णामिव्यक्टव्योऽखण्डो वर्णाघरितः स्कोट एव वाचक इति कैयटेनोक्तं तन समीचीनिमत्याह-ततुच्छिमिति । सकलज्ञान-मिति । संपूर्णपदज्ञानामित्यर्थः । नदीदीनादिसाधारणामिति । वर्णेपु कम-सत्त्वेऽपि तेषां यत्समूहासम्बनात्मकज्ञानं जायते तत्र तद्वटकसकसप्दार्थानां नि-रुक्तकमिविशिष्टानामेव वा ज्ञानं जायत इत्यत्र नियमो नास्ति । किंचिदंशरिहता-नामपि अक्रमेणापिवा समूहालम्बने पदार्थज्ञानस्यानुभवसिद्धत्वात् । तथा च नदी\_ शब्द्घटक्वणीनां तावतां पौर्वापर्यविषय्येण ज्ञाने जाते सति दीनार्थस्य नदीश-क्दात्मतीतिः स्यात् । एवं दीनशब्दाच्च नदीशब्दार्थमतीत्यापत्तिः स्यादिति भावः। नानापकारतानिह्निवतं नानामुख्यविशेष्यताशानि ज्ञानं समूहालम्बनित्युच्यते । यथा-अयं घटः, अयं स्तम्भः, अयं कुम्भश्रेत्येकं ज्ञानिनिति । इतिकै यट इति । तथा चैतन्तरे वायुसंयोगेभ्यः कत्वस्वत्वादिधमंवन्तो वर्णा उत्पद्यन्ते तेभ्य-श्चाखण्डस्कोटाभिव्यक्तिः, अभिव्यक्ताच्चास्त्रण्डरकोटादर्थबोध इति बोध्यम्। तत्तुच्छामिति । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसह कतचरमवर्णानुभवाज्जायमानं ( बाक्यस्फोटानिर्णयः )

त्वाद्वर्णानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वेत्यादिविकल्पयासाच । ननु त्वन्मतेऽप्येष दोषः । तत्तद्वर्णोत्पादकत्वेनाभिमतवायुसंयोगानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानः वेनि विकल्पस्य सद्भावादिति चेत्। सकलपदज्ञानं नदीदीनसाधारणं, येन कमेणानुभवे विषयभानं तेनैव कमेण स्मरण-मिति नियमाभावात्कदाचिद्वैपरीत्येनापि नदीत्यक्षरद्वयस्य स्मरणे सति तथा दीने... त्यक्षरद्ववस्यापि वैपरीत्येन स्परणे सति च नदीदीनशब्दसाधारणं भवति तादृश-स्मरणज्ञानिभिति यत्कैयटेनोकं तत्तुच्छिभित्यर्थः। तत्र हेतुमाह-पद्ज्ञानस्योति। पौर्वापर्यक्रमविशिष्टवर्भविटतपर्ज्ञानस्येत्यर्थः । उपपादितत्वादिति । पूर्वपूर्ववर्ण-संस्कारसहरूतचरमवर्णानुभवजन्यपद्ञाने तावद्वर्णानां पौर्वापर्यक्रमवैशिष्टचेनैव भानस्य सखण्डस्फोटकथनसमये सप्तषाष्टिकारिकाव्याख्याने समुपपादितत्वात्सरो रसो नदी दीनेत्यादौ न काचित्क्षातिरिति भावः वर्णातिरिकस्फोटस्य वाचकत्वा-ङ्गीकारे दोषं मदर्शयति-वर्णानामिति । विकल्पयासाचेति । यदि मत्येकं व्यञ्जकत्वं तर्हि प्रथमवर्णेनेव व्यञ्जनसंभवे तदितरवर्णवैर्यंधर्यम् । समुदितानां व्य-ञ्जकत्वं त्वसंमित । चरमवर्णाभिन्यक्तिकाले ऋषिकाणां पूर्वेपूर्ववर्णाभिन्यकीनाम-वस्थानासंभवेनैकदा मेलनासंभवात्समुदायस्यैवासंभवात् । चरमवर्णंस्य व्यञ्जकत्वेऽ-पि तदितरवर्णवेयथ्यम् । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसाहितचरववर्णानुभवस्य व्य-ञ्जकत्वे तस्यैवार्थबोधकत्वमस्त्वित्यलमातिरिक्तस्पोटाङ्गीकारेणेति भागः। नैयायिकः शक्नते—नन्विति । त्वन्मतेऽपीति । वर्णातिरिक्तस्कोटवादिमतेऽपीत्यर्थः । वै-याकरणमत इति यावत् । एष दोष इति । विकल्पात्मको दोष इत्यर्थः । तमेव दोवं विश्वद्यति—तत्तद्वर्णति । वर्णीत्पत्तिवादिनैयायिकमतानुसारेणोत्पादकत्वेना-भिमतेति । वायुसंयोगानां पत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वेति विकल्प्य, यदि पत्येकं वायुर्सयोगस्य व्यञ्जकत्वे. पथमवायुर्सयोगेनैवाभिव्यञ्जने सिद्धे वदितरवायुर्स-योगोपादानस्य वैयर्थम् । नाभिभदेशादुद्रत्तवायोस्तत्ततस्थाने कभेणैव संयोगोत्पत्त्या क्रमवतां -ेषां युगपत्तहावस्थानासंभवेन भेलनायोगात्तत्तमुदायस्येव वक्तमशक्य-त्वात्समुदितानां तेषां व्यञ्जकत्वं सुतरां दूरापेतमेवेति बोध्यम् । मत्येकमभिव्यञ्ज-कत्वेऽपि कश्चन गकारत्वेन कश्चनौकारत्वेन कश्चन विसर्गत्वेन च रूपेण स्फोटम-भिव्यनक्ति। तथा च तांवदूपवैशिष्टचेनाभिव्यक्तस्यैव तस्यार्थवोधकत्वाभिति न

( वाक्यस्फोटनिर्णयः )

उच्यते। प्रत्येकमेव संयोगा अभिव्यक्षकाः परं तु केचिद्वत्वेन केचि-दौत्वेन केचिद्विसर्गत्वेनेत्यनेकैः प्रकारेरत एव वर्णानां तद्विरेकाखी-कारोऽप्युपपद्यते। एवं चाव्यबहितोत्तरत्वसंबन्धेन घवत्वं टकारे गृद्ध-ते। एताहशपदज्ञानकारणताया अविवादात्। परं त्वव्यवहितोत्तरत्वं स्वज्ञानाधिकरणक्षणोत्पत्तिकज्ञानविषयत्वं वाच्यमत एव घज्ञानानन्त-रटज्ञानविषयत्वरूपानुपूर्वीत्यादिर्नेयायिकवृद्धानां व्यवहारः। एवं च न कश्चिद्दोषः। एतेन पर्यायस्थलेष्वेक एव स्फोटः, नाना वा।

कस्यापि वायुसयोगस्य वैयर्थ्यमित्याशयवान् समाधत्ते-प्रत्येकमेवेति । अत एवेति । यायुंसंयोगानां स्ववृत्तिगत्वादिना स्फोटाभिव्यञ्जकत्वादेवेत्यर्थः । तद्-तिरेकास्पीकारोऽपीति । स्फोटातिरिकवर्णानङ्गीकारोऽपीत्यर्थः । वायुसंयो -गस्य गत्वादिना स्फोटव्यञ्जकत्वानम्युपगभे तु तथाऽभिन्यक्तये स्फोटातिरिक्तवर्भ-स्वीकार आवश्यको भवेदित्याशयः । नन्वेवमतिरिक्तवर्णास्वीकारे पदाभावेन पदज्ञानस्यार्थवोधकारणत्वमसंभवदुक्तिकमेव स्यादित्याशङ्कर्य निराफर्तुमाह-एवं चेति । वायुसंयोगगतगत्वादितत्तद्वयेण स्कोटाभिव्यञ्जने चेत्यर्थः । गृसंते, इत्यस्य यत्रेति शेषः। तथा च यत्र ज्ञाने धवत्त्वं टशब्दे भासते तादृशं यत्पद्ज्ञानं त-त्कारणताया इत्यर्थः । अविवादादिति । सर्वंसमतत्वादित्यर्थः । एवं चोपाधि-क्रवभेदं गृहीत्वा तिसम्नेव टशन्दात्मके, घत्वपकारकपतीतिविषयान्यवाहितमहाविषये घटपदव्यवहाराचादृशं पद्ज्ञानमर्थबोयकारणमिति सर्वसंगतमिति भावः । नन्वेक-स्मिन्नेव टशब्दात्मके घवत्त्वमुपाधिमेदाद् भवतु नाम परंतु तत्र स्वाब्यविहतोत्तरत्वं केन मकारेणेत्यत आह-अन्यवहितोत्तरत्वमिति । स्वज्ञानाधिकरणेति । स्वं - चत्वादिनां भारतमानः स्फोटः, तज्ज्ञानाधिकरणीभूवो यः क्षणस्तत्क्षणोत्पत्तिकं यज्ज्ञानं तद्विषयत्वमेवाव्यवहितोत्तरत्वं, नतु स्वोत्यस्यिकरणीभूतक्षणभ्वंसानभ्वर -माविक्षणोत्पत्तिकत्विनत्यर्थः । तथा चाव्यविहतोत्तरत्वं ज्ञान एव, न तूत्वची । सर्वत्राव्यवहिवोत्तरत्वस्य ज्ञान एव पतीवेरिति भावः । एतादृशमन्यवहितोत्तरत्वं क्वाप्यन्यत्र न दृष्टचरित्याशङ्कर्याऽऽह-अत एवेति । निरुक्ताब्यविद्योत्तरत्व-स्याऽऽनुपूर्विव्यवहारमयोजकत्वादेवेत्यर्थः । वशब्दज्ञानानन्तरं यट्टशब्दज्ञानं वद्भा याऽऽनुपूर्वीत्यादिव्यवहारी वृद्धनैयायिकःनां संगच्छत इति भावः । न कश्चि-होष इति । वर्णानां नित्यत्वेशवि तद्भिष्यकेरनित्यत्वेनैकवर्णाभिष्यक्रस्यव्यवाहे-

( अखण्डस्फोटनिर्णयः )

नाऽऽद्यः। घटपद एव गृहीतशक्तिकरय कलशपदादर्थवोधप्रमङ्गात् । न च तत्पर्यायाभिव्यक्ते शक्तिग्रहस्तत्पर्यायश्रवणेऽर्थधीहेतुारिति वा-तोत्तरत्वस्य वर्णान्तराभिव्यक्ती सत्त्वाद् घटादि ।द्वात्ययोपपत्तः पद्ज्ञानस्यार्थवोध-कारणतायाः सुवचत्वाच कोऽपि दोष इत्यर्थः । परिमलकारोक्तं स्फोटखण्डनं निरस्यति एतेनेति । पौर्वापर्यस्तपानुपूर्वीविशिष्टस्फोटस्य वाचकत्वसाधनेनेत्यर्थः । घटकल जादिपर्यायेष्वेक एव स्फोटो नाना वेति विकल्प्य न प्रथम इत्याह— नाऽऽद्य इति । नेकः एकोट इत्यर्थः । एक रव स्कोट इति स्वीकारे दोष-माह—घटपद एवंति । घट इत्यानुष्शीविशिष्टपदामिव्यके स्कोट एवेत्यर्थः। कलश्यदादिति । अगृहीतशक्तिकारकलग, इत्यानुपृशीविशिष्टपदाभिव्यक्तरफो-टादित्यर्थः । अययर्थः - वटकलकादिपर्यायका दानां यदि एक एव स्कोटः स्या-त्ति घटशब्दामिव्यक्तस्केटि गृहीनशक्तिकस्य पुंसीऽपसिद्धकलशादिपर्यायश्रवः णेऽपि पागगृहीत शक्तिकस्पैव स्फोटस्यापसिन्दकलशादिपर्यायेणाभिव्यक्तयाऽर्थ-पतीत्यापनेरिति । अर्थवोधप्रमङ्गादिति स्फोटस्यैक्येन घटपदाभिव्यक्ते रफोटे कि महस्य जानत्वात्क छत्रापदाभिव्यक्ताद्षि अगृहीतदाक्तिकात्स्फोटादर्थ-बोधपसङ्ग इत्यर्थः । वर्णतमुद्दायरहापदस्य वाचकत्वमते तुनायं दोषः । तेन शब्देन बोधे जननीय तच्छिक्यहस्य हेनुत्वात् । कलशशिक्यहरूपहेनोरस-च्वाच कलदापदादर्थवाध्यसिकिरिनि भावः । वटशब्दाभिव्यक्त-फोटे गृहीतशकि-कस्य पुरुषस्य १कोटैक्यंऽपि अगृहीतशाक्तिकात्कल गपदामिव्यक्तरफोटादर्थवोधाप-त्तिनिरासाय शङ्कते -नचेति । अर्थधीहेतुरिति : अर्थबोवकारणित्वर्थः कीहराः कार्थकारणभावस्तदाह-तत्पयांयाभिष्यक्त इति । यादशपर्याया-भिव्यक्तरफोटे शक्तियहः संजातः, ताहशपर्यायश्रवणे सति अभिव्यक्तरफोटादर्थ-पतीतिर्भवतीत्यर्थः । यथा घटरूपपर्यामान्यक्ररफोटेऽयं स्फोटः कम्बुग्रीवादिम-द्वस्तृनो वाचक इत्येवं शक्तिग्रहः संवृत्तः, अतो घटनानयेति वाक्ये घटस्वपर्याय-श्रवणसत्त्वादीभव्यक्तरफोटात्कम्बुश्रीवादिगद्वस्तुबोधो जायत इति युक्तमेव । वाक्ये यादशपर्यायश्रवणमस्ति तादशपर्यायाभिव्यक्तरफोटे शक्तियहसत्त्वात् । यदि तु घटमानयेत्यस्य स्थाने क्छशमानयेति वाक्यं प्रयुज्येत तर्हि वाक्ये यादशपर्याय-श्रवणमस्ति ताद्वशपर्यायाभिव्यक्तरफोटेऽयं कम्बुग्रीवादि्मद्वस्तुनो वाचक इत्येवं

( अखण्डस्फोटनिर्णयः )

च्यम्। एवं सित प्रतिपर्यायं शक्तित्रहावश्यंभावेन तत्तत्पर्यायगतशक्तिब्रहहेतुतायीं उचितत्वात्। तथा सित शिक्ति ब्रहत्वेनैव हेतुत्वे लाघवाच ।
अन्यथा तत्पर्यायाभिव्यक्तगतशक्ति ब्रहत्वेन तत्त्वे गौरवात्। न द्वितीयः। अनन्तपदानां तेषां शक्तिं चापेक्ष्य क्लत्वर्णेष्वेव शक्तिकल्पनस्य लघुत्वादिति परिमलोक्तमपास्तम्। पर्यायेष्वनेकशक्तिस्वीका-

शकरगृहीतत्वेन शक्तिग्रहरूपकारणाभावान्त तस्मादर्थवोधमसङ्गः इत्यर्थः। एव-मिति। वाक्षे यादृशपर्यायश्रवणमस्ति तादृशपर्यायाभिव्यक्तरफोटे शक्तियह-स्यार्घवोधकारणत्वाङ्गीकार इत्यर्थः । अत्र स्फुटचते वर्णेव्यंज्यते इति व्युत्पत्त्या स्फोटशब्दः शब्दपरौ बोध्यः। शक्तिश्रहावश्यभावेनेति । अन्वयव्यतिरेका-भ्यां निरुक्तकार्यकारणभावस्य जिल्लादित्यर्थः । तत्तत्पर्यायमनोति । घटा-त्मकपर्यायाभिव्यक्तरफोटः कम्बुयीवादिगद्वस्तुनो वाचकः, तथा कलशात्मकपर्या-याभिव्यक्तरफोटोऽपि कम्बुग्रीवादिमद्दस्तुनो वाचकः, इत्येवं तत्तत्पर्यायगता या शक्तिस्तद्यहस्य कारणतोचितेत्यर्थः । तत्तत्पर्यायगतशक्तियहस्यार्थवोधकारण-ताया उचितत्वे हेतुमाह-तथा सतीति । शक्तियहत्वेनैवेति । तत्तत्वर्यायगत-शक्तिमहत्वेनैवेत्यर्थः । लाघवाच्चेति । चो हेती । यतः कारणतावच्छेदकला-घवं भवतीत्यतो निरुक्तरूपेणैव कारणता वक्तुमाचितेति भावः। अन्यथेति। उक्तवैषरीत्ये इत्यर्थः। वैषरीत्यमेव पद्र्ययाति-तत्तत्त्वयायाभिव्यक्तेति । तत्तत्वर्या-येणाभिव्यक्तो यः स्फोट तिनष्ठशक्तियहस्यार्थबोधहेतुत्वे कारणताव च्छेदकगौरवं भवति, पूर्वोक्तकारणतावच्छेदकापेक्षया एतत्कारणतावच्छेदकस्य गुरुभृतत्वादि-त्यर्थः। न द्वितीय इति । पर्यायस्थले नाना स्फोटा इत्येवं द्वितीयः पक्षोऽपि न युक्त इत्नर्थः । अयुक्तत्वे हेतुमाह-अनन्तेति । एकैकस्यानन्ताः पर्याया इति यावन्तः पर्यायास्तावन्ति पदानि कल्पनीयानीति पदानन्त्यं, तथाऽनन्तानां पदानां तत्तदर्थे शक्तः कल्पनीयेति शक्त्यानन्त्यं च कल्पनीयभित्यतीव गौरवं भवतीति तद्वेक्षया श्रवणीन्द्रयमाह्याः क्छप्ता ये वर्णास्तद्वेव शक्तः कल्पनीयेति छाघवं भवतीत्यर्थः । तस्म द्वर्णातिरिक्तरफोटवादोऽयुक्त इति, परिमलोक्तिनिति । परि-मलकाराद्यकामित्यर्थः । आदिपदोपसंप्राह्यो न्यायरक्षामणिर्धन्थः । अपास्तामीति । वर्णातिरिक्तरफोटवाद्खण्डनं परिमलादियन्थोकं निरस्तिपरपर्थः । घटेत्याद्यानु-पूर्वीविशिष्टवर्णात्मकरफोटस्य वाचकत्वाङ्गीकारादिति मावः । ननु पर्यायस्थले ( अखण्डस्फे टनिर्णयः )

रस्य सर्वसिद्धत्वात्तद्वच्छेदकानुपूर्वाः प्रागुपपादनादिति दिक् । श-ब्दकौस्तुमे तु वर्णमालायां पदमिति प्रती विणातिरिक्त एव स्फांटः, अन्यथा कपालातिरिक्तघटासिद्धिप्रसङ्खेति प्रतिपादितम् ॥ ८॥ (६७)

नानारफोटपक्षे ऽनेकशाक्तिकलपनं गौरवावहमित्याशङ्कय समावते-मर्वमिद्धत्वाः दिति । अतिरिक्तस्फोटानङ्गीकर्वृनैयायिकादिमते अपि पर्यायमेदेन शाक्तिमेद्दस्य सिद्धत्वादित्यर्थः। तथा च नैयायिकादिसर्वेषां शक्त्यानन्त्यस्य संगतत्वेनातिरि-क्त फोटवादिनामस्माकमुपरि शक्त्यानन्त्यं दोषत्वेन नोद्भावनीयमिति भावः। स-मानपवृत्तिनिमित्तकत्वे सति विभिन्नानुपूर्वीकत्वं, अथ्वा शक्यतावच्छे (कैक्ये सति विभिन्नशक्तरावच्छेद्करवं पर्यायत्वम् । यथा घटः कलश इति पर्यायः । ननु पर्यायस्थले स्फोटस्य नानात्वे गौरवं, एकत्वे तु कथं शक्तिमेद इत्याशङ्क्याऽऽह— तद्वच्छेद्केति । शकतावच्छेद्केत्यर्थः । तथा च स्फोटस्यैक्येऽनि शक्ताव-च्छेरकानुपूर्वीभेराच्छिकिमेरो ज्ञेयः, ज्ञाक्यतावच्छेरकभेरेन ज्ञाक्यभेरविति भावः। प्रागुपपादनादिति । परं त्वब्यवहितोत्तरत्वं स्वज्ञानाविकरणक्षणोत्यत्तिकज्ञान-विषयत्वम् १ इत्यादिसारीययन्थेनोपपादितत्वादित्यर्थः । आतिरिक्तास्कोटसाधिकां कौ ग्तुमोक्तय् किंत पदर्भयकाह-कौ स्तुमे त्विति । भटे जीदीक्षितो कीते शब्द-कीस्तुम इत्यर्थः । नतु स्मृतिकोस्तुमे संस्कारकौस्तुमे वेत्यादि बोध्यम् । वणंमा-लायामिति । वर्णसमूह इत्यर्थः । पदामिति प्रतीतेरिति इदमुग्लक्षणं वाक्यभिति भतीतेरित्यस्य । अतिरिक्त एवेति । वर्णातिरिक्त एवेत्पर्यः । स-मुदायस्य समुदायिव्यतिरिक्तत्वात् । अन्यथा पदिभत्यादिपनीत्यनुपपत्तेः । वर्णानां पत्येकं पद्रक्षपत्वामावात् । उक्तरीत्या एकं पद्मिति मतीत्यनुपपत्तेश्व । अन्यथे. ति । वर्णाविरिकस्फोटान झीकारे इत्पर्थः । कपालातिरिक्तेति । परामिति-मतीतिर्बुद्धिस्था ये ताबद्धणीस्तानुद्दिश्य निर्वेद्धं शक्येति न तादृशपतीतिर्वणीति-रिक्तरफोटं कल्पायतुं पभवति पतीतेरन्यथासिद्धत्वािति चेद्बूषे ताई 'घटः इतिमतीतिरपि घटसमवायिकारणत्वेनाभिमततावत्कपालैरेव निर्वेद्धि शक्यंसभवेति कपालाद्यतिरिक्तवटाद्रेनैयायिकाद्यभिमतस्यासिद्धिः पसच्येतेत्यर्थः । वाक्यं चेति पतीतेरन्यथानुपपत्या कपालाद्यतिरिक्तवटादिवद् वर्णातिरिक्तः स्कोटः स्वीकार्थ इति भावः ॥ ६७ ॥

( अखण्डस्फोटानिर्णयः )

नन्वेवं शास्त्राप्रामाण्यप्रसङ्गः पद्म्याखण्डत्वात् । शास्त्रस्य च प्र-क्ठतिप्रत्ययाभ्यां पद्व्युत्वाद्नमात्रार्थत्वादित्यास्त्रङ्गां समाधत्ते—

पञ्चकोञ्चादिवत्तस्मात्कल्पनेषा समाश्रिततः।

उपेवप्रतिपत्त्यथां उपाया अव्यवस्थिताः ॥ ९ ॥ (६८)

उपेयप्रतिपत्त्यर्था इत्यन्तेनान्वयः। अयं भावः-( पथा भृगुवल्ल्यां "भृगुर्वे वारुणिर्वरुणं ब्रह्म पृष्टवान्। स उवाचान्नम् " इति तस्योत्प-त्त्यादिकं बुद्व्वा पृष्टे प्राणमनोविज्ञानान्दात्मकपश्चकोशोपदेशोत्तरं

अथ व्याकरण शास्त्रस्य वैयर्थ्यमा शङ्कच तत्साफ ल्यं प्रतियाद्यन् भूमिका-मारचयति-नन्देवामीति । पद्वाक्ययोरखण्डस्फे टशोरेव वाचकत्वाङ्गीकार इत्य-र्थः । शास्त्राप्रामाण्योति । व्याकरणशास्त्रस्य पाणिन्यादिमुनित्रयपवीतितस्या-पामाण्यपसङ्गो नैष्फक्यं पसज्येतेत्यर्थः । पदस्य सुप्तिङन्तात्मकस्याखण्डत्वादिति भावः । शास्त्रस्येति । व्याकरणशास्त्रस्येत्यर्थः । प्रकृतिप्रत्ययाभ्यामिति । मक्ठतिर्भूधारवादिः । पत्ययास्तिवादिः । तयोर्विधानेन पदसाधनैकक्रसक्तरवादित्यर्थः। तथा च पक्रतिपत्ययविभागेन पद्यदार्थवाचकत्वपतिपादकस्यास्य चास्त्रस्यापा-माण्यं स्वात्पद्स्याखण्डत्वाङ्गीकार इति भावः । इत्याशङां मनासि निधाय तामपाकर्तुमाह-पञ्चकोशाद्विद्ति । उपेयप्रातिपत्त्यर्था इत्यन्तेनेति । एषा कल्पनेति । प्रकृतिमत्ययादिकल्पनेत्यर्थः । उपेयमतिपत्त्यर्था इत्यत्र वचनविष-रिणामो हिङ्गाविपरिणामश्च बोध्यः । कल्पनेत्यनेन सामानाधिकरण्यात् । एत्येत-बूगो यो अत्तरतेनेत्यर्थः । उत्तरत्र यत इत्यध्याहार्यम् । यतो हेतोरुपेयपातिपत्यर्था उपाया अनवस्थिता अनियता भवन्तीत्यन्वयः । उपेयस्य-पाप्यस्य, प्रतिपात्तिः पाप्तिर्ज्ञानं वार्थः। पश्चकोशादिदृष्टान्तमुपपादयाति—अयं भाव इत्यादिना। यथेति । भुगुवल्ल्यां भुगुर्वे वारुणिर्वरुणं स्वापितरं ब्रह्म पृष्टवान् । स वरुणोऽ-नित्याचनके । अनस्योत्यन्यादिकं समीक्ष्य पुनः पपच्छ । तत उत्तरयांवभूत-प्राणो बह्मेति । तस्यातथात्वावघारणानन्तरं पुनः पश्चे पुनराह- मन इति तस्यापि " अशितमनं नेवा भनति, यत्स्थूलं तत्पुरीनं, यन्मध्यमं तन्मांसं, यदणी-यस्तन्पनः १ इति श्रुतावुलि त्रिश्रवणात्पुनः पश्चे आह—विज्ञानमय इति । त-स्यापि वृत्त्युपहितत्वेनातथात्वं बुद्ध्वा पुनः पृष्टवान् । ततः 'आनन्द्रे ब्रह्म ' इत्युत्तरिते कोशपश्चकानन्तरं ' वसपुच्छं प्रतिष्ठा १ इति ज्ञयं ब्रह्म प्रतिपादितम् । ( अखण्डस्फोटनिर्णय. )

" ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा " इति ज्ञेयं ब्रह्म प्रतिपादितम् । तच्च कोञ्चपश्च क्वयुत्पादनं शद्धब्रह्मचोधनाय । यथावाऽऽनन्दवल्ल्यामन्नप्राणमनोवि ज्ञानानन्दमयात्मककोञ्चपश्चकव्युत्पादनं वास्तवपुच्छब्रह्मचोधनाय । एवं प्रकृतिप्रत्ययादिव्युत्पादनं वास्तवस्फोटव्युत्पादनायैवंति । ननु प्रत्यक्षस्य स्फोटस्य श्रवणादितोऽपि बोधमंभवान्न शास्त्रं तदुपाय इत्यत श्राह—उपाया इति । उपायस्थोपायान्तराद्वाकत्वात् । तथा च व्या-

तत्र पश्चको गव्युत्यादनं शुद्रवसावनमयितुनित्यर्थः यदाऽऽनन्द्वल्ल्यामन्त्रपाणे -ति आनन्दशब्दान्तो द्वंदः । ततः पःच् र्राधर्य मयट । तस्य पत्येकं संबन्धः। द्वेद्वान्ते श्रूयमाणं पत्येकं संबध्यते, इति न्यायात् । तथा चान्नमयपाणमयमनोमयः विज्ञानमयानन्द्रमयात्मका ये पश्च को गाः शुद्धबसज्ञानीपायभूतान्तेषां व्युतादनं पतिपादनिभित्यर्थः । अत्राऽऽनन्दमयपदं न मुख्यवसपरभितु जीवपरम् । ' ब्रत-पुच्छं प्रतिष्टा ' इत्यत्र श्रूयमाणं ब्रह्मपद्मेव तु मुख्यब्रह्मसमप्कम् । अत एव जगदाधारत्वार्थकपुच्छ गब्दोपपनिः । लाङ्क्त्लात्मऋमुरु गर्यस्य तत्र बाबात् । एतराश्येनाऽऽह-बास्तवमिति । कालत्रयाबाधितं यत्पुच्छं जगदाबारभूनं यद्वस तद्वोचनायेत्यर्थः । एतस्य जगदाधारभूनमुख्यब्रह्मगो वास्तवत्योक्त्या प-अवको शानामवास्तवत्वमा वेदितं, तच शारीरकभाष्यादी स्पष्टमेव । एतद्दष्टान्तेन सिद्धं मक्रतोषयुक्तमर्थमाह-एवमिति । अत्रापि स्फोटस्य वास्तवत्वकथनेन पक्र-तिपरपयादिविभागकल्पनाया अवास्तवत्वं सूचितम् । ननु स्फोटज्ञाने व्याकरग-शास्त्रं नानन्यथासिद्धं उपायः, तपन्तरेणापि तज्ज्ञानसंभवादित्याशङ्कते नन्वि. त्यादि । प्रत्यक्षर्येति । शब्दस्य श्रवणेन्द्रियमास्रत्वापत्यक्षत्वामित्यर्थः । श्रव-णादित इति । आदिशब्देन मननयहणम् । बोधसंभवादिति । तथा च-व्यायरणशास्त्रं विना मकारान्तरेणापि बोधसंभवाना व्याकरणशास्त्रं तज्ज्ञानोपाय इत्यत आह—उवायाः शिक्षमाणानामिति । उवायस्योषायान्तरादूषकत्वे युक्ति सदृष्टान्तां पद्रीयनाह तथा च व्याकरणेति । अत्र वद्नित-नेतद्व्याकरण-शास्त्रं रफोटज्ञानार्थं पश्चकोशवदुपायः, शास्त्रज्ञानं विनाऽपि गामानयेति वाक्य-मात्रव्युत्पचन्य पामरादेरिप शाब्दबोधानुमवात् । ततश्च तस्य रफोटज्ञानं विना बोधोपपत्तेस्तज्ज्ञानं च शास्त्रमन्तरेणोति व्याकरणशास्त्र-स्फोटज्ञानयोः कार्यकारण-

( अखण्डस्कीटानिर्णयः )

करणाभ्यासजन्यज्ञाने वैजात्यं कल्प्यते मन्त्रजन्यमिवार्थस्मरणे बेदा-न जन्यमिव ब्रह्मज्ञाने, तस्य च ज्ञानस्य यज्ञादीनामन्तःकरणञ्जद्वाविव शरीरादिशुद्धावुपयोगः साक्षात्परम्परया वा स्वर्गमोक्षादिहेतुत्वं च । तदुक्तं वाक्यपदीये-

> " तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सित्व । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥

भावव्यभिचार इत्याशङ्करचाऽऽह-वैजात्यं कल्प्यत इति । व्याकरणाभ्यास-जन्यतावच्छेदकतया सिद्धजातिविशेषरूषं कल्प्यत इत्यर्थः । तथा च कार्यताव-च्छेदकभेदाच दोषः। तत्र दृष्टान्तमाह-मन्त्रजन्यामिबेति। यथा पयोगसमवा य्यर्थस्परणस्य नानोपायसाध्यत्वाद्यदा मन्त्रं परित्यज्य प्रकारान्तरेणार्थं सिस्मूर्वति तदा मन्त्रेणैवार्थः स्परणीय इति नियम्य मन्त्रजन्यार्थस्मृती वन्त्रजन्यतावच्छे द्क-तियां सिद्धजातिविशेषरूपं वैजात्यं मीमांसकैः परिकल्पितं तद्ददत्रापीति भावः। बेदान्तेति । अथवा मानायन्थश्रवणेनापि ब्रह्मज्ञानस्योत्पत्तेः संभवात्तव व्यामि-चारवारणाय वेदान्तश्रवणजन्यतावच्छेदकतया सिद्धजातिविशेषरूपं वैजात्यं यथा वेदान्ति।भिः कल्पितं तद्ददिति भावः । तादृशज्ञानस्योपयोगमाह्-तस्य च ज्ञान-स्येति । व्याकरणशास्त्राभ्यासजन्यस्फोटज्ञानस्येत्यर्थः । श्ररीरशुद्धाविति । यथा ज्योतिष्टोमादियागानामन्तःकरणज्ञाद्वावुषयोगस्तथा स्कोटज्ञानस्य अरीरादि-शुद्धावुषयोग इत्यर्थः । शरीरादीत्यादिषदेन वाङ्गनसयोः संग्रहः । एवं च शा-स्त्रस्य न वैयर्थ्यमिति भावः । साक्षादिति । साक्षात्स्वर्गहेतुत्वं परम्पर्या तु मी-क्षहेतुत्वं चेत्यर्थः। णयं भावः-भाषासंस्कृतसाधारणः स्कोट एव वाचकः, तज्ज्ञानं च श्रीत्रपत्यक्षादिरूषपपिति सत्यम् । किंतु वर्णवत्पकृतिपत्ययापचोऽपि स एव । एवं च मङ्तिपत्ययादिभिव्युत्याद्रनपूर्वकं तज्ज्ञानं तत्पूर्वकपयोगद्वारा शारीरशुद्धिहेतुर्यज्ञादिरिवान्तः करणस्येति । उक्ते उर्थे वाक्यपदीयं प्रमाणयति-तदुक्तमिति । तद्द्वारामिति । तत्-स्कोटाभिधायकं व्याकरणशास्त्रम् । अप-वर्गस्येति । मोक्षस्य मोक्षोऽपवर्गोऽधेत्यमरात् । द्वारमिति । तन्देतुद्वीरानिव द्वारिष्यर्थः । हेतुरूषं विशेषणं-वाङ्गलानां चिकित्सितमिति । चिकित्सा संजाता यत्रेत्यर्थः । ' कितेव्याधिपतीकार ' इति सन्नन्तःत्कपत्यये वाङ्गळानामयनयः नकार्त्रिति पर्यवसितोऽर्थः । अधिविद्यमिति । विभक्तवर्थेऽव्ययीमावः । सर्वे-

( अखण्डस्फोटनिर्णयः )

इदम। यं पद्स्थानं सिद्धिमोपानपर्वणाम् । इयं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥ अत्रातीतविषयांसः केवलामनुपरुवति " इति ॥

न चालिकया प्रकृतिप्रत्ययकल्पनया कथं वास्तवस्फोटबोधः। तस्यालीकत्वामिद्धेर्वध्यमाणत्वात्। एवं रेखागवयन्याय आदिना गृ-ह्यते॥ ९॥ (८)

ननु स्फोटस्य वर्षजातीयानां च नित्यतथा ककार उत्पन्न इति न स्यात् । वायुसंयोगनिष्टजातेः स्फोटे भाने कादिप्रनीतीनां भ्रमत्वार पत्तिश्चेत्यत आह—

कल्पितानामुपाधित्वं स्वीकृतं हि परैरपि। स्वरदैर्द्याद्यापि ह्यन्ये वर्णेभ्योऽन्यस्य मन्वते॥ १०॥(६९)

विद्यानां मध्येशतिपवित्रत्वात्मकर्षेण प्रकाशत इत्यर्थः । इद्मिति । पाथिन्यःदि-महर्षिपवर्तितत्वादति पवित्रं व्याकरणशास्त्रिमित्यर्थः । सिद्धिसोपानेति । सिद्धे -में क्षिस्य यानि सोपानपवाणि तेषां मध्ये मध्यं पदस्थापनस्थानमित्यथैः। इय-मिति । मोक्षेच्छ्नां जनानां सरला राजपद्वती राजनार्गं इति यावत् । अत्रेति । रफोटारमक इत्यर्थः । अतीतेनि । अतीतो विषयीसो भ्रमो यस्येत्यर्थः । भ्रा-न्तिशून्य इति यावत् । केवलामिति । परारूषां वाचित्यर्थः । अनुपश्याति— योगजन्य शक्त्या साक्षात्करोति । ननु पक्तिपत्ययविमागस्य काल्यनिकृतया शश-विषाणायमानत्वेन नैव तेन स्फोटात्मकवस्तुज्ञानसंभव इत्याशङ्कते—न चालीक-येति । कथं वास्तवेति । अञीकमृगजलस्य वास्तविषासानिवृत्तिजनना-द्र्भनादलीकपक्रत्यादिकल्पनया वास्तवस्फोटपतीनिर्न संभवतीति भावः । तस्याः-मक्रत्यादिकल्पनायाः । अलीकत्वासिद्धेरिति । पश्चकोज्ञादिवन्माविकृत्वेऽवि नात्यन्तासच्छ शविषाणव चुच्छत्वामिति भावः । वक्ष्यभाणत्वादिति । ' अनेक-व्यक्त्यभिव्यङ्गा ' इत्यादिकारिकया सदसद्वे छक्षण्यस्य पश्चको शानाभिव सूच-विष्यमाणत्वादित्यर्थः । पञ्चकोशादीत्यादिषदेन रेखागवयन्यायः संगृह्यते । यथा भिच्यादी तिथगादिरेखाभिश्वित्रितेन गवयाकारेण ब्यावहारिकसत्यगवपस्य ज्ञानं जायत इति छोके मसिदं तद्वद्छीक्या भक्तयादिकल्पनपाअप वस्तुसतः स्कोटस्य यथावस्त्रानं न कथमप्यसंयवीति सर्वमनवद्यमिति भावः ॥ ६८ ॥

( अखण्डस्फोटनिणयः )

स्वीकारस्थलमाह-स्वरदैर्घाद्यपीति । आदिनोत्पात्तिवनाशादिसं-श्रहः। उदात्तत्वादि न वर्णानिष्ठं तस्यैकत्वान्नित्यत्वाच । तच स एवा-यामिति प्रत्यभिज्ञानात् । न च गत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदामावस्त-द्विषयो न्यक्त्यंशाभेद्रयापि भासमानस्य विना नाधकं त्यागायोगात्। न चोत्पत्तिप्रतीतिर्वाधिका। प्रागसत्त्वे साते सत्त्वरूपाया उत्पत्तेर्वर्णे-ष्वनुभवविरुद्धत्पात् । अत एव वर्णमुच्चारयतीति प्रत्ययो न तूत्पाद्य-तीति प्रत्ययो व्यवहारश्च । उच्चरितत्वं च ताल्वोष्ठ योगादिजन्य -भिव्यक्तिविशिष्टत्वम् । किं च-व्यञ्जकघ्वानिष्ठोत्पत्त्यादेः परम्परया वर्णनिष्ठत्वविषयत्वेनाप्यपपत्तेर्न साऽतिरिक्तवर्णसाधिका । परम्परया वर्णनिष्ठत्वाभ्युपगम च्च न भ्रमत्वम् । साक्षात्संबन्धांशे भ्रम इत्यविश-ष्यते । तदापि सोऽयामित्यत्र व्यक्त्यभेदांशे तव अमत्ववनुल्यम् । परं तु ममातिरिक्तवर्णतत्प्रागभावध्वं सकल्पना नेति लाघवमतिरिच्यते। न च वर्णस्थले ब्वनिसत्त्वे मानामावः। तदुत्पादकशङ्खाद्यभावेन तद्संमबश्चेति वाच्यम् । ककाराद्युच्चारणस्थले तत्तत्स्थानस्य जि-ह्याया इंषद्न्तरपातं वर्णानुत्पत्तेर्ध्वन्युत्पत्तेश्च दर्शनाज्जिह्याभिघातजवा-युकण्ठसंयोगादेध्वनिजनकत्वकल्पनात् । तस्य च वर्णोत्पत्तिस्थलेऽपि सत्त्वात्तवैव प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावकल्पना निष्प्रमाणिकी( का ) स्यादिति विपरीतं गौरवमेवं परस्परविरोधादुदात्तत्वानुदात्तत्वह्नस्वत्व-दीर्घत्वादिकमपि न बर्णानिष्ठं युक्तामिति तेषामभिप्रायः । एवं चौत्ष-च्यादिप्रतीतीनां तत्प्रमात्वस्य च निर्वाहः परेषामपि समान इति प्रति-बन्धेवोत्तरमिति भावः ॥ १०॥ (६९)

इत्थं पश्चधा व्यक्तिस्फोटाः। जातिस्फोटमाइ— शक्यत्व इव शक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम्। औपाधिको वा भेदोऽस्तु वर्णानां तारमन्दवत् ॥११॥ (७०)

अयं भावः- वर्णास्तावदावश्यकाः, उक्तरीत्या च सोऽयं गकार इ-तिवद्योऽयं गकार इति श्रुतः सोऽयं हकार इत्यान स्यात् । स्फोटस्यै-कत्वात् । गकारोऽयं न हकार इत्यनापत्तेश्च । किंच स्फोटे गत्वाद्य- ( अखण्डस्फोटनिर्णयः )

म्युपेयं न वा । आद्ये स एव गकारोऽस्तु वर्णनित्यतावादिःभिरतिरिक्त-गत्वानङ्गीकारात् । तथा चातिरिक्तस्फोटकल्पन एव गौरवम् , अन्त्ये गकारादिप्रतीतिविरोधः । वायुमंयोगवृत्ति व्वनिवृत्ति वा वैजात्यम।-रोप्य तथा प्रत्यय इति चेत् । न प्रतीति र्वता वाधकं भ्रमत्वासंमवात् । अस्तु वा वायुमंयोग एव गकारोऽपि तरुयातीन्द्रियत्वं दोष इति चेद्धः र्मवदुपषत्तेरिति छतं स्फोटन । तस्भारसन्त्येव वर्णाः परं तु न वाचका गौरवात् । आक्टत्यधिकरणन्यायेन जातेरेव वाच्यत्ववद्वाचकत्वस्यापि युक्तत्वाच्च । इदं हरिपदाभित्यनुगतप्रतीत्या हयुपस्थितित्वावच्छदेन हरिपद्ज्ञानत्वेन हेतुत्वात्तद्वच्छंद्रकृतया च जातिविशेषस्यावश्यकः ल्प्यत्वात् । न च वर्णानुपूर्व्येव प्रतीत्यवच्छेदकत्वयानिवाहः, घटघा टत्वादेरपि संयोगविशेषविशिष्टगृदाऽऽकारादिभिश्वान्ययासिद्ध्यापत्तेः तस्मात्सा जातिरेव वाचिका तादारम्येन तद्वच्छेदिका चेति । ननु सरो रस इत्वादौ तयोजित्योः सत्त्वाद्रथंभेद्वोधो न स्यादित्यत आह-औपाधिको वेति । वा त्वर्थे । उपाधिरानुपूर्वी सैव जातिविशेषाभि व्यक्तिकेति भेदः कारणीमूतज्ञानस्येति नातिप्रसङ्ग इति मावः । उपा-धिप्रयुक्तज्ञानवैलक्षण्ये दृष्टान्तमाह-वर्णानामिति ॥ ११ ॥ ( ७० )

ननु जाते प्रत्येकं वर्णेष्वापि सत्त्वातप्रत्यकादर्थवोधः स्यादित्यत आह—

> अनेकव्यक्त्याभिव्यङ्गचा जातिः स्फोट इति स्मृता । कैश्विद्यक्तय एवास्या ध्वनित्वन प्रकल्पिताः ॥१२॥ (७६)

अनेकाभिर्वणंव्यक्तिभिरभिव्यक्तेव जातिः स्फोट इति स्पृता । योगार्थतया बोधिकेति यावत् । एतेन स्फोटस्य नित्यत्वात्सर्वदाऽर्थं । बोधापित्तित्यत्रास्तम् । अयं भावः – यद्यपि वर्णस्फौटपक्षे कथितदो -षोऽस्ति तथाऽपि षद्वाक्यपक्षयार्गं, तत्र तस्या व्यासन्यवृत्तित्वस्य धर्मित्राहकमानसिद्धत्वादिति केश्विव्यक्तयो ध्वनय एव ध्वनिवर्णयो -भेदाभावादित्यभ्युपेयन्त इति होपार्थः । उक्तं हि काव्यप्रकाहो — " बुधैवैयाकरणेः प्रधानीभूतस्फोटव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनि।रिति व्यवहारः छतः " इति ॥ १२॥ (७१)

( अलण्डस्फोटानिर्णयः )

ननु का सा जातिस्तत्राऽऽहसत्यासत्यौ तु यौ भागो प्रतिभावं व्यवस्थितौ ।
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तव्यो मताः ॥ १३ ॥ (७२)

प्रतिभावं प्रतिषदार्थं सत्यांशो जातिरसत्या व्यक्तयः। तत्तद्व्यक्तिं-विशिष्टं ब्रह्मेव जातिरिति भावः। उक्तं च कैयटेन—"असत्योपाध्यव-च्छिनं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यमित्यर्थः" इति। "ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दस्वरूपतया भाति " इति च। कथं तर्हि ब्रह्मदर्शने च गोत्वादि-जातेरप्यसत्त्वादानित्यत्वम्, आत्मैवदं सर्वमिति श्रुतिवचनादिति कैयटः संगच्छताम्। अविद्याऽऽविद्यको धर्मविशेषो वेति पक्षाब्तरमादायेति द्रष्टव्यम्॥ १३॥ (७२)

> तमेव सत्यांशं स्पष्टयति— इत्यं निष्क्रष्यमाणं यच्छव्दतत्त्वं निरञ्जनम् । ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः॥ १४॥ ( ५३ )

( इति भट्टोजिदीक्षिताविराचितकारिकासु पदादिस्फोटानिरूमणम् ) समाप्तः स्फोटवादः ।

इति भट्टोजिदीक्षितविरचितवैयाकरणिसद्धान्तकारिकाः समाप्ताः। अयं भावः—" नामक्षे व्याकरवाणि " इतिश्रुतिसिद्धा द्वयी सृष्टिस्तत्र क्रपस्येव नाम्नोऽपि तदेव तत्त्वम् । प्रकियांशस्त्वविद्याविज्-स्भणमात्रम् ।

उक्तं च वाक्यपदीये-

" शास्त्रेषु प्रक्रियामदैरविद्यवोपवर्ण्यते ।

समारम्भसंतुं भावानामनादि बहा शाश्वतम् " इति ॥

बह्मैवेत्यनेन "अत्रायं पुरुषः स्ववंज्योतिः " "तमेव मान्तमनु भाति सर्वम् " "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति " इतिश्रातिसिद्धं स्व-परप्रकाशत्वं सचयन्स्फुटत्यथोऽस्मादिति स्फोट इति योगिकं स्फोट-शब्दाभिषयत्वं स्चयति । निविंद्यप्रचयान्ते मङ्गलं स्तुतिनतिस्तपमाह-पूर्णात्मन इत्यादिना ॥ ७३ ॥ ( अखण्डस्कोटनिर्णयः )

अशेषफलदातारमपि मर्वेश्वरं गुरुम् । श्रीमद्भूषणमारेण भूषयं होषमूषणंम् ॥ १५॥ (७४) इति रङ्गोजिभददात्मजकोण्डशद्दविर्चिते वैयाकरणभूषणसारे स्फोटवादे पदादिरफोटानिरूपणं समाप्तम् ॥ समाप्तश्च स्फोटवादः ।

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रशाणपारावारीणधुरीणरङ्गोजिभट्टात्मज-काण्डमद्टविरचितो वैयाकरणभूषणमारः समाप्तः॥

इति वैयाकरणभूषणसारव्याख्यायां गांकर्यामष्टरफोटनिक्तपणम् । रङ्गमहतन्त्रेन शंहरेण विनिर्मिते । सारीयेऽस्मिन् वियरणं पूर्णः स्फोटविनिर्णयः ॥ १७॥

न चांकर्था व्याख्या विवुधजनसंतीपकरणी नवाऽऽस्ते सद्धोधा छाछितछाछिता वाक्यरचना ।

न चार्था गम्भीरः सुविशद्तयाऽस्यां विश्वरित—
स्तथाऽण्येषा नूरनेति हि खनु विलोक्या पिठतृभिः ॥ १ ॥
टीका पदीया यदि चेदशुद्धा तथापि मूलं सुविशुद्धभेव ।
समागमात्पापिजनस्य गङ्गा भवत्यपूरा किमु लोक उच्यते ॥ २ ॥
ग्रासं हि किंचिद्यदि चेदिह स्याचन्मे गुगोः, न गुणो ममेति ।
अग्राह्ममेवं यदि चेदिह स्याच्ममेव दोषो, न गुरोर्भमेति ॥ ३ ॥
संपार्थ्य चेवं स्रतहस्तसंपुटः समर्पये श्रीशिवपादपद्मयोः ।
अन्नाह्ममेवाविधपुष्पगुन्भितां मालां यथेवं मूषणसारटीकाम् ॥ ४ ॥

रङ्गभट्टतनूंजेन शंकरेण थिनिर्धिता,।
टीका भूषणसारस्य छात्राणामुगकारिणी ॥ ५ ॥
अभिसप्ताष्टभूशाके( ५८७३) गरसरे दुगानि माधवे ।
सिचदानन्दरूषेऽसी संस्थाध्यक्षे शिवेऽर्धिता ॥ ६ ॥
श्रीसिचदानन्दांपणमस्तु ।

अथात्र पसङ्गाःकेदस्फोटपकरणोपरिगता भैरविमश्रकता परीक्षा नाम टीका-कथंचिदुपलब्धा सा वाचकानां महते उपकाराय प्रभवेदित्यालोच्य यावत्युपलब्धा तावत्येव संगृह्यते-सिद्धान्तेति । वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे .....॥ ६० ॥ नैयायिकमीमांसकमतं खण्डयितुमुपकमते- सिद्धान्तेति । वैयाकरणसिद्धान्ते-त्यर्थः । नैयायिका ह्येवपाहु:-शक्तं पदम् । पदसमुद्रायो वाक्यभिति । एवं च प-क्टतिपत्यययोः स्वस्वार्थाभिधानसमर्थयोः समीभव्याहारात्पक्टत्पर्थविषयतानि रूपि-तपत्ययार्थविषयताशालिबोधो जन्यते । तत्र पक्तिपत्यययोराकाङ्क्षाऽपि सहका-रिणी । अन्यथा घटः कर्मत्वं-आनयनं कृतिः, इति शब्दसमुदायावेयतासंबन्धाव-च्छिन्नघटनिष्टपकारतानिरूपितकर्भत्वानिष्ठविशेष्यताको निरूपकत्वसंचन्या गच्छि-न्नकर्ममकारतानिक्वितानयननिष्ठविद्येष्यताकोऽनुकुछत्वत्तंबन्धाविच्छन्नानयनानिष्ठ-पकारतानिरूपितऋतिनिष्ठविशेष्यताकशाब्दबोधः स्यात् । यत्पदे यत्पदसमाभिव्या-हारपयुक्तं यत्संसर्गकयत्पकारकयदिशेष्यकबौधजनकत्वम् , तयोः पद्योः सप-भिव्याहारे ह्याकाङ्क्षा । अस्ति च सा ' घटनानयति ' इत्यत्र । घटकर्नत्विन-त्यादिमयोगे तु सा नास्तीत्यतो न घटीया कर्मतेति तदीत्या वोधः। एवं धात्वा-ख्यातयोरिप बोध्यम् । सैवाऽऽकाङ्क्षा व्याकरणेन पतिपाद्यते । सा च आका-ङ्क्षा ज्ञातः सनी शाब्दबोधहेतुनैतु स्वरूपसती । यत्र घटकारैत्वामिति केनाचित्म-युक्तम् , तत्र धट दोत्तरवर्तिकर्भत्व सब्दे अम्पदत्वस्य भ्रभो यदा, तदा तस्माद् घटीया कर्भतेत्व-वयबोधो जायते, तस्यानुत्वतिपसङ्गात् । न च आकाङ्क्षाज्ञा-नाद् घटिमितिशब्दाद् घटीया कर्मतेति बोवे जातेऽपि तस्य कारणीभूतज्ञानस्य सत्त्वात्पुनस्तथाऽन्वयबोधः स्वादिति वाच्यम् । तात्पर्यविषयान्वयबोधानुपहितत्वस्य स्वरूपतः शब्दानिष्ठस्य नियामकत्वात् । एकस्य बोबस्य तात्पर्यविषयत्वे तच्छा-ब्दबोधानुपहितत्वस्य तत्र सत्त्वाद्भवति बोधः। द्वितीयस्तु न भवति, एकज्ञाने जाते तदुपहितत्वविशिष्टस्य तस्य चब्द्स्य सत्त्वात् । यत्र शाब्दबोधद्वयं जायता-मितीच्छा तत्र वोधद्वयस्य तारपर्यविषयतया योधद्वयानुपहितत्वस्य प्रथमशान्द्वीवे जातेऽपि तत्त्वाद्भवत्येव द्वितीयो बोधः । एतन्मूलक एव ' सल्डदुच्चरितः शब्दः सळदर्थं गमयति ' इति सांपदायिकानःमुद्धोषः । न चावान्तरवाक्यार्थज्ञाने जनिते तेन महावाक्यार्थवोधो न स्यात्, तस्मिन् पक्षशान्वयवोधानुवहितत्वामा-वैं।दिति वाच्यम् । तात्पर्यविषयान्वयबोधे स्वविषयत्वान्यूनानतिरिक्तविषयताकबो-

धानुपहितत्वस्यावान्तरबोधे जानेऽपि सत्त्वाद्भवत्येव महावाक्यार्थकोधः। एवं च साकाङ्क्षत्वाच्छब्दसमुद्रायादेव शाब्दबोधस्योपपत्तिसंभवान वाक्यस्य पदसमूहस्य पृथग्पाक्यार्थे शकिरिति । पदार्थतासँसगैस्त्वनुपरिथन एव । आकाङ्क्षा तात्यर्थ-वशाद्धासते । न तु शक्तिस्तस्मिनर्थे कलानीवेशि । मीमांस हाद्वास्तु-संसर्गा वा-क्यस्य छक्ष्योऽर्थ इत्येवमाहुरिति, तद्य्यसंगनिशति ध्वननाय सिदान्तपदीपादानम्। किंच व्याकरणपिकयया पक्रतिपत्यययोस्तत्तदर्थबोयकत्वेन क्छमयोः सत्त्वाच्छा-ब्दबोधोपपत्ती न पदेष्टिबत्यादेः सुबन्तस्य पऋतिमत्ययसमुदागस्य बोधकत्विपिति यन्मतं तद्रष्ययुक्तम् । शब्दानामाशुविनाशितया समुदाये तः दशस्यामावादतः म्फोटस्य वाचकत्वमभ्यपेयम् । ते च स्फोटा नानाविधा यद्यपि संभवन्ति तथाऽपि निष्कर्षे सति वाक्यरफोट एव स्वीकर्नुम्चित इत्याशयेन सिद्धान्तेन पूर्वे किरीत्या स्फोटस्य वाचकत्वब्यवस्था । तेन परमतस्य निराकरणं भवति । एवं सप्ताष्टानामेकस्यापि वाचकत्वकथनेन परो निरस्तो भवतीत्यादौ वाक्यस्फोटस्यैव कथने किं बीजिमत्याशङ्कानिराकरणव्याजेन निष्कष्टार्थे सूचयति -यद्यपीत्यादि-ना रं स्फुटति पकाशते ज्ञातो भवत्यर्थोऽस्मादसी स्फोट इति व्युत्पच्या अर्थविषयकं यज्ज्ञानं, तज्जनकतावच्छेर्क शक्तिभन्तं तत्त्रम् । तच्च परुतिनिष्ठं पत्ययानिष्ठं च संभवतीत्याशयेनाऽऽह-वाक्यश्रहणमिति । अनर्थकं-पयोजनर-हितम् । पत्युत तस्योपादानेऽन्येषामसंग्रहापति ह्या दोषोऽपीत्याह -अ १र्थक-मिति। अन्येषां-नर्णादिस्फोटानाम्। अत्र वर्णपदं मक्टतिपत्ययपरम्। अर्थ-स्मृतिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकशक्तिमस्वं प्रकृतिपत्यययोरेवेति वर्णस्कोटः । पद्-स्यैव तादशकाकिमत्त्वमिति पदस्कोट इति व्यवहारः । अवास्तवत्वमिति । मक्टितिमात्रस्य पत्ययमात्रस्य वा निराक्राङ्क्षप्रतिपत्तिमात्रक्ररतं नेति तस्यावास्त-वत्विभित्यर्थः । शास्त्रीयपिक्रयानिर्वाहाय तस्य स्वीकार इति भावः । तत्र-अष्ट-सु । तान्-स्फोटान् । विप्रतिपत्तिरिति । संशयजनककोट्युपस्थापकं वाक्य-मित्यर्थः । साधारणासाधारणधर्मवत्ताज्ञानजन्यकोट्युगस्थितेर्यथा संशवजनकत्वं, तथा विपतिपत्तिवाक्यजन्यकोट्युगस्थितिसच्चेऽपि संशयो भवति । साधारणो धर्मः-कोटिद्वयसमानाधिकरणो धर्मः । स्थाणुत्वस्थाणुत्नाभावसमानाधिकरणवर्म-वानयम्, वन्द्रिमद्वृत्तिवह्न्यभाववद्पर्वतत्ववानयमिति वा ज्ञानं यत्र ततः स्था-णुत्वतद्भावयोवैन्हित्वतद्भावयोवैषिधतावयं स्थाणुर्न वाऽयं वहिन वेति संशयो भवति । तथा चैत्रेण छड्दो नित्यो वाजनित्यो वेत्युच्चारिते मैत्रस्य ततः कोढि-शब्दत्वादिक्छिनेक्विशेषतानिस्विपितोभयके।टिपकारताकः संश्रायो द्वयोपस्थितौ भवति । असाधुराब्दान्तर्गतवर्गानां वाचकत्वमयस्तुतम् । अतः साधुराष्ट् इत्यु -किर्मूछे हाद्याविपशिपाचियाक्येन साधुशब्दान्तर्गतवर्णत्वसामानाविकरण्येन वाच-करवं साध्यते, तदवच्छेदेन वा ? आद्य-नैयायिकैरि केषांचित्ताह गानामित्रादि-पत्ययानां दाक्षिरित्यादौ वाचकत्वस्वीकारात्सिद्धसावनतापत्तेः। द्वितीये-नैयायि-कानां परेषां च बाधः । विकरणानामनर्थकत्वादित्यत आह-नतु तै स्मृता इति । नन्वेतावताऽपि न विमातिपत्तिशरीरनिष्पत्तिः साधुशब्दान्तर्गतवर्णत्वसामा-निधिकरण्येन वाचकत्वस्य नैयायिकसंगतस्य तद्दन्तर्गते तत्समृते वाचकत्वाभावस्यैव साधने धर्मिमेदादेकधर्भिकविरुद्धनानाधर्भभकारकज्ञानस्यैव संशयत्वाद्त आह— साधुशब्दान्तर्भता इत्यादि । तथा च साध्वन्तर्गतस्मृतानां पिकियानिर्वाह-कानीं लादीनां वाचकरवसाधने तात्पर्यमिति भावः । लः कर्पाण स्वीजसमीट् इत्यादिषु विहितानामेव वाचकरवं, पयोगे श्रूयमाणादेशानां तु तत्स्मारकतयोपयोग इति परेषां मतम् । एवं च ' साधुशब्दान्तर्गतवर्णस्मृतवर्णतावच्छेदेन कोटिद्वयसा-धनमभिषेतिमिति नोक्तदोष इत्याशयः । वाचकत्वमिति कोटिरन्येषाम् । नेति वैयाकरणानाम् । परेषां मं खण्डियतुमुपक्रमते-साधुशब्द इति । तेषामेव बोवजनकानामेव ॥ ६० ॥

परमतमाह—ये त्विति । तद्दन्तर्गतानां वाचकत्वाभावे साथकान्तरमाह——
तेषामिति । बहुवचनेत्युपलक्षणम् । शक्तावच्छेदकथर्माननुगमादित्यपि बोध्यम् ।
किंच तिङ्त्वादीनां शक्तावच्छेदकत्वे तद्धमंपकारकज्ञानस्यार्थोपस्थितौ कारणता
वाच्या सा न संभवति तिङ्त्वानुपस्थितावपि लत्वेनेवोपस्थितौ वृत्या क्रत्याद्यर्थः
स्योपस्थितिदर्शनेन व्यभिचारात् । ननु आनन्त्यं भवतामपि स्मृतानां लहत्वालिहत्वादिरूपेण शक्तदस्य भवत्सं तत्वादत्व आह—एधामिति । असंभवाचचिति ।
श्रूयमाणा आदेशा एव वाचका इति भवत्तंपतम् नतथा च प्रकृते आदेशानामश्रवणेनार्थवोधो न स्यादिति भावः । यद्यप्येधांचक इत्यादावमयुज्यमानानामादेशानां
संभवति तथाऽपि बल्लेत्यादावसंभव एवेत्याशयेन द्वितीयोपादानम् । आदिना
भवति तथाऽपि बल्लेत्यादावसंभव एवेत्याशयेन द्वितीयोपादानम् । जादिना
भवति तथाऽपि वल्लेत्यादावसंभव एवेत्याशयेन द्वितीयोपादानम् । ज्यादित्याभवति हः १, इति लुग्विषये भवेदित्यादरेजवी इत्यादेश्वोपग्रहः । लुगादेरित्यादिना लोपस्य संग्रहः । तैः—आदेशैः । ननु लकारस्य वाचकत्वेऽप्युक्तरित्याऽनु-

पपत्तिरेवात आह-लत्वस्योति । जातिकपतयोति । उत्देऽदुगदपतीत्या तस्य सिदिरित्याशयः । अव्यभिचारादिति । छिट्लादीनां जकाराष्क्रेद्रक्ते स्वा-विच्छन्मज्ञानाद्यत्रार्थोपस्थितिस्तत्रार्थोपस्थिते। प्रकृतिस्वादिष्टादाज्ञानानावाद्यामे-चारः । एवमन्यपापि बोध्यम् । स्टबस्य राक्तदादच्छेद्कर्तं प्रशिवेः सेवतम्पी-रयाह—लः कमणीति । न च छत्वस्य छवजादिमञ्घटककारियो यस्तेना-तिमसक्तत्विमिति वाच्यम् । स्ट्रवाद्यन्यतमस्यकामानः।विकरणय विदायस्यं जक-तावच्छेदकमिति अभिमानात् । स्वसाधकेति । स्वयननिर्दृष्टसाधकेत्पर्धः। व्यवस्थितेरिति । पश्चम्यन्तं, तत्र यस्य हेतुमूचकस्य पृक्तिकिति। विश्वसाध्य-सिधिकत्वं तत्रैवान्वयो बोध्यः । एतिद्वरणेन दर्शयति-इप्रयस्थानुरोधादित्या-दिना । प्रमाणेन वस्तुतत्त्वस्य निर्धारणं व्यवस्था, तस्याः वाधक ुक्तिमित्यर्थः । अदिदुष इति । अवैवाकरणस्येति शेषः । तस्य-स्त्वावांच्छनस्य । तेषां-श्रवैयाकरणानाम् । शक्तिश्रमादिति । योधकत्वरूपकाकेरारोवादित्यर्थः । भा-नाभावादिति । बोधकत्वरूपायाः शकेर्याधामावादिति भावः । स्कारस्यैव कर्मत्वादी विधानं यदि सर्वव्याकरणे पलिखं तदा भवदुक्तेः संभपः स्यान् , तदेव तु न । लट् लिडि तिवत् कट् किडित्यादिरीत्या विधाने अपि पयोगोपप से रित्या शंये-नाऽऽह-आदेशिनामपीति । वैयाकरणै:-शाकटायनादिभिः । व्यवस्थाना-पत्तेश्वे ति । इदमेव वाचकमिति निर्णयानुपपत्तेरित्पर्थः । अनुज्ञासनानुरोधो हि भवतां बलं. तत्त्वनुशासनं संभवतीति भावः । नन्वस्तु विनिगमनाविरहा त्सर्वेगां वाचकत्वमत आह—सर्वेपामिति । नन्वादेशापेक्षया आहेशिनामल्प-त्वमेवेत्याशङ्कर्णयागाह—व्याभिचार इति । छत्वाविक्छन्नज्ञानाग्रत्रार्थोपस्थिति-स्तत्र तिब्त्वाविद्यन्तज्ञानस्य ततः पूर्ववर्तित्वाभावेन व्यभिचार इत्ययः । स्वमत-स्योपपत्तिमाह-आदेशानामिति । यद्यप्यादेशिनामादेशापेक्षया आधिक्याद गौरवम् । एवं पत्येकज्ञानस्य कारणतायां व्यभिचारश्च । अस्मन्मतेऽपि तथादेशि-स्मरणकल्पना नेति छाधवसहक्रतमयोगनियतत्वमस्माकं विनिगमकम् । ब्यागिचार-वारणं तु अन्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेन कारणनेशिष्टचस्य कार्यतावच्छेद्रशे निवेशेन कार्यमिति भावः । साधकान्तरं पूर्वसाष्यस्य हेत्वन्तरम् । एते ने बोबकत्वं यदि शकिः, तदा भवदुक्तिसंगतिः । तनैव तु विवादः । शक्तेः संकेतस्त्रायाः परसं-मतत्वात् । तस्याश्च राक्तेरनुशासनेनाऽऽदेशिष्वेव सिद्धिः । स्नरणमयुक्तकलाना-

गौरवं तु फलमुखत्वाच देशावहीमीत परास्तम् । आद्यशक्तिप्रहोपायव्यवहार-स्याऽऽदेशविषय एव संभवेन तत्रैव शक्तेन्यांय्यत्वादिति तिङादिष्वेवेतिव्यवहारे-णाऽऽदै। यद्यपि वाक्षे शक्तिग्रहः तथाप्यावाषोद्वापाभ्यामुत्तरकालं तद्घटकतिङा-दिष्वेव तन्त्रिश्रयेन भवित्सद्धान्तविस्रोपापत्तिः । अतो व्यवहारेण यथा प्रथमं वाक्षे राक्तियहेऽपि पश्चार्यागः, तथाऽऽदेरोष जातराक्तियहेऽि अपामाण्यकलप-नाऽस्तु, किं त्वनुशासनसहायेन यत्र शाक्ति।निश्चयः, तेषामेव वाचकत्वमस्तु इत्या-देशिनां वाचकत्वासिद्धिरत आह--किं चेति। न्यायत इति । तदेते।रेव तत्स्यात् किं तेनेति भावादित्यर्थः । छाघवमूलकिभनं न्यायं संगगयति—छकार-स्येत्यादिना । बोधापि:-कर्नाद्यर्थबोधापितः । केवछछकारस्य पयोगानईत्वात्, भूशब्द्साहित्येनैव पयोगदर्शनम् । तादृशबोधे-भवनादिविशिष्टकर्शदिविषयकवो-घे । भवतीति । अस्याऽऽदेशिते शेषः । समाभेव्याहारः । पूर्वापरीभावापन्त-परिनिष्ठितसमुदायघटकयावद्दणी चारणम् । न च मूल्इत्यादिभ्यो न बोधापतिर-साधुत्वज्ञानस्य पतिबन्धकत्वादिति, अपभंशादिति बोपस्य दर्शनेन तस्यापतिबन्ध-करवात् । आवश्यकरवादिति । तादशसमभिव्याहारज्ञानं विना केवछछकारेण बोधादर्शनेन समाभिव्याहारज्ञानस्य कारणताया आवश्यकत्वादित्यर्थः। समाभि-व्याहार्स्येति , एवकारेण सकारस्य व्यवच्छेदः । वाचकत्वशक्ति -अर्थबोधज-नकत्वरूपशक्तिः। सिध्यतीति शेषः । अन्यथा-उमयोरप्यर्थबोधजनने सहा-यत्वे । प्रयोगान्तर्गतवर्णा इति । न चाऽऽदौ वाक्यस्कोटस्य वाचकत्वमुक्तः मिवानीं प्रयोगान्तर्गतवर्णानां तत्साध्यते, इत्यपक्रतमिति वाच्यम् । वक्ष्यमाणवर्ण-स्फोटोपयोगित्वात् । अत्र मत्येकावृत्तिधर्मस्य समुदायावृत्तित्वम् , इति नियमोऽपि साधको दृष्टव्यः । न च पत्येकापर्याप्तस्य द्वित्वस्य समुदायपर्याप्तत्वदर्शनेनोक्ताने-यमो व्याभिचरित इति वाच्यम् । तस्यापि समवायेन प्रत्येकवृत्तित्वाभ्युपगमात् । अत एव-स्वाश्रयनिष्ठपेरपतियोगितावच्छेर्कत्वरूपासज्यवृत्तित्वरूरस्य सि।दिः। न च प्रयोगान्तर्गतवर्णानां वाचचत्वे तेषां बहुत्वाद्गौरविनिति वाच्यम्। आनुपू-व्यस्तिद्नुगमकत्वादिति । न च तद्वेतुन्यायत इत्यनुषपन्नम् । समुदायस्य शाब्द्-बोधजनकत्वे सहायत्वेऽपि पदार्थस्मारकत्वरूपबोधजनकत्वग्रहे सहकारित्वादित्यत-आइ-जिप चेति । ऋतिकोरिति । जस्य बयासंख्यमन्वयो न स्यात् स्या-निनो लकारस्यैकत्वेन भेदासिद्धेरिति शेयः। इदं प्रयोगान्तर्गतवर्णानां वाचकत्व-

व्यवस्थापनं पाचीननैयायिकान् पति, नव्येस्तु तिबादिष्त्रेव वाचकत्रस्य स्वीका-रात् । यत्र धातोः प्रत्ययस्य वा छोपः, तत्रार्धबोधजननोपायस्तूमाम्यापि समान इत्यवधेयम् । इत्यस्त्विति । छत्याश्रयस्यैव कर्ट्यदार्थत्वादिति भावः । अन्य-था—अर्थाकाङ्क्षामावेऽपि कास्त्रधृत्तो । प्रवर्ततोति । तथा च यत्रार्थाकाङ्क्षा तत्रार्थव्यवस्थापकशास्त्रभवृत्तिर्भवताऽपि वाच्येति भावः ॥ ६१ ॥

नगु मन्मते साधकान्तरमस्मीत्याह-देवदत्त इत्वादिना । न चैवं शतृशान-चोर्छीदेशस्वकल्पनमनर्थकम् । तृजादिवत्परययान्तग्रवस्येव स्वीकर्नुमुचितत्वादिति वाच्यम् । वारवर्ये वर्तमानत्वस्यान्वययोधजनगस्य तत्कलत्वान् । तर्बाद्यन्तेति । किरिस्यन तरबाद्यन्तित्रुषु नामना स्फ्टा ऽस्तियन्त्रयः । निङ्गन्तिकतर्यन्तेषु पचितराभित्यादिषु नामत्वमस्तीति पचानितरां देवदत्तः इत्यादिषु सामानाधिकर-ण्यानुरोधान् कर्नुस्तिङ्वाच्यत्वमस्तु, क्रत्पत्ययस्थले नामार्थयोरमेदान्वय इति नि यमानुरेश्वा भवनां कर्तुर्वाच्यत्वःमिति चेन पचतिनसं देवद्त्त इत्यादावि तस्यानु-रे। यस्तुलय इत्पर्थः । इदं सुबन्तं नामिति मदेन । यदि तु ' सत्त्वप्रधानं नाम । इति 'चत्वारि पर्जानानि ' 'नामाख्यानो रसर्गनियानैः ' इति उक्तवाक्ये उप-सर्गानिपान गाः पृथगुरादानेनाश्रीयेने तदा नार्यं देश इत्यवयेषम् । अथवा तस-वाद्यन्ते सादिना कर्नुरादेशवाच्यत्वसाधिका भवदुक्तिः सान युक्ता। छकारस्य कर्नारे उक्षणयाऽपि सामानाधिकरण्यस्योपपानिरिति कस्याचिच्छङ्कां निरस्यवि---न े ति । नन्यदेशानामेव वाचकत्वे ' छः कर्माण ? इति सूत्रविरोध इत्यत अम्ह-लः कर्भणीति । उक्तमिति । आदेशिशक्तिनिरूपणावसर इति शेषः। ए। च मयोगे श्रूषमाणेषु पक्रतिमत्यरेषु वर्शसमुदायक्तवेषु शक्तिवर्शसञ्यवृत्तिरिति वर्णस्कोटपक्षः सिद्धः ॥ ६२ ॥ इति वर्णस्कोटविवरणम् ।

## अथ पद्वाक्यस्फोटानिरूपणम् ।

वर्णभक्तोद्दनिरूपणपरस्कोदिनिरूपणयोरुपजिवयोपजीवकभावसँगादिरितिसचयचाह—एविभिति । पूर्वोक्तरीत्रा वणस्कोदसाधनाय प्रवृत्त्या वरादिकान्वेपणाय
प्रवृत्तिश्चित्तामितं छव्धवानिति वा शिष्टोक्ताभाणकन्यायेन परस्कोदस्य सिद्धिरिति
भावः । पर्योगानन्तानापादेशानां निरासायाऽऽह तिवित्यादि । तादृश्वर्णेति ।
आनुपूर्वीविशिष्टवर्णेत्यर्थः । ननु समुद्दायस्य वाचकत्वे तस्यावयवानितिरिक्तवा-

रमत्येकं वर्णानां वाचकत्वमस्तिवत्यत आह—प्रतिवर्णामिति । अनुमविकिद्धत्वा दिति । कल्लश्चराद्मुमेवार्धं पत्येमिति । अर्थवन्ते - अर्थवन्त्रस्याऽऽपन्यः । तथा च कत्वे दोषान्तरमप्याह—प्रत्येकामिति । अर्थवन्ते - अर्थवन्त्रस्याऽऽपन्यः । तथा च समुदितानामेव वाचकत्वमुपेयामिति भावः । न चैवं पत्येकं वर्णानां वाचकत्वं गौरवादेव निरस्तं भवति, किमर्थं भवतोक्तमुन्तरत्र समुदायस्य वाचकत्वं साध्यते इत्यत आह—एतच्चेति । समाभिन्याहतवर्णानां वाचकत्वोपन्यसनत्विन्त्यर्थः । चरम्वर्णे पद्चरमावयववर्णे । एतच्छ्रवणं विनाऽर्थत्रोधाभावेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्र शक्ति । प्वस्मिन्ते दूषणान्तरमाह—राम इत्यादिना । एतच्च दूषणं यत्रोद्धोन् धक्तमवधानाचावतां त्परणं जायते तत्रेति बोध्यम् । ननु वर्णानां समाभिन्याहारो न समूहस्त्यः । वर्णानामाद्यविनाशिषाया तथ्यासभवात् । अन्यवहितोत्तरत्वसंवन्येनेकवर्णविशिष्टापरवर्णत्वमप्यत एव न समवतिति समुदायपर्याप्त वाचकत्विमत्यसंग-तमव आह—दिगिति । दिगर्थस्तु स्वसामानाधिकरण्य—स्वान्यविहितोत्तरक्षणोन्ताचिकःव—एतदुमयसंवन्येनेकवर्णविषयकक्षानाविशिष्टज्ञानाविश्यकत्वपरवर्णे इत्येवं-रीत्या जानुपूर्वीकल्पनिया तथ्या नानुप्रतिति ।। ६३ ॥

ननु शकं पद्मिति वदतां परेषाम प पदस्य वाचकरवं तिद्धनेवेरतत आहसृतिङ तामिति। पूर्वोक्तरीत्या प्रकृतिपत्ययसमुद्दायस्य वाचकरविद्धाविष यत्र
प्रकृतिपत्ययविभागः सुज्ञानः, तस्येव वाचकरामिति शङ्कानिवारणायायं पयत्र
इत्यवधेयम्। स्विकार इति। शब्दानां नित्यत्वसमर्थनाय भाष्यक्रतेति शेषः।
न वाचकरवामिति। पार्थवयेनेति शेषः। किंतु समुद्दायस्यैव तस्त्रमुपेपमिति
भावः। हश्चन्तव्याजेनोति। अयमत्र प्रयोगः—घटेनेरवादिसमुद्दायाः घटाद्यमिन्नकरणादिशकाः, घटाद्यमिनकरणगदिपतिरम्बयव्यतिरेकानुविधायिज्ञानाविषय
त्वात्। वस्तस दिवदिति। न च व नसादीनामपि पक्षान्तर्गतत्वाद् दृष्टान्तत्वेनेपादानासंगितिरिति वाच्यम्। निश्चितसः घ्यकस्य दृष्टान्तत्वं भवति। तच्च वस्तः
साद्विष्यस्तीति आश्चयात्। तत एव व्याजपदम्। समुद्दायस्य—पक्ठितित्ययसम्
दायस्य। तिद्भाग इति। पक्ठितपत्यययोः पार्थक्येन निश्चय इत्यर्थः। अत्र
पक्तियाज्ञानवतां वैयाकरणानामपि न विभागज्ञानम्। 'टाङस्ति ' इतिसूत्रेण नादेशस्य भाष्यकारोक्तरीत्या विधानेन पक्ठितपत्ययविभागज्ञानसंभवात् घटेनेत्याद्दा-

वित्यादिपदमुपात्तम् । तेन घट इत्यादिपरिग्रहः । वस्तसादौ पक्रत्यादिकल्पनं त्वा-ग्रहमात्रम् ॥ ६४ ॥

प्दस्कोटं निरूप्य युक्तिसाम्गाद्वाक्यस्कोटं निरूपयति—सप्तिङन्तचयेति । तद्वाचकरेवे युक्तिसाम्यं दर्शयति – हरेऽवेत्यादिना । तद्विभागः -- पद्वयविभागः । समुदायशक्तिज्ञानादिति । समुदाये- हरेऽवेत्यादिसमुदायस्य शक्तिः स्वीका-र्था। एवमिति। वाक्यशक्तिवदित्यर्थः । विशिष्य-तत्तत्सूत्रपवृत्तिक्रमेण । यदि तत्तत्सूत्रप्रवृत्तिज्ञानं स्यात् तदा प्रकृतिपत्यययोगेषिकतारूपशाकिज्ञानसंभवः स्यात् तथा नास्तीति ध्वननाय ज्ञायमानेत्युक्तम् । समुदायब्युत्पत्त्याः—' पङ्किविं, चाति १ इत्यादिस्त्रनिपातितसमुदायस्य सहस्रादिशब्दानां च व्युत्पच्या । चिक्तियः हण एकैवे ति । एवकारेण पक्रतिमत्यययोः पृथक् शाक्तिव्यवच्छेदः । ननु ' घटेन ' इत्यादिमूळेन समानयुक्तया पदरफोट गक्यरफोटयोव्यवस्थावनमसँगतं-पदस्फीटासिखी पदार्थसंसर्गरूपवाक्यार्थापसिखेस्ताहशार्थबोधकत्वं वाक्ये न सि-ध्यतीति कथं वाक्यरफोट त्य व्यवस्थापनित्यभिषायेण मूलस्य ' घटेन ' इत्यादी पदरफोटसाधकरवं पदरफोटसिन्दी तद्दष्टान्तेन वाक्यरफोटस्यापि सिन्दिरित्यत्र तात्पर्यमित्याशयेनाऽऽह-वस्तुत इति । व्यवस्थिताविति । यत्र हरेऽवेत्यादौ पद्विभागसंगोहः, तत्रेव वाक्यस्य शाकिरिति न, किं त्वसंगोहस्थलेऽपीति व्य-वस्था । अन्यथेति । एवमनङ्गीकारेऽसंगोहस्थ छै पदशक यैव वाक्यार्थवोध -स्वीकारे इत्यर्थः । तादृ अञ्युत्यात्तिरहितस्य — वाक्यार्थयोवकत्वरूपवाक्यशाकिज्ञा-नरहितस्य । एतेनैताहशसमुदायस्य वोधकत ज्ञानं यस्य भ्रान्तस्य तस्य बोधो भवत्येवेति सूचितम् । पामाणिकानां त्वेतादृशस्थ छ समुदायशक्तिज्ञानाभावान घट-कर्मकानयनामिति बोधः। समुदायशक्तयस्वीकारेऽत्रापि पदार्थोपस्थितिसन्वःताह-राबोधापत्तिरिति भावः । ननु तात्पर्वज्ञानरूपसह कारिकारणान्तराभावान्वाऽऽप -चिरितिरत आह*ं* —घटमानयेत्यादि । ननु तात्पर्यज्ञानसच्चेऽपि विलक्षगं किंचित्कारणं कल्प्यते, तदभावात्तादशबोधाभाष इत्याशगेन कारणं दर्शयति-न चैवेरयादिना । घटादिपदार्थबोधे इति । अस्य स्वयेत्यादिः । कल्बन नादिति । तादृशसमभिव्याहार एवाऽऽक ह्वाति तादृशाकाङ्काज्ञानस्य हेतुत्वासिदी वाक्यस्फोटस्य स्फुटं सिद्धिरिति भावः। शृब्दवृत्तीति । अत्र शब्दपदं पदवो-धात्मकश्चन्यमा १ एन् । शब्दनिष्ठं यज्ज्ञान कारणत्वं तस्यैवेत्यर्थः । युक्तिभिति । वाक्यानिष्ठबोधकतायाः राक्तित्वकल्पनं युक्तमिति अर्थः । शाब्दबोधमात्र इति । अत्र मात्रपदं कात्स्नर्ये पदजन्ये वाक्यजन्ये चेत्यर्थः । रामठपदे च्छिन्ना पदे च शक्तिज्ञानवतो रामठनीयं पोकं छिना पृष्टिकरी स्मृता ! इति वाक शद्वाः धात्तच्छुन्यस्य चाबोधादन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्तत्वदवृत्तिज्ञानस्य कारणत्वमवश्यं वाच्यमिति कार्यकारणभावानन्त्यामिति शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानरत्रेन कारणतेत्येकः विधयव कार्यकारणभावः कल्पः। विषयतासंबन्धेनेत्यनेन पदार्थवाक्यार्थनिष्ठो बोधनिष्ठकार्यताया अवच्छेदकसंबन्धः पद्शितः । वृत्तिज्ञानस्योति । अस्य स्व-विषयवृत्तिनिरूपकरवं कारणतावच्छेदकसंबन्धत्वम् । वृत्तिजन्योपस्थितेस्तु विषय-तैव कारणतावच्छेदकः संबन्धः । न चैवमि यहिंकचित्पद्शिकं जानतो घटाद-वृत्तिमविदुषो घटपदाद्घटत्वविशिष्टविषयकबोधापत्तिरिति विशेषतो बटत्वभिद्विशि-ष्टिषयकशाब्दबोधे घटादिपदवृत्तिज्ञानजन्यघटाद्यपस्थितित्वेन कारणलेत्यविधः कार्यकारणभावोऽप्यावश्यकः, इति विशेषकार्यकारणभावेनैवोषपत्ती सामान्यकार्ध-कारणभावे मानाभाव इति वाच्यम् । कार्याभावे कारणाभावस्य प्रयोजकायाः क्तृप्तत्वाद्विषयतासंबन्धावाच्छिन्नशाब्दबुद्धित्वाव च्छनामावे कारणत्वकलाने गौरविभिति सामान्याभावस्यैव प्रयोजकरवं वाच्यमित्याशयेन सान मान्यकार्यकारणभावस्य पदर्शनादित्याश्येनाऽऽह-विवेचितमिति । अपूर्वत्यात्-शाब्दबोधात्मागनुपास्थितत्वात् । इति पक्ष इति । पदानाभान्त्रनपदार्थे शाकिः, अन्वयश्च सामान्यरूषेणैव भासते। अत एव घटादिपदादन्विती घट इ याद्यतु-पस्थितौ किमन्वितोऽयमिति विशेषाकाङ्का दृश्यत इति तन्मतम् । वस्नुतस्तन्त युक्तम् । घटमानयेत्यादिवाक्याद् घटकर्मकनानयनभित्याद्याकारको बोच एवानुभव सिद्धः। न तु घटाद्येशे इतगन्वितत्वस्य भानिभिति संपद्गायात् । परं तु परस्य मतमाश्रित्य दृष्टान्ततयोगन्यास इति । ज्ञातीति । पदार्थानां पागुगस्थितत्तद्ंशे पदशकिज्ञानस्य संभवादिति भावः । कुब्जशक्तिवादः इति यथा 'हरिदायां नद्यां घोषः ' इति वाक्यश्रवगोत्तरं नदीपदसनिन्याहाराद् हरिदापदस्य नदी-विचेषपरत्विन णैये तत्संबिन्यत्वेन पूर्वज्ञाततीरिविदेश गपत्ययः, तथा संसर्गीदे वाक्य-स्य शक्तिरज्ञातेव तद्भानोपयोगिनीति भावः। वाक्यस्य शक्तिरिति। वाक्य-निष्ठा तंसर्गनिरूषिता शाकिरित्यर्थः । संसर्गाद्यंशे वृत्त्यम्युपगमस्तु शाब्द्बोधवि-षयत्व.न्यथानुषष्रवैव पयोज्यपयोजकव्यवहारं पश्यवो बालस्य पाथाभिकशक्ति-

निर्णयो यथा मानसो भवति तथा पदेः पदार्थीपस्थितौ मनसा वाक्यार्थवोधो भविष्यति, न तु शब्दाच्छाब्दबोब इति । तदनुरेधेन तत्र शक्तिकरानं व्धर्थभिः त्याशयेन शङ्कले-निवात । पदार्थवदिति । अत्रापमेये सप्तमीदर्शनात् सप्त-म्यन्ताद्वतिः । वाक्यार्थः तसर्गः । तद्यहः - शक्तियह । मानस इति शेषः । लक्षणगब्रस्य लोके लाञ्छनपरत्वेथपि पनियोगार्थनाह-लक्ष्यत इत्यािना । मुले-अर्थ इति । सप्तभवर्थो निरूपितत्वम् । पद्मदोत्तरसवनगर्यन्त्राविधत्ववेम । तत्तथेति । अत्र तत्पदार्थः शक्तिज्ञानपरः । तुल्ययुक्त्यः वाक्यार्थाने द्वित्रा -क्यविशेष्यक्रमानसञ्चाक्तिनिर्णयवस्पदेऽपि तथाऽस्तियति व्याक्ररणस्य शक्तियाहक-सिद्धान्तभङ्गः । इष्टापात्तेस्तु न । मानसस्यैव तस्य स्वीकारे मानसं ज्ञानाश्रवो संभाषात्मकं भवतीति संभाषापत्ते:। यदि पद्शक्तिनिर्णयो व्याकरणादिजन्यस्तथा दाकिनिर्णायकस्य शाब्दयोधाङ्गत्वं पागवचारितम् , तस्य च शाब्दबोधारपागुक-रीत्या संभव इति वाच्यशकेः शाब्दबोधाङ्गत्वं दुर्घटमेवेत्यत आह -- वस्तुत-स्तिवति । तद्यहः-वाक्यार्थे विशिष्टे शाक्तियहः । अयं भावः-शक्तिविशिष्टः निश्रयस्य काव्दबाधहेतुत्वभिति पूर्वे ज्ञाता या काक्तिस्तस्याः स्वाश्रयकाद्वविषय-कत्व-स्वाश्र । बाब्द्विषयकोद् बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्योभयसंबन्धेन । इद्दानी तदाच्यनाज्ञानेअपि सत्त्वान वृत्तिज्ञानस्य शाब्दबोधहेतुनायां व्यभिचार इति। नन्वेवं पद्रस्फोटपक्षो निरालम्बन एव स्यादत आह-आवापोद्वापाभ्यामिति । संग्रहत्यागाभ्यामित्यर्थः । तद्ग्रहः - नत्येकपदे पत्येकपदार्थशक्त्रिहः । एवं च पत्येकपद्शक्तिज्ञानजन्यपत्यकपदार्थोपस्थित्यनन्तरं तत्सहळताकाङक्षाज्ञानादिना शाब्दबोधस्तदा पद्स्फोट इति व्यवहारो, यदा तु तन्निरपेक्षवाक्यज्ञानमात्रेण वाक्यार्थबोधस्तदा वाक्यस्फोट इति व्यवहारः। यत्त्वर्थाध्याहारवादिन आहु:-शब्द्ञानं न शाब्द्बोधहेतुरथापास्थातिमात्रेण यत्र शाब्द्बोधस्तत्र व्यभिचारात्। अत एव-पश्यतः श्वेतमारूपं हेषां शब्दं च शृण्वतः। खुरविक्षेपशब्दं च श्वेतोऽश्वा थावनीति थीः ॥ इति वृद्धाः । एवं च परस्फोटविचार आपातरमणीय एवेति । तत्तुच्छम् राद्दं विना जायमानज्ञानस्य रााब्दबोधपदव्यवहार्थत्वे चाक्षुषज्ञान -स्यापि शाब्दत्वापत्तेः । तत्र पश्यामीत्येवानुब्यवसायो, न तु शाब्दयायीतितस्य न शाब्दावामिति चेत्तदा पक्रतेऽपि यत्र मनसा पदार्थीपास्थितिमात्रं तत्र जानामी-

त्येवानुब्यंवसायात् न शाब्दबोध इति । उक्तस्थले श्वेतोऽश्वो घावतीति बुद्धिस्तनुमितिरूपैवेति बोध्यम् ॥ ६५ ॥

सर्वत्रे व हि वाक्यार्था । ६६ ॥

इयमेव-स्फोटस्वीकाररूपैव । अयं भावः-तन्मते स्वबोध्यसंबन्धो छक्षणा । देविकायां नद्यां घोष: ' इत्यादिवाक्यं यत्र प्रयुज्यते तत्र देविकाभिन्ननदीती-रवृत्तिर्घोष इति बोघो भवति । तस्य पत्येकपद्शक्त्या शक्यसंबन्धस्वपञ्कषणया वोपपात्तिर्नं संभवति । शब्दस्याऽऽश्रुविनाशितया पदज्ञानस्यैवासंभवादिति स्फोटस्य स्वीकार आवश्यक इति । ये-भादाः । अस्य विदुरित्यत्रान्वयः । लक्षणाया इति । वाक्यार्थे वाक्यस्य समुदायात्मकम्य शक्त्यभावात्ताद्विषयकवीवीषपत्तवे या लक्षणाऽङ्गिकियते तस्या इत्यर्थः । पक्षद्वयं-पद्वाक्यमेदेन स्फोटद्वयम् । उत्पत्ति । वर्णानामनित्यत्ववादिमतेनेदम् । तन्मते योग्यविभाविशेषगुणानां ये!गपद्याभावात्स्वोत्तरोत्पन्नगुणनाश्यत्वाच्चेकदावस्थानासंभवः । वर्णीन यतादादि-मतामिपायेणाऽऽह-अभिव्यक्तेरिति । तन्मने वर्णा नित्याः, तेषामिव्यक्ति-स्त्वानित्या। सा च वर्णोत्पादकत्वेन पराभिषता या कण्ठाद्यवच्छिनवायुसंयोगाः दिघाटितसामग्री तथा ज्ञायते । एवं चाभिव्यक्तेरि योग्यविभुविद्यागुणात्मकतयो . करीत्याऽसंभव इति । अभिव्यक्तवर्णमभूहरूपपदज्ञानासंभवादिति । वर्णा नित्या एवाभिव्यक्तिन्तु वेषामनित्येति पक्षावसम्बेन समाधत्ते - उत्तरवर्णेत्यादिः ना । एतन्मते वर्णानां नित्यत्वात्सर्वेषामेव वर्णानां स्वाधिकरणझगोत्तरक्षणवृत्ति-तानुपूर्व्यसंभव इत्यभिव्यक्तिगतपौर्वापर्यमादायाभिव्यङ्गचेष्वारोपितः क्रमः । अत एवाभिव्यक्ता वर्णा बोबका इति व्यवहारः । उपस्थितीनामव्यवहितोत्तरत्वं चाव्य-वहिते सत्युत्तरत्वम् । अव्यवहितत्वं च स्वध्वंसानियकरगक्षणवृत्तित्वम् । उत्तरत्वं च-स्वाधिकरणक्षगध्वंसाविकरगसनयोत्यत्तिमन्त्रम् । एवं चोत्तरवर्गे पूर्ववर्गवीद्या-ष्टचमुक्तवा व्यवहितोत्तरत्वसंबन्धेन स्वाभिव्यक्तिविश्शिष्टाभिव्यक्तिविष त्वसंबन्धेन । एवं १थमवर्णविशिष्टद्वितीयवर्णवैशिष्टचं तृतीयवर्णे इति क्रमेण चरमवर्णपत्यक्षम्। वद्नन्तरं चरमवर्णीशे छौिककपन्यवर्णीशे त्वछौिकक्रिमिति पद्वाक्यमत्यक्षस्य संभव इति ॥ ६६ ॥ इति सखण्ड पर्वाक्यस्फोटविवरणम् ।

पदे न वर्णा विद्यन्ते.....। ६७॥

अवसरस्य संगतिं सूचयनाह-इदानीमिति । अखण्डतः य अवयवाषि-

तत्वम् । वर्णानामप्यवयवशून्यत्वं साधियेनुभिष्टभित्य। शयेन व्याजपदम् । ननु घट-पटादिगद्मत्यक्षे घटपटादीनामनुभूयपानत्वात्कर्थं वर्णानामसत्त्वं मतिपादयसीत्यतस्त-दुपपादयति -अयं भाव इत्यादिना । अनन्तेति । अनेकेत्यर्थः । ननु करोति गच्छतीत्यादौ ककारो गकार इति विलक्षगपनीतिसत्त्रात्कथनसत्तापत आह— -तः र्णवत्त्वामिति । अवच्छेद्कमिति । एतेन वैजात्ये प्रमणं दिशितम् । एवं-पकारेण सिद्धं यद्वैजात्यं तस्य समवायसंबन्धेन स्फोटे आरोपात्कक रादिविषयक-विलक्षणपतीतिनिर्वाहः। न चोत्पनः क इत्यादिवनीतिवदाः इनिस्यत्वन्। सोऽयं ककार इत्यमेदावगाहिमत्यभिज्ञवा विरोधेन तस्थाः पतीतेश्रेनत्वात् । अभिव्यञ्जक-गतीत्पत्तिविनाशाद्यारोपेण तस्या उपपत्तेच । एवं च व्यञ्जकवर्नाः स्के.टे आरो-प्यन्ते । व्यञ्जकनिष्ठं वैजात्यमेव परम्परासंबन्धेन कत्वादिकमिति सिद्धन् । भा-मत्यामिति । भागतीनामके वाचस्पतिनिर्भिते यन्थेः । वायु गयोम इति । कण्ठताल्वाद्यभिधातजनकवायुसंयोग इत्वर्धः । अनारोधितवर्मंस्य वाचकतावच्छे-दकत्वकल्पनापेक्षया आरोपितम्य वाचकनावच्छेदकःवगौरविभि भावः । वाचक-विषयं श्रावणपत्यक्षमनुभवतिद्धम् । यदि वायुतैयोग एव वाचकः स्यानदा त-स्यातीन्द्रियतया परपक्षं न रयान् । स्फोटस्तु पदं वाक्यं वा श्रुगे।भी यनुभवान् पत्यक्ष एव । भवन्यते कथं कन्वादिपत्यक्षं तस्याभिव्यञ्ज व्यर्भत्वस्य भवतोत्युक त्वादिति वाच्यं । सुर्गाभ चन्द्रनामितिपत्यक्षे चक्षुरयोग्यस्थापि से रमस्य भानवच्छ-वणायोग्यस्याभिव्यञ्जकवर्षस्य श्रावणपत्यक्षे आरोपात्नके मानसंयवात्तस्य पती-तेः । समवायसंबन्धावच्छित्रकरगदिपकारकत्वे अयत्वम् । यदि स्वाक्षयाभिव्य-क्रिचत्वरूपपरम्परासंबन्धस्य ' छोहितः स्फटिकः । इति पतीवेर्जनाकु सुनसंनिधाने जायमानाया अनुभवसिद्धत्वेन पकारतावच्छेदकत्वमस्तीत्याग्रयेन द्रायति—प्रत्य-क्षमित्यादिना। तथा च-वर्णानामनङ्गीकारे वायुर्तभोगानां वाचकत्वे च। अखण्ड इति । अस्मिन् पक्षे वर्णानामनावश्यकत्वेनास्त्रण्ड इत्यर्थः । स तेन पत्यभिज्ञान रपत्था नित्यत्वेन सिद्धस्यातिरिक्तस्य स्कोटस्य वाचकत्वव्यवस्थापने नाननभवादिति । एपैन स्फोट एव पमाणाभावेन तस्य वाचकत्वं दूरत एव ।निर-स्तिभिति ध्वनितम् । तेषां ककारादिवणीनाम् । कत्वादिमकारकपतीतिविनयका दिस्कोटस्यैवास्माभिर्वाचकत्वस्वीकारादिति भावः । केयटसंगतं स्कोटनायनपकारं दूषितुं तन्मतमुपन्यस्यति-यत्त्विति । वर्णानां पत्येकं वाचकत्वं समुद्रायमापन्नानां

वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति-वर्णाना।मिति । द्वितीय आह-समुदायस्येति । कमवत्त्वेअपि स्थिरत्वे ज्ञानसंभवः स्यादत आह—-आञ्चातरात्पन्नानामिति । आसुतरोहानाम्-तृतीयक्षणवृत्तिष्वंसपानियोगिनां तादृशानामप्येकक्षणोत्पन्नानां मुरजमृदङ्गवीणादिशब्दानां पत्यक्षमित्यनुभवसिद्धत्वादुकं कनवताभिति । ज्ञानम संभाष्यमेवेति । विषयतासंबन्धेन पत्यक्षं पवि तादात्म्यसंबन्धेन विषयस्य कारणतया विषयस्थैवासत्त्वे पत्यक्षासंभवादिति भावः । पसे कं द्वयति-पूर्वपु र्वेति । ननु पत्यक्षे विषयस्य कार्यसद्भावेन कारणत्त्रम् । किंन विशिष्टबुद्धि मति विशेषणञ्चानस्य कारणत्वम् । तथा च वर्णोत्पत्तिक्षणे वर्णानाशकत्वादिपका-रकपत्यक्षासंभवः। दितीयक्षणे च कत्वादिनिर्विकलाकस्य संभवः, तृतीयक्षणे वर्णस्यैव नाश इति कथं कत्वादिपकारकपत्यक्षजन्यसंल्कारसंभव इतिचेत् ? न-तृतीयक्षणे वर्णनाशकता च स्वोत्तरोत्यन्तविशेषगुगस्य पतियोगिनासंबन्धेन योग्य-विमुर्विशेषगुगतरेथेवंरीत्या कार्यकारगमावेन वाच्या। सा न संभवति । चरम-शब्दनाशासंभवात्। किंतु नाशातावच्छेद् हं वैजात्यं चरनशब्द्वासं कल्यायित्वेव कार्यकारणभावो पाच्यः । एवं च तस्य वैजात्यस्य चरगशब्दवृत्तित्वमपि कल्प्यते, तावतैवैतस्य निविकल्पकोत्तरीतानसविकल्पकविषयत्वसंभवस्तस्यापि शब्दस्य चतु-र्थक्षेण नाश इति तादृशपत्यक्षाच संस्कारानुगपतिरित्याशयात्। अतिप्रमङ्ग इति । सर:शब्द्विघटकवर्णविषयकसंस्काराद् रस इति पदाच्चारमम, तदानि सरः रसः पतीत्यापतिरिति रीत्याधिते यसङ्ग इत्यर्थः। नादाभिव्यङ्गच इति । नादो ध्वानिस्तदारोरावेषयवणांभिव्यङ्गन्य इत्यर्थः । उपपादितस्वादिति । पथ-मवर्णविशिष्टद्वितीय वर्णवर्चं तृतीयवर्ण इति रीत्या चरनवर्णविवयकं लोकि कपन्य-वर्णविषयकमञ्जीकि हं पद्जानिभत्यस्थोपपादिवत्वादित्यर्थः । यदुक्तं पाङ् नाद्यमि रोपविषयवणांभिव्यङ्गच इति, ति कल्प्य दूरयति -बर्णानामिति । वि हल्पः श्रासादिति । एवं च भत्येकं व्यञ्जकत्वे मध्यवर्णमात्रश्रवणेऽप्यमिव्यक्त्यायनिः। र्समुद्वितानां व्यञ्जकत्वं तु न संभवति, सनुदायस्येवासंभवादिति भावः । अर्र तु पूर्वपूर्ववर्णसत्त्वक्षणे यदि द्वितीयादिवर्णोत्यात्तिः स्यात्तदा स्याद्यपि वयाकवं वितन-द्वाक्यपत्यक्षम्, तत्तु न संभवति-पूर्ववर्णनाशानन्तरभेव द्वितीयवर्णात्वस्थः। तदुक्तं 'परः संनिकर्षः संहिता ' इतिसूत्रभाष्ये-पावद्गकारे वाग्वति न तावद्ग-कैरि, ' येनैंव यत्नेनैको वर्ण उच्चार्थते तेनैव विच्छिने तस्मिन वर्णे उपसंहत्य

तं यत्नमन्ययत्नमुपादाय द्वितीयः प्रवर्तते ? इति । किंच वर्णानामुचरितपर्धसि-त्वाद्रिप पत्यक्षासंभवः । किंव पूर्वीक्तवर्णमीरब्ययधानमपि दुर्घटम् । संवन्धिनी-राशुविन।शितयाऽव्यवधानरूपसंबन्यासंभवान् । अन एन तत्तरहास्रवाटिना या पूर्वोत्तरवर्णघटितानुपूर्वी तस्या असंभवेन शक्ततावच्छेदकत्वासंभव एवेति स्कोट-स्तावद्खण्डः स्वीकार्गः । तत्तदुर्णोपाध्यवन्छिने तस्मिन्नारोपित एव पौर्वाप्योदि-सद्भावः । नित्ये ब्रह्मणि अन्तःकरणोपाधिमेदेन तत्तर्जीवव्यवहारवद्-व्यव-हारः, तस्य च स्फोटस्य चरमवर्णिभिव्यक्तस्रैवार्थयोगस्यं कल्पते । कार्यका-रणभावस्य फलबलकरप्यत्यादिति कैयटाकायमाहुः । ननु वायुसंयोगस्य पत्ये हं व्यञ्जकत्वे गौरित्यत्र गकःराभिन्यक्तिकाले वत्येन टरोन कुरो नाभिज्यञ्जकवेत्यत अ'ह-परं तु के चिदिति । तथा च वै छक्षण्याविशिष्टानामेव फ उत्सकोटामि-व्यञ्जकत्वं कल्प्यते । अत एव-विलक्षणवायुसंयोगस्य तत्त्र्येण स्कोटामिव्य-अकत्वादेव । तद्तिरेकांस्वीकार इति । तत्त्रायुमंगोगादेव कत्वादिनका-रकककारादिविशेष्यकपवीविनिवीहारस्फोटाविरिकककारादिक नामाबोऽप्यापद्यत इत्यर्थः । नन्वेवं सरो रस इत्यत्रीकातिपसङ्गादवंस्थ्यम् । सन्वेत रत्वेन चा-भिव्यञ्जकवायुरंषोगानां तील्यात् । अनस्तद्दीपं परिहर्नुं व्यवस्थानाह—एवंचेति । उपाधिमेदाद् घकारटकारयोर्भेदः स्फोटनेदकलाकस्तत्र च गरंग टकारे यथा कल्प्यते तथा सर इत्यनापि तथैन कल्पनपा सर्ग रेफे ततः सामिशिनरत्वं निसर्गे मृक्षते. रस इत्यन तु वैपरीत्येन ग्रह इति तद्रथिविशपपतिपत्त्वुपपानिरिति भावः । ननु भवन्यते स्फोट एव चेट् चकारटकाररूपः, तदाऽऽद्यध्वंसाधिकरणक्षणानुगत्तिकत्वे सति घकाराधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणोत्यत्तिकत्वरूपं घकाराव्यविद्वतित्तरत्वं टकारे न संभवतीति कथं घवत्त्वं णकार इत्या आह-परमिति । एवं च--ज्ञानघटितस्याव्यवहितौत्तरत्वस्य निर्वचने च अभिव्यक्तिनिरूपिताव्यवहिनोत्तरत्व-मेवानुपूर्वीसंपाद्कं तगादायैव शक्तनावच्छेद्कस्य तत्तरस्थले कलाना कार्या। एतेन-उक्तपकारसिद्धानुपूर्व्यविकालस्कोटस्य वाचकत्वव्यवस्थापनेन । स्फोट इति । वाचकत्वाभिषतोऽखंण्डः पदार्थ इत्यर्थः । बोधप्रसङ्गादिति । पाग्य-हीतदाक्तिकस्यैव स्फोटस्य तेनाभिव्यक्त्याऽर्थमतीतिपसङ्गादिति भावः । सामग्री-विशेषस्य कार्यविशेषनियामकत्वकल्पनेनोकातिमसङ्गवारणं भविष्यतीत्याशिका-

मुक्तिं निरस्यति-न चेत्यादिना । अबइयंभावेनेति । तत्त्वर्यायाभिव्यक्त-गतशक्तिग्रहत्वेन कारणत्वावश्यंभावे तत्तत्वर्यायगतशक्तिग्रहत्वेनैव कारणत्वमुचि-तमिति भावः। लाघवाचेति। चो हेतौ। न द्वितीय इति। पर्पायस्थले स्फोटस्य नानात्वामिति पक्षा नेत्यर्थः । पदार्थानां तेषाम् । पतिपर्यायाभिचानां रफोटानाम् । शक्तिं चेति । स्फोटमेदेन भिन्नाननः शक्तिकल्पनाभित्यर्थः । लघुत्वादिति । एवंच वर्णातिरिक्तस्पाटकल्पना मुबैवेति भावः । पर्यायेष्विति । एकधर्माविच्छन्नवाचकनानापदेष्टित्यर्थः । शक्ततावच्छेरकभेदेन न्याय्वत्वादिति भावः । अनेकेति । पर्यायभेदभि नेत्यर्थः । सर्वासिद्धत्वा-दिति । वरममपूर्वकल्पनामयुक्तं दूषणम् । अयमत्रामिसंधिः-यदि वर्णाः स्फो-टस्थाभिव्यञ्जका इति पक्ष एवास्पन्मते स्वात्तदा पर्यायमेदेन स्फोटस्य भेदो वा पर्यायभेदें उप्येकत्वं वेति विकल्रेन भवदुक्तदूषणावतरः स्यात् , तथा तु न मम मतं, किंतु स्फोटानातिरिक्तावर्णा इत्येव पागुक्तम् । एवंच स्फोटस्यैक्त्वात्तत्र पूथक्-शक्तिकल्पना नेति न भवदुक्तगौरवसंभावना । न चैवं घटगद् एव गृहीतशक्तिकः स्येरयादिनोक्ताद्यपक्षदूषणभेवति वाच्यम् । स्फोटभेरेऽपि तद्भिज्तत्वे कल्यितानां घटकलशादिशब्दानां तत्तद्वर्गभेदन कल्पितभेदवान् घट।दं वटे शक्तिशयाद्याका -रकग्रहे विशेष्यत्वेन तादशज्ञानानां भेदाद्व्यवाहि । तर्वसंयन्ये । तत्रज्ञानयेशि -ष्ट्यस्य कार्यतावच्छेद्कशरीरे निवेशेनोक्तरोषपरिहारात् । तत्तरभारणवैशिष्टचनि-वैशमयुक्तगौरवं तु स्फोटानङ्गनिकर्तृभवेऽभीति न तदुःझावनाईभिति । ननु स्फोटस्य नित्यत्वेन तद्भिन्नवर्णानामपि नित्यत्वादुत्पत्तिष्वंसघटिनाव्यवदितोत्तरत्वघटिनान्-पूर्वापि वक्तुपशक्यमिति शक्ततावच्छेदकालामे उत आह—तद्वच्लेद्कृति । प्रागुपपादनादिति । अभिव्यक्तिचटिताया आनुपूर्व्याः पागुपपादनादित्यर्थः । ननु यदि वर्णा नित्यास्तदा भवदुक्तरीत्याअभिन्यक्तिषटिनाया आनुपृत्याः प्रागुन-पादनादित्वर्थः । ननु यदि वर्णा नित्यास्तदा भवदुक्तरीत्याऽभिन्यक्तिचाटितानां तेषामानुपूर्वी कल्पनीया । तस्याश्च राक्ततावच्छेदकत्वं कल्प्यम् । तद्विशिष्टाना-मेव तेपां वर्णानां पदत्वं वाक्यत्वं नाऽस्तु, नित्यत्वादेव तेषां पत्यक्षमपि भविषय-ति । तत एव च तदेवेदं पदं तदेवेदं वाक्यमिति मत्यभिज्ञाऽध्युपातस्यते, क्लान-स्फोटेनेत्यत आह-दिगिति । तदर्थस्तु-यदि स्वतन्त्रा नित्या वर्णाः स्युः, तदा भवदुक्तान्यथासिष्दिसंभावनाया अवसरः स्यात् । तथा तु नास्ति, किंतु कत्वादिना

ज्ञायमानस्कोट एव ककार इत्यभ्युपेयते । अत एवः नानावणंकल्पनापयुक्तगौरव-स्यापि न मम मतेऽवकाश इति । दीक्षितेनोक्तमनुवद्दति -शब्दकौस्तुभे त्विति । वर्णमालायां-वर्णपरमारायाम् । इति प्रतीतेरिति । आधारावेयमावावगाहिष-वीतेरित्यर्थः । अतिरिक्तस्कोटानङ्गीकारे वर्णपरम्पराह्मप्येव पद्मिरपमेदे आचा-राधेयभावावगाहिपति यनुपपतिः स्वान् । अन्यथा प्रतीनेर्विभिन्नपरार्थासायकत्वे 'कपाछे घटः ' इति मतीत्या कपालातिरिक्तस्य घटस्य सिव्हिर्भवति । यदि पतीतिः साधिका न भवेत्तदा करालवटवार्भेदो न निध्येत्, करालसंयोगस्त्र-कारणस्य कपालसमूहसाधकतथैवोक्तिरिति भावः । अत तुनारहिचर्वनिता। तथाहि—वर्भपरम्पराविरिक्तस्कोटानङ्गीकारेऽप्युक्तपतीत्युपपं निर्भवन्येव । आनुपूर व्यविच्छनानां वर्णीनां मालाक्तपत्वं, आनुपूर्वीक्तपपदस्य च तिद्वनत्वानित्युक्त-स्याऽऽवाराधेयभावस्योपपाद्यवितुं शक्यत्यात् , पतीर्तर्भेदासायकत्वे कपालघटयो -भेदों न सिष्येदिति स्तवशिष्यते । तद्यी नाकपालस्यालपगरियाणवद्वयवजन्यस्वं, घटस्य तु तद्धिकपरिमाणवद्वयवजन्यत्वभिति कारणवैजात्यद्विस्रणयेन तयोर्भ-दस्य सिखेरिति । ननु कोऽसौ नित्यः स्फोटः, यमाश्रित्योकव्यवस्थामुगादय-तीति चेत्? मणवरूषं वस्ततस्वमेव स्फोट इति गृहाण। तथाहि--ईश्वरस्य सिसुक्षात्मिका या माया चिद्रपापरपर्याया व्यक्तरूपा तत्पभवः शब्दवलापरनामा ं चेतनेनानिष्ठितः अनभिव्यक्तवर्णविशेषो खपरादिशव्दे व्यविहियमाणे नाद एव स्फोट इत्यमिधीयते । स च मद्यपि सर्वगतः तथापि पुरुषस्य ज्ञातार्थविवसया जायमानमयत्नाविशेषेण मूलाधारस्थयवनेनाभिव्यकः परा इति व्यवह्निमते । ना-भिष्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिव्यकः पश्यन्तीत्यच्यते । हद्यपर्यतमागच्छता तेनैवाभिव्यक्तः तत्तदर्शीकारज्ञानविषयः परपुरुषश्रोत्रेन्द्रियमास्त्वारसूक्ष्य इत्यनेन शब्देनाभित्रीयमानो मध्यमा वागिति कथ्यने स एव च वक्त्रा कर्णियाने सूक्ष्म-तरवाय्वाभिघातनीयां शुशब्दपयोगे च श्रूयते । तत आस्यपर्यन्तमाच्छता तेन पव-नेन कण्ठदेशं गत्वा मूर्धानमाहत्य परावृत्य तत्ततस्थानेष्वभिव्यक्तः परपुरुषेणापि य हो वैखरी वागित्यभिधीयते । तत्र भाष्योका श्रुतिः प्रभाणम्-चत्वारि वाक् परिभिता पदानि तानि विदुर्जाक्षणा ये मनीविणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्ग-यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ इति । तथा पुराणेऽपि-बिन्दोस्तस्माद्-भिद्यमाना दवो व्यक्तात्मकोऽभवत्। स एव श्रुतिसंपन्नैः गब्दब्रहोति गीयते ॥

इति । शिक्षायामप्युक्तं-आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थीन्मनो युद्धे विमक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स पेरयति मारुतम् । सोदीणो मूष्ट्यमिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः। वर्णोद्धनयते ... । इति । एवं च हद्याविष्ठिक्षमध्यमायां यो नादांश आन्तरः प्रणवस्त्रपः स एव वाचकः । आंकार एव सर्वा वागेषा स्पर्शोदमिव्येज्यमाना नानास्त्रपा भवति, इति श्रुतेः । सर्वपाणिहद्यदेशस्थत्वाच्च ब्रह्मपद्व्यवहायेऽपाति ष्वेयम् ॥ ६०॥

पश्चकोशादिवत्तस्मात्...॥ ६८॥

अवतरणस्थं मतीकर-एवामिति । अखण्डस्फोटस्यैव वाचकत्वे इत्यर्थः शास्त्रस्य-व्याकरणशास्त्रस्य । पकार्तपत्ययाभ्यां व्युत्पादनस्य तत्तद्थीपतिपाद-नतारपर्यंकत्वादिति भावः। तस्मात्। अखण्डरफोटस्यैव वाचकत्वात्। उपे-यमितपत्त्यर्था इति लिङ्गत्वचनविपरिणामेन समाश्चितत्यनेनाप्यध्वेतीत्याश्चयेनाह— उपेयोति । पश्चकोशादिवदितिदृष्टान्तं रफुटयति- अयं भाव इति । अत्र क्वचि -द्भृगुव छी पघट्टक म ध्युदा इतम् । तत्र हि भृगुर्वे वारुणि वेरुणं बस्त पृष्टवान् i स उवाचाचं ब्रह्मेति । तथोत्पच्यादिकं बुव्वा पुनरतेन पृष्टः पाणो बर्नेति । तस्यापि तथात्वं ज्ञात्वा पुनः पृष्टो मनो ब्रह्मेनि । तस्याप्यशितमन्तं नेथा भवति । यत्रशृष्टं तरयापि वृत्रभुपहिदावं ज्ञातवा पुनः वृष्टे आनन्दो वसोति व्यजानान् । ततो वस्तुतत्त्वं पाप्य स्थित इति । इयं भृगुवछी न पश्चकोशोद हरणमन उदा-हरणान्तरमाह-यथा वेति । उपिष्ठपदं चाऽऽनन्दकोशस्यापि वैषायेकतयाऽ-नित्यत्वेनात्रसत्वानमुख्यत्रसमितिपादनाय बस पुच्छं मतिष्ठा ? इत्युक्तम् । अत्र बसपदं मुख्यबसपरं, पुच्छ शब्दीपादानात् । अयं हि पुच्छ शब्दः आधारपरी न तु लाङ्गलपरस्तम्य बाधात्। एवं च यथा पश्च कोशाः सर्वीधारवस्पविपादना योपाद्यतयोपात्ताः नतु तेषां वास्तववस्तर्वं, तथेहाप्यवास्तवप्रकृतिपत्यययोवि चक-त्वव्युत्पाद्नं वास्तवस्फोटनिष्ठवाचकत्वबा( वो )यनायेति समुद्रायार्थः। अवणा-दित इति । आदिनामननिदिध्यासनयोः परिग्रहः । न ज्ञास्त्रं तद् ाय इति । यत्र श्रवणादिना तज्ज्ञानं, तत्र व्याभिचारादिति मावः । कल्प्यत इति । एतेन व्याकरणाध्ययनस्य स्फोटज्ञानत्वमात्रं न कार्यतावच्छद्कम् । विंतु तज्ज्ञाननिष्ठवै जात्यमेव । तद्वा च्छनं च नोपायान्तरादिति न व्यमिचार इति भावः। जन्यतावच्छेद्कभैजात्यकल्पनायां दृष्टान्तमाह्—मन्त्रजन्यभिव। मन्त्र-

जन्यतावच्छेदकमिव । एवं वेदान्तजन्येत्यस्याप्यर्थः । तथा च छघुनापायेन श-ब्हानां पतिपत्तौ शास्त्रस्योपयोग इति फालिनम् । नन्वेवमपि शास्त्रजन्यस्य स्फो-टज्ञानस्य पुरुषार्थासाधनतया तत्संपादनस्य वैयर्थ्यमेवेत्यत आह-तस्य चेति । यज्ञादीनामिति । एनेन यज्ञादीनां यथा-'तं वेदानुवचनेन वालणा विविदि । षन्ति, यज्ञेन दानेन तपसाध्नादाकेन 'इति श्रुत्या परमारया मोञ्जसाधनत्वं तथा कास्त्रजन्यस्यास्य ज्ञानस्यापि परम्यरया मोक्षसावनत्वामिति घ्यानितम् । तत्र हरि-संगतिभाह-तदुक्तिमिति । तद्द्वार्मिति । तत्-व्याकरणम् । द्वारं-मोक्षस्य । शारीररोगाणामायुर्वेद इव व्याकरणभाषे वाद्यानामधनुत् । व्याकरणता हि पत्यवायहेतुभूनानपशब्दान पयुङ्के । ज्ञानं हि तस्य शरणं भवति । पावित्रमिति। तथा चापमत्तगीतस्त्रोक:-आपः पवित्रं परमं पृथिव्यामपां पवित्रं परमं च मन्त्राः। तेषां च सामर्यज्ञवां पवित्रं महर्षयो व्याकरणानि पाहुः ॥ इति । अधिविद्य-मिति । विभक् वर्थेऽज्यवीभावः । सर्वे ।ह विद्वान् स्वस्यां विद्यायां कारगमनु-गच्छति । इद्माद्यमित्यादि । इदं व्याकरणं नाम शास्त्रं मोक्षतिद्धिनोपानः पर्वणां मध्ये मध्यमं पाद्स्थापनस्थलभित्यर्थः । इयमिति । इयं व्याकरणका-स्ररूपा । मोक्षपाणानाम्-मुमुक्षणाम् । अवका राजपद्वति:-ऋजुराजपार्गः । अत्र-स्फोटे व्याकरणज्ञेषे राजमार्गे । अतीतविपर्यासः-अनीतः-अपास्तः-विषयींसी अभी यस्य सः । अमशून्य इति यावत् । केवलां परारूषां वाचम् -अनुषश्यति -योगजधर्मसहायेन जा तित्वर्थः । एवं च योगित्वसिद्धी तत्त्वज्ञाने न को अपि पतिबन्ध इति भावः । एतदेव भागवने द्वादशस्कन्धे उक्तम्-यदुषा। सनया ब्रह्मयोगिनो मलमात्मनः । दृष्यिकयाकारकारूयो धृत्वतः यात्यपुनर्भवम् ॥ इति । एतन्त्रिरूपणानन्तरमुकाभिति यच्छब्द्रशच्योऽत्र नाद् एव । अलीकृत्या-सिद्धेः । पश्चकीशादिवत् पश्चतिपत्ययविभागस्यापि मायिकत्वे । नासच्छ श ुन ङ्कातुरुयत्वभिति वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः । नच मायिकत्वेनावास्तवत्वभेवेति वाच्यम् -अवस्तिवेनापि द्र्पणस्य सूर्यपतिबिम्बेनान्यकारस्थचटादिनका गक्यद्व(स्त्रवपाणिषः भाषतिबिम्बेन वास्तवमाणिपातिवच मायिका न तेन पर्पात्पपका शस्य हैन। वात् । आदिना-पश्चक्रोशादिबदित्यत्रीपात्तेनाऽभदिना ॥ ६८ ॥

ननुत्पन्नः को विनष्टः क इत्पादिपतीत्वा कादिवर्णानामनित्यत्वं परसंभनम् । स्कोटोऽपि सादृश्यवर्णाभिन्न इति भवद्मिमतान्यथाम सत्यास्याप्यनित्यत्वभेव स्या-

दिति देंकानिराकरणपरतया मूलमवतारयति- नन्वित्यादिना । वर्णजातीनां वर्ण-गतकत्वादिर्जीतीनाम् । न स्वादिति । यदि ककारो नित्यस्केोटाभिनस्तदा तादृशपतीतिर्न स्यादित्यर्थः । एवं च तादृशपतीतिर्निर्विचिकित्सत्वेनानिर्यवणां-भिन्नरफोटरयाप्यनित्यत्वमेवोचिनामिति तात्पर्यार्थः । ननु सा पतीतिर्वायुसंयोग-निष्ठजातिपकारिका रफोटविशेष्यिका अनुरूपेवेत्यत आह—बायुसंयोनेति । अ-मत्वापत्तिशित । तस्यापि वायुसंयोगनिष्ठकत्वादिमकारकत्वादिति शेषः । इद-मभिधानं तस्याः पतीतेः समवायसंयन्धाविष्ठिचवार्यसयोगिनिष्ठजातिपकारकत्व-भिति मतेन । कल्पितानामिति । समवायेन ताहशजातीनां स्काटावृत्तित्वेऽि स्वाभिन्यञ्जकसमवायस्य तत्र सत्वेन तस्य स्वाश्रयाभिन्यङ्ग्यत्वसंवीन्वत्वेनोपाधित्वं संभवतीति । एवं चैतादशसंबन्धस्य वायुसंयोगसत्यकास्य एव सत्वितरयुत्यस्यादि-पतीतीनां नानुषपात्तः । कत्वादेर्वायुसंयोगगतधर्मस्य श्रीचम्राह्यत्वमपि स्वसमवेता-भिव्यञ्जकसमवेतत्वसंबन्धेन बोध्यम् । कल्पितानागुगाबित्वभित्यत्र परसंपतं दृष्टान्त-माह-स्वरेति । वर्णेभ्योऽन्यस्येति । तन्मते वर्णा नित्या एकत्ववन्तश्च । उदा-त्तत्वानुदात्तत्वे च विरुद्धधमौं तावेकत्र संभवत इति । व्यञ्जकध्वनिधर्भवत्तयौ-स्ताम्यां कल्पिताम्यां वर्णंस्याप्युदात्तत्वादिव्यवहार इति हि तन्मतम्। तदेनदाह-उदात्तत्वादिति । तच्च-हीत्यव्ययं च । त्यागायोगादिति । तत्पतित्यविष-यत्वकथनायोगादित्यर्थः । वाधिका-व्यव यमेदमतीतेर्भमत्वसाविका । प्राममत्त्वे सतीति । स्वाधिकरणसमयंध्वंसादिकरणत्वसंवन्धावाच्छन्नमातियागिताकस्वामा-ववत्समयवृत्तित्वरूपाया इत्यर्थः । अत एव-अनुभवविरुद्धत्वाद्वे । प्रययो --ज्ञानम्। व्यवहारः-परंपति शब्देन बौधनम्। ननू चरितत्वमि पयत्निविशेषजन्य-त्वमेवेति कथं नित्यत्वमत आह-उच्चितित्वं च । ननु वर्णानित्यत्ववादिनामुत्।-त्यादिसत्त्विमिष्टमेवेति, नतु भविद्वरोधी अत आह - किंचेति । सा-उत्पन्नकका -रादिमतीतिः। अतिरिक्तोति। वर्णानित्यत्वसाधिकेत्यर्थी, नतु स्कोटाभावान् परम्परया स्वाश्रयध्वनिव्यङ्गचत्वसंघन्धेन । ननु ताहरापतीते।नियमेन परमारासं-बन्धविषयकत्वे गौरवमत आइ-परं तियाति । वर्णपाथंक्येन ध्वनेरननुभवाना ध्वनिसत्त्वभित्याशङ्कां निराचष्टे-नचेति । वर्णानुत्वतेः-वर्णानभिव्यक्तेः । जि-ह्वामिधातजेति । संयोगजसंयोगाभिषायेणेयमुक्तिः । वर्णोत्पात्तिस्थले-वर्णा-भिव्यक्तिस्थले । तत्रैव-ध्वन्युत्वत्तौ । प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावेति । अन-

च्छेद्कतासंबन्धेन ध्वानं पति रुपवायेन कर्णवायुसंयोगः पतिचन्य इत्येवस्त्र इत्यर्थः। एवं-उत्पत्तिविनाशयोरिव । परेषां-वर्णनित्यनावादिनां मीमांसका-नाम्। समान इति । एवं चाखण्डस्कोटस्वीकारे वायकाभावः। नन्वेवं सर्वि समानाधिकरणपदार्थयोरमेदान्वयः पूर्वपदार्थपधानोऽव्ययीमावः इत्यादिव्यवहाराणां का गतिः पदानां तत्रासत्वादिति चेन्त्र । यथा परेषु कल्मिनमञ्जितदायविभाग-मादाय मत्ययानां पक्टत्यथान्वितस्वार्थबोधकत्वामिति व्यवहारस्यः वाक्रेष्यस्य-ण्डेषु वस्तुतः पदानामसत्वेऽपि आवापोद्वापाम्यां कल्पितपदान्यादायोक्तव्यवहार-स्याभ्युपपत्तेः । बलाबलाद्याधिकरणेषु श्रुतिलिङ्गादीनां भवलदुर्भलभावविचारो जै भिनीयानाभेगोषप द्यः । यद्यप्यूषयः सर्वेऽपि तत्त्ववेत्रारस्तथापि व्यवहारकालेऽ-निर्धारिततत्वसदशैस्तैः पद्यदार्थे वाक्यार्थविचारः क्रियत इति स्वीकारेण तेषां वचनाबलम्बेनैव तदीयानां विचारपवृत्तिरिति सर्वपनवद्यम् । नैयायिकास्तु-वर्णा-नामुत्पत्त्रादिभवीतिवशाद्वनित्यत्वमेव । भेरीदण्डसंयोगादीनां घ्वानेजनकतावत्कण्ठ-वायुसंयोगादीनामपि वर्णीत्पादकत्वमेव । एवं वर्णीनां तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसपितयो-गित्वमेव । तदेवीपथमितिवत्स एवाङ्कुर इत्यादिवत्यभिज्ञापि साजात्यावगाहिन्येव । पदानि वाक्यानि वा नातिरिक्तानि । किं त्वपेक्षाबुद्धिविशेषविषयताविशिष्टवर्ण-चाटितान्येव वर्णानां दिक्षणावस्यामित्वेन तेषामानुपूर्व्यपि वक्तं शक्या । सत्कार्य-वादीयसिद्धान्तरीत्या वर्णानामभिष्यकिरिति तु न युक्तम् । कण्ठाद्यभिघातात् याग्वणाभिव्यक्तिसस्ये पद्परगक्षांपंतेः । अभिव्यक्ते. सामग्रीसाध्यत्वे सत्कार्य-तादस्यायुक्तरवमेव । अनन्तवर्णपामभावध्वंसकल्पनामयुक्तनौरवं तु भागाणिकत्वान्त दोबावहभिात वदन्ति ॥ ६९॥ इति व्यक्तिस्कोटविवरणम् ।

शक्यत्व इव शक्तत्वे ...॥ ७० ॥

इत्थमिति । पूर्वोक्तेः पकारैः । जातिस्काटवादिनां मतम्त्थापयित—जाती ति । जातेः—अर्थशब्दगतजातेः । लाधबिमिति । व्यक्तीनां बाहुल्याद्वाच्यत्व वाचकत्वकल्पनापेक्षयाजातेस्तथात्वे तासागेकत्वाङ्घाघविगत्यर्थः । ननुक्तरीत्या
स्काटातिरिक्तवणांनामसः वाचद्वगो जातेर्वाचकत्वविचारो गगनकुसुमायमान इत्याः
शङ्कामपने र्नुं स्कोट एव व्यक्तिस्वपस्तावचाङ्गीकार्य इति पतिपादयित—अयं भाव
इति । इत्यपि स्यादिति । तद्मिन्नामिन्नस्य तद्मिन्नत्विनि न्यायात्स्यादित्यर्थः । ननु स्कोटस्यैकत्वेऽपि कत्वगत्वादिविरुद्धधर्माष्यासमूलकभेदानुभवेन

नोक्तापत्तिरत आह-किंचेति । आधे- गत्वाभ्युपगमपक्षे । तदेव-गत्वमेव । ननु गत्वाद्वेणध्नत्वेन कथं तस्याऽऽश्रयभेदं वद्सीत्यत आह—वर्णेति । वर्णानां नि-त्यत्वे तेषामेकत्वादनेकसमवेतत्वासंभवेन नातिरिक्ता गत्वादिजातिरिति भावः । अतिरिक्तेति । कत्वगत्वाद्यपेक्षयेत्यादिः । अन्त्ये-एकोटे गत्वाद्यनम्युपगपपक्षे । विरोध इति । गत्वाद्यन्यधर्मस्य स्फोटीवृतित्वेन तत्तद्वर्मपकारकपनीतीनापनु-पपात्तिरिति भावः । परोक्तमनूद्य दूषयति वाध्विति । असंभवादिति । अति-रिक्तगकारादिविशेष्यकः समवायसंयन्धावच्छिन्नगत्वादिमकारकत्वेन न्यायादिति भावः । ननु अतिरिक्तानन्तगकारादिकल्पनापेक्षया ताहरापतीनीनां भ्रमस्बभेवास्तिवत्यत आह-अस्तु वेति । एतावतैव गादिविनयकप्रमात्मकप्रतित्यु पवत्तरहं स्फोटेनेति भावः । तस्य-वायुसंयोगस्य । दोषः-बाधकप् । धर्मवदि ति। यथा भवता तादृशधर्मस्यातीन्द्रियमात्रवृत्तित्वेऽपि साक्षात्काराविषयकत्वं कल्प्य -ते । तथाऽतीन्द्रियस्यापि तस्य संयोगस्य साक्षात्कारिवषयत्वं मन्मतैऽप्युस्तु इति। पतिबन्दी बोत्तरम् । यदि अवीन्द्रियस्य सेन्द्रियक्तवं विरुद्धं, तदा तेषां गत्वादीन स्कोटधर्भत्वपापि पत्यक्षानुपपत्त्या कलायितुपशक्यापिति भावः। तस्मात्—उकहेतोः सन्येव-त्वद्भिमतस्फोटानिरिकाः सन्त्येव । यस्तु-किंतु । गौरवात्-बहुनां वाच-कत्रे गौरवात् । ननु पद्स्व नःत्याअनुगपमात्रगौरवावकाश इया आह-आक्ट रयधिकरणेति । वाह ग्रजाविसद्भावे पमाणमाह-इद्गित्यादि । अनुगनभनी-तिमात्रेग जातिसिद्धौ विभुर्विभिन्नति पनीत्या विभुत्वजातिसिद्धवापातिरतः साध-कान्तरमाह-हर्युकेति । अवस्येति । अन्यथा तत्तदुपरि पर्निष्ठनत्व्याकित्वस्य कारणतावच्छेदकतावच्छेदकत्वे आनन्त्यव्याभिचास्योरापात्तः स्यात् । ताद्दशजात्य-भिव्यञ्जकतावच्छे दकतया क्छमानु हुर्थेव भरदुक्तव्यवस्था स्रातिरिक्ता इति जाति मीरित्वित शङ्कां निराचष्टे । न ेति । घटत्वादेरिति । आदिगा पटत्वादि-परिग्रहः । आकारादिभिः-अवथवंतयोगविशेषैः । परमारासंबन्यस्पावच्छेद्का।-वच्छेद्करवश्युक्तगौरवं तूभयोः समिति भावः । ननु तत्तक्जातेः शकत्वनिष्ठं तदितरावृतित्वविशिष्टसक्छतदाश्रयवृतित्वमवच्छैद्कं वाच्यमिति गौरवमत आह-तादारम्थेनेति । जारयोरिति । भाक्तयोः पद्योः सकाररेकाकाराविसर्वविद्याः त्वाविशेषेण । सरत्वोपस्थापकतावच्छेदकजातेः सरस्त्वोपस्थापकनावच्छेदकनाऽपि स्यादेकस्या एकवैव सन्त्रियत्र विनिगमकाभावादिति भावः। वाशाब्दस्य पक्षा- न्तरमूचकत्वामिति अमिनरासायाऽ ह—वा त्वर्थ इति । एवं चैवकाराथीं वाश्वव्य इति फलितम् । आनुपूर्वीति । एवं च स्वाव्यवहितोत्तरत्वसंवन्धेन रिविशिष्टसः त्व्यविद्यायाश्च सरस्त्वोपस्थापकतावच्छे दकणातिव्यञ्जकतावच्छे दिका च सर इत्यत्र नास्तीति न सरः शब्दाद सत्वोपस्थि यापिनिरिति भावः । मूले—तारमन्दशब्दौ — तारत्वमन्दत्वपरौ । तथा च भीमांसकमते यद्यपि वर्णानां नित्यकत्वं, तथापि विजातीयकर्णवायुसंयोगक्तपाभिव्यञ्जकतारतम्थेन तथा तारत्वमन्दत्वादिविभिन्नधर्म- पत्तीतिसद्भावादित्यर्थः ॥ ७० ॥

ननु जातेर्वर्णसमुद्रायवृत्तित्वात्पत्येकवर्णादर्थवोधापति।रित्याशयेन शङ्कते--निवति । पत्थेकवर्णेषु-पदान्तर्गततत्तद्वर्भेषु । वर्णव्यक्तिभिरिति । आनु-पूर्वीविशेषावि छन्नवर्णव्यक्तिभिरित्यर्थः । योगार्थतया-१फुटत्यर्थोऽस्मादिति यो-गार्थतया । एतेन-तत्तत्वद्घटकयावद्दणीभिव्यङ्गन्यत्वाविशिष्टजातेर्वीयकत्वस्वीका-रेणे । रफोटस्य-जातिरूपस्य । वर्णस्फोटपक्ष इति । तस्मिन् पक्षे वर्णगतजा-तेर्बोधकत्वं वक्तव्यम् । तथा चान्त्यवर्णगनजातेरन्त्यवर्णविषयकपतीत्यविषयत्वाच -त्तदर्भ एव तत्तज्जातिव्यञ्जकस्तथा चोक्तदेश इति भावः। तत्र-पद्वाक्ययोः। तस्या:- जाते:, व्यासच्यवात्तित्वस्य पर्याप्तिसंबन्धेन सत्त्वं प्रसिद्धम् । व्यासच्य-वृत्तित्वं तु जातेनांस्ति । तस्या व्यासव्यवृत्तिस्वभावत्वात् । धर्मिश्राहकमाने-ति । धर्मो जातिरूपः पदार्थः, तद्याहकं तत्साधकं यन्मानं पद्वाक्ययोवीधक -त्वान्यथानुपपत्तिरूप तिसद्धत्व दित्यर्थः । एतेन जातेः समवायसंबन्धेनैव सत्वं न तु पर्याप्त्यारूयसँबन्धेनेति शङ्काया नावकाशः । यदि सा पत्येकं विश्रान्ता स्यात्तद्वी वाचकत्वानुपपत्तेरपरिहारात्तात्सिद्धिरेव न स्यादिति भावः। नन्वनेकाभि-र्वर्णव्यक्तिभिन्वेङ्गचा जातिरित्यनुपपनं वर्णव्यक्तीनां जातिव्यञ्जकताया अपसिद्ध-त्वादित्याशङ्कामपनेतुं तत्र पामाणिकसंगतिमाह-कैश्विद्यक्तय इति । अस्या जाते:। आश्रयत्वं षष्ठचर्थः। व्यज्यतेऽनया सा व्यक्तिरिति व्युत्रत्त्या व्यक्तिप-द्वाच्यो वर्ण एवेत्याशयेनाऽऽह—ध्वानवर्णयोशित । शेषार्थः—प्रकृतकारिकाया उत्तराघीर्थः । उक्ते अर्थे काव्यमका शकारसंगतिमाह-उक्तं हीति । काव्यमकाशे । इद्मुत्तममतिशायिनि व्यङ्गाचे वाच्याद्घ्वनिर्वृषैः कथितः ' इति पद्यव्याख्यावसर इति शेषः। स्फोटव्यङ्गाचव्यञ्जकस्य । स्फोटरूपं यद्व्यङ्गाचं तमञ्जकस्य ॥ ७९ ॥

ननुजातेवीचकत्वमुक्तं तदनुषपन्नं, तादृशजातेरमसिद्धत्वादतो जातिं पकटपति— सः त्यासत्याविति । सत्यं –कालत्रयाबाष्यम् । तद्दिपरीतमसत्यम् । ननु जीवे ब्रह्मात्मकत्वे तस्यैकत्वात्पटेअपि घटत्वव्यवहारापित्तरतः पर्यवसितार्थमाह-तत्त्वद्या-क्तीति । विशिष्टं—उपलक्षितम् । जगत्कर्तृत्वादिकमपि उपलक्षित एव । जातिः— जातिपद्व्यवहार्यः । व्यक्तीनामुपाधित्वं च यथाजपाकुसुपसांनिधाने स्रोहितः स्फटिक इति व्यवहाराज्जपाकुसुमे उप-स्वसमीपवर्तिनि स्वनिष्टं धर्भमादधातीत्यु-पाधिरिति व्युत्पत्त्या स्वसमीपवर्तिविशेष्यकस्वानिष्ठयर्भमकारकपतीतिजनके उपाधि-व्यवहारस्तथा व्यक्तीनां नानात्वात्तदुपश्चेषेण वस्तुत एकस्यापि ब्रह्मणो नानात्व-मकारकमतिभासजनकत्वेन द्रव्यशब्देति—द्रव्यमतिपादकघटपटादिशब्देत्यर्थः यद्वा - द्रव्यात्मको यः शब्दस्तद्वाच्यमिति यावत् । तेन गुणादिगतजातेरपि संग्र-हः। भीमांसकमते-शब्दस्य द्रव्यस्तपत्वात् । शब्द्रत्तपत्या-वाचकशब्द्रस्तपत्या वेदात्मकशब्दरूपतया च । अयं भावः—द्वयोरिप वाच्यवाचकयोरुपाध्युपस्रक्षित-ब्रह्माभिनतया शास्त्रस्य चास्य वाच्यवाचकज्ञानाय पवृत्तेः, नेह नानाऽस्ति, इति वाक्यसहायेन वस्तुगत्योपाधिकावच्छेरे सिखेऽस्पाच्छास्त्राद् ब्रह्मज्ञानं भवनीति । कथं तहीति । संगच्छतामित्यनेनान्वितम् । पूर्वापरविरोधादिति दोपः । ननु अविद्या भिथ्याज्ञानरूपा तज्जन्यसंरकाररूपा वा तस्माज्जातित्वं न संभवति तस्याः, अने वर्णवर्भत्वेन घटादिधर्भत्वासंभवादत आह—आविद्य ह इति । अन विद्याकल्पित इत्यर्थः । धर्मविशेष इत्युपादानेनावृत्तित्वशङ्काषा घटपटादिसायार-ण्यस्य च निरासः॥ ७२॥

तदेव-वहारेवि । तत्त्वम्-उपादानम् । तदुकं श्रुतौ-- अनेन जीवेनानुपविश्य नामरूपे व्याकरवाणि १ इति । सृष्टेद्वयीरूपत्वै व्ययवकसमुदायरूपतया । सृष्टेर्व-सण एव संभवश्च । तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्दायुः, इति श्रुतावापि मसिखम् । ननु ब्रह्मण एव नामरूपसृष्टचुषादानत्वं चेदुपादानो-पादेययोस्तादातम्याद् ब्रह्मणोऽपि नानात्वमेव सिद्धं, तथा च कथं सत्यत्वमत आह-प्रकियां शस्तिवा । पक्रतिमत्ययादिकथनं पश्चको शादिव्युत्पादनमाका-शादिसृष्ट्युपादानत्वस्य च प्रतिपादनांशरित्वत्यर्थः । अविद्याविजूम्भणं-मलिनस-च्वाविद्यानामज्ञानाविद्यास एवेत्यर्थः । अत्र हरिसंमतिमाह—उक्तं चेति । पूर्वार्घमन्यत्रोक्तम् । उत्तरार्घस्य पूर्वार्घे तु-घटादिदर्णनास्रोकः परिन्छिनोऽवसी-यते । इति । यथा घटादिद्शेगाह्योका विश्वपपञ्चः परिच्छिनः किंचित्कारणं तद्ब्यवसीयते । तथा भावानामाकाजादीनां समारम्भः सम्यगारम्भः पकाशो यस्मादिति ब्युत्पत्त्वा पकाशोपादानमनादि ब्रह्मैवेत्वर्थः । अनादीत्यनेन-पाग-भावाप्रतियोगित्वं, शाधतामित्यनेन-ध्वंसापतियोगित्वमुक्तम् । ननु नादेऽपि ब्रह्म-पदव्यवहारात्कथपस्य शास्त्रस्य ब्रह्मणोऽनादित्वपतिपादकतेत्यत आह-ब्रह्मेवेत्य-नेनेति । स्वयंज्योतिः-परामकाश्यः । निर्विष्टनमचयाय-अमतिबद्धमचाराय । स्तुतिरूपत्वं पूर्णत्वकथनेन । तत्त्वं चाखण्डानन्दरूपत्वम् । नम इति । नितरू पमङ्गलाय ॥ ७४ ॥

इति स्फोटपकरणगता भैरवनाथिपश्रकता वैयाकरणभूषणसारस्य परीक्षानिका टीका समाप्ता ।

## अथ स्फोटचन्द्रिका ।

पित्रोः पादयुग नत्वा जानकांरघुनाथयाः । मौनिश्रीऋष्णभट्टेन तन्यते स्फोटचन्द्रिका ॥ १ ॥

शाब्दिकानां वाच्य छक्ष्यव्यक्क्ष्यार्थपतिपादकानां ताचकलाक्षणिकव्य क्किनानां शब्दानां तिनिष्ठजातेवाँ रफोट इति व्यवहारः । रफुटति अर्था यस्पादिति व्यु-त्पर्या पङ्कजादिवद्योगरूढः स्फोटशब्दः । केवलयोगस्वीकारे वाच्यलक्ष्यब्य-क्रियानां चेष्ठायाश्य व्यक्तियाधिमतिपादकत्वेन तत्रातिव्याप्तेः । न च वाचकादिप-र्यायः स्कोटशब्दोऽपसिद्धः । ' अक्षराणामकारस्त्वं स्कोटस्त्वं वर्णसंश्रयः ' इति हरिवं रो दृष्टत्वात् । तथा च वर्णपद्वाक्याखण्डपदाखण्डवाक्येति पश्च व्यक्ति-स्फोटाः । शक्यतावच्छेदिकाया जातेर्याच्यत्ववत् शक्ततावच्छेदिकाया जातेर्वाच-कत्वामिति मते वर्णपद्वाक्यमेदेन त्रिविधो जातिस्फोटः । एवं चाष्टी स्फोटाः । यथा-अानन्दवस्रयां शुद्धबस्रतानार्थमन्त्रमयभाणमयमनोमयविज्ञानपयानन्द्रमयोनि पश्चमुं को शेषु अपारपार्थिक नसत्वप्रतिपादन मुगायः। यथा वा - अरुन्य नी ज्ञानार्थे स्थूलनक्षत्रे अपारमाधिकारुन्धतीत्वबोचनम् । तथा पारमाधिकात्वण्डवाक्यबोधा-र्थमेते वर्णपद्वाक्याखण्डपद्स्कोटा उनायाः । तदुक्तम्- उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । असत्ये वर्त्भाने स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । इति । मू-तिङन्तं पद्मिति एकतिङन्तार्थमुरूयविशेष्यकं वाक्यामिति पद्वाक्यलक्षणानाका-न्तवर्णसमूहस्य वर्णस्य वा प्रकृतिपत्ययरूपस्य व्याकरणेन गृहीतकानिकस्य पन तिप् इत्यादिकस्य वाचकत्वे वर्णस्फोटः । ने च प्रयोगसमवायिनः विसर्गतिबाद-यः। न तु तत्स्थानित्वेन कल्पिता स्कारसकारादयः। तेषामनिषतत्वान् । तथा हि—विसर्गेण रो: स्मरणं तेन सो: । एवं णला तिप: स्मरमं तेन लकारस्य । एवं च गौरवं स्पष्टभेव । किं च स्थान्यादेशज्ञानशून्यस्यावयाकरणस्याऽऽदेशमा -नादंबोधापत्तेश्व । एवं च स्थान्येव वाचको छाचवात् , न त्वादेशो गौरवादिति तार्किकोक्तमपास्तम् । विषरीतगौरवापत्तेः । अयं तार्किकाणां पदस्कोटरवेनाभि-मतः। शक्तं पद्भिति तैः स्वीकृतस्वात् । तच्च मानामावात् फलाभावात्स्वयन्यविरा-धाचायुक्तामिति शाब्दिकाः । तथा हि शकं पदं च प्यां रूढं पीमिकं योगरूढं यौगिकरूढं चेति । गौः पाचकः पङ्काजमधकर्ण इति क्रभेणोदाहरणानि । तव पाचक इति यौगिकोदतहरणे यच्छकं पदं पच अक इति न तद्यौगिकं, समुदा-

यस्तु यद्यपि थौगिकस्तथापि न शकः। एवं च शकं पदं यौगिकमित्यविचारिता-भिधानम् । विशिष्टराक्त्यभावे सति ब्याकरणबोधितार्थपक्रतिपत्ययसमुद्रायरूपः सुबन्ततिङन्तपदरवं यौगिकपदत्वम् । सत्यन्तं योगरूढानिव्याप्तिवारणाय । तत्र विशिष्टे शक्तियहात् । एवं गौरिति रूढ्युदाहरणमण्यसंगतम् । व्याकरणकाल्यत-पक्रतिपत्ययार्थेपत्ययामावे सति समुदायसुवन्तस्यार्थबोधकत्वे रुढगद्रत्वं यथा मिणनूपुरादीति रूढिलक्षणानाकान्तत्वान् । शास्त्रकल्पितावयवार्थानुसंवानपूर्वकस-मुदायशक्त्याऽर्थबोधकपद्रवं योगरूढत्वम् । यथा पङ्करनादीति तदाकान्तत्वाद्योग-क्तढरवं युक्तम् । यौगिकरूढ इति तार्किकोक्तो भेदोऽपि न युक्तः। सकृदुचरितः सक्टर्थं पत्याययाति इति न्यायान्मण्डपपदं गृहिविशेषे रूढं भिन्नं भण्डपानकर्तरि भिनमिति अतिरिक्तभेदस्वीकारे मानाभावात्। एवं रूढिलक्षणायाः कर्भणि कुशल इत्युदाहरणमप्ययुक्तम् । उक्तरीत्या कुशान्ते रूडत्वस्य कुशादानकर्तरि याँगिकत्वस्य संभवात् । द्विरेफपदं अमरे रूढमेव । कोशे अमरपर्याये उपादानात् नाहि कोशे लाक्षणिकोपादानं पर्यायेष्वस्ति । एवं च स्ववाच्यपद्वाच्यत्वसंबन्धेन द्विरेकपद्स्य भ्रमरे सक्षणोति तार्किकोक्तपपास्तम् । अकूरेऽपि उक्तसंवन्धसत्त्वेन तत्रातिब्धाप्तेश्च । यद्वा एकाक्षरकोशावधृतशक्तिकानां सर्वेषां वर्णानामेव स्कोटत्मम् । अर्थवन्तो वर्णा इत्यनेन भाष्ये तथा पतिपादनात् । न चैवं धनं वनित्यादौ पातिपदिक . संज्ञानापातिः । समुदायशक्तेः स्वाश्रयशक्ततावच्छेदकानुपूर्वीभङ्गजनकार्थंकार्यं मति मतिबन्धकत्वात् . यतु भूषणे स्फुटति अर्थो यस्मादिति स्फोटः वाचक इति यावत् इति केवलयौगिकः स्फोटशब्द उक्तः। तन्न सम्यक् । साधुशब्दानामिवासा-धुशब्दानामि शक्तिसत्त्वेन वाचकत्वाविशेषांत्स्फोटत्वापत्तेः । न चेष्टापात्तिः। शाब्दिकेस्तथाऽ ,ङ्गीकारात् । लाक्षाणिकव्यञ्जकयोरसंग्रहापत्तेः । न च शब्दोऽत्र व्यञ्जकाश्चिधेति अत्रग्रहणात् काव्य एव व्यञ्जकः, न व्याकरणे इति भ्रामितव्यम्। पंदेन स्फोटोऽखण्डो व्यज्यत इति वदिङ्गस्तत्स्वीकारात् । ननु तार्किकमते ईश्व-रेच्छा शक्तिः। भीमांसकमते अतिरिक्ता पदार्थान्तरं, नवीनतार्किकैरीधरेच्छा ज्ञानं वाऽऽक्रतिवेति विनिगनाविरहान्भीमांसक्मतमेवाङ्गीकतम् । साधुष्वेव सा नासाधुषु । अन्यथा शक्तिमत्त्वं साधुत्विमिति साधुत्वस्थणाकान्त-रेवन।साधून।मपि साधुरवापत्तेः। शक्तियाहकव्यःकरणकोशादेरभावाच्चेति चेन्न। तन शक्त्यभावेन तेम्यो बोधानापत्तेः। न च शक्तिश्रमात्साधुशब्दस्मरणाद्वा बोध इति तार्किकोक्तं युक्तम् । साधुशब्दस्मरणं विनाऽपि ब्युत्पन्नानापि बोध । स्यानुभवसिद्धत्वात् , गौरवाच्च । भ्रमाद्धोध इत्यपि न । रजतभ्रमाद् गृहीतायः-शुक्ते रजतव्यवहारानाधायकत्ववच्छिकिभ्रमाज्ज्ञातबोधस्यापि व्यवहारानाधायकः त्वापत्तेः । सन्मात्रविषिषण्या ईश्वरंच्छायास्तत्र अभावस्य वक्तुपत्राक्यत्वात् । किं च शक्तिभ्रमः कस्य ? सर्वव्यवहारकर्तुरीश्वरस्योतान्यस्य । नाऽऽद्यः । ईश्वरस्य भ्रमित्वानुषपत्तेः । नान्त्यः-सर्गादौ पयोज्यथयोजकास्वरूषसाध्वसाधुशब्दव्यवहा-रकर्शिश्वरादन्यस्यामावात् । यथा पुण्यपापोभयजनिकार्थसृष्टिरिधरकर्नृका तथैत साध्वसाधूमयाविधशब्दमृष्टिरशिधरकर्वृकैव । तथा च अन इत्ययुक्तभेव । न च तटस्थबालस्यानुमितिभ्रमः साधुराब्दे सा वाऽसाधुराब्देष्यपि । शक्यनुमानकसाम-श्रीसत्त्वेन बाधकामावेन च अमत्वायोगात्। नन्वसाधुष्विप शक्तिस्वीकारे शक्ति-मत्त्वं साधुत्वामिति तार्किक छक्षणाकान्तत्वात् साधुत्वापात्तिः। तथा च न ष्टेच्छि-तवै नापभाषितवै १ इति निषेधानवकाश इति चेन । लक्षिणि हानापसाधुरापनेः । न च वृत्तिमत्त्वं तत् । शक्तिस्थणान्यतरत्वनिवेशे गौरवात् । तस्मातपुण्यजनकः तावच्छेद्कजातिविशेषः साधुत्वं पत्यवायजनकतावच्छेदकश्वासाधुत्वम्। यद्दा व्या. करणबोध्यत्वं साधुत्वं तिङ्गनत्वमसाधुत्वम् । तथा चैकः शब्दः सम्यग्झात् सुपयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवतीति व्याकरणेनार्थविशेषे पक्रतिपत्ययेन व्यु-त्पादित इति ज्ञातः। तादृशार्थीवरोषे पयुक्तः। तेन गोणीशव्रस्य गोण्यामेव साधुरवं न गवि । विनिगमनाविरह इत्यपि न युक्तम् । अन्यवरपक्षपातिनी युक्तिहि विनिगमनां । सा च ज्ञानस्य पूर्वाभिव्यक्तिस्या पक्रतेशस्त । अह एवेश्वरज्ञानं शकिरिति वर्धमानीपाध्यायाः । शाब्दिकास्तु बोधजनकत्वं शक्तिः । तच्चाना-दिबोधजनकतावच्छेदकधर्मवच्वम् । तदुक्तं हरिणा-इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादि-र्योग्यता यथा । अनादिरर्थेः संबन्धः शब्दानां योग्यता तथा इति । तज्जनक-तावच्छेद्कधर्भवत्त्रक्षा योग्यता । न चागृहीतशक्तिकस्य शान्द्बोधानुद्याच्छा-ब्रबोधे शक्तिग्रहस्य हेतुत्वात् बोधोत्तरं शक्तिग्रहः शक्तिग्रहोत्तरं बोध इति अ-न्योन्याश्रयः। व्याकरणकोशादिना शक्तिमहात् । अन्यथेथरेच्छा शक्तिरिति पक्षेऽपि शाक्तिप्रहोत्तरं बोधः, बोधोत्तरं शाक्तिप्रह इति अन्योन्याश्रयस्य तुल्यत्वा-त्। यद्वा शब्दार्थयोरनादिसँबन्बः शानिः । मन तु पतिभाति शानिः सामध्यं यथा दीपादौ तेजास यासत्वयाहकत्वसामध्ये वह्नचादौ दाहकत्वसामध्ये, इन्दि-

यादी विषयमका शनं तत्स्वरूपसदेव उपयुक्तं न तु ज्ञातम् । न चागृहीत शक्तिक-स्यापि बोधापात्तः। सांनिकर्वादिवत् बोधाभावपयोजकीभूवाभावधावियोगिवालर्यः यहाभावात् । न च नानार्थेष्वेव तात्पयं यहस्य कारणत्विभिति चेन् सत्यम्। शाः ब्दिकमते सर्वेषां नानार्थत्वात । अत एव वृद्धिरादैच् इति सूत्रे भाष्येऽनेकशक्तः राव्यस्यत्युक्तम् । अनेकेष्वनेका वा राक्तिरस्येति विश्रहः । अवच्छेदकभेदै श-किमेद इति तार्किकादिसिद्धान्तः। लाघवाच्छिकिरकैवेति जाव्दिकसिद्धान्तः। न चान्यायश्वानेकार्थेत्वामिति वाच्यम् । भवन्मतेऽपि तुल्यत्वात् । एतावान् परं भेदः-त्वन्मते वृत्तिभेदेन, मन्मते तु एकया बृत्त्या। न च लक्षणोच्छेदापात्तिः। इष्टत्वात् । यथा भवाद्भिः सर्वानुभवसिद्धाऽपि व्यञ्जना स्वानि स्वीकियते । तत्र च व्यञ्जनोच्छेदापत्तेरद्वकत्ववन्मन्मतेऽपि छाघवाच्छक्त्येव निर्वाहे छक्षणो-च्छेदापत्तेरदृषकत्वात् । वस्तुतः एकवृत्त्यैव निर्वाहे अनेकवृत्तिकत्वमन्याय्यभित्येव तदर्थः । अर्थपदस्य वृत्तिपरत्वात् । अन्यायश्चेत्यस्य लाधवमूलकत्वात् । न चा-नन्यसम्यः शब्दार्थं इति वाच्यम् । तस्य सक्षणया सम्ये शक्तिकल्षनमन्याय्य-मिति नार्थः किं तु संसर्गमर्याद्या सिद्धे शक्तिकस्यनमयुक्तमिति तदर्थात्। एवं च शाब्दिकानां शब्दवदू वन्ही। अतिरिक्तशक्तिस्वीकारः। तार्किकाणां तु शब्दे\_ शक्तिस्वीकारः, वन्ही तु नेत्यर्वजरतीयस्वीकारोऽनुचितः । न चोत्तेजकाभाव-विशिष्टमण्यभावेनोषपत्तौ तत्स्वीकारो व्यर्थ एवेति वाच्यम् । गुरुमूनविशिष्टस्य कारणतावच्छेद्कत्वस्वीकारापेक्षया लघुभूनस्वीकृताविरिक्तशक्तिनेबन्धस्येवोचित-त्वात् । किं च शाब्दिकमते भेदसहिष्णुरभेदस्तादातम्यम् । मुणत्वद्रव्यत्वादिना मेरेअपि गुणं विना द्रव्यानुपलम्मात् द्रव्यं विना गुगानुपलम्भाच तयोस्तादातम्यम् । एवं च समवायो यत्र तत्र तादारम्यामिति व्यवहारः । तथा च तैर्गुंगे पति घटस्य पूर्ववर्तित्वासंभवेन कारणत्वाभावादन्यथानुगपत्त्या विशिष्टस्यैव कारणतावच्छेद्क-त्वमङ्गीकृत्य गुणविशिष्टघटं पति गुणविशिष्टकपालस्य कारणत्विभिति स्वीकृतम् । तार्किकैस्तु विशिष्टस्य कारणतानवच्छेदकत्वादिशिष्टस्य कारणत्वासंयवानिगुंगच -दोत्पात्तः स्वीकृता, तत्र च गुणाश्रयत्वरूपद्वयत्वलक्षणानाकान्तत्वात् गुणसमाना-धिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमस्वामिति निष्कर्षः छतः सोध्युक्त इति मग भाति । तथा हि-पतिबन्धोत्तेजकाम्यां वन्ही ज्ञाताऽपि शाकिरुत्तेजकामावविशिष्टमण्य-भावस्य कारणत्वं स्विक्तियातिरिका शाकिः खण्डिता शब्दे च का स्वीकता। एवं विशिष्टस्य तत्र अवच्छेदकत्वं स्वीकृत्येह नेत्युक्तवा खपुष्पविनर्गुणचरोत्पानिः स्वीक्रता । सर्वेषामनुभवानारुढत्वादेतत्सर्वमयोग्यामिति दिक् । शाब्दिकेस्तु शब्द वद वन्हीं कर्णविवरवार्तिनभासे चातिरिक्ता शाकिः स्वीक्टता सैव श्रोवं शिकि। शिष्टं नमो वा । एवं च दूरस्थमेरीशब्दस्य स्वस्थानस्थितस्यैव श्रोवस्य दीपवत् पकाशनसामध्रम्। एवं च वीचीतरङ्गन्यायेन भेरीशब्दस्य श्रवणदेश,गपनानिति न मनोरमम् । साक्षान्द्रेरीशब्दं श्रगोमीत्वनुभवापलापापत्तेः । अनेकशब्दकलाने गीरवाच्च। भ च श्रोत्रमेव तत्र गच्छ शिति युक्तम् । आकाशस्य तत्र गमनासं-भवात्। कर्णविवरे आकाशामावपसङ्गाच । श्रोतेन्द्रियं गुगमात्रसाक्षात्कारन-नकम् । केचित्त श्रोत्रेन्द्रियवद् रसनेन्द्रि म्हराणेन्द्रिययोरिप गुगमात्र साक्षातकार ज-नकत्विभिति वद्गन्ति । तद्युक्तभित्यपरे । तथा हि—ग्रब्दस्याऽऽकारागुणात्वात्सपवा-येन साक्षात्संबन्यसत्त्वेन केवलपत्यक्षसंभवेऽपि रसगन्ययोस्तु संयुक्तसमवायः संनि-कर्षः । स च द्रव्यसंबन्धे घटा इति परम्परासंबन्धः । तत्र द्रव्यसाक्षात्कारसंनि-कर्षसंभवेन दब्यं विना केवलगुणस्यास चोन च केवलगुणसाक्षात्कारासंभवः । तस्माद् द्रव्यविशिष्टगुणसाक्षात्कारजनकरवं तयोः । न तु गुणविशिष्टद्व्यसाक्षाः त्कारजनकत्वम् । अनुभवेन तथैव शक्त्युनगनात । चक्षारीन्द्रियत्वागीन्द्रययोस्तु गुणविशिद्रदृष्यं दृष्यविशिष्टो वा गुग इत्युभयविषयक्षात्कारजनकृत्यम् । विस्त-रस्तु मत्कते तर्कामृते इष्टब्यः । गौरवभयाचेह विशन्यतः इति दिक्तः। प्रकार नुसरामः । असाध्यवदस्य वाचकत्वेऽपि व्याकरगमतिपाद्यत्वामावात्सकोद्यत्वामावः! तदन्तर्गतवर्गानां तु एकाक्षरको शावधून शक्तिकानाम धान्तरभक्ता शक्ते पद्रकोट इति पर्स्फोटे विवेचिथव्यते । अनुकरणशब्दानां तु अनुकार्यानुकरमयार्मेद्विन-क्षयाऽनुकार्थस्वपार्थपतिपाद्कत्पात्स्फोटत्वम् । ननु साध्यनुकरणस्य साधुत्वेत स्को-टत्वेऽपि अजाष्वनुक्रस्मस्यासाधुत्वात्कयं स्फोटण्यवहार इति चेन्न । असाष्ट्रस्य इ-रणस्यापि साधुत्वस्वीकारात् । दैत्यैईंऽरय इति पयोक्तवो हेऽलय इति पयुकं तद्नु-करणं हेलयो हेलय इति कुर्वन्तो न परायभूवृतिति न वाक्येऽपि तस्यातासुरवम् । वथा यद्दानः तद्दानः । भवतु इत्यर्थे यर्वाणस्तर्वाणः भवतु इति पयुक्तं तद्दुक्रां कुर्वन्तो यवाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुरिति न वाक्येऽपि तस्यासाधुत्वं क-स्यापि संमतम् । तस्माद्साधोरनुकरणस्य साधुत्वं सर्वसंनतम् । तत्र यदा तयोरमेद्द-विवक्षा तदार्थपकाशकत्वाभावाच स्फोटत्वम् । शुद्धब्रह्मतानाय सर्ववहिर्भूताच-

मयको कवर्खण्डवाक्यचे (धनाय वर्णरफोट इति दिक् । इति वर्णस्कोटः । अध पदंरफोटो वर्णभिने।टापेक्षया अन्त्रमयके। जापेक्षया उन्तरङ्गपाणमयको जावदन्तरङ्गो निरूप्यते-अन्तरङ्गार्वं तु साक्षाद्वाक्यघटकत्वेन । वर्णस्य बहिरङ्गारवं पदानिष्पत्ति-द्वारा तद्वट हत्दम् । पर्स्कोटो द्विचा सखण्डोऽखण्डश्च । व्यवहारादिना पर एव कानियातात् । तत्र योऽस्माकं सखण्डाद्रम्फोटः पचति राम इत्यादिसुबन्ततिङः न्तस्य : क के पद्मिति मते स एव वाकास्फोटस्नाकिकाणाम् । अथाखण्डपद् स्फोटो निरूप्यते । स च सर्येः पद्रस्थितयणैविधेज्यते । स चार्थभत्यायक इति शा-व्हिक्सिखान्तः । न च पतीतस्य पत्यायकत्वं नास्ति अन्यथा शब्दं वैतीत्यत्रार्थे वेचीति मत्ययावचेरिति अणुदित्स्वस्थभाष्यिविरोधः । तस्य सामान्याः प्रतीतस्य पत्यायकरवं नास्त्रीति नार्थः । किं तु शब्दसंशया पतीतस्य शब्दस्योते । पकर-णानुरोधेन तस्य संकोचात्। एवं च रहासि पुस्तकभीक्षमाणस्यार्थपत्ययानापाचि-माशङ्कर्य तत्रापि सूक्ष्मोच्चारणमस्त्येवेति नव्योक्तभपास्तम् । अनुभवविरेश्याच्च । यत्त्वत्र ताकि ध्वेदान्तिन:-यायद्वर्णव्यङ्गचो वा यतिकविद्वर्णव्यङ्गचो वा चरमवर्णः व्यङ्गिया था सः। न तावदाद्यः। आञाविनाभिनां मेलनासंमवान्। न दितीयः। पशब्देनेन व्यक्तिते स्कोटे टवर्णवैयर्थम् । न तृतीयः । पूर्वपूर्ववर्णानु नवजन्यसं-स्कारसहितचरमवर्णेनेवार्थवनीतिसिद्धी कि स्फोटेनेनि । तच । वर्णानामाञ्चाविना-शिखे मानामावान्। न चौत्यन्ते गकारः नष्टी गकार इति वतीतिर्मानम्। त-स्पाच आकाशः राभूत इतिवदाविभीवितिराभावेनाप्युपपत्तेः। अनन्तपामभावपर्धं सक्लाने गौरवाच्च । अनित्यत्वेऽपि वर्गानुभवजन्यसंस्कारजन्यस्मृतौ मेळनसंभ-वान् । द्विनीयेऽभि न दिनीयादिवर्भवेषध्यम् । पशब्दोच्वारणे किं पस्फोट उत पटस्फोट उत पटः स्फोट इति सेदेहनिवर्तकर्येन सार्थक्यात् । तृतीये यथा पट पद्राक्यः चिजातीयतन्तुमंथोगविशिष्टचरनसंयोगस्यैच पटकार्यकारित्वेऽपि अति-रिकोऽवयवी स्थीकियते तथा मयाऽवि स्थीकियते । न च तथाऽनुभवादाविरिकः। पर्मफोटेअप तुर्पादान् । गौर्गाच्च । स्फोटे तु छावरं कथमिति वेच्छुणु । घ्व-निभिरेव स्फाटो व्यव्यो । एवं चानन्यवर्गनायायायवर्षासकत्यना नदी दीन सरो रस जरा राज यादी भिकार्थम शित्वर्थमानुपूर्वाः पूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसाहित-चरमवर्णस्य कारणना च न वाच्येत्यति छाघवम् । त्वया तु तद्वाच्यामिनि गौरः वम् । एतावत्मघद्दकेन वर्णातिरिक्तः वर्णव्यङ्गन्यः चैतन्ये सर्वभृतानां शब्दब्रहोति मे मतिरिति च ब्दवहारूपोऽतिरिक्त फोटस्ता किका दिद्यणा भासनिरसनप्रको वया -ख्यातः । प्रकारान्तरेणाष्युच्यते -अखण्डपद्रस्कोटा नातिरिकः । यत्र तार्किधा-दिभियौगिकं थोगरूढं च पद्मित्युच्यते पाचकः पङ्करजनित्यादि तदेवारूगाभिः भ-खण्डपदस्कोटत्वेन व्यवहिषते । खण्डशक्तानुर्धधानपूर्यको आदिना समुदाय ग-क्तिमहात्। यस्य तु व्याकरणज्ञानवास्यस्य केवलव्ययहारेण समुश्यमानियह-स्तस्य स एवाखण्डपद्स्कोटः । यत्त रुढं पदं धिन्युगदि वः न इत्यादि वत्सर्व-षामपि अखण्डपद्रकोटत्वेनामिमनम् । तः सर्वेपामि अवयवार्यज्ञानामार्यावीगद व्यवहारेण समुद्राये वाकियहात् । एवं च रूढवीगिकवरयोः राम्वण्डासण्डनकोः टयोश्च षर्यायत्वे नाममाने विवाद इति दिक् । एवं च तार्किकादीनां दृषणाभागाः गर्भस्रावे नेव पराहता डानि दिक्। न हि नार्कि हादिनको एव सनर्का इति नि यमः। तत्रापि बहुशोऽनुभवाविषयासत्तर्भदर्शनात् । तथा डि-विशिष्टस्य कार्य-त्वकारणत्वेनैव सिद्धौ निर्मुणपटोत्पत्तिरयुक्तिनि पूर्वमुक्तम् । तथा स्वतस्य व्याप्ययून त्तित्वनियमात् चटस्य पत्यक्षान्यथानुगपत्त्या स्मीकियमाणाविरिक्तं वित्रं स्वरामिति कल्पनाष्ययुं केव । ताहकानियमे प्रमाणामावात् । अस्तु वा नियमः । नथापि तत्तद्द्व्याविच्छन्नतत्तद्वयवसीनेकर्षसहितचर्यस्त्रपादा च्छन्नचरमा यया मीन हरीं में र घटसाक्षात्कारसिद्धो अतिरिक्वित्ररूपस्तीकारे गौरवात् । एवं विशिष्टनुद्धी विशेष-षणज्ञानस्य कारगत्वात्तस्य चायं घट इत्याद्यासंभगान घटघटत्वयाः संयन्यान वगाहिनिर्विकल्पकज्ञानकल्पना अप्ययोग पत्याद पुक्तिव । नित्य भैवन्यानिरिक संयोग सं-बन्धादावेव तत्कल्पना दण्डी पुरुष इत्यादी, न तु अयं घट इत्यादी । तत्र वि शिष्टज्ञानस्येव जायमानत्वःत् । एवं च निर्धिकत्यकत्तानं न स्वीकार्याभिनि महाडा-घवम् । एवमखण्डखण्डमेरेन कालदेविधाकलानमप्रयुक्तमेरः । आखण्डस्य व्यान-हारानाधायकत्वात् । न च जन्यानां जनकः कालो जगनामाश्रयां मन इति जगदाधारत्वेन जनकत्वेन च तत्स्वीकारः । ईश्वरस्थेव तत्यांमञ्ज्यात् । न च पदार्थखण्डने दिक्काची नेधगद्तिरिच्येने इत्यादिनाइरनामिस्ततुक्तिमिन वाच्यम् । तत्र दिक्कालयारेव विभिष्ये परामद उक्तः । स च सर्व खत्नाः बहाति श्रृतिय-रुद्धः। तथा यतो वा इमानि मुनानि जानन्ते, वस्तिन् सर्वे विविधित्यादिख्न-तिभिर्जगत्कर्तृत्वं जगराधारकत्वं च र्धरस्यंत न नुकालस्य । नेन जन्यानां

जनकः काल इत्यम्य पृथिव्यादिमपपदार्याना मपीधरामदेन विभिष्यामयोरेन तद-भेदप्रतिपादनस्य बायुक्तत्वात् । एवं खण्डकान्डोऽप्ययुक्तः । सूर्वगतिविभयन्द्रोः-पाधिमेदेन हि खण्डकालः । एवं च सुर्वमितिकेषस्पैयास्तु खण्डकालसं कि तद्तिरेकेण । तथा च खण्डक उस्य कि । त्यं । एवं पीनु राकवादिभिः परमाशी पाकं स्वीक्टित्य १मागवहनानाः रक्तवहोत्मन्तिः स्वीक्रम् । तम चक्रद्णडादिनिभिन्न-कारणाभावात्कथमुतात्तिः। निभित्तकारमं विनाति तत्स्त्रीकारे दण्डनक दीनां निभिन्नकारणतेचोच्छियतः। एपंतिपानेकानुभक्षान्दरगुरुभू।तक्षिपणे छ।बरम्। लानिरिकाखण्डम्फोटखण्डनं द्रागामानिरनाचि। मिति दिस वाकार्यजानं पनि पदार्धज्ञानस्य कारणत्यास्य रूपके हैं निरूप्य वाक्यरफोड़ी निरूप्यने । स चाखण्ड-खण्डमेरेन दिया । नगाखण्डः परातिरिकेश्वयदस्य द्वार । त्यायनारस्यीकियने ! तच्चासण्ड । इन्फोर्ट निरुपितम् । अन्य च्या ३ हा उत्रायीम्य गमनीनां कारमना न बाच्येति महस्त्रवास । सखण्डस्तु पलिल एर । यदा हर्ष्ये यादी एकादेशे छते पद्विभागी दुर्वास्तरमानवास्त्र हात्वास्त्र कीटं उन्तव सस्त्र इति विवेकः । एवं च द्वणानां मर्मेकात एव । पन वाक्ष्यं नामेक विद्वनार्थमुरूयविभव्यक्षम् । यथा पचिति भवतीति । ।त्रापि पचलीत्यस्य चिंजस्यत्येति मुख्यविदेशस्यामाचाचा-व्याप्तिः । तार्किकारः पूर्यापरनत्येकग्वन्तान्तिपन्ये । अर्थेकत्वारेकै वाक्यं स काङ्गर्सं विद्याभे स्वान् १ इति भीनांनानु समुग्तरस्य विवेद समुद्रभावने कत्वादिति अर्थिक त्यादित्यत्य तेषामर्थ त्यकत्या नात्र विभिन्नेक्षामिति स्मर्थ नद्र्य व्याख्याय पत्यक्षानुमानयोगे क्याक्यत्वम्कम् । स्यापन्त्ये यद्यहर्नगतिननद्कं वाक्यमिति वक्त-ब्यम् म तु योतंक्रिविद्यंक व्यनमृत्यां दोपदृतं व । तया हि—रठन शहरर्षे यथैव देवद्भः पर्वति तव पुत्रस्रीय पर्वतियमाप्येकशक्यत्वापानिः। न चेद्राशनिः। समानवाकपत्वान आदेशावने: । तथा स्थानं ते सदनं करापि बृशस्य धारमा सुवेबं कल्पमाभि इति सद्भविषादकी मन्त्रः । पत्यक्षत्रम्थवन् । तस्पिनसीदामृते पति-तिष्ठ बीहीणां मेच सुपनस्यमान इति सार्नपतिषादको पत्तः । अनुपानवत् । ममाणानिस्दरणवद्यागाङ्गानिस्दर्भं नारायाँ विषयः । एतमनुनानस्य मत्यक्षावेक्षन्वे पत्यक्षस्य तद्नपेक्षत्यवत् सादनपति।।इक्ष्यन्यस्य सद्वपतिषाद्कावेक्षत्येऽति सद्न-पतिषादकस्य न तर्वेक्षत्वम् । एवं चानयं।रप्येकवाक्यत्वापानिः । न चेष्टावानिः । अधिकपादित्यस्य भवदुक्तमत्युदारगाविरीयात । कि वेथं पर्देश्यवाक्यता उत वाक्येकवाक्यता अन्येकवाक्यता । नाऽऽधः-ित्याकारणायेव तत्संभवात् । तथा-

रेवं परस्परमाकाङ्क्षासंभवात् । उभयाकाङ्क्षायामेव तत्संभवेनान्य राकाङ्क्षायां तद्संभवाच्य । न द्वितीय:-इतरनिरपेक्षतया सिद्धनेकवाक्येन सापेक्षेतरवाक्य-स्यान्वयो हि सा । प्रकृते च वाक्यसंदर्भरूष्यगरेव सा । न तु वाक्ययोः । अनुमानस्थिववाक्यानां परामर्शजन्यं ज्ञातमगुपनिरित्यादिवाक्यानां मत्यक्षवाक्यान काङ्क्षाभावात्। आसत्त्वभावाच्च। किं च वाक्यैकशक्यता हि पर्रगम्। अन्यतराकाङ्क्षा पकरणमिति तस्रभणान् । तस्याप्येकवाकनत्यन्यीकारे पाक्या -त्मकरणस्य दुर्वेल त्वपतिपादकश्रुतिलिङ्गायाक्षपकरणेत्यादिवल वलाचि हर गारिगेयः। न तृतीय:-परयक्षानुमानयोराकाङ्मा आर्थी न तु गान्दी । तम्मादत्र सुमन्देखनं यरिकचिद्रधीकल्पनमनुचितम् । शिरोमाणियन्यर्तु यद्यत्संगनिमधदेकवाक गमिल्यनेन नैव सिद्धत्वादिति दिक् । पक्टनभनुसरामः । व्यवहारेण वाक्ये आिअधादाक्यः स्यैव वाचकत्वाद्वाक्यस्फोटः । न च पूर्वे गृहीताऽपि वाकने जाकिरावापाद्वासमा त्यक्तवा परे गृह्यत इति वाच्यम् । एवं सति पदार्थज्ञानं पनि वाक्यार्यज्ञानस्य हेतुतापचौ वाक्यार्थज्ञानं वित पदार्थज्ञानस्य हेतुत्यनिति सर्वस्तिन्दान्तमङ्गपनेः। वाक्यस्फोटो द्विधा । सरत्ण्डोऽखण्डश्च । अखण्डो द्विचा , वर्गानिरिकांऽनितिरे-कश्च । यदा वर्णा न स्वीकियन्ते गौरवात् , डाचवाद् ध्वनिभिरेवाखण्डा वा-क्यरफोटो व्यव्यते इति मतं, तदाऽतिरिक्तः । आस्पिन् व्के वर्णामावेन याव वान व्यक्कच इत्यादिद्वणाभासा गर्भस्रावेणीव पराहताः। यदा तु ध्वनि भवेणी व्य-ज्यन्त इति मतं तदा घटमानयेति सखण्डवाक्यस्कोटः । कियाहारकयो। विनामस्य कर्तु शक्यत्वात् । हरेव विष्णोवेत्यादौ एकादेशे छते पानिपिक्तिकारवात्यापिमाः गाराक्यतयाऽनतिरिक्तवाक्यस्फोटः । किपाकारकज्ञ नशून्यस्यविधाकरणस्य घट-मानयेत्ययमापे अनितिरिक्ताखण्डवाक्यस्फोट एव । परे न वर्णा विद्यन्ते वर्णीष्य-यववा न च । वाक्यात्पदानामत्यन्तं पविवेको न कश्चन । इत्यनग्रवण्डातिरिः क्तवाक्यरफोटपकाशः। यथा वर्णे अययवा न सन्ति तपेत्वर्यः। पश्य मृगी धावति पचति भवती यादावपि अखण्डनखण्डातिरिकानिविरिकत्वं पूर्वपदेव बोन्द-व्यम् । सुगकर्तृकवर्तमानवावनाकियायाः द्वितिवाषां कर्तनासंबर्धनात्वयः । देव-द्त्तकर्तृकपिकियायाः वर्तमानमवनिक राधानन्य । तदुक्तम् – मुचन्ते हि यथाऽ-नेकं तिङन्तस्य विशेषणम् । तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेषणा ॥ ६ति । यतु धावनानुकुछक्रातिमान् मृग इति ५थनानाविशेष्यक्र गाव्ययोगः इति पस्

मृगस्य दक्षियात्वर्थनिरूपिनकमंत्रान् द्वितीयापतिः । तस्तियध्पाहारे च बाक्य-भेदापनिरित्याणङ्कच पश्य सक्ष्मण पन्नायां वकः परमधार्मिकः, इत्यादाविव या-क्यार्थस्य कर्मरवान वाक्यमेर् इति की बिरसमाहितम् । तत्म्वर । अन्तरङ्गवायन-कियानिकापिनमुगस्य कर्तवात् तस्य चाऽऽख्योतनोकत्यात्ययपोत्तनौ यहिर्मृतदाय-धारवर्धनिकापितकर्पत्वेषपि अन्तरङ्गत्याञ्जातसंस्कारयाचे मानामाचे । अक्षं च थमांसादिमिः भुदुवहनपुमितिबद्धातेः । एवं चात्र भयाननविभाषास्यतेशी । जा-ब्दिकदृषणाभावेषपि एकद्राइन क्रिस्विकिया हर्नु है। सरनानेन्यवे पचति भरती-रियक्शक्यतानामनेः। न च पाँछान् छ्ट्छाभित्तं देवद्ना अवतीन्वर्धे निष्मेन साबिशेषम विवितिगरी विशयणमुगमेरामनः सनि विभवर वाचे इति न्यायन कियाधा एवं कतृत्वं मविष्यति । एक ।। क्याव्यतायां कत्यानाबाध्य । न च भपान-वाक्षे निधानसुष्पर्पदादेशा रकत्या अति निधानः फटम 🕟 निङ्कतिक इति अतिङ्ग्रह्णेन तद्यायात् । सत्यम् । तात्मंयन्यिनं देवद्त्तकृतिः प्रविक्रिया सव-तीत्यर्थे देवद्ताः प्रचित् ते मःनीति प्रयोग नमानवाकात्वापावेनाऽऽदेशानापत्तः। अनेकदेवद नकर्त्कंका पश्चिकिया इत्यर्थ देवद्ताः प्यति मयतीति प्रयोगीशी न स्यात् । अनेककर्तृत्वेन भवतिस्यव चहुवचनावनः । तथ्य सुगो चावतीत्वव निचः-तस्दरमधे ज -साचाच्य । कि चात्र वाचवार्धम्य कर्नन्समिति नार्किकोक्ते स यु-किया। तथा हि—वादरार्थोर्धाति लेडनिरिक्त वा । नाइउद्यः –तस्य बुध्यनुर-स्यापिनस्येन हर्शिक्षियायां कर्मनयाज्ययानुगपनेः । युच्युरस्थापिनस्येव आव्ह्योज र्थावयवत्यानियमान् । अन्यवा । चडादारसम्बायने।यस्थिताका गस्यावि । बाब्द्बोध-विषयत्वापत्तः । न द्वितीयः-विभक्ष यर्थमद्वारीक्षत्य नामार्थस्य चात्वर्धेन समं भेन इसंबन्धेनान्वयोऽव्युत्पन्तः । अन्ययोद्नः पचतीन्यापतेः । न च तत्र वाक्यार्धस्य कर्मत्वं न धारार्थस्यति वाच्यम् । रमणीय औदनः पचनी यस्यानावसः । पश्य स्थमण पम्यायानित्यादी तमिति पदाध्याहारैण वाक्यमेद एर, एवं च बाक्यार्थस्य कर्मत्विमित्यविचारितामियानम् । एवं नीटां घटा भवतीति वाक्यं भी कर्न् रुभवना -अये। वट इति व्युत्पनिवादीकमपि न युक्तिमन् । नापार्यस्यत्यादिव्युत्तिविवि मानामावा। । नीटो घटा मदनाअय इति बोधसंभवाच्य । सविजाणे हि विवि-निषयो विजायणम्पसंकापनः सानि विजायम बाबे इति विजायम नील एव भवन-स्यान्त्रयो भविष्यतीति दिक् । एवं तत्त्वमिनि, मोऽवं देवदन इत्यादी सखण्डा-

खण्डत्वं पूर्ववदेव बोध्यम् । तत्त्वमसीत्यत्र तत्पद्वाच्यसर्वज्ञत्वादिविधिष्टचैतन्यस्य स्वंपद्वाच्येनान्तः करणविश्विष्टचैतन्थेनक्यासंभवादैक्यासिद्धचर्य स्वरूपे जहद्दजहल्ल-क्षणिति सांपदायिकाः । नन्वनयोरैक्ये किं मानम् । न च नामार्थिति व्युत्पत्तिः । तस्याः किं नामार्थयोरेवामेदान्वयः, उत नामार्थयोरभेद एवेति । नाऽऽद्यः-स्तांकं पचित, वैश्वदेवी आमिक्षेत्यादी व्यमिचारात् । नान्त्यः-वटाटी इत्यादी व्यमिचा रात् । तस्मात्संभवति सामानाधिकरण्ये वैयविकरण्यस्यान्याध्यत्यादिति छ।घन -मूलका हि सः । सत्यम् । मृत्योः स मृत्युनामाति यहह नानेव पश्यनीति भेदानि । न्दापूर्वकाभेदपतिपादकश्रुतिर्भानम् । न च तत्रापि यः नाना इव पश्यति स भू-त्योर्भृत्युमामोति यस्तु वस्तुतः नानात्वं पश्यति स नेति इति इवभव त्यनीयमा -नार्थेन भेद्रयैव पतीतेः । किं च राजपुरुषः इत्यंत्र तस्य त्विपिति पष्टीसमासः नापि मेर्स्येव पतीतेशिति वाच्यम् । छान्शेग्येशी सदेव सौन्येदमम् आसीदित्या-रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो इत्युपसंहारेणा । कपा महारयोरेकरूपे ग वेदतात्पर्यनिर्णायकेनैकास्य निर्णीतत्वात् । बस तं परादाद्योऽन्यवाऽऽत्यनी मस वेदोति अत्यादि ऐक्यावधारणात् । अस्मिन् पक्षे लाक्षणिकवाक्यस्कोट.। वस्तु-तस्तु अयं वाचकवाक्रपस्कोट एव । तथा हि विशिष्टकाक्त्युपस्थापितयोस्तर्भपद्गः... र्थयोरभेदान्वयानुपपत्ताविष विशेष्ययोः शक्त्युपस्यापितयोरभेदान्वये यायकामावः। यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपद्व च्येकदेशघटत्वस्यायोग्यत्वे अपि योग्यघट अपकर्या सहानित्यत्वान्वयः । यदा विशेष्य एव शक्तिः । विशेषगं तुरलक्षणम् । अस्मिन् पक्षे न को अपि दोष:। यद्दा यथा नानार्थस्थ डे संबोगादिनाअभिवानिषमनं तथा मेदान्वयानुरोघाद्विशेष्य एवाभिधानियमनम्। अस्तु वा लक्षणा सा च जहलक्षमा तया च विशेषणां शत्यागमात्रं न तु विशेष्ये अपि तस्या उपयोगः। शक्येव तदुतस्थितिसंभवात्। एवं साऽयं देवदत्त इत्यवापि । तथा च जहद्रजहस्रकाो-दाहरणमतंगनामिति दिक् । एवमेको वृक्षः पश्च नौका भवनीति वाक्ये सखण्डाख-ण्डत्वे पूर्ववदेव बोध्ये । अत्र तार्किकाः-गृहणाति वाचकः संख्यां पक्रतेविकते-र्नहीति वचनात् पष्टत्यर्थवृक्षगतभेकवचनभेव भूधातूनरं भवतीत्याहुः । तद्युक्त्। गृह्णातीत्यस्य च्व्यम्तविषयत्वात् यथा संवीभवन्ति ब्राह्मणाः त्रव्भवान्यहं मद वसि त्वभित्यादी वचनपुरुषयोः पक्तिगतयोरेव दर्शनात् । ननु संकोचे कि मानम् । सुवर्णापिण्डः खदिराङ्गारसद्यो कुण्डले भवन इति महाभाष्यपयान एव ।

उद्देश्यविषयभावस्थाने तु उद्देश्यगता संस्ट्याऽऽस्ट्यातपायपे आस्याणि चेत्पामाणं स्युः, इत्यादिषु । पुनरपि वाक्यं दिया । काव्यात्नकमकाव्यात्नकं च । दिनीयं तूकमा आद्ये तु तद्दीयी अब्धर्यो समुगावन टेक्टनी पुनः नगानि इत्यनेन लक्षितम् । अत्र यावद्दीषाभावी वक्तुभगक्यः । असमपात् । यत्किनिद्दीपाभावे अदेषपद्वेषध्र्यम् । तस्मान्नजां इन्यत्वमर्यः । अनुद्रा कन्येनिवन् । अन्यत्यं च स्फुटपनीयमानदेषिराहित्यम् । इदं काञ्यत्यक्षणं रगङ्गावरे दृषितम् । शब्दार्थ-योद्यांस्यवृत्तिकाद्यत्वे काद्यं अने, अर्था न जाः इदि व्यवहारामंगवान् । तद्-समञ्जसम् । एकदेशे दम्ये अपि पटी दम्य इतिबदेकदेशे अपि अपीमसौनवान् । सम्-दाययुनाः क्राब्दाः क्वविदेकदेशेऽपि वर्तने र्रात भाष्यात् । तःक्रअणेस्य तु न सम-असम् । तथा हिरमणीयार्थभतिपादकः शब्दः काव्यम् । रमणीयार्थं च छ।की-त्तराह्लाद्जनकजानविषयत्वांभिति तल्लकाणात् । इदं च तत्त्रभितादाविविधासम् । न बाइइहरुद्धिनात्यम् । किं ततः । स्वोकोनगहसादननकजानिययस्यस्या-भयत्र तुल्यस्वात् । ब्रह्मान-द्रत्वेन सर्वेर्वाणितस्य स । कि च रनगीस्परस्य रमगी-यार्थपतिपादकत्वमस्ति न वा । नाऽध्यः -- रमभीयशब्दस्यानि रनभीयार्थपनिपादकः त्वेन काव्यत्वापने: । इदं च भाष्येऽरशस्त्रार्थकः अवदे।ऽपशस्त् अति चेज पक व्हरयापि अपव व्हत्वापने रिस्थनेन ध्वनितम् । नान्त्यः -रमणीयार्थनिताहरू-स्वाभाव सक्षणस्वानुषपनेः । तस्मानुमकाशीकमेत्र सक्षणे सम्यक् । एवं वन्धिना सिश्वतीरवारी वाक्यरफोट एवं । ननु वाक्यार्थयोपे अयारपनातिश्रयस्य पनिच-न्यकार्यं योग्यताज्ञानस्य कारणार्यं तार्किकादितिन्दान्ततिन्दं पर्छन च चन्तिः सेक-करणं नेति विषयवायरव्यायाग्यतानिश्वयरवयायकसस्यादि।याचायरवयोग्यताज्ञा-नासस्वारकथानेनस्य वाक्यस्कोटलमिनि चेल्सस्यम् । तप्सर्यविषयाची हि यो-म्वता । तद्दभावोंऽयोम्बता । पक्रते चात्युष्ण नरेन सिश्वनीति नारार्वेविषयः । वधा-अस्य श्रीणिपनः परार्वेषस्या हक्षीकृताः रीख्यया प्रजाचश्चरवस्रमागविषयः-रूवाः किलाकर्तियः । गीयन्त स्वर्यष्टकं कल्पया जानेन बन्ध्योद्रात्मुकानां पक्र-रेण वर्षरमणीदुम्धोद्वे रावसि । गगनै गग तकारै सागराः सागरासमाः । रामराच-णयोर्युद्धं रामरावणयोरिय । कलातस्य प्रथमशिखरे वेणुनेमुच्छीनामिः अन्या कीति विव्यरमणीगीयमानां यदीयाम्। सन्नापः द्वाः सन्मविसिनीनाण्ड ंजानण इत विकातङ्गाः भवणपुर्ति हस्तमावर्गयन्ति । पश्य नीलोगनद्वानिः गर्भि शिनाः

शराः। इति । आद्यालंकारिकवाक्षेषु गङ्गायां घोष इत्यादी तत्त्वमसीत्यादी च तालर्यविषयाचाचो योग्यत्वामिति सर्वसिद्धान्तः। तथाऽत्रापिः यदा शान्द्रवीयेऽयोग्य-तानिश्ययस्य न पतिबन्धकत्वं सत्सत्त्वेऽपि त्वं बृहस्पतिशित स्नावकवाक्यारसंती-षोपलब्धेः। नाहं रण्डापुत्र इति बाधनिश्रये सत्यां। त्वं रण्डाप्य इति वाक्यातकोर्यः-पल्डबेश्व । शाब्दबोधामावे एतदनुषपत्तेः किं च पश्य नीलोत्पन्धंद्वादित्यादिनाध्य-वसानादिलक्षणास्थले शरा नीलोललढंदापादानकाः नेत्ययोग्पतानिथये सनि तदाः क्यश्रवणानन्तरं वाक्यावबोधोत्तरमधोगतानिश्चयः पूर्वे वा । नाऽऽधः-चाधनिश्चय सति बाधामावात् । नान्त्यः-बाधामावेऽन्वयानुषयनेरमावात् । नहि स्वरूपसती अन्वयानुषपत्तिर्रक्षणाबीजम् । किंतु ज्ञाता । न च पूर्वपथोग्यानिश्रयसन्येन तः ज्ज्ञानमप्यस्त्येवेति वाच्यम् । वावाक्यार्थवाय जन्यान्वयानुपरानिज्ञानस्य पूर्वपभा-वात्। गङ्गा घोषाधिकण्णं नेति सीकिकज्ञानसस्वे गङ्गाधां घोष इति वाक्या-द्गङ्गाधिकरणको घोष इति बोधोत्तरभन्ययानुगातिाई अनुभवसिद्धाः न च तस्याः पूर्वे ज्ञानं संभवति । न च अमात्मको बोच तार्किकोक्तं युक्तिभन् । अयो-ग्यतानिश्रयस्य पातिबन्धकत्वं योग्यताज्ञानस्य कारणत्वं पकल्पनीयम् । अभात्मकृ बोधश्व कल्पनीय इति महद्गौरवम् । स्काटगादंनां त्रितमपि न कलानीयापिति लाचवम् । वाक्षार्थबोधजन्यमवृत्तावेव तत्स्तीकारात् । किंच नाहं परमेश्वर इति बाधनिश्वये सति तत्त्वनसीतिबाक्याद्वे।धामावे अमात्मकवीचे वा न मनात्नकं ज्ञानं संभवति अभात्मक्रबोधस्य प्रमात्मक्रवोधजननाथोग्यत्मात् । एवं द्रशमस्त्वमः सीत्यवापि । ननु अनेकवर्णातिरिक्तोऽनेकध्वनिवयङ्गचोऽखण्डवाक्यस्कोटः कः पदार्थ इति चेच्छुणु-यथा तार्किकैः पूर्वोक्तमदीत्म गत्यन्तरसंभवेऽभि विक्रक्षा-मतिरिक्तं स्वीकिनते पथा साब्दिके रेफद्याज्यागविशिष्ट एको वर्णः ऋति ऋ वा, रहति रह वा इत्यव वार्तिके स्वीकियते यया वा सिद्धमेनन्त्रस्थानत्वादेवीथी। त्तरभृषस्त्वादिति वार्तिकेऽनेकाचां एक गर्णारम इत्वमुक्तं तथा भयाशी अनेक ध्वाने-व्यङ्गाचः वाक्य'त्मक रको वर्ण इति स्वीकियने । स च शब्दबस्ताः मतत्रयं शब्दयलंति शब्दार्थः शब्दिमत्यपरे जगुः। चैतन्ये सर्वमूनानां शब्दयलंति में मति:। इति । शब्दबहोति निर्वचततापि तस्य वर्णतः सिद्धाः अनुपानादः पि । तथाहि-अखण्डवाक्यस्काटः, एकम्भिष्याः, आवण्यात् । ध्यानिव्यक्षयाः त्वाद्वा । यभैवं तभेवं यथा-पृथिव्यादि । अन्ववद्दद्यान्तस्तु मनागरसिद्धवर्णादि ।

बस्तुतस्तु अन्वयम्यतिरेक्यनुपानं व्यर्थम् । उपनीतभानेनैव गतार्थरवात् तथाहि – यथा चन्दनस्वण्डस्य लोकिकपत्यक्षं सौरम्यस्यालोकिकं तथा धूमस्य लोकिकं वन्हेरलोकिकामित अस्मिन् पक्षे उपनीतभानेनेति विवेकः । यदा लावबाद्दोषा-भावाद्धिनव्यक्कश्यान्यस्यामावाद्ध्य वर्णाःवस्वीकारः । न च ध्वनिव्यक्कश्यःवस्य गुणीभूतव्यक्कश्यमभेदे काक्बाक्षिप्तस्यापि अन्यस्य संभव इति वाद्यम् । तस्य ध्व-निव्यक्कश्यस्य प्रेमिकास्काकुव्यक्कश्यःवेऽपि ध्वनिव्यक्कश्यःवाभावात् । किं च कामः संकल्पो विश्विकस्या अञ्चाद्ध्यक्षा भीः हीः, एतस्तर्व मन एवति श्वत्या कामादीनां मनो-धर्मस्व प्रतिपादितेऽपि वाकिकरात्मधर्मत्वमुक्तं तज्ञ स्वपाद्यकं, वक्कि प्रतिपादितेऽपि वाकिकरात्मधर्मत्वमुक्तं तज्ञ सर्वेरक्कितं तज्ज श्रमात्यकं, वक्कि वृत्यथा जपाकुक्तपसंनिधाने स्कटिको लोहित इति ज्ञानम् । पक्रते तु न मनःसानिध्यम् । आरमधर्मे वीजं श्रुतिवाध्य । स्कोटे तु न तथा । तस्पादेकः वर्णात्मकोऽस्वण्डवाव्यस्कोटो वावक इति सिद्यम् ।

रवि भीमौनिकुङविङकायमानगोवर्धनभट्टारमजनानकीजानिरवृनाध भट्टारमजभीरूष्णङवस्फोटचन्द्रिका समाप्ता ।